# मज्ञ - r पतंजलिकालीन भारत

डाँ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री



बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

#### वक्तव्य

योगेन जित्तस्य परेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनोनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।।

अर्थात्, जिसने वैद्यक (चरक) की रचना करके शरीर के मल की शुद्धि की और पद-शास्त्र (व्याकरण-महाभाष्य) की रचना करके वचन के मल की एव योगशास्त्र (योगसूत्र) की रचना करके चित्त के मल की शुद्धि की, उस मुनिश्रेष्ठ पतजिल को दोनो हाथ जोडकर प्रणाम करता हूँ।

वस्तुत , ससार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों मे पतजिल का स्थान अन्यतम है; क्योंकि ऐसा कीन लेखक है, जिसने राष्ट्र के वल, वचन और मन—इन तीनों को शुद्ध करने के उद्देश से अपनी लेखनी का सदुपयोग किया हो ? यही कारण रहा कि ऐसे महिंप के पदशास्त्र (महाभाष्य)-सम्बन्धी विवेचनात्मक पाण्डुलिपि जय परिपद् मे प्रकाशनार्थ आई, तव हमारा चित्त गद्यद हो गया और हमने शीघ्र ही इस ग्रन्थ के लेखक डॉ० श्रीप्रभुदयाल अग्निहींत्रीजी को ग्रथ-प्रकाशन की स्वीकृति, परिवद् के सचालक-मण्डल से प्राप्त कर, भेज दी। जिन कुछ प्राचीन ग्रन्थों के कारण ससार में भारत राष्ट्र का मस्तक उँचा है, उनमें महाभाष्य का स्थान उत्कृष्ट है। हम समझते हैं कि दुनिया की किसी भी भाषा में, ब्याकरण-शास्त्र पर, महाभाष्य-जैसा विशद, विस्तृत और सुचिन्तित विचार प्रकट करनेवाला एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और सोने में सुगन्थ तो यह है कि ब्याकरण की इस पुस्तक में ही तत्कालीन भारत-राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के समस्त रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। महाभाष्य एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें केवल अवगाहन कर लेना भी साधारण विद्वानों के वश की वात नहीं है। इसीलिए, पत्जिल शेषनाग के अवतार माने गये है और सहाभाष्य का दूसरा नाम 'फणिभाष्य' है।

यह तो सर्वविदित है कि महाभाष्य मौलिक ग्रन्थ नहीं है जो इसके नाम से भी पता चलता है। यह पाणिनि की अष्टाघ्यायी और उस अष्टाघ्यायी की किमयो को पूरा करनेवाले कात्यायन के वार्त्तिकों का विस्तृत और समन्वयात्मक भाष्य है। पतजिल ने पाणिनि की स्थापनाओं की विशद पुष्टि की है और इसके लिए यत्र-तत्र कत्यायन के विचारों की आलोचना भी की है।

कई सूत्रो से पता चलता है कि यह महामाध्य कई वार लुप्त हुआ और कई वार इसका उद्धार हुआ। मर्त्तृहिर के 'वाक्यपदीय' से पता चलता है कि गुप्तकाल के पहले भी एक वार इस ग्रन्थ की मारतीय मूल गये थे। किन्तु, मर्त्तृहिर के गुरु की इसकी एक प्रति दक्षिण में मिली, जिससे उन्होंने फिर इसका प्रचार समस्त भारत में किया। इसी तरह 'राजतरिंगणी' से ज्ञात होता है कि दूसरी वार जब महाभाष्य का पठन-पाठन लोग मूल गये, तब कश्मीरराज अभिमन्य

#### प्राक्कथन

मारतीय इतिहास मे शुग-काल वैदिक सस्कृति के जयघोप का युग है। इस समय तक वर्म, आचार और चिन्तन के क्षेत्रों को नियमित और निर्देशित करनेवाले शास्त्रों और सूत्रग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था एव जन-जीवन की जाह्नवी वेदों की ऊर्जस्वल उपत्यका से उतरकर लोक-माषा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। विस्तार ने उसका वेग तथा किल्विण-कर्दम ने उसका नैमेंल्य कुछ क्षीण कर दिया था। घमंसूत्रों और गृह्मसूत्रों के उभय-तट-स्पर्शी तुग कगारों के वीच उसका प्रवाह यद्यपि अपेक्षाकृत आवद्ध था, फिर भी उसकी शीतल मयुर पावन कुहार की आह्नाद्वायिनी शक्ति मे रचमात्र की कमी न आने पाई थी।

मीयं सम्राट् बृह्द्रय का वच कर ब्राह्मण-सेनानी पुष्यिमित्र का मगव के सिंहासन पर आसीन ही जाना भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। वैदिक सस्कृति के समग्र इतिहास मे ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह प्रथम उदाहरण था। सम्राट्-वच जैसे साहसिक कृत्य के पर्वात एक बूँद रकत तक का पात न होना दूसरी आवर्चयंकारी वात थी। सम्भवत , इसका कारण चिरकाल से चला आनेवाला वैदिक और वौद्धचमीं का विरोध था, जिसमे मीयों ने खुलक्तर वौद्धों का पक्ष लिया था। वैदिक धर्मावलिम्बयों मे ब्राह्मणों की सख्या अधिक थी। उनकी दृष्टि मे मीयें वृषल थे। वे देवमूर्तियाँ वेच-वेचकर राजकोप भरते थे। इसीलिए, ब्राह्मण-सेनानी द्वारा अञ्चतज्ञ मीयं-वंश के सम्राट् का वघ किये जाते ही वैदिक धर्मावलिम्बयों, विशेषत ब्राह्मणों मे अपूर्व उल्लास ला गया। दिशाएँ वैदिक ऋचाओं के त्रस्वयंगान से गूँज उठी। गगन-मण्डल यज्ञ-चूम से सुवासित हो उठा। वर्ण-चर्म और आश्रम-धर्म की पुन स्थापना हुई। चक्र-वर्तित्व का आदर्श पुन. प्रतिष्ठित हुआ और साहित्य एव सस्कृति के तर की शाखाएँ नवीन हरीतिमा लिये पल्लिवत ही उठी। वैदिक आदर्शों की उदय-प्रतिष्ठा का यह विजय-डिण्डिम-धोप पत्रजलि के महाभाष्य मे पूर्ण रूप से प्रतिब्वित मिलता है।

इस युग के सास्कृतिक इतिहास की दृष्टि से भी महाभाष्य एक अमूल्य ग्रन्थ है। हम उसमे भारत-देवता के प्राणों का स्पन्दन स्फुट रूप से सुन सकते है। उसमे हमे २२०० वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रामीण-जीवन का सत्य-विशद चित्र प्राप्त होता है। प्रस्तुत निवन्य मे इसी चित्र को उसके यथावत स्वरूप मे उपस्थित करने का विनम्र प्रयास किया ग्या है।

समग्र निवन्व ७ खण्डों एव ४५ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम खण्ड के अन्तर्गत व्याकरण शास्त्र के विकास, पाणिनीय अष्टाध्यायी, महाभाष्य एव पतजिल के विषय में चर्चा है। इस खण्ड में भाषा या व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन के साथ-साथ पतजिल के जीवन एव महाभाष्य में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री पर अवतक हुई शोध के परिणामों का भी समावेश कर लिया गया है। यह खण्ड पतजिलकालीन सास्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि एव भारतीय साहित्य में महाभाष्य के महत्त्व को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

द्वितीय खण्ड मे भारत की भौगोलिक झाँकी उपस्थित की गई है। इसमे हिमालय के प्रस्थ नामक दो प्रृगो, पारिपात्र, आदर्श, एव विदूर पर्वतो, कालक वन, खलितक वन, किष्किन्या गृहा, कन्यानूप तथा रवस्पा, इक्षुमती, मशकावती, शोण, सरयू, गगा और सिन्यु-समूह की महत्त्वपूर्ण निदयों के अतिरिक्त पाण्डच, चोल, केरल से लेकर गान्यार, कश्मीर, सुहा, किंग तक के जन-पदो एव नासिक, शाकल, गवीधुमान्, कोशाम्बी, जित्वरी, मयुरा, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध नगरो तथा अनेक वाहीक ग्रामो के दर्शन किये जा सकते हैं। भाष्य में न केवल स्थानो का उल्लेख-मात्र है, अपितु उसमे उनके विषय मे अनेक नवीन वार्ते वतलाई गई है।

तृतीय खण्ड में भारत की सामाजिक स्थिति का चित्रण है। इससे कुल, गोत्र, सयुक्त परि-वार, परिवार के सम्बन्धियों, अगों, कुलाचार, जाति-व्यवस्था एव नारी के वश्यत्वावश्यत्वादि के विषय में अनेक नवीन वार्तें अवगत होती हैं। इस काल में नारी का कार्य-क्षेत्र घर तक सीमित होने लगा था। वह 'सम्या' नहीं कहीं जा सकती थी। पत्नी और भार्या में अन्तर माना जाता था। वृषकों की स्थित वडी दयनीय थी। शूद्र और वृषल घृणा के पात्र थे। नैतिक स्खलन की गति तीव्र थी। कानीनों और 'दास्या पुत्रो' की सख्या वढ रही थी। भाष्य में इन सबका निव्याज उल्लेख है। निवास, ग्राम और नगरों के निर्माण के मम्बन्ध में अनेक नये शब्दों का पता भी भाष्य से मिलता है। इसी प्रकार, मोजनाच्छादन, परिवहन और मनीरजन के ग्राम्य साघनों की विस्तृत तालिका एवं भोज्य पदार्थीं, वस्त्रों आदि की विशेषता इस प्रकार से ज्ञात होती है।

चतुर्थं खण्ड आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है। इसमे कृषि, वन-सम्पत्ति, पशु-सम्पत्ति, व्या-पार-वाणिज्य, जिल्प, मुद्रा, तोल-माप, लेन-देन और श्रम पर विवेचन किया गया है। इस विषय में भी महाभाष्य से ग्राम-विपयक जानकारी ही अधिक मिलती है। ग्रामो से अधिक सम्बद्ध होने के कारण ही कृषि एव पशुओं से भाष्यकार का घनिष्ठ परिचय था। लेन-देन में ग्रामो में प्रचलित विनिमय-पद्धित और निमान के अनेक जदाहरण भाष्य में मिलते हैं। तौल और माप के बहुत-से पात्रो और बाटो के नाम आये हैं। भाष्य से कई छोटे-छोटे सिक्कों के नाम विदित होते हैं और रुपदर्श या रुपतर्क के विषय में भी जानकारी मिलती है। लेनदेन में ब्याज की दर, दर्शकादश, वृद्धि, आपित्यक आदि तथा श्रम में वेतन की दर, उष्णक, शीतक और लालाटिक श्रमिकों के सबय में अन्य कितनी ही नई बाते आई हैं। व्यापार में पण्य वस्तुओं की लम्बी सूची के अतिरिक्त व्यापार-मागों, साथों एव माल ढोने के साधनों के विषय में बहुत-सी सूचनाएँ मिलती है। मूती और ऊनी वस्त्रो, उनमें लगनेवाले मसालों और तत्सम्बन्धी अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में पत्रजलि ने उपस्थित की है। कटकारो, अयस्कारो, कर्मारो एव सुवर्णकारो की कार्य-विधि के विषय में भी बहुत कुछ नवीन नामग्री इस प्रसग में मिलेगी।

पचम मण्ड में राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया है। इस काल के वार्मिक राजनी-तिक गयो, पूर्गा, वातो, वातीनो, मूर्वाभिषिक्त राजन्यो, राजवश्यो, एकराज एव सघराज्यों की जानकारी भाष्यकार को यी। आयुधजीविसघों के न जाने कितने वर्गों से वे परिचित थे। रेग के जनपदी, जनपदावयवों, जनपदाविष्ठ आदि की सूक्ष्म विद्येषताओं, विषय, निवास, देश, अभिजन के भेदों का जान हमें मर्वप्रथम महाभाष्य से प्राप्त होता है। हाँ, ग्राम-जीवन से ही अधिक परिचित होने के कारण वे न्याय और सेना सगठन के विषय में अपेक्षाकृत कम जानकारी दे पाये है।

षष्ठ खण्ड मे शिक्षा, साहित्य और कला की चर्चा है। वैदिक शिक्षा के विषय मे जो जानकारी भाष्य मे मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लम है। खट्वाल्ढ, तीर्य-घ्वाल, स्नावी, स्नातक, माहात्रितक, अवान्तरदीक्षी, प्रान्तेवासी, चत्वारिक्षी आदि ब्रह्मचारियो, विद्या-सम्बन्धों, सतीच्यों, विशिष्ट विषयों के अध्येताओं के लिए नियत शब्दों एव गर्हासूचक शब्दों आदि से महामाष्य भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य की शाखाओं, प्रोक्त, उपज्ञात, व्याख्यात और कृत-साहित्य, आख्यायिका, आख्यान, पुराण, काव्यादि तथा सम्बद्ध प्रन्थों और उनके कत्ताओं के विषय में माष्य से महत्त्व-पूर्ण प्रकाश पडता है। इसी प्रकार सगीत, नृत्य, नाट्य आदि कलाओं तथा ज्यौतिष और आयुर्वेद के सम्बन्ध में वहुत-सा ज्ञान हम पहले-पहल इस प्रन्थ से पाते हैं। जरीर के कितने ही अगा, रोगों और औपधियों के लिए नये शब्द भाष्यकार ने दिये है।

सप्तम खण्ड मे घामिक विश्वासो, कार्यों और विचारों पर प्रकाश डाला गया है। इस खण्ड मे ज्ञ, क, प्रजापित आदि देवताओ, पण्य-अपण्य अर्चाओ, प्रतिकृतियो, घनपित, रामकेशव, शिव-स्कृत्द, विशाल, कश्यप आदि उपास्य देवो, उनके प्रासादो एव शिव-भागवत तथा वासुदेव-सम्प्रदायों की चर्च के साथ दार्श्वां कि मतों, पन्यों और सिद्धान्तों का विवेचन है। इस खण्ड का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय है 'यज्ञ'। पताजिल आत्विंजीन थे। अत , उनकी कृति मे यज्ञ-विपयक सूक्ष्म उल्लेखों का पाया जाना स्वाभाविक है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए अग्निष्टोम और दर्श-पीर्णमास विहारों के चित्र भी साथ मे दे दिये गये है। इनके अतिरिक्त मगल, निमित्त, अभिवादन शिष्टाचार, परलोक, श्राद्ध, शीचाशीच, भक्ष्याभक्ष्य आदि के सम्बन्ध की जानकारी भी इस प्रकरण में समाविष्ट कर दी गई है।

और इस प्रकार, महाभाष्य ने भारतीय जीवन का एक सर्वागपूर्ण चित्र हमे दे विया है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। महाभाष्य पूर्णंत मौलिक प्रन्य नहीं है। उसका उपजीव्य प्रन्य है अध्टाच्यायी। अत, स्वाभाविक है कि उससे प्राप्त होनेवाली बहुत सी सामग्री का मूल अष्टाच्यायी। मे हो। ख्यातनामा विद्वान् डाँ० वासुदेवशरण अप्रवाल का अष्टाच्यायी पर आश्रित 'इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' नामक विद्वत्तापूर्ण प्रन्य प्रकाशित होने पर विद्वानो ने एक मत से उसकी प्रश्ता की। पाणिनि पर कार्य करते समय डाँ० अप्रवाल ने अनेक स्थानो पर महाभाष्य का आश्रय लिया है। पतजलि पर कार्य करते समय मुझे भी अनिवार्यत. अनेक स्थानों पर पाणिनि और काश्वित का आश्रय लेना पडा है। खतः, कई स्थानो पर आवृत्तियाँ स्वामाविक है। फिर भी, सामान्यतया मेरे प्रवन्य की सामग्री भिन्न है और जो अन्तर पाणिनि एवं पतजिल के प्रन्थों मे है, वह इन प्रवन्थों मे भी मिलेगा। डाँ० वी० एन्० पुरी का शोव-प्रवन्य 'इण्डिया इन दि टाइम ऑफ् पतजिले' भी प्रकाशित हो चुका है, किन्तु वह पतजिल पर कम और पतंजिल-युग पर विशेष आश्रित है। उसका वहुत कुछ आचार तत्कालीन ऐतिहासिक एव पुरातत्व-सम्वन्धी सामग्री है। जहाँ डाँ० पुरी ने महाभाष्य का आश्रय लिया है, वहाँ भी मेरे और उनके दृष्टिकोण में अन्तर है। मैंने इन दोनों विद्वानो से अपने मतमेदो का उल्लेख भी यथास्थान विनम्न शब्दों में कर दिया है। यो प्रस्तुत प्रवंघ में, जैसा कि सहायक-प्रन्य सुनी से स्पष्ट होगा, मैंने वेवर, कीलहाँनं,

भण्डारकर तथा अन्य परवर्त्ती विद्वानो की विद्वतापूर्ण कोजो का ययासम्भव उपयोग करने की चेष्टा की है।

महाभाष्य का डाँ० कीलहार्न का प्रमाणित सस्करण अव प्राय दुर्लम हो चला है, किन्तु सौभाग्य से कुछ ही वर्ष पहले पूना से श्रीअभ्यकर शास्त्री का नवीन सस्करण सात खण्डों में प्रकाशित हुआ है। सन्दर्भ की मुविचा के लिए मैंने इस सर्व-सुलभ, किन्तु विद्वन्मान्य सस्करण का ही उपयोग किया है। प्रवन्व में पृष्ठ के नीचे दिये गये सन्दर्भों या उद्धरणों में जहाँ किसी प्रत्य का नाम नहीं है, वहाँ महाभाष्य का यही सस्करण अभिप्रेत है। इनमे जहाँ पृष्ठ-निर्देश नहीं है, वहाँ केवल अष्टाध्यायी के सूत्र का उल्लेख समझना चाहिए।

प्रस्तुत ग्रन्थ सागर-विश्वविद्यालय की पी-एच्० डो० उपाधि के लिए स्वीकृत शोव प्रवन्व का थोडा परिवर्तित रूप है। मुझे इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा डॉ० अग्रवाल के 'इण्डिया एज नोन टू पाणिनि' से हुई थी। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् डॉ० वी० एम्० आप्टे के आग्रह और प्रोत्साहन से इस कार्य का प्रारम्भ हुआ। डॉ० रामजो उपाध्याय ने इम ग्रन्थ के 'सामाजिक परिस्थिति' नामक अध्याय को पडकर कुछ सुझाव दिये। प्रसिद्ध सगीताचार्य प० ओकारनाथ ठाकुर की सूचनाओ से इस ग्रन्थ मे वर्णित 'गोपुच्छिक' प्रकरण लिखने मे सुविधा हुई। भारतीय सस्कृति एवं इतिहास के श्रेष्ठ विद्वान् प० द्वारकाग्रसादजी मिश्र एव सुप्रसिद्ध कवि-लेखक श्रीरामानुज लालजी श्रीवास्त्रव से समय-समय पर सहायता एव प्रोत्साहन मिलते रहे। मैं इन सव विद्वानो के प्रति सादर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के सचालक सहृदय विद्वान् डॉ॰ माधवजी के प्रयत्न एवं तत्परता से यह ग्रन्थ विना विलम्ब प्रकाश मे आ सका।

महाभाष्य जैसे ज्ञान के अगाध सागर का पार पाना अत्यन्त दुष्कर है। मनन और चिन्तन के साथ प्रति क्षण नई-नई वातें च्यान मे आती जाती हैं। ग्रन्य की ओर देखकर कालिदास के 'क्व सूर्यंत्रभवी वज्ञ क्व चाल्पविपया मित ' क्लोक का स्मरण आया, किन्तु उन्हीं के

> अथना कृतवाग्द्वारे नशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभि । मणी वजसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गति ॥

श्लोक ने साहस बढ़ाया और परिणाम-स्वरूप बाज यह प्रवन्ध आप विद्वज्जनो के समक्ष उपस्थित कर सका हुँ।

ग्वालियर १४-११-६२ — प्रभुदयाल अग्निहोत्री

# विषय-सूची

# खण्ड १: अवतरणिका

| das & . nativisain                                                   | पृ० स०  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| अध्याय १ परिचय, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान (पाणिनि-काल) | -       |  |  |
| अध्याय १ परिचय, प्रथम सापान, ग्रहताय सानान, गुरान सामान              | ३१-६८   |  |  |
| अध्याय २ ग्रन्थ और ग्रन्थकार, पतजिल का काल                           |         |  |  |
| खण्ड २ ः भारत की भौगोलिक स्थिति                                      |         |  |  |
| अध्याय १ भारत का भूगोल                                               | ७१-७५   |  |  |
| अध्याय २ पर्वत और अरण्य                                              | ७६-८१   |  |  |
| अध्याय ३ निदयाँ                                                      | ८२–८८   |  |  |
| अध्याय ४ जनपद                                                        | ८९–११४  |  |  |
| अध्याय ५ नगर और ग्राम                                                | ११५-१२९ |  |  |
| खण्ड ३ : भारत की सामाजिक स्थिति                                      |         |  |  |
| अध्याय १ समाज-सगठन                                                   | १३३१४३  |  |  |
| अध्याय २ वर्ण और जाति                                                | १४४-१५६ |  |  |
| सम्बाय ३ सस्कार                                                      | १५७-१६० |  |  |
| अध्याय ४ आश्रम                                                       | १६१-१६७ |  |  |
| अध्याय ५ नारी                                                        | १६८-१७९ |  |  |
| अध्याय ६ निवासी                                                      | 829-028 |  |  |
| अध्याय ७ ग्राम और नगर                                                | १८५-१९० |  |  |
| अध्याय ८ गृह-सामग्री                                                 | १९१–१९६ |  |  |
| अध्याय ९ वेशमूषा                                                     | १९७-२०६ |  |  |
| अध्याय १० भोजन-पान                                                   | २०७-२३१ |  |  |
| अघ्याय ११ परिवहन                                                     | 235-588 |  |  |
| अध्याय १२ मनोरजन                                                     | 285-585 |  |  |
| खण्ड ४ : आणिक स्थिति                                                 |         |  |  |
| अध्याय १ कृषि                                                        | २५१-२७१ |  |  |
| अध्याय २ वन-सम्पत्ति                                                 | २७२-२८४ |  |  |
| अध्याय ३ पशु-पक्षी                                                   | २८५–३०९ |  |  |

|                                          |                                                                    | पृ० स०           |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| अघ्याय                                   | ४ शिल्प                                                            | 380-358          |  |  |
| अध्याय                                   | ५ व्यापार और वाणिज्य                                               | ३२५-३३९          |  |  |
| अध्याय                                   | ६ तौल, माप और नाप                                                  | 380-348          |  |  |
| अध्याय                                   | ७ पण और मुद्रा                                                     | 347-340          |  |  |
| अध्याय                                   | ८ घन और व्यवहार                                                    | 038-978          |  |  |
| अघ्याय                                   | ९ श्रम और श्रमिक                                                   | ₹ <i>६८</i> –३७२ |  |  |
|                                          | खण्ड ५ : राजनीतिक स्थिति                                           |                  |  |  |
| अध्याय                                   | १ राजतन्त्र-नासन                                                   | ३७५–३८३          |  |  |
| अध्याय                                   | २ सघ-शासन                                                          | ३८४-३९५          |  |  |
| अध्याय                                   | ३ सेना                                                             | ₹ <i>९६</i> —४०३ |  |  |
| अध्याय                                   | ४ जनपद और जनपदी                                                    | 808-860          |  |  |
|                                          |                                                                    |                  |  |  |
|                                          | खण्ड ६ : साहित्य और कला                                            |                  |  |  |
| अघ्याय                                   | १ शिक्षा                                                           | ४१३–४३७          |  |  |
| अध्याय                                   | २ वेद-सहिता और उनकी शाखाएँ                                         | ४३८–४५२          |  |  |
| अध्याय                                   | ३ साहित्य और साहित्यकार (दृष्ट साहित्य, प्रोक्त साहित्य, व्याख्यात | র                |  |  |
|                                          | साहित्य, उपज्ञात साहित्य, कृत साहित्य)                             | ४५३–४६९          |  |  |
| अध्याय                                   | ४ स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान                                        | ४७०-४८२          |  |  |
| अध्याय                                   | ५ काल और ज्योतिर्विशान                                             | ४८३–४९१          |  |  |
| अध्याय                                   | ६ सगीत                                                             | ४९२–४९७          |  |  |
| अध्याय                                   | ७ नाट्य-नृत्य                                                      | ४९८–५०४          |  |  |
| लण्ड ७ : घार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार |                                                                    |                  |  |  |
| अध्याय                                   | ८ देवता                                                            | ५०५–५११          |  |  |
| अध्याय                                   | ९ यज्ञ                                                             | 487-440          |  |  |
| अध्याय                                   | १० मूर्ति-पूचा और भिक्त                                            | 448-444          |  |  |
| अध्याय                                   | ११ दर्शन                                                           | ५५६–५६५          |  |  |
|                                          | १२ साघु-सन्यासी                                                    | ५६६–५७४          |  |  |
| अध्याय                                   | १३ वर्मकृत्य जौर विञ्वास (पाप-पुष्य, परलोक, श्राद्ध, शौचाशौच,      |                  |  |  |
| •                                        | मक्यामस्य, मानवेतर योनियाँ, निमित्त-नैमित्तिक, मगल, अभिवादन,       |                  |  |  |
|                                          | व्रत-उपनास, शिष्टाचार)                                             | ५७५–५९६          |  |  |
|                                          | _                                                                  |                  |  |  |
|                                          | ♥                                                                  |                  |  |  |

# पतंजिककालीन भारत



खण्ड १ अवतरणिका

| - |  | • |
|---|--|---|
| • |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  | - |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## अघ्याय १ परिचय

महाभाष्य—पातजल महाभाष्य सस्कृत-व्याकरण का अत्यन्त प्रमाणभूत मूलग्रन्य है। सस्कृत-साहित्य की विपुल ग्रन्थराभि मे, ब्राह्मणो और आरण्यको को छोड़कर, यही प्राचीनतम श्रेष्ठ गद्यग्रन्थ माना जाता है। सस्कृत मे प्रत्येक शास्त्र पर सामान्यतया पाँच प्रकार के ग्रन्थ मिलते है—सूत्र,वृत्ति,भाष्य, वार्तिक और टीका। इनमे सूत्र अत्यन्त सिक्षप्त, असन्दिग्य, सारवान् और प्रामाणिक होते है। वार्तिक-ग्रन्थो मे सूत्रो की उन्त, अनुक्त और दुक्कत वातो का विवेचन किया जाता है तथा भाष्य मे सूत्रानुसारी शब्दों के द्वारा सूत्रार्थ-चिन्तन के साथ-साथ वहुत कुछ मौलिक विवेचन भी रहता है। व्याकरण-शास्त्र मे सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पातजिल को सयुक्त रूप से 'मुनित्रय' कहते है और इन्ही तीन पुष्ट स्तम्मो पर आधृत होने के क़ारण संस्कृत-व्याकरण 'त्रमुनि व्याकरण' कहलाता है।

महाभाष्य का उपजीव्य ग्रन्थ पाणिनीय अप्टाघ्यायी है, जिसपर महाभाष्य के अतिरिक्त कात्यायन के नाम से प्रचलित एक वार्तिक-ग्रन्थ, काशिका नामक वृत्ति-ग्रन्थ, सिद्धान्तकौमुदी आदि चार प्रकरणात्मक टीका-ग्रन्थ, शब्दकौस्तुम नामक टीका-ग्रन्थ, सूत्रो द्वारा अनुमान से निकाली गई परिभाषाओं और लौकिक न्यायों के सग्रह एवं उनके व्याख्यापरक परिभाषेन्दु- शेखर आदि ग्रन्थ तथा शब्द के अर्थविज्ञानात्मक वाक्यपदीय, वैयाकरणभूषण, मंजूपा आदि अनेक अर्थ-ग्रन्थ विद्यमान है। महाभाष्य इस सम्पूर्ण ग्रन्थमाला का सुमेर है। मुनियों की त्रयी मे यथोत्तर का प्रामाण्य होने के कारण व्याकरण-शास्त्र में पतंजिल की वाणी सर्वाधिक प्रमाण मानी जाती है। इसीलिए, पश्चाद्वर्त्ती समस्त ग्रन्थकारों ने महाभाष्य को प्रमाण मानकर अपने ग्रन्थों की रचना की है।

प्रवेश

ब्राह्मण-काल---शब्द-स्पष्टीकरण विद्या के अर्थ मे ब्याकरण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण-काल से ही मिलता है। तैत्तिरीय सहिता मे देवताओ की प्रार्थना पर इन्द्र द्वारा वाणी के ब्याकृत किये

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विक्वतोमुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सुत्रं सुत्रकृतो विद्यः॥

२. उक्तानुक्तदुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवसंते। तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुर्वीत्तिकता मनीषिणः॥

<sup>—</sup>यारा० पु०, अध्या० १८।

<sup>-</sup> ३. सूत्रार्थो वर्ष्यंते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः।

४. स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यकृतो विदुः॥

जाने का उल्लेख हैं', जिसका अर्थ सायण में 'प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा अखण्ड वाणी को विच्छिन्न करना' वतलाया है। ' 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋग्० १-१६४-४५) तथा 'चत्वारि प्रुष्ट्वास्त्रयो यस्य पादा' (ऋग्० ४-५८-३) आदि मन्त्रो की व्याख्या मे पतजिल ने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इन शब्द-विभागो, तीन कालो और सात विभक्तियो की ओर जो सकेत किया है, उसे सायण ने मन्त्रो के वैयाकरण-साम्प्रदायिक अर्थ के रूप मे स्वीकार किया है। ब्राह्मण-प्रन्थो मे लिंगो, वचनो तथा भूत, वर्त्तमान और भविष्यत् के अर्थ मे कृत, कुर्वत् और करिष्यत् शब्दो का प्रयोग भी मिलता है। उपनिषदो तथा आरण्यको के वाणी-वर्णन-प्रसगो मे स्वर, ऊष्मन्, स्पर्श, धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्दो का व्यवहार हुआ है और गोपय-ब्राह्मण मे इनके अतिरिक्त विकार, विकारी, वर्ण, अक्षर, भाषा, सयोग, पद, स्थान, नादानु-प्रदान आदि पारिभाषिक शब्दावली प्राप्त होती है। यह इस वात का प्रमाण है कि ब्राह्मण-काल मे व्याकरण का स्थूल ढाँचा तैयार हो चुका था।

## प्रथम सोपान

पार्षद-काल—पार्षद-काल व्याकरण का प्रारम्भ काल है। इस काल मे वैदिक चरणों में होनेवाले अनुसन्धान के परिणामस्वरूप बहुत-से प्रातिशाख्य, तन्त्र-प्रत्य, प्रचलित भाषा में वैदिक शब्दों का विवेचन करनेवाले ग्रन्य, शिक्षा-सूत्र, निघण्टु जैसे कोश-प्रत्य तथा निवंचन देनेवाले निश्कत ग्रन्थ वने। इनमें ऋक्, साम और अथर्व के प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त आश्वरूणायन, वाजसनेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय और चारायणीय प्रातिशाख्य भी उपलब्ध या ज्ञात है। तन्त्र-प्रत्य प्रातिशाख्यों के ही सदृश हैं। इनमें ऋक् तन्त्र, लघु ऋक् तन्त्र, अथवं चतुरच्यायी, प्रतिज्ञासूत्र, माधिक सूत्र, सामतन्त्र और अक्षरतन्त्र प्राप्य हैं, जिनमे प्रथम पाँच वैदिक स्वरों से तथा शेष दो सामगान से सम्बद्ध है। प्रातिशाख्य नाम अन्वर्थक है। इनमें वैदिक पदों के स्वर, उच्चारण, समास, सन्धि और वृत्त पर विचार किया गया है। दो या अधिक शाखाओं का एक ही प्रातिशाख्य भी होता था। शाकलों और वाष्कलों का एक ही प्रातिशाख्य था। प्रातिशाख्यों को पार्षद या

१. ते देवा इन्द्रमञ्जूनिश्लमां नो वार्च व्याकुर्विति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवकम्य व्याकरोत्।। —तैत्ति० सं०, काण्ड ६, प्रपा० ४, अनु० ७।

२. तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययविभाग सर्वत्राकरोत् ।-सायण, ऋग्भाष्य, खपो॰, भाग १, पृष्ठ २६, पूना-सं॰ ।

३. ऐति जा ४-५-१ से ३ तक; शत० बा ०१-५-४-६ से ११ तक; ताण्ड्य बा० १-२०-१३।

४. ओंद्धारं पुण्छामः — को घातुः, कि प्रातिपदिकम्, कि नामास्यातं, कि लिङ्गं, कि वचनं, का विभिवतः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, कि वै व्याकरणं, को विकारः, को विकारा, कित भाग, कित वणः, कत्यक्षरः, कित पदः, कः संयोगः, कि स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्।—गोपय ब्रा० ५-१-२४।

पारिषद ग्रन्थ भी कहते हैं। वास्तव मे इनका मूल वैदिक सिंहताओं का पद-पाठ था। वैदिक काल मे सिंहताओं का अर्थ स्पष्ट था, किन्तु वीरे-धीरे भाषा के स्वरूप मे कुछ परिवर्त्तन हो जाने तथा ऐतिहासिक परम्परा के विच्छित्र हो जाने के कारण सिंहताएँ दुर्वोघ हो चली और तव उनके अर्थबोध के लिए आचार्यों को उनका पदपाठ करना पडा। प्रातिशाख्यों की रचना के पूर्व ही शाकत्य ने ऋग्वेद, आत्रेय ने तैंतिरीय और गार्यं ने सामवेद-सिंहता का पदच्छेद कर दिया था। इस पदच्छेद के पश्चात् ही प्रातिशाख्यों मे वैदिक पदो पर विचार प्रारम्भ हुआ। इसीलिए, निरुक्त में कहा है कि 'सव चरणों के पापंद पद-प्रकृतिक हैं'।' मिश्च-भिन्न वैदिक चरणों के अनुसन्वान में अन्तर अनिवाय था। कोई-कोई चरण इस प्रकार के अनुसन्वान करते थे, जो अन्य शाखाओं द्वारा प्राह्म न होने के कारण केवल उसी शाखा तक सीमित रह जाते थे। उदाहरणार्यं, सात्यमुग्नि और राणायणीय सामशाखाओं के लोग हस्व एकार और हस्व ओकार का भी प्रयोग करते थे।' अन्यत्र वैदिक या लौकिक भाषा में कही इस प्रकार का उच्चारण प्रचलित नहीं था। आगे चलकर जब व्याकरण का शास्त्रीय विकास हुआ, तब उसमे समस्त चरणों के मान्य सिद्धान्तों का समावेश कर लिया गया। इसीलिए, पत्रजिल ने कहा है कि व्याकरण संविवेदपारिपद शास्त्र है। उसमें किसी एक परिषद के मार्ग को आधार नहीं बनाया जा सकता। किसता।

प्रातिशास्यों का रचना-काल एक नहीं है। लूडर्स के मत से तैतिरीय प्रातिशास्य प्रथम है और लाइविश के मत से ऋक् प्रातिशास्य। गोल्डस्टुकर वर्तमान सभी प्रातिशास्यों को पाणिनि के बाद का मानते है। फिर भी, अधिकाश विद्वान् पाणिनि-जैसी सर्वागपूर्ण विवेचन-पद्धित से युक्त न होने एव ब्राह्मण-प्रन्थों मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करने के कारण ऋक् प्रातिशास्य को प्राचीन स्वीकार करते है। इन प्रातिशास्यों में अप्टाव्यायों में प्राप्त वापिशिल, काश्यप आदि वैयाकरणों के नामों के अतिरिक्त इन्द्र, औदबिण, कात्यायन, कौत्स, पौप्करसादि, माध्यिन्दिन, व्यादि, शाकल और शौनक के नाम अवश्य मिलते है, पर वे इसी कारण पाणिनि की अपेक्षा अर्वाचीन नहीं कहे जा सकते। पाणिनि ने तो केवल उन्हीं वैयाकरणों का उल्लेख किया है, जिनसे उनका मतभेद था। इन सव वैयाकरणों ने तन्त्र या प्रातिशास्यों जैसे प्रन्य न लिखकर प्रचलित भाषा के शब्दों का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ लिखे थे। 'सम्बुद्धौ शाकल्यस्ये-तावनार्षे' सूत्र का 'अनार्षे' पद इस बात का प्रमाण है। हाँ, कुछ प्राचीन प्रातिशास्थों में सुघार और परिवर्द्धन का कम पाणिनि के बाद तक चलता रहा। फिर भी, मोटे तौर पर मूल प्रातिशास्थों का रचना-काल ई० पू० १४०० से ई० पू० ७०० तक माना जा सकता है।

१. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्वदानि-निरुक्त।

भोरछन्दोगानां सात्यमुणि राणायणीया ह्रस्वमेकारं ह्रस्वमोकारं च प्रयुक्तते।
 न चैवान्यत्र छोके वेदे वा ह्रस्व एकारो ह्रस्व ओकारो वास्तीति॥
 —आ० २, मा० सु० ३-४, प० ५४।

सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्।
 तत्र नैकः पन्याः शक्य आस्यातुम्।।
 —६-३-१४ वा० २, प० ३०६।

## द्वितीय सोपान

निरुक्त-काल-प्राचीन प्रातिशाख्यो के पश्चात् निरुक्तों की रचना हुई, जिनमे इस समय किसी निघण्ट पर लिखा हुआ एकमात्र यास्क का निष्कत उपलब्ध है। यास्क ने इसे व्याकरण का कार्त्स्न्यं कहा है। इस समय तक लेखन-कला का आविष्कार हो चुका था। यद्यपि मैक्समलर, वेदर आदि विद्वान इस बात से सहमत नहीं है, फिर भी अप्टाच्यायी में उल्लिखित यवनानी, लिपिकार, पटल, काण्ड, सुत्र, ग्रन्थ, वर्ण, कार आदि शब्दो तथा गौ के कान पर बनाये जानेवाले अको की प्रया से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। इसीलिए, गोल्डस्ट्रकर महोदय ने लेखन-कला के आविष्कार का समय प्रातिशाख्यों की रचना से पूर्व माना है और उनके मत से यह समय पाणिति से पूर्व ही पडता है। रॉथ और वोर्थालक भी इससे सहमत है। शिक्षा-ग्रन्थों में 'त्रिषिठ चत षष्ठिवीं वर्णी शम्भमते मता ' यह वाक्य मिलता है। पाणिनि ने भी वयालीस वर्ण गिनाये है। रगीन लिखे जाने के कारण ही इन्हें वर्ण सज्ञा दी गई थी। लेखन-कला के फलस्वरूप ग्रन्थ-रचना सुकर हो गई। यास्क ने इस समय या इसके पूर्व के अनेक आचार्यों तथा सम्प्रदायो (अग्रायण, आग्रायण, आचार्य लोग, कुछ लोग, ऐतिहासिक, पार्षद-समृह, मन्, याज्ञिक, पूर्वकालीन याज्ञिक, वार्ष्यायणि, औदुस्वरायण, औपमन्यव, और्णनाभ, कात्यक्य, कौष्ट्रिक, गार्ग्य, गारुव, चर्मशिरा, तैटिकि, नैदान, नैरुक्त, पारिद्राजक, वैयाकरण, शाकटायन, शाकपृणि, शाकल्य, स्थौला-ष्ठीवि और हारिद्रवक,) के मतो का उल्लेख किया है। इस समय तक नैरुक्तो से पृथक वैयाकरणो के अनेक सम्प्रदाय बन चुके थे, जिनमे इन्द्र और शाकटायन का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

निरुक्त-काल के वैयाकरण

शाकटायन—यास्क ने नामो या सज्ञा-शब्दो के आख्यातज होने का सिद्धान्त स्वीकार किया और इस प्रसंग में शाकटायन, गार्ग्य तथा कुछ वैयाकरणों का मत भी उद्घृत किया। शाकटायन शब्दों को घातुज मानते थे। इसके लिए वे अनेक वार उपहासास्पद व्युत्पत्तियों का भी आश्रय लेने के लिए विवश होते थे। 'सत्य' ऐसे ही शब्दों में एक था, जिसे वे अस् या इण् धातु से व्युत्पन्त वतलाते थे। निरुक्त ने नाम को घातु-साधित मानते हुए भी ऐसी व्युत्पत्ति करनेवाले व्यक्ति को ग्राह्म कहा है। शौनक वृहदेवता (२-९५) के अनुसार ये तेईस उपसर्ग मानते थे तथा अन्य वैयाकरण दस। शशाकटायन सज्ञा या किया से पूर्व अप्रयुक्त निपातों का स्वत कोई अर्थ भी नहीं स्वीकार करते थे। इसके विपरीत गार्ग्य तथा अन्य कुछ वैयाकरण सारे शब्दों को घातुज नहीं मानते थे। यास्क ने शब्दों को घातुज मानकर ही निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी है।

१. ह्वाट एवर देंट पीरियड माइट बी, इट मस्ट हैव बीन प्रायर टु दि प्रोडक्शन आँफ दि प्रातिशास्य लिटरेचर—पाणिनि: हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, प्०१८३।

२. अयानन्वितथेंऽप्रादेशिके विकारे पढेम्य. पदेतरार्थान् सचस्कार शाकटायनः। एतैः कारित यकारादि चान्तः करणन्। अस्ते. शुद्धं सकारादि च---निरुक्त १-१३।

३. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैश्वतसमयश्च । न सर्वाणीति गाँग्यों वैयाकरणानां चैके ।----निश्वत १-१२ ।

आगे चलकर वैयाकरणों ने, विशेषत पाणिनि के अनुयायियों ने शाकटायन के विपरीत गार्म्य का मत स्वीकार किया और नैरुक्तों की हाँ में हाँ मिलाने के कारण शाकटायन की खिल्ली उडाई। पाणिनि ने नडादिगण में शकट शब्द का परिगणन कर शाकटायन शब्द की उत्पत्ति शकट से सिद्ध की और भाष्यकार ने कहा कि शकट-वश्च शाकटायन को मार्ग के किनारे वैठे रहने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थ का भान नहीं हुआ। उन्होंने किसी समीक्षाकार का श्लोकार्य भी उद्वृत किया है, जिसका आश्य है कि नैरुक्त लोग तो नाम को घातुज कहते ही थे, किन्तु वैयाकरणों में शकट का छोकरा भी वैसा ही कहने लगा। शाकटायन जातिवाचक, गुणवाचक और कियावाचक ये तीन प्रकार के ही सजाशब्द मानते थे, यदूच्छा शब्द नहीं। ऋक्तन्त्र और पचपदी उणादि सूत्र शकटायन द्वारा विरचित बतलाये जाते हैं। कुछ लोग ऋक्तन्त्र का कर्ता औदब्रिज को मानते हैं। सम्भव है, यह शाकटायन का ही दूसरा नाम हो। इस सबसे इतना स्पष्ट है कि यास्क के समय में नैरुक्तों और वैयाकरणों में अनेक वातों के विपय में तीव्र मतमेद था और शाकटायन पाणिन-पूर्व सर्वश्वेष्ठ वैयाकरण थे। इसीलिए, काशिकाकार ने वैयाकरणों को अनुशाकटायन कीर केशव ने नानार्थाणेवसक्षेप में इन्हे आदि शाब्दिक कहा है। भी

गार्यं—गार्यं का कोई व्याकरण-प्रत्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि पाणिनि ने तीन वार उनका उल्लेख किया है। पाणिनि-व्याकरण में दिये गये मतो से अनुमान होता है कि उन्होंने लौकिक और वैदिक दोनो भाषाओं का व्याकरण लिखा था। गार्यं सामवेद के पदपाठकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नैरुक्त होते हुए भी ये सब सज्ञा-शब्दों को बातु-साबित नहीं मानते थे। पार्यं उपसर्गों को विशेषण मानते थे। इस प्रकार, उनके मत में प्रत्येक उपसर्गों का स्वतन्त्र अर्थं था।

इन्द्र—इन दोनो के अतिरिक्त इन्द्र नामक वैयाकरण तथा उनके ऐन्द्र सम्प्रदाय की चर्चा अनेक स्थानो पर मिलती है। कविकल्पद्रुम, श्रीतत्त्वनिधि आदि ग्रन्थों में जिन आठ या नी वैयाकरण-सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है, उनमें ऐन्द्र प्रथम है। रामायण-काल में भी व्याकरण के नौ मुख्य सम्प्रदाय-प्रचलित थे। वाल्मीकि ने हनुमान् को 'नव व्याकरणार्थवेता' कहा है।

१. वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्ग आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे।— ३-२-११५। पृ० २५०।

२. नाम च घातुनमाह निरुक्ते ब्याकरणे शकटस्य च तोकम्।---३-३-१, पू० २८४।

३. पा० सू०, ३-३-१ न्यासवृत्ति।

४. नागिश, १-१-१ पर उद्योत तथा लघुशब्देन्दुशेखर, पू० ७, काशी-सं०।

५. शब्दकौस्तुम।

६. काशिक १-४-८६।

७. ७-३-९६, ८-३-२०, ८-४-६७।

८. निरुक्त, १-३।

इन्त्रस्थन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
 पाणिन्यमर्जनेन्द्रा जयन्त्यष्टाविशाब्दिकाः॥——बोपदेव, कविकल्पद्रमः।

ये नी सम्प्रदाय कौन-कौन थे, विदित नही है। तैतिरीय सहिता (६-४-७) मे इन्द्र को सर्वप्रथम वैयाकरण बतलाया है। भाष्यकार के समय में भी यह विश्वास प्रचलित या कि वहस्पति ने इन्द्र को दिव्य सहस्र वर्ष तक शब्दो का प्रतिपंद पारायण कराया, फिर भी उसका अन्त नहीं मिला। इस बात की पुष्टि ऋक्तन्त्र से भी होती है, जिसमे कहा गया है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को शब्द-शास्त्र पढाया, बृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियो को और ऋषियो ने ब्राह्मणो को। भारद्वाज की इक्कीसवी पीढी का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण मे आठ वार 'प्राचाम' के मत का उल्लेख किया है। श्रीवर्नेल के मत से 'प्राचाम' ऐन्द्र मत का बोधक है। उनके मत से यदि इन्द्र का कोई एक व्याकरण न था, तो भी व्याकरण की एक ऐन्द्र शाखा अवश्य थी। यह प्राचीनतम वैयाकरण शाखा है। पाणिनि इसके प्रन्थों से परिचित ये और उन्होंने उनसे वहत कुछ लिया भी है। किव्वतीय ग्रन्थों के अनुसार यह २५००० इलोको का व्याकरण-ग्रन्थ था। वहत्कथामजरी और कथासरित्सागर में एक आख्यायिका दी हुई है, जिसके अनुसार पाणिनि पर अनुग्रह करने के लिए शकर ने हुकार किया। उसके प्रभाव से ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार शारिपुत्र ने भी वाल्यावस्था में ऐन्द्र व्याकरण पढा था। पण्डितो मे यह प्रवाद है कि चान्द्र व्याकरण का पाणिनि से और कालाप व्याकरण का इन्द्र के व्याकरण से सादश्य है। इतना निश्चित है कि ऐन्द्र व्याकरण परिमाण मे वहत बडा या और पाणिनि-व्याकरण वहत छोटा। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबोध ने टीका के प्रारम्भ में ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और पाणिनीय को गोष्पद कहा है। वर्नेल ने टोलकप्पिय नामक दाक्षिणात्य व्याकरण, कातन्त्र तथा कात्यायन के पालि-व्याकरण का सादश्य दिखलाते हुए ऐन्द्र व्याकरण के (कातन्त्र का आधार होने के कारण) स्वरूप की कल्पना स्पष्ट की है। तदनुसार, ऐन्द्र व्याकरण के प्रथम प्रकरण मे वर्ण-समाम्नाय और सन्धि, द्वितीय प्रकरण मे विभक्ति, प्रत्यय, सर्वनाम, कारक, समास और तद्धित , तृतीय प्रकरण मे काल और अर्थवाचक प्रत्यय, द्वित्व, सम्प्रसारण, गुण, अनुषग और इडाग्म तथा चतुर्थ प्रकरण मे कृत प्रत्ययो का विचार किया गया था। निरुक्त के 'अर्थ. पदम्' पर दुर्गाचार्य की 'नैक पदजातम्। यथा अर्थः पदिमत्य-

> ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्। सारस्वतं चापिशलं शाकत्यं पाणिनीयकम्।। —श्रीतत्त्वनिधि।

१. सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता बह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् ।- किष्कि० का० २-२९।

२. एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम ।- आ० १, प० १२ ।

३. ऋक्तन्त्र १-४।

४. वर्नेल : ऐन्द्रस्कुल ऑफ् ग्रामेरियन्स, निबन्ध।

५. गंगानाय झा रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, भाग १, सं० ४, पृ० ४१०; सन् १९४४ ई० ।

६. यान्युज्जहार माहेन्द्राद्व्यासो व्याकरणार्णवात् । पदरत्वानि कि तानि सन्ति पाणिनि गोष्यदे ॥

न्द्राणाम्' इस वृत्ति से पता चलता है कि ऐन्द्र सम्प्रदाय मे केवल घातु और प्रातिपदिक या केवल सुप् और तिड की भी पद-सज्ञा मानी जाती थी। इसी प्रकार, ऐन्द्र व्याकरण के घातुपाठ मे स्वरान्त धातुओं के अन्त से ण्, ड, क्, ब् आदि तेरह वर्ण इत्सज्ञक बनाकर जोड़े गये थे, जो परस्मैपद, आत्मनेपद आदि की पहचान की सुविघा के लिए थे। पाणिनि ने अपने प्रत्याहार-सूत्रों में ये ही तेरह वर्ण इत्सज्ञक रखे है। केवल ण् की आवृत्ति कर दी है। इन्द्र द्वारा, वैदिक काल से चली आती हुई स्वरान्त घातुओं के पीछे अन्त्य इत् जोड़ने की बात की पुष्टि नन्दिकेश्वर की 'अत्र सर्वत्र - सुत्रेषु' इस कारिका की उपमन्यु-कृत व्याख्या से होती है।

अन्य वैयाकरण—शाकटायन, गाग्यं और इन्द्र के अतिरिक्त पाणिनि-पूर्व के वैयाकरणों में शाकल्य, काश्यप, भारद्वाज, गालव, चाकवर्मण, सेनक, स्फोटायन, आपिशलि, वैयाध्रपद्य और काशकल्यन के नाम अल्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें शाकल्य, काश्यप और भारद्वाज का उल्लेख प्राति-शाख्यों में मिलता है। शाकल्य-कृत ऋक्-सहिता के पदपाठ की प्रशंसा माण्य में भी है। पाणिनि ने सिन्ध-सम्बन्धी कुछ नियमों के विषय में इनके मत का उल्लेख किया है। पाणिनि और वात्तिककार दोनों ने इनके नियमों को शाकल कहा है। इनसे पता चलता है कि लौकिक भाषा पर भी इनका कोई व्याकरण था। मारद्वाज के मतमेद का उल्लेख इडागम-निषेध के विषय में केवल एक वार अव्याध्यायों में हुआ है। इसी प्रकार, गालव का चार वार तथा चाकवर्मण, सेनक और स्फोटायन का एक वार उल्लेख मिलता है। स्फोट के विषय में विशेष विचार करने के कारण स्फोटायन नाम पडा था, यह वात हरदत्त की पदमंजरी से ज्ञात होती है। पुरुषोत्तम वेव की भाषा-वृत्ति (६-१-७७) में गालव का मत उद्दृत्त है, जिसके अनुसार दिध में अब के दिवयम और द्व्यत्र दो रूप होते है। चाकवर्मण द्वयं को सर्वनाम मानते थे। मट्टोजि ने माघ के 'द्वयेषा' को चाकवर्मण प्रयोग माना है। भारद्वाज ने सभवत. अव्याध्यायी पर वार्त्तिक लिखे थे। भाष्य में भारदाजीय वार्त्तिकों का अनेक वार उल्लेख है।

आपिशिकि—आपिशिक का नामोल्लेख यद्यपि पाणिनि ने एक वार ही किया है, किन्तु अन्य ग्रन्थों में इनके विषय के महत्त्वपूर्ण उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि ये शाकटायन के समकक्ष वैयाकरण थे। शाकटायन व्याकरण की अमोधा वृत्ति (३-२-१६४) में आपिशिल और पाणिनि के व्याकरण को अब्दक कहा है। आपिशल-शिक्षा में भी आठ ही प्रकरण हैं। पाणिनि-पूर्व व्याकरणों में सर्वीविक सूत्र भी इन्हीं के उपलब्ध है। भाष्य (४-१-१४, पृ०३६) में आपिशल-ग्रन्थ का अध्ययन करनेवाली ब्राह्मणी का उल्लेख है। हरदत्त ने काशिका की पदमजरी व्याख्या में शुद्धाशुद्ध शब्दों का विवेचन करते हुए शास्त्र-विहित शब्दों को साधु माना है और आपिशिल

१. तया चोक्तमिन्द्रेण-अन्त्यवर्णसमुद्भूता घातवः परिकीत्तिताः।

२. ६-१-१२७, ८-३-१९

३. ७-२-६३।

४. ८-४-६७, ७-३-९९, ६-३-६१, ७-१-५४।

<sup>4.</sup> **६-१-१२८, ५-४-११२, ६-१-१**२१

**६. ६-१-९१** 

व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्दों को ही शास्त्र-विहित स्वीकार किया है। महामाप्य, काशिका, पदनजरी, न्यास, बब्दकौस्तुम बादि से यह भी पता चलता है कि पाणिनि के बाद भी आपिशिल ने विशाल व्याकरण का प्रचार दना रहा। माध्य में दो बार उनके व्याकरण के अध्ययन की चर्चा है। स्वर-प्रकरण में आपिशिल, पाणिनि, व्याढि और गौतम इन चार वैयाकरणो का सादर उल्लेख है। 'तया चापिगलेबिवि.' इस ब्लोक-वात्तिक-वरण को न्यप्ट करते हुए तो भाष्यकार ने उनका एक मूत्र ही उद्युत किया है, जिससे स्पष्ट है कि पतंजिल के समय मे आपिशलि का मत्रवद्ध व्याकरण न केवल उपलब्ब ही या, अपितु उसका अव्ययन-अध्यापन भी चालू या। भाष्यकार द्वारा दिये गये 'बापिशिलिशाला, ब्याडिशाला'' चदाहरण, पदमंजरी द्वारा चद्वृत ' आपिगलि का 'मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाप्राणिष्' सूत्र तथा काशिकात्यास, प्रदीप, तन्त्र-प्रदीप, बातुवृत्ति आदि जन्यों में उद्युत आपिशिल के सूत्र उनकी लोकप्रियता के द्योतक हैं। इन उट्वृत सूत्रों से यह भी पता चलता है कि इनके तया पाणिनि के नूत्रों में बहुत अधिक साम्य था । टाप्, ठन्, राप् आदि प्रत्यम, सार्वधातुक संजा तथा भप् और अम् प्रत्याहार पाणिनि ने आपिणिल ने ही लिये हैं। कार्यिका एवं पदमंजरी मे आपिशिल व्याकरण को 'दुष्करण' कहा है।" जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में वृत् घातु समाप्ति की सूचक है, उसी प्रकार आपिशिक्ष में दुप् है। महामाप्य-प्रदीपिका, काव्यनीमासा बादि प्रन्यों में उद्युत बनों से पता चलता है कि बापिशिल ने मूत्रणठ के अतिरिक्त शिक्षा, गणपाठ, उणादिपाठ और वात्पाठ की भी रचना की थी! विद्वानों मे प्रचलित प्रवाद के अनुसार इनके वातुपाठ मे अनु के स्थान पर सु वातु थी।

काशकुरस्न और वैयाघ्रपद्य—आपिशिल के समान वैयाघ्रपद्य और काशकुरस्न के व्याकरण भी भाष्यकार के बाद कई शताब्दियों तक उपलब्ध रहे। काशिका के अनुसार वैयाघ्रपद्य का व्याकरण वस तथा काशकुरस्न का तीन अध्यायों में विभक्त था। काशिका (७-१-९४) में एक पुरानी कारिका भी उद्घृत हैं, जिसके अनुसार वैयाघ्रपद्य के मत से नपुसर्कालय के सम्बोधन में त्रपु आदि उकारान्त घट्दों के हि त्रपो, हे त्रपु ये दो रूप होते थे। मट्टोजि काशिका में उद्घृत

१. तत्र ये साववस्ते शास्त्रेणानुशिष्यन्ते आपिशलेन व्याकरणेन। अपिशिलिना तर्हि केनावगतम् ? ततः पूर्वेण व्याकरणेन। —पदमञ्जरी, भाग १, प्० ६१७।

२. १-१-१, पु० २६; ४-१-४, पु० ३६।

३. ६-२-३६, पु० २५७।

४. एवं च कृत्वा आपिशलेराचार्यस्य विधिरुपपन्नो भवति— घेनुरनित्र कमुत्पादयति । ४-२-५४, प् १८२ ।

५. ४-१-८० तथा ६-२-८६

५. पदमञ्जरो २-३-१७ तथा यथा विभक्त्यन्तं पदम्—घेनोरनवः—शतास्य ठन्यता-वप्रन्ये—शिव्वकरणे गुणः—करोतेश्चिनदेश्च इत्यादि।

७. का० ४-३-११५। ८. का० ५-१-५८।

९. सम्बोबने तुशनसिक्तरूपं सान्तं तथा नान्तमयाप्यदन्तम् । माव्यन्दिनिर्विष्ट गुणं त्विगन्ते नर्गुसके व्याझपदां विरष्ठः॥

'शुष्किका शुष्कजङ्घा च' आदि कारिका को वैयाघ्रपद्य-विरचित मानते है। भाष्यकार ने आपिशिल के साथ ही व्याकरण-सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक के रूप मे काशकृत्त्न का स्मरण किया है और साथ ही काशकृत्स्नी मीमासा का उल्लेख भी। काशकृत्स्न शब्द पाणिनि के बरीहणादि गण मे भी बाया है। बादरायण सूत्रों में इनकी चर्चा है। कैयट के प्रदीप में भी इनके कुछ सूत्रों का उल्लेख है। पदमजरीकार ने 'तदर्हम्' सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि दूसरे व्याकरणों में यह सूत्र नहीं रखा गया है। हेलाराज के मत से ये दूसरे व्याकरण आपिशलि और काशकृत्सन के थे। रे यज्ञफल नाटक में भी काशकृत्स्नी मीमासा का उल्लेख है। कुछ लोगो के मत से सकर्षकाण्ड या दैवतमीमासा भी काशकृत्सन-प्रोक्त है। सरस्वतीकण्डाभरण (४-३-२४६) की हृदयहारिणी टीका के अनुसार सूत्रो मे गौरव-लाघव-विवेचन काशकृत्सन-न्याकरण की विशेषता थी।

व्याहि-सग्रहकार व्याहि भी पाणिनि के पूर्ववर्त्ती थे। भाष्यकार ने दाक्षायण नाम से इनका उल्लेख किया है और इनकी कृति को शोमना कहा है। पाणिनि ने ऐषुकारिगण (४-२-५४) मे दाक्षायण शब्द का समावेश किया है। भाष्यकार ने शब्द के नित्यत्व और कार्यत्व पर विवेचन करते हुए कहा है कि सग्रह मे इस वात की प्रवान रूप मे परीक्षा की गई है और पर्याप्त समीक्षा के बाद वहाँ यह निर्णय दिया गया है कि शब्द नित्य भी है और कार्य भी। इसी प्रसग में आगे भाष्यकार ने कहा है कि सग्रह में सिद्ध शब्द का प्रयोग नित्य अर्थ मे और कार्य के प्रतिद्वन्द्वी के रूप मे किया गया है। वार्तिककार ने व्याडि को द्रव्याभिधानवादी कहा है। भाष्यकार ने भी वार्तिक की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि आचार्य व्याहि शब्द के द्रव्याभि-धायकत्व को न्याय्य मानते है।" महाभाष्य की प्रदीपोद्योत व्याख्या मे व्यांडि के संग्रह को लक्य-सल्यक ग्रन्थ कहा है। वाक्यपदीय की पुण्यराज-कृत टीका से भी इसका समर्थन होता है। भहाभाष्य-प्रदीपिका ने संग्रह को इसी व्याकरण-शास्त्र का एकदेश वतलाया है। ° इन उद्धरणो से यह भी पता चलता है कि सग्रह पाणिनीय ज्ञाखा का ही ग्रन्य माना जाता था। पाणिनि

१. आ० १, पु० २६।

२- २-१-५१ तथा ५-२-२१ पर प्रदीप टीका।

३. तदहैमिति नारब्वं सूत्रं व्याकरणान्तरे। —-यदमञ्जरी ५-१-१४७ तथा वाक्यपदीय में इसी सूत्र की टीका मे हेलाराज।

४. २-३-६६, पृ० ४५३; ४-१-१ बा० ९, पृ० ११ तथा ६-१-९१, पृ० १४४।

५. बा० १, यू० १३।

६. आ० १, पु० १४।

७. द्रव्याभिष्यानं व्याडिः---द्रव्याभिषानं व्याडिराचार्या नगर्यं मन्यते।---१-२-६४ बा०, ४५, पु० ५९०।

८. संग्रहो व्याडिकृतो लक्षसख्यको ग्रन्यः।

९. इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याद्युपरचितं लक्षग्रन्थपरिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत्।

१०. संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्येकदेशः।

र्कोर व्याहि या तो एक ही पूर्ववर्त्ती व्याकरण-शाखा के अनुवायी थे या परस्पर एक दूनरे के समर्थक। भाष्यकार ने वापिशिल, पाणिनीय, व्याहि बीर गीतन के प्रत्यों का अध्ययन करनेवाले चारो सम्प्रदायों का एक साथ उल्लेख किया है। इससे भी इन चारों सम्प्रदायों में निकट सम्बन्द जान पड़ता है। अन्तर यह है कि पाणिनि का ग्रन्थ शब्दानुवासनार्थ था और व्याडि का शब्द के अर्थ-विवेचन से सन्बद्ध। भाष्य की भर्त्तहरिन्दीका में इस प्रन्य से अनेक क्लोक तथा वाक्य सद्घत मिछते हैं। रानायप ने हनुनान को नूत्र, वृत्ति, अर्थ, पद और संग्रह का अध्येता वतलाया है। हर्षचरित, चरक और यज्ञफल नाटक के कत्तों इस प्रन्य से परिचित थे। ऋक-प्रातिशास्य मे ब्यांडि के अनेक नत चद्वृत हैं। ऋक्-प्रतिवास्य (१३-३१) में वाकल्य और गार्थ के साथ इनका उल्लेख है। ये दासीपुत्र पाणिनि के ममेरे माई थे, ऐसा कुछ विद्वानों का अनुमान है। कुछ चनय तक दालायण के संग्रह की इतनी प्रतिष्ठा थी कि योग्य कन्या से विवाह के लिए उसका अञ्चयन आक्र्यक नाना गया था। इस कारण कुछ विद्यार्थी कुमारी-प्राप्ति के लोग से दासादि-प्रोन्त शान्त्रों का अध्ययन करने लग जाते थे। काशिकाकार ने दुष्करण को व्याहि की अपनी उपना से प्रमृत वतलाया है, जिसकी न्यास-कृत व्याख्या से पता चलता है कि पाणिनि के लकारों के सनान व्याहि ने अपने प्रन्य में दस कालबोवक दुष्करणों की कल्पना की थी। पिंडत-मण्डली मे प्रवाद है कि संग्रह के ब्रितिरिक्त एक अन्य ग्रन्थ भी व्याहि ने दिखा था। पं॰ हरप्रसाद शास्त्री और स्टाइन ने हस्तिछिटित प्रत्यों की सूची ने व्यादि की परिनाषा-वृत्ति का भी उल्लेख किया है। महाराज्य की बहुत-सी परिनाषाएँ तथा न्याय, जिनमे 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपंत्तिर्नेहि सन्देहार-लक्षणम् भी सम्मिलित है, व्याहि से ही लिये गये हैं। व्याहि से अत्यन्त प्रभावित होने के कारण अनेक छोग नहासाध्य को व्याहि-संग्रह-विवति भी कहते थे।

कालान्तर में बैयाकरण लोग सक्षेप में पढ़ते की ओर किंच रखने लगे और अल्प-विष्ण-परिण्ह की ओर उन्मुख हो गये। इस कारण, संप्रह-वैत्ता विशाल प्रन्य उपेक्षित होकर नष्ट हो गया।

कुपि—कुपि का वृत्ति-मूत्र या तो पाणिनि-मूत्रों की व्याख्या थी या मंग्रह का संसेप. जिनका लोप नहामाध्य की लोकप्रियता के कारण हो गया। वृत्ति-प्रन्य का उल्लेख काशिकाकार ने भी अपने आर्रान्सक ब्लोक ने किया है। 'इससे स्पष्ट है, यह प्रन्य भाष्य-रचना के पूर्व प्रचल्ति था। भाष्यकार ने 'पूर्वमासिद्धम्' (८-२-१) के भाष्य ने जो वास्त्रसिद्धत्व-पक्ष स्थापित किया है,

१. १-२६, १-४४, १-७७, ३-३, ३-१३ आदि की टीका।

२. सतुत्रवृत्त्यवेपदं महार्यं ससंग्रहं साव्यति वै कपीन्द्रः । —उत्तर रामा० ३६-४६।

३. काशि० ६-२-६९।

४. काञ्चि० २-४-४१ तया न्यातब्याडिरप्यत्र युगपत् कालभाविनां विधीनां मध्ये दश दुष्करणानि कृत्वा परिभाषितवान् पूर्वं पूर्वं कालमिति।

५. प्रावेण संत्रेपरुचीनत्पविद्या परिप्रहान् । सन्प्राप्य वैवाकरणान् संप्रहेऽस्तमुपागते ॥ —वाक्यपदीय२-४८४ ।

६. वर्ता नाष्ये तया घातुनानपारायणादिषु । —काज्ञि० ।

उसपर कँगट ने कहा है कि भाष्यकार ने वृत्ति-प्रन्थों के कथन को एक ओर हटाकर यहाँ शास्त्रासिद्धत्व-पक्ष का ग्रहण किया है। इससे भी वृत्ति-ग्रन्थ का पूर्व अस्तित्व सिद्ध होता है। भाष्य (१-१-७४) की टीका मे कँगट ने इस सूत्र के भाष्य को कुणि के विचारों का अनुवर्ती वतलाया है। 'हरदत्त ने पदमजरी मे काशिका के पूर्वोक्त प्रारम्भिक मगल-कलोक का विवेचन करते हुए कहा है कि 'सूत्रार्थप्रधान ग्रन्थ वृत्ति कहलाता है।' काशिका के क्लोक मे वृत्ति शब्द पाणिनि के बनाये हुए सूत्रो पर कुणि आदि आचार्यों द्वारा किये हुए विवरण या वृत्ति के लिए आया है।

अन्य प्राचीन वैयाकरण-पतंजिल से पूर्व के वैयाकरणों मे पाणिनि और कात्यायन को छोडकर, जिनकी चर्चा आगे की जायगी, तैतिरीय और मैत्रायणीय प्रातिशाख्यो मे आग्निवेश्य, बाग्निवेश्यायन, आत्रेय, बाह्वारक, उल्य उत्तमोत्तरीय, काण्डमायन, कौण्डिन्य, कोहली-पूत्र, गौतम. तैत्तिरीय, पौष्करसादि, प्लाक्षायण, प्लाक्षि, भारद्वाज, माचाकीय, मीमासक, वाडमीकर. वात्सप्र. वाल्मीकि, शांखायन, शैत्यायन, स्थविर कौण्डिन्य, साकृत्य और हारीत; ऋक्प्रातिगाख्य में इनके अतिरिक्त. आन्यतरेय, आगस्त्य, कौत्स, गार्ग्य, पाचाल, प्राच्य पाचाल, वाभ्रव्य, माझव्य, माण्डुकेय, यास्क, वेदमित्र, शाकल्यपिता, गुरवीर और शौनक; वाजसनेयी प्रातिशास्य मे बौपशीवि, काण्व, काश्यप, जातूकर्ण्य, दाल्म्य, माध्यन्दिन तथा ऋक्तन्त्र मे औदव्रजि, नैगी, वह-स्पति एव ब्रह्मा ये नाम मिलते हैं। निरुक्त और पाणिनि ने जिन वैद्याकरणो का नामपूर्वक उल्लेख किया है, उनको छोडकर वात्तिककार ने गौनक और पौष्करसादि तथा भाष्यकार ने आपिश्रास्त्र. काशकृत्त्न, कुणर वाडव, कौज्दीय, गोनदीय, गौतम, भारद्वाजीय, यास्क, वार्ष्यायणि, व्याडि, शाकटायन और सीनाग की चर्चा की है। पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट दसो वैयाकरणो का पाणिनि से केवल सन्विकार्य, द्वित्व, आगम, स्वर एव गुण के ही विषय मे मतभेद था। प्रत्यय या शब्दसिद्धि के विषय मे नही। पाणिनीय व्याकरण में जो मतभेद-दर्शक अट्टारह सुन्न मिलते है, उनमे आठ केवल सन्धिविषयक है। शौनक पौष्करसादि और भागूरि पार्पद-काल के वैयाकरण थे। पौष्करसादि और चारायण नाम भाष्य मे भी मिलते हैं। शेप का नामपूर्वक उल्लेख वयवा उनके मतो की अलोचना भाष्य से पूर्व ही होने लगी थी। भाष्य मे उपलब्द कम्बल-चारायणीय, घृतरौटीय और ओदनपाणिनीय इन आक्षेप-परक शब्दो से स्पष्ट है कि चारायण भौर रौटिशाखा के व्याकरणों की प्रतिष्ठा भी अष्टाच्यायी के साथ-साथ थी। डॉ० कीलहॉर्न ने चारायण की एक शिक्षा का भी उल्लेख किया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ई० पू० ५०० तथा उसके निकटवर्त्ती उत्तर काल मे व्याकरण का विधिवत् शास्त्र देश मे विद्यमान था।

१. कुणिना प्राग्ग्रहणमाचार्यनिर्देशार्यं व्यवस्थितविभाषार्थमिति च व्याख्यातम् । तेन कोडो नाम उदग्र ग्रामस्तत्र भवः कौड इत्येवं भवति । भाष्यकारस्यु कुणिदर्शनमशिशियत् । ---१-१-७४ प्रदीपे ।

२. तत्र सुत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः। सा चेदं पाणिनिप्रणीतानां सुत्राणां कुणिप्रभृति-भिराचार्यैविरिचितं विवरणम्।

# तृतीय सोपान

## पानिनि-शक

मृष्ठमूमि—काकरण के मूळ में वेद-रक्षा की व्यक्ति भावता थी। देद-संदिताओं को मुश्कित रखने तथा उन्हें आत्त उक्तारमों, व्याक्यओं और अवेशों से बचाने की विन्ता ने ही तिर्क्त और काकरण को क्या को क्या विमा ने हैं। तिर्क्त और काकरण को क्या को क्या विमा ने एवं प्रति के काकरण भारत के बच्चव के अयोजनों का अन्य काल कर है। इसीलिए इसा-पूर्व आववीं या उत्तरीं अताकी में, बचीन देश में अहत भाराओं ने विविध हमीं का अवार वहने छमा था, तिरक्त और व्याक्य क्या में आप अगर ने वीसे हुवा। इस समय व्याकरण का उद्देश्य सारक्षित और व्याक्य प्रत्य सांचु प्रवास का प्रयत्य ने वीसे हुवा। इस समय व्याकरण का उद्देश सारक्षित और व्याक्य प्रयास सांचु प्रवास का समयन करना और मामा को अपनंश सकों ने निक्रण में बचाकर रचना था। इसीलिए, व्याकरण को व्यवस्थासन या सांच्य मुशासन सांच्य विचा गया था। जैन कोर बाँद बचीं के अवस्त में आहतों को और वक्त निक्रा। दो मामाएं विचान प्राप्त ने के कहता भीं, वे वब संस्कृत समाज में भी छा अने का उपक्रम करने वर्णी। जिनका प्रवेश वर्म और दर्शन के क्षेत्र में निजिद था, उनके हाण उसकी रक्षा का मार सौंप दिया गया। संस्कृतिमानानी छोगों पर इसकी अतिक्रिया स्वामादिक थी। इन्होंने विषय मामा को वन्त प्रयास के अवस्त के प्राप्त को प्रवेश की प्रति विषय मामा को वन्त प्रवास की प्रवास की प्रवास की प्रवास और इस प्रकार के अपनों की प्रति वा प्राप्त की प्रवास की प्रवा

मानानिज्ञान का नामान्य सिद्धान्त है कि कब एक माण दूसरी भाग के समर्क में कार्ती है नव काकरण को सहसा उमेजना निक्ती है। इसी प्रकार, अनिवार परिस्थितियों के कारण जब एक माण से बहुत-ही बोलियों वन कार्ती हैं. तब भी ब्यानरण का महत्त्व बदना है। विकेश और विविध्य का नारस्थिक अमाव, जलवायु की स्थिति में अन्तर, ब्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश को स्थानान्यरण और उस अववि में बचनी अनिव्यक्ति-थींको और मेंकेट-पद्धित में युवार के वार्ते माण से परिवर्तन उत्पन्न करती हैं. जितने व्यक्तरण गम्मीर कप से प्रमावित और समृद्ध होता है। यदि यह सिद्धान्त और है, तो संस्कृत के विनिन्न प्राहतों में द्विष्ट होने नया ब्यानरण की समृद्धि के इस पूग में उपर्नुक्त वार्तों में से एकन्यप्त अवध्य विद्यान रही होती 1 डॉ॰ वर्नेस के मन से मी विदेशी द्वारितों के किचिन समर्थ और वेश में मीतर व्यक्ति करवारों में तीव समर्थ के विना पाणिनीय करदाव्यायी जैसा सर्वागर्ण मागविकार विन्ता का प्रस्थ कभी कहीं किसा वारा हुआ नहीं देशा पण। रें

१. दि मोस्ट इम्पोर्टेण्ड फैक्टर इन दि इवोत्पूजन लॉक् प्रामर एव साइंटिफिट ऐस्ट इन्डिस्पेनेवुछ ब्रॉच ऑक् स्टडी, बाव दि नैसेसिटी मोर रिलीजस दैन एकेडोमिक, लॉक् डिवाइनिंग सन प्रैक्टिक्ल मोन्स इन्ड्योरिंग नन्सेसकुछ स्टडी लॉक् दि वेशव।—पी० सी० चक्रवर्ती:दि स्टिडाइटी लॉक् संस्टूत प्रैनर- पृ० ७।

२. रक्तार्य वेदानामध्येयं व्याकरणम्।--व्या० १, पृ० २।

इ. डॉ॰ वैकदरुकर : सिस्टन्स बॉफ् संस्कृत प्रामर, पृ० २. ३।

Y. डॉ॰ दर्नेल विद ब्राइट सम कॉस्टैक्ट विद फारेन पीपुस्स एवड ब्रिटरहिस्प्यूट्स एमॉग

पाणिनिकालीन भाषा-पाणिनि के समय तक वैदिक और लीकिक संस्कृत में विशेष अन्तर नहीं था। ऋग्वेद के दूसरे और नवें मण्डल तथा उस पर अधिष्ठित यजुर्वेद और सामवेद की भाषा को छोडकर शेष सम्पूर्ण वाडमय की भाषा सामान्य सस्कृत ही थी। ऋग्वेद के उप-र्यक्त भाग मे भी 'अन्निमीडे॰' (१-१-१), 'तत्सवितु' (३-६०-१०), 'सहस्रजीर्पा' (१०-९०-१) आदि सैकडो ऋचाओं की भाषा मे नाममात्र के लिए भी आप प्रयोग नही थे। फिर भी, बैदिक भाषा पवित्र देववाणी मान ली गई थी। इसलिए, उसे गुद्ध रखने एव उसकी शुद्ध व्याख्या करने की प्रवल इच्छा संस्कृत लोगों में विद्यमान थी। पाणिनि ने इस भावना का व्यान रखते हुए बेद में प्राप्त, किन्तु लोक में प्रचलित शब्दों का सम्यक अनुशीलन करके उनके गुद्ध उच्चा-रण और अभिप्रेत अर्थ की दृष्टि से 'छन्दिसि' या 'मन्त्रे' नाम से कुछ विशिष्ट सूत्रों का निर्माण किया। दैदिक वाङ्मय के भिन्न-भिन्न कालो तथा देश के भिन्न-भिन्न भागो मे रचित होने के कारण उसमे एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द, एक किया की वाचक अनेक घात तया एक ही सम्बन्ध के बोधक अनेक प्रत्यय विद्यमान थे। लौकिक माधा में यह संख्या यद्यपि कम हो गई थी, तथापि एक अर्थ के बोधक अनेक शब्द विद्यमान थे ही। प्राकृत मापाओं में आवृतिक आर्य भारतीय भाषाओं के समान नये-नये अनेक पदार्थों के व्यवहार में आ जाने के कारण यद्यपि शब्द-सल्या कही अधिक थी, तथापि एकार्थवाचक धातुओ, सज्ञाओ और प्रत्ययो की सल्या मे और अधिक कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति, आत्मनेपद आदि का प्रयोग नाममात्र को रह गया था और ऋ, ऋ, लू, ऐ, औ स्वरों तथा सयक्ताक्षरो का प्रचलन दिन-पर-दिन कम होता जा रहा था। पाणिनि के समक्ष ऐसे शब्दों का एक वड़ा समृह वर्तमान था. जो विशिष्ट जनसमृह या विशिष्ट प्रदेश मे ही व्यवहृत होता था, किन्तु अभिजात वादमय में जिसे स्थान न था। ऐसे शब्दसमृह और भाषा को पाणिनि ने अपने ब्याकरण में स्थान न देकर शिष्ट-वर्ग मे समादत भाषा का ही विवेचन किया। इस समय उत्तर भारत के अभिजात-वर्ग की भाषा शिष्ट मानी जाती थी। भाषा की दृष्टि से भारत के प्राकृ और उदकु दो विभाग थे। इरावती के उत्तर-पश्चिम का भाग उदक् माना जाता था और पूर्व का प्राकृ। इस प्रकार सिन्य और सतलल निदयों के बीच का भाग उत्तर था। इस भाग की भाषा प्रज्ञाततरा कही जाती थी। दूर-दूर के लोग वाणी सीखने वहाँ जाते थे और वहाँ से लौटने पर विशेष सम्मानित होते थे। पाणिनि इसी प्रदेश के निवासी थे। स्वभावतः उन्होंने इस प्रदेश की भाषा के लिए अपना व्याकरण वनाया, किन्तु प्राग्देश मे प्रचलित प्रयोगी को भी उसमे स्थान दिया। पाणिनि द्वारा पदो के परस्पर सम्बन्व, पदो के समास, पदो के प्रकृति-प्रत्यय-मूलक विभाग, सन्वि-कार्य,

रिलीजस सैक्ट्स ऐट होम, सच हाइली डेवलेण्ड इनक्वायरी इन दु लैग्वेज ऐज पाणिनीय ट्रोटाइज डिस्प्लेज, इज कान्ट्रेरी दु बॉल एक्सपिरियन्स। ऐन्द्र स्कूल ऑफ् ग्रेमेरियन्स।

१. प्रागुदञ्ची विभजते हंसः क्षीरोदके यथा।

विदुषां शब्दसिद्ध्यर्थं सा नः पातु इरावती (शरावती?)॥—काशि० १-१-७५ ।

२. तस्मादुदीच्या, दिशि प्रजाततरा वागुद्यते। उदञ्च उएव यान्ति वाचं शिक्षितुम्। यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूषत्ते। ——शांखा० ना० ७-६।

न्वर, सुवन्त-तिडन्त पदो की सिद्धि आदि पर शास्त्रगृद्ध वैज्ञानिक एव लाघनयुक्त ग्रन्थ लिखने के वाद शब्दणास्त्र के लिए ब्याकरण शब्द का प्रयोग रूड हो गया।

पाणिनि ने अपने समय मे प्रचिलत भाषा के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया है। भाषा अयं मे सस्कृत शब्द का प्रयोग अष्टाच्यायी मे नहीं मिलता। विशेषण रूप मे इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रयम रामायण मे प्राप्त होता है। रामायण से यह भी विदित होता है कि व्याकरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अपशब्दों के प्रयोग से बचते हुए सस्कृत भाषा का शुद्ध प्रयोग माना जाता था। इस समय जैसे वैदिक भाषा की कुछ विशेषताओं का ग्रहण करते हुए उत्तर देश मे बोलचाल की सस्कृत का विकास हुआ था, उसी प्रकार वैदिक भाषा की अन्य तथा भिन्न-भिन्न विशेषताओं को आत्मसात् कर सूरसेन, कोसल, प्राग्देश, मगध, मालव, महाराप्ट्र, लाट आदि प्रदेशों में उन प्रदेशों की सस्कृत विकसित हुई थी। पाणिनि-काल तक शब्दों के अर्थ, सम्बन्व तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से इन सब प्रदेशों की भाषा एक थी। केवल स्वर, सन्धि-कार्य, हुस्व-दीर्घ-व्यतिकम तथा कही-कही विशिष्ट प्रत्यय या आगम-सम्बन्धी अन्तर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रादेशिक सस्कृत के भिन्न-भिन्न व्याकरण इन्द्र, आपिशलि, कात्यायन, गार्थ, शांकटायन इत्यादि पूर्वोक्त वैयाकरणों ने निर्मित किये थे। इनमे ऐन्द्र व्याकरण शूरसेन या हिस्तनापुर के पास-पड़ोस में प्रचिलत था। इस व्याकरण के अनुसार ब्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग महाभारत में देखा जा सकता है।

पाणिनि पर पूर्वाचार्यों का प्रभाव और उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण—पाणिनि ने इन समस्त प्रादेशिक रूपो का समन्वय कर सस्कृत का देशव्यापी एकरूप उपस्थित किया। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त के विशिष्ट रूपों को उनके समर्थंक आचार्यों के नामोल्लेख-सिहत निकल्प रूप से अपने व्याकरण में स्वीकृत किया। उनके द्वारा आठ वार किया गया 'प्राच्य' आचार्यों के मत का उल्लेख (जिसमें छह तिद्वित प्रत्यय-सम्बन्धी मतभेद हैं) इस बात का प्रमाण है कि वे प्रादेशिक मतभेदों का समन्वय कर सस्कृत का एकदेशव्यापी स्वस्य खडा करना चाहते थे। एतद्यं, उन्होंने समस्त पूर्ववर्ती कृतियों से लाग उठाया। शब्द-सिद्धि के लिए सारी आवश्यक और अपने अनुकूल वातें उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों से ज्यो-की-त्यों ले ली। उन्होंने अक्षर-समाम्नाय प्रातिजादय-ग्रन्थों तथा अग्रज वैयाकरणों से लिया। यद्यपि अपनी सुनिवा के लिए उन्होंने उसमें से कुछ वर्ण छोड दिये, कुछ के भेद कल्पित कर लिये और कुछ का कम वदल दिया। फिर भी, अपनी ओर से किसी नये वर्ण का समावेश नहीं किया। लाघव के लिए एक समान शब्दावली में से नमूने के लिए एक शब्द सूत्र में ग्रहण कर श्रेप के लिए गण की कल्पना कर गणपाठ में उनका समावेश कर दिया। गणपाठ में भी उन्होंने अनेक गण आपिशिल आदि से ले लिये। धानु और वातुपाठान्तगंत गणों के विषय में भी उन्होंने अनेक गण आपिशिल आदि से ले लिये। पानु और वातुपाठान्तगंत गणों के विषय में भी उन्होंने अनेक गण और कोशकारों से पर्णार्त गहायता मिली। ययाठीस वर्णों को एक विशेष कम में १४ सूत्रों के भीतर निविष्ट कर प्रत्या-

१. वाच चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह सस्कृताम्।—सुन्दर का० ३०-१७।

नून व्याकरणं कृत्त्नमनेन बहुधा श्रुतम् ।
 बहुव्याहरतोऽनेन न किञ्चिदपभाषितम् ॥—किव्कि० का० ३-२९।

हारो द्वारा सक्षेप मे बात कहने का मार्ग सुकर कर लिया। इन वर्णों से वने वयालीस प्रत्याहारों का उपयोग उन्होंने अपने व्याकरण मे किया। प्रत्याहारों की प्रेरणा उन्हे इन्द्र, आपिशलि आदि से मिली। सिन्व-कार्य के विषय मे प्रातिशाख्य विद्यमान ही थे। उनके सारे नियमों का ग्रहण कर केवल मतमेद के स्थलों मे पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया और वैकल्पिक रूप से उनके द्वारा समिथित प्रयोगों का ग्रहण कर लिया। सर्वनाम अव्यय, वातु, प्रातिपदिक इत्यादि लोक-प्रसिद्ध सज्ञाएँ पूर्वाचार्यों से ले ली। पाणिनि ने निरुक्त मे व्यवहृत अनेक सज्ञाओं का प्रयोग भी स्वच्छन्दतापूर्वक किया है, यद्यपि अनेक स्थानो पर दोनो आचार्यों द्वारा व्यवहृत सज्ञाओं मे अन्तर है। जैसे—

| यास्क          | पाणिनि     | यास्क    | पाणिनि       |
|----------------|------------|----------|--------------|
| कारित          | णिजन्त     | चर्करीति | यदलुदन्त     |
| चिकीषित        | सनन्त      | व्यंजन   | विशेषण       |
| निवृत्ति-स्थान | (कुछ नहीं) | नामकरण   | (কুন্ত নहीं) |

यास्क ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग 'सर्वाणि नामानि यस्य' अथवा 'सर्वेपु भृतेषु नमति गच्छति वा' इस अर्थ मे किया है, पाणिनि के समान पारिभाषिक अर्थ में नही। इसी प्रकार, आस्क मे निपात शब्दो के पृथक् अर्थ वतलाते हुए निपातों की 'उच्चावच्चेव्वर्थेषु निपतन्ति' यह व्याख्या दी है, किन्त पाणिनि ने किया के योग मे उन्हे उपसर्ग तथा कियाजन्य शब्दों के योग मे गति और कर्मप्रवचनीय सज्जा दी है। इससे यास्क और पाणिनि के काल के बीच पर्याप्त अन्तर जान पडता है। फिर भी प्रत्यय, प्रथमा, द्वितीया आदि से सप्तमी तक विभक्ति, नाम, समास, तत्पुरुव, अव्ययीमाव, वहुत्रीहि, कृत, तद्धित आदि प्राचीन सज्ञाओ का व्यवहार उन्होंने उसी रूप मे किया और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नही समझी। नामधात और दशगणी व्याडि की देन है। इसके अतिरिक्त लाघन के लिए एक प्रकार के शब्दों का एक विशेष सकेत द्वारा वोध करानेवाली टि, धु, नदी, निष्ठा आदि सज्ञाएँ उन्होंने स्वय कल्पित कर ली। इसीलिए, गोल्डस्टुकर ने कहा है कि पाणिनि अपनी अप्टाब्यायी मे वॉणत व्याकरण-पद्धति के आविष्कर्त्ता नहीं थे। फिर भी, यह सत्य है कि उन्होंने पूर्ववर्त्ती वैयाकरणों की पद्धति मे काफी सुघार किया और उसमे अपनी ओर से भी वहुत कुछ जोड़ा। उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों की पारिभाषिक शब्दावली से भी लाम उठाया। हैं डॉ॰ वर्नेल के अनुसार ऐन्द्र शाखा सव व्याकरणो मे प्राचीनतम थी। पाणिनि उससे परिचित थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ लिया है। प्राचीन आचार्यों की शब्दावली के व्यवहार के कारण ही कुछ विचारक महाभाष्य के परपशाह्निक के 'पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम् को आघार वनाकर कहते है कि अष्टाच्यायी पाणिनि द्वारा प्रोक्त है, कृत नहीं । इसकी नि.सारता भाष्य मे प्रयुक्त प्रणयति स्म, प्रयुक्तको,

१. पाणिनि हिल प्लैस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८८।

२. ऐन्द्र स्कूल ऑफ् ग्रैमेरियन्स—निवन्ध ।

३. आई० ई० प्वाटे: दि स्ट्रक्वर ऑफ् अष्टाच्यायी, पू० ११८-१९३

की वृत्ति में अष्टाध्यायी को पाणिन्युपन्न तथा अकाल व्याकरण कहा है। काशिका, सरस्वती-कष्ठाभरण और वामनीय लिंगानुशासन ने भी इसी वात को दुहराया है। विद्वानों का मत है कि अष्टाध्यायी के जिन सूत्रो पर महाभाष्य में 'किमर्थमिदमुच्यते' द्वारा आनर्थक्य-शका उठाई है, वे ही पाणिनि के स्वोपन्नसूत्र हैं।

अष्टाध्यायी पूर्व व्याकरणों की अपेक्षा कही सिक्षप्त है। आगे चलकर सक्षेप में कहने की पढ़ित पर व्याकरण से बहुत वल दिया जाने लगा। इसीलिए, पाणिनि ने प्रत्ययार्थ के प्रावान्य-सूचक, बचन एव काल (सूत, भविष्यत् आदि), उपसर्जन आदि की परिभाषाओं के लिए सूत्र नहीं बनाये। अनेक विद्वानों के अनुसार इस विषय में पाणिनि की स्थित को स्पष्ट करनेवाले 'तदिशिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वात्' आदि (१-२-५३ से ५७) पाँच सूत्र प्रक्षिप्त हैं। सक्षेप की ओर दृष्टि रखने के कारण ही उन्होंने एक प्रयोग के लिए सूत्र नहीं बनाया। इसीलिए, स्वय पाणिनि-सूत्रों के अनेक प्रयोग पाणिनि-सूत्रों से सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार के जनिकर्त्तु. (१-४-३०), तत्प्रयोजक (१-४-५५), तियं क्वि (३-४-६०), अन्वि (३-४-६४), पुराण, सर्वनाम तथा प्रत्यवाची ब्राह्मण शब्द आदि पाणिनि-प्रयोगों को भाष्यकार ने सौत्र निर्देश या आर्ष मानकर सन्तोष कर लिया है। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबीव ने ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और अष्टाध्यायी को गोष्पद की उपमा दी है। इ

अष्टाघ्यायी सहिता-पाठ मे थी। स्थानेन्तरतम. (१-१-५०) के भाष्य मे पतंजिल ने इस बात को सूचित किया है। उन्होने अन्य आचार्यों के योग-विभागों को प्रमाण न मानकर अपने योग-विभाग भी दिये है, यथा टिङ्ढाणब्... कब् क्वरपो यञ्च (४-१-१५)। सहिता का विच्छेद प्रवचन-काल मे हुआ, किन्तु भाष्यकार ने अप्टाध्यायी का सहिता-पाठ मानकर भाष्य लिखा है। अप्टाध्यायी एकश्रुति मे थी। कैं कैंयट ने इस विपय मे अन्य आचार्यों का अनुमोदन-परक मत उद्घृत किया है। यद्यपि उनका अपना मत इससे भिन्न था। अनेक विद्वानों का विचार है कि मूल अष्टाध्यायी उदात्तादि स्वर एव अनुनासिकादि-सहित थी, किन्तु पदसावृत्व के विषय मे स्वरों के विशेष उपयोगी न होने के कारण स्वर नष्ट हो गये। नागेण भी मूत्र-पाठ को सस्वर ही मानते हैं। उनके इस मत का आवार भाष्यकार की 'आधुदात्तनिपातनं करिष्यते' (६-१-१६७, पृ० २११) यह उक्ति है। उन्होंने कहा है कि 'आचार्य ने सारी अप्टाध्यायी एकश्रुति से पढी है, इस वात मे कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कही-कही किसी पद (यथा-दिण्डनायनादि सूत्र मे ऐश्वाक) का एकश्रुति से पाठ अवश्य है। भाष्य से मी इतनी ही

१. नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति। १-१-१२, वा० २, पू० १७८।

यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात् । पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्यदे ।।

३. उभययाऽपि तुल्या सहिता स्थानेऽन्तरतम उरण् रपर इति । १-१-५०, पृ० ३०३।

४. एकश्रुतिनिर्देशात् सिद्धम्। १-४-१७४, वा० ४, पृ० ५०८।

५. अन्ये त्वाहः एकश्रुत्या सुत्राणि पठचन्त इति । कैयट प्रदीपोद्योत, १-१-१।

६. नागेश, १-१-१, पृ० १५३, निर्णयसागर-संस्करण।

वात चिख होती है। जिच प्रकार पाणिन ने टि घु आदि अपनी मंत्राएँ किल्ज कर सर्वनाम, सर्वनाम-स्थान उप्यया अन्यतरम्याम् आदि प्राची मंत्राएँ के ली उसी प्रकार उन्होंने अपने मृत्रों के नाथ कुछ प्राचीन मूत्र भी के लिये। यथा 'पिलनत्स्यमृतान् हिन्तं' (४-४-३५), 'पिरणन्य च तिष्ठति' (४-४-३६), 'नोदात्तस्त्रितोदयम्' (८-४-६७) आदि। इनने प्रयम होनों मिलकर छन्द बनाते हैं। ये छन्दोवद्ध व्याकरण से लिये गये हैं। तृतीय भी छन्द का ही चरण है। पाणिनि-नैली के विपरीत इसमें 'उदात्तस्विन्तिदययो.' के स्थान पर 'उदात्तस्वित्तोव्यम्' पदा गया है। वास्तव मे यह चवन ऋक्-प्रातिशाख्य से लिया गया है।' इनी प्रकार, अष्टाव्यायों से अनेक आपिदालि-मूत्र भी निल्ते हैं। अनेक मूत्र प्रनिद्याक्यों और श्रीतमूत्रों के हैं। भाष्य में अनेक मूत्रों के प्रमाम में पूर्वमूत्र-निर्देश का उल्लेख निल्ता है। ये पूर्वमूत्र पाणिनि के पूर्वाचायों द्वारा निमित हैं।' आप्यालि और पाणिनि की शिक्षा के तो छह प्रकरण प्रायः समान हैं। पहले पाद के प्रथम मूत्र के आवार पर पादों के नाम भी प्रकलित थे। सीरदेव की परिभाषा-वृत्ति में गाडकुटादि पाद (१-२), सू-पाद (१-३), द्विनुपाद (२-४) सम्बन्द-पाद (३-४), अगणद (६-४) आदि नाम मिलते थे। धानुपाठ, गणपाठ, उपादिमूत्र और लिणानुशासन अपटाव्यायी के ही पुरक हैं और जाणिनि-कृत है।

उपजोप्तम तदाधानिरव्यानायाम् (२-४-२१) सूत्र की व्याख्या में काधिकाकार ने पाणिनीय व्याकरण को बकालक कहा है। पदमंत्ररी के अनुसार इसका तारपर्य यह है कि जिस प्रकार अन्य प्राचीन व्याकरणों में भवन्ती, अधतनी, क्वस्तनी, परोक्षा, अनधतनी, मिध्यन्ती आदि जालदर्शक अधिकार हैं, उस प्रकार इसमें नहीं हैं। इनीलिए, यह कालिकार-रिहत व्याकरण कहा गया है। यद्यपि पाणिनि ने इन शब्दों का प्रयोग किया, किन्तु कातन्त्र-व्याकरण की गाँति अधिकार-रूप में नहीं। उन्होंने इनके स्थान पर लट्, लिट् आदि लकार-युक्त दस संजाओं का स्परीग किया है।

लप्टाव्यायी का महत्त्व--अपने व्याकरण को सर्वमत-समन्तित, सर्वप्राह्म एवं पूर्ण बनाने के लिए णणिनि ने क्यने पूर्ववर्ती समग्र साहित्य और चिन्तन का तो उपयोग किया ही, साथ ही उन्होंने गान्वार से अंग, वंग, मगब, कन्तिग आदि समस्त भारतीय जनपदीं के अन्तिम छोर तक पर्यटन कर वहाँ ने बाल-हाल, आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, वेद्य-भूपा, उद्योग-वयो, गणिष्य-उद्योग, उनकी भाषा, उनमे प्रचलित वैदिक द्यालाओ, सञ्चयन-प्रन्यो तया उनके गोत्रवाचक, स्त्रीवाचक, व्यक्तिचाचक, देशवाचक, नगरबाचक, प्रामवाचक आदि विदेष मामो की पूर्ण जानकारी प्राप्त यी। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होनेवाले पूर्व वैयाकरणों के प्रयो तथा प्रातिशास्य ग्रन्थों का अवलोकन किया। उनमें दिये गये विशिष्ट नियमो और

१- उदातपूर्वे नियतं विवृत्या व्यक्तनेन वा स्वयंतेऽन्तर्हितं न चेदुदातस्वरितादयम्। ---ऋ० प्राति० ३-१७।

२- १-२-६८, ४-१-१४, ६-१-१६३, ७-१-१८, ८-४-७ भाव्य।

पूर्वीण व्याकरणान्यद्यतनादिकालसंतायुक्तानि तद्रहितम्।—पदमञ्जरी।

४. २-४-३, ३-२-१०२, ६-४-११४, ३-३-१५ वादि।

सज्ञाओं का सग्रह किया और अपने व्याकरण में उन सवका उपयोग किया। उनका व्याकरण न केवल शब्दानुशान की दृष्टि से परिपूर्ण है, अपितु वह तत्कालीन वाडमय सस्कृति का विश्वसनीय एव प्रामाणिक इतिहास भी है। अष्टाध्यायों के इस पक्ष से प्रभावित होकर ही वैरेण्ड फेंडरगन ने कहा है कि हम पाणिनि की पूजा इसिलए करते हैं कि उन्होंने हमें भारत की आत्मा का साक्षात्कार कराया है। व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने केवल पूर्ववर्त्ती व्याकरणों का सक्षेप, विस्तार या समन्वय मात्र नहीं किया, उन्होंने उसमें बहुत कुछ मौलिक भी जोड़ा। उनका व्याकरण इतना सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्ण एव सर्वागपूर्ण हुआ कि उनके सामने समस्त व्याकरण फीके पड गये। यहाँतक कि धीरे-धीरे प्रादेशिक व्याकरणों का प्रचलन वन्द हो गया और कालान्तर में वे नष्टप्राय हो गये।

भाष्यकार ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य, मागिलक आचार्य, सुहृद्, भगवान् आचार्य पाणिनि आदि विशेषणो के साथ सम्बोधित किया है और आचार्याचार (१-१-१) तथा आचार्य- शैली को भी प्रमाण माना है। उन्होंने कहा है कि आचार्य पाणिनि पवित्र स्थान में प्राइमुख बैठकर तथा पवित्र दमें हाथ में लेकर बड़े प्रयत्न से सूत्र वनाते थे। उनके सूत्र में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, सारे सूत्र का कहना ही क्या। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने सामर्थ्य के आधार पर कह सकता हूँ कि इस शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं, जो निर्च्यक हो। उन्होंने जो सूत्र वनाये है, वे बहुत सोच-विचारकर। बनाने के बाद वे सूत्रों को वापिस नहीं लेते थे। उन्होंने सुदृद् के रूप में व्याकरण-शास्त्र का अन्वाख्यान किया है। रचना के समय उनकी वृष्टि भविष्य की ओर भी रहती थी और वे दूर तक की बात सोचते थे। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा बच्चे-वच्चे तक फैल गई और विद्यायियों में उन्हों का व्याकरण सर्वाधिक प्रिय हो गया।

पाणिनि का जीवन-वरित्र—पाणिनि के जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। पतजिल-वरित के अनुसार वे पणि नामक मुनि के पुत्र थे। पणि की पत्नी का नाम

- १. वी एडोर पाणिनि विकॉज ही रिवील्स दु आन दि स्पिरिट ऑफ् इण्डिया ऐण्ड वी एडोर इण्डिया विकॉज इट रिवील्स दु अस दि स्पिरिट ऑफ् दि स्पिरिट—फेडरगन स्टडीज आन पाणिनीय ग्रामर, प्० ६८।
- २. प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रत्यनेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तन्नाशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनरियता सूत्रेण ।——१-१-१, वा० ७, पृ० ९७।
  - ३. सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् ।—-६-१-७७ पृ०११० ।
  - ४. न चेदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्त्तयन्ति ।—आ० देवा० १३, पृ० २६।
  - ५. पश्यति त्वाचार्यः।—आ० १, पृ० १५।
  - ६' माकुमारं यशः पाणिनेः।---१-३-८९, पृ० २०२।
  - ७. सामर्थ्ययोगाञ्चहि किञ्चिवत्र पश्यामि शास्त्रे यहनर्थकं स्यात् ।-६-१-७७, पृ० ११० ।

दाक्षी था। माध्यकार ने भी इन्हें दाक्षी-पुत्र कहा है। काशिका (६-२-१४) तथा चान्द्र वृत्ति (२-२-६८) में पाणिन शन्द का प्रयोग है, जिसका निर्देश अध्दाच्यायी (६-४-१६५) में प्राप्त होता है। पणि से गोत्रापत्य अर्थ में पाणिन और युवापत्य अर्थ में पाणिन शन्द की व्युत्पति पदम्पर्जीकार ने दी है। दाक्षी-पुत्र का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में भी मिलता है। यशस्तिलक चन्पू में इन्हें पणि-पुत्र कहा है। पुष्वोत्तमदेव के त्रिकाण्डशेष कोष में पाणिनि, पाणिन, आहिक, दाक्षी-पुत्र, शालिंद्ध और शालोत्तरीय को पर्यायवाची माना है। वैजयन्ती भी शाला-पुरीय के इन सव पर्यायों को स्वीकार करता है। गणरत्महोदिष में शलातुर को पाणिनि का अभिजन वतलाया है। शलातुर एक ग्राम था। यह स्थान अब अटक के पास 'लाहुर' कहलाता है। इससे यह भी विदित होता है कि पाणिनि लाहुर छोडकर अन्यत्र रहने लगे थे। राजशेखर ने काव्यमीमासा में वतलाया है कि वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, वरहिब, पिंगल और व्याहि इन सबकी परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई और उसक्ते वाद वहीं से उनका नाम चारों ओर फैला है। इससे यह भी कल्पना की जा सकती है कि वे नन्दाश्रित थे और पाटलिपुत्र में रहते थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे कौशास्त्री या प्रयाग (जो कि कमश्र कात्यायन और भारदाल की जन्मभूमि हैं) में रहते थे । अभिधानचिन्तामणि तथा उसकी टीका भी उनके शाला-त्रीय होने का अनुभोदन करती है।

पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष, वर्ष के भाई का नाम उपवर्ष, पाणिनि के भाई का नाम पिंगल और प्रमुख शिष्य का नाम कौत्स था। कथासरित्सागर में कहा है कि वर्ष के शिष्यों में पाणिनि अपेक्षाकृत जडवृद्धि थे, किन्तु तीव्र तप द्वारा शकर को प्रसन्न कर उन्होंने वरदान-स्वरूप व्याकरण प्राप्त किया। व्याकरण प्राप्त करने के वाद उन्होंने सर्वप्रथम अपने सहपाठी कात्यायन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। सात दिन तक लगातार शास्त्रार्थ कलने के वाद

पणीति कश्चिन्मुनिरस्तिपूर्वं स पाणिनि नाम कुमारमाप।
 स्वतुल्यनाम्ना तनयेन सोऽपि दाक्षीमुद्रुढां दृढमम्यनन्दत्।—पतञ्जलिचरित, १-४७।

२. सर्वे सर्वे पदावेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। --७-१-२७, पू० ३२ ।

३. पणिपुत्र इव पदप्रयोगेषु ।--आस्वास २, पृ० २३६।

४. पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्रः शालाकिपाणिनौ शालातुरीयं।

५. शालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः।—वैजयन्ती।

६. अत्रोपवर्षे वर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडि.वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः।—काव्यमीमांसा।

७. कौशास्त्री दि वर्ष प्लेस ऑफ् कात्यायन, दि वात्तिककार ऐण्ड प्रयाग, दि एवोड ऑफ् दि सेज भारद्वाज एण्ड प्रोवेक्ली ऑफ् वात्तिककारज हू वेण्ट वाह दि नेम भारद्वाजज आर इन दि मध्यदेश, वि प्रोवेबिल एवोड ऑफ् सुत्रकार—लेक्चर्स ऑन पतञ्जलि, पार्ट १, प० १६।

८. शालातुरीय दाक्षयो अत्रिभिचि० तया गान्धारप्रदेशविशेषशलातुरप्रामजातत्वा-देवास्य तथा इति—त्रिभ० टीका ।

९ः उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम्।---३-२-१०८, प्रु० २४१।

काल्यायन ने पाणिनि को परास्त कर दिया। तव आकाश्व-स्थित शकर ने कीव से हुकार किया-, जिससे पृथ्वी पर ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया और उसके अध्येता मूर्ख वनकर रह गये। तव कात्यायन अपने परिवार के निर्वाह के लिए हिरण्यगुप्त नामक वैश्य के पास कुछ द्रव्य जमा कर स्वय तप द्वारा शकर का कीव शान्त करने के लिए हिमाल्य पर चले गये। वीर्घकाल के बाद शकर ने प्रसन्न होकर पाणिनीय व्याकरण उन पर प्रकाशित किया। पतलिल-चरित में कहा है कि जब कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रो पर दोष-दर्शक वात्तिक वनाये, तव पाणिनि वड़े कुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा प्रमाव समझे विना ही उनतानुक्तदुश्कत चिन्ता का वृथा श्रम किया है। मैं तुम्हे शाप देता हूं कि तुम्हारा शरीर पतित हो जाय। यह मुनकर कात्यायन को भी कोब आया और उन्होंने भी पाणिनि को शाप दिया कि मैने भी शकर के ही प्रसाद से वात्तिक बनाये है। तुमने यह वात जाने विना मुझे शाप दिया है, सो तुम्हारा भी मस्तक फट पडेगा।

पराजिल-चरित और कथासरित्सागर की कथा का अधिकांश मनगढन्त मालूम होता है।" इसके अनुसार पाणिनि और कात्यायन समकालीन थे और उनकी परस्पर शत्रुता चलती थी। कथासरित्सागर (२-३०,३१,३२, ४५, ४६, ७८, ७९, तथा ४-१) के अनुसार कात्यायन कौशाम्बी के सोमवत्त और वसुदत्ता के पुत्र थे। वे भी पाटिलपुत्र में वर्ष के पास पढे थे। उन्होंने विन्ध्याटवी में कथासरित्सागर की कहानियाँ कही थी। कथासरित्सागर (२-७९) के ही अनुसार व्याहि भी इन दोनों के सहपाठी थे। व्याहि या दाक्षायण पाणिनि के ममेरे आई जान पडते हैं। यह भी सत्य जान पड़ता है कि पाणिनि नन्द-काल में उत्पन्न हुए। काशिका के पूर्व 'पाणिनीया', और 'अपरपाणिनीया', उदाहरणों से पाणिनि के दीर्घजीवी होने की कल्पना की जाती है। वे स्वय शिक्षक थे। उन्होंने स्वय अपनी अष्टाध्यायी शिष्यों को पढ़ाई थी। उनकी शिष्य-मण्डली विशाल थी और विद्यालयों में इनके ग्रन्थ का अध्ययन करनेवालों को भोजन विया था। यह वात महाभाष्य के 'ओदनपाणिनीया.' उदाहरण से ध्वनित होती है। उनकी मृत्यु सिंह के आक्रमण से वतलाई जाती है।

पाणिनि की अन्य रचनाएँ—महासाब्य-प्रदीपिका के अनुसार अव्टाब्यायी के अतिरिक्त शिक्षा, बातुपाठ, गणपाठ और पचपादी उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये थे। राजशेखर क्षेमेन्द्र और शरणदेव के उल्लेखो तथा वैयाकरणो मे प्रचलित दन्तकथा के अनुसार वे जाम्बनती-विजय और पावंतीपरिणय के भी रचयिता थे। २६ ग्रन्थों में इन दोनो ग्रन्थों के उद्धरण उपलब्ध

१. अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत्। तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडवुद्धितरोऽभवत्।— कयासरित्सागर्, ४-२० से २७ तक।

२. पतञ्जलि-चरित, १-६७ से ६९।

३. महामा० ३-२-१०८।

४. उभयथा ह्याचर्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः।--१-४-१, पृ० ९७।

५. सिहो व्याकरणस्यकर्त्तु रहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः।—मित्रप्राप्ति, इलो० ३६

होते हैं, यद्यपि ये ग्रन्य अप्राप्य हैं। राजशेखर ने उन्हें प्रथम व्याकरण और तदनु जाम्ववतीजय का कर्ता वतलाया है। कोमेन्द्र ने 'पाणिनेष्पजातिमि' से उनका किव होना सूचित किया है। और शरणदेव ने अपनी दुर्घट वृत्ति में 'सायचिर प्राहणे प्रगेऽव्ययेम्य' (४-३-२३) आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए उनका एक श्लोक उद्वृत किया है। स्वय पतजिल ने उनके लिए किव गव्द का प्रयोग किया है।

पाणिनि का समय-पाणिनि के समय के विषय मे वहूत काल तक विद्वानो मे मतमेद रहा है। डॉ॰ पीटर्सन ने अध्टाघ्यायीकार तथा वल्लभदेव की सुमाषितावली के कवि पाणिति को एक मानकर उनका समय ईसवी-सन् का प्रारम्भ माना है। " पिशेल दोनों को एक मानकर भी उनका समय ५०० ई० पू० के लगभग मानते थे। वेवर और मैक्समुलर के मत से पाणिनि-काल ३५० ई० पू० के लगभग होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि द्वारा उल्लिखित सुत्रकार शब्द (५-१-१८) इस तथ्य का परिचायक है कि पाणिनि से पूर्व ही सूत्र-प्रत्थो की रचना प्रारम्भ हो गई थी। मैक्स-मूलर ने प्राचीन साहित्य के चार काल-विभाग करते हुए १२०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक छान्दस-काल, १००० ई० पूर से ८०० ई० पूर तक मन्त्र-काल, ८०० ई० पूर से ६०० ई० पूर तक ब्राह्मण-काल और ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक सूत्र-काल माना है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन के वाद वे इस निष्कर्प पर पहुँचे है कि पाणिनि काल्यायन के लगभग समकालीन थे भीर कात्यायन का समय लगभग ३५० ई० पू० है। मैक्सम्लर का वक्तव्य कथासरित्सागर पर आवृत है। डॉ॰ ओटो बोयॉलंक ने भी कथासरित्सागर के ही आवार पर पाणिनि का समय ३५० ई० पू० निश्चित किया है। गोल्डस्ट्रकर और डॉ॰ मण्डारकर के अनुसार उनके काल की निम्ततम सीमा ५०० ई० पू० है। गोल्डस्टुकर के मत से पाणिनि को अथवेवेद की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके सूत्र वयर्वाङ्किरस् या उससे निष्पन्न अथर्वाङ्किरस् का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि महाभाष्य मे 'रैवितिकादिन्यश्च' (४-३-१३१) सूत्र के अन्तर्गत आयर्वण मन्त्र और आयर्वण आम्नाय का उल्लेख हुआ है। हाँ, वे वेद के मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग मे विभाजन से परिचित थे। अष्टाध्यायी (२-४-८०, ३-२-७१, ३-३-९६, ४-३-१०५) मे मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प का उल्लेख है। काशिका पाणिनि, याज्ञवल्वय और आश्मरय को समकालीन मानती है। सम्भव है, पाणिनि शेप दोनो से कुछ पूर्व के हो। याज्ञवल्क्य तो वार्तिककार की दृष्टि मे भी पाणिनि के समसामयिक थे। पाणिनि गृह्य एव घर्मसूत्री से भी परिचित थे। 'अध्यायिन्देश कालात' (४-४-७१) का निपेध, जिस पर भाष्यकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है, गृह्यसूत्री के ही अनुसार है। अत , उनका समय इन सुत्र ग्रन्थों के बाद होना चाहिए। डॉ॰ गोल्डस्टुकर का कहना है

१. गुलेरी-नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका-भाग १, खण्ड १, नवीन सं० ।

२. नम. पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह। आदी व्याकरणं काव्यमनुजाम्बवती जयम्।। राजशेखर।

३. पीटसंन दि रिपोर्ट आफ सस्कृत मैनस्क्रिप्ट्स, १८८२-८३, पृ० ३९ से।

४. मैयसमूलरःएन्झियेण्ट संस्कृत लिटरेचर, पू० ५७२, ४९७, ४३५, ३१३, २४९,

कि समग्र उपलब्ध सस्कृत-साहित्य मे ऋग्, साम, और कृष्णयजुप् सहिताएँ तथा ग्रन्थकारों मे यास्क ही पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं और शेष सम्पूर्ण साहित्य उनके बाद का है। डॉ० वेलवलकर के मत् से पाणिनि का समय ७०० से ६०० ई० पू० है। ३५० ई० पू० माननेवालो का मुख्य आवार यवन शब्द का प्रयोग है, पर अब यह वात स्पष्ट हो चुकी है कि यवनो (आयोनियन ग्रीको) से इस देश के लोगों का परिचय १००० ई० पू० से ही था। ये ही क्यो, असुर या असुर्य (असीरियन) शक (सीदियन), मद या मद्ग (मीइस), पारसीक और पल्लव (पाययन) भी सिकन्दर के बाकमण से शताब्दियो पहले आर्यो को ज्ञात थे। सिकन्दर का आक्रमण ३२७ ई० पू० मे हुआ, किन्तु प्लेटे (Plateae) के (४७९ ई० पू०) युद्ध मे भारतीय फौजे डेरियस की सेना का अंग थी। इसके अतिरिक्त 'सफलादिम्यच्च' (२-४-७५) 'तथा पर्व्वादि योवेयादि० ..' (५-३-११७) आदि सूत्र भी पाणिनि को सिकन्दर-पूर्व सिद्ध करते हैं। '

अन्त मे हम फैडरगन के स्वर मे कह सकते है कि पाणिनि की कृति का महत्त्व केवल उससे प्राप्त होनेवाले भाषाविषयक ज्ञान के कारण ही नहीं है, यद्यपि वह ज्ञान भी वहुमूल्य है। उसका महत्त्व इस वात के लिए अधिक है कि वह हमें भारतीय प्रन्थन और सगुम्फन-पद्धित को समझने के लिए प्रशिक्षण देने मे सक्षम है। विशेषत. वैज्ञानिक ग्रन्थ होने के कारण वह और भी उपयोगी वन पड़ा है।

#### कात्यायत-काल

पूर्वपीितका—योडे समय मे ही अष्टाघ्यायी का प्रचार वहुत अविक हो गया। आचार्य लोगो को सूत्र पढाते समय सूत्रों के शब्दों की उपयुक्तता, सूत्रों की तान्त्रिक व्याख्या, उन पर होने-वाले आक्षेपों और उसके निराकरण आदि पर विचार करना पड़ता था। कही-कही कोई आचार्य अन्य प्रकार से भी शब्द-सिद्धि कर किसी सूत्र अथवा उसके किसी शब्द का वैयथ्यं प्रद्शित करते हुए वृद्ध-वल का परिचय देता था। इस प्रकार, पाणिनि-सूत्रों को पढाते-पढाते अनेक आचार्यों ने उनमे लाधवयुक्त संशोधन उपस्थित किये। ये सशोधन वैयाकरण जगत् मे वात्तिक कहलाये। इनमे भारद्वाज, सौनाग, कुणरवाडव, कोष्ट्रीय, कात्यायन आदि वैयाकरण सम्प्रदायों के वात्तिक विद्यसमाज मे अत्यन्त समादत हुए।

कात्यायन का प्रातिशास्य—कात्यायन का जन्म पाणिनि के लगभग २०० वर्ष वाद हुआ। इस समय तक पाणिनि-काल मे प्रचलित अनेक गव्द अप्रयुक्त हो गये थे, कुछ के अनेक अर्थों मे कुछ अर्थ अव्यवहृत हो चुके थे और कुछ को विशेष महत्त्व प्राप्त हो चुका था। पाणिनि के समीपकालीन लेखक प्राचीनों की गिनती मे माने जाने लगे थे। कात्यायन ने वाजसनेयी

१. वोर्थीलक पाणिनि : देखिए देयर इण्डियन स्टडीन तथा लोपिजग का ऋग्वेद (१८५७), भूमिका तथा गोल्डस्टुकरः पाणिनि—हिंच प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५४ से ६६ तक।

२. फैंडरगन:स्टडीज ऑन पाणिनीज ग्रामर-प्० ४८।

३. याजवल्क्यादयो न चिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता । काज्ञिका तथा याज्ञवल्क्यादिस्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात् ।—बा० ४-३-१०५।

सहिता का प्रातिशाल्य लिखा था, जिसमें उन्होंने संहिता-क्षेत्र में आनेवाले पाणिनीय सूत्रों की आलोचना की थी। सम्भवत , इन्होंने ही काल्यायन श्रौतसूत्र की भी रचना की थी। सर्वप्रथम इन्होंने लपना प्रवन्य वैदिक भाषा तक ही सीमित रखा, किन्तु वाद में प्रातिशाल्य की आलोचना से उत्साहित होकर सम्पूर्ण अध्याव्यायों को अपने विवेचन का विषय वनाया। इनके प्रातिशाल्य के अनेक सूत्र, प्रत्याहार तथा अनुवन्य पाणिनिवत् ही हैं। कहीं-कहीं सुधार की वृष्टि से कुछ परिवर्त्तन अवश्य कर दिये गये हैं। इन्ही परिवर्त्तनों को उन्होंने आगे चलकर वार्तिकों के रूप में निवद्ध कर दिया। अध्यायी और प्रातिशाल्य के मुत्रों का साम्य अनेक सूत्रों में भी देखा जा सकता है—

| अव्टाध्यायी                 | कात्यायन-प्रातिज्ञास्य        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| बदर्शनं लोप (१-१-६०)        | वर्णस्यादर्शन स्रोप (१-१४१)   |
| तस्मादित्युत्तरस्य (१-१-६७) | तस्मादित्युत्तरस्यादे. (१-३५) |
| मुखनासिकावचनोऽनुनासिक       | मुखानुनासिकाकरणोऽनुनासिक      |
| (१-१-८)                     | (१-७५)                        |

कात्यायन के वार्तिक तथा अन्य वार्तिककार—कात्यायन के वार्तिकों में कुछ गद्य में और कुछ छन्दोरूप में उपलब्ध होते हैं। उनसे कही-कही यथावत् और कहीं स्वल्प परिवर्त्तन के साय पूर्ण सूत्र की तथा कहीं सूत्र के प्रथम या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शब्द की आवृत्ति मिलती है। वार्तिकों में पूर्व वार्तिकों का उल्लेख 'उन्त नेपें', 'उन्त वा' और 'उन्त पूर्वण' से मिलता है। पाणिनि की शब्दावली का व्यवहार करते हुए भी इन्होंने अब को स्वर, हल् को व्यवन, अक् को समानाक्षर, लट् को भवत्ती और लुट् को अध्यतनी कहा है। इससे कथासिरत्तागर की इस घारणा (तरग ४) को, कि वे ऐन्द्र शाखा के थे, वल मिलता है। पाणिनि से मिल्र शाखा के वो वे अवव्य थे। कात्यायन प्रातिशास्थ में शाकटायन और शाकत्या है। पाणिनि से मिल्र शाखा के वो वे अवव्य थे। कात्यायन प्रातिशास्थ में शाकटायन और शाकत्या है। पाणिनि से मिल्र शाखा के वो वे अवव्य थे। कात्यायन प्रातिशास्थ में शाकटायन और शाकत्या है। पाणिनि से मिल्र शाखा के वो वे अवव्य थे। कात्यायन प्रातिशास्थ में शाकटायन और शाकत्या के तथा वार्तिकों में वाजप्यायन, व्याह और पौक्तर-सादि का उल्लेख वार्तिककार के रूप में मिलता है। 'एके' और किचित्' से भी कुछ वार्तिककार उल्लेखता हैं। स्वयं भाष्य में कात्यायन भारद्वाजीय, सौनाग, कुणरवाडव, वाडव, सौर्यगयान और कुणिकोटीय गोनर्तीय, गोणिकापुत्र का वार्तिककार के रूप में उल्लेख है। भाष्य में भारद्वाजीयों का मत दस वार, सौनागों का सात वार, कोष्ट्रीयों का एक वार और कुणस्वाडव का दो वार उल्लिखत है। क्लोक-वार्तिक कात्यायन के वाद के जान पड़ते हैं; क्योंकि उनमें कात्यायन को पूर्ववर्त्ती स्वीकार किया गया है।

१. गोल्डस्ट्कर:पाणिनि-हिज प्लेस इन सं० छिटरेचर, पृ० १५४ से १५७।

२. प्रत्यय सवर्णमुदि शाकटायन।-कात्या०, प्रा० ३-८।

३. शाकल्यः शपसेषु ।--वही ३-९।

४. ३-२-११८ को प्रथम कारिका तथा इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ५, टिप्पणी-सं०४, महाभाष्य।

कात्यायन के वात्तिकों का सग्रह प्रकाशित हो चुका है, पर उसे प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इस संग्रह का आवार महाभाष्य है, किन्तु महाभाष्यकार ने कात्यायन के सारे वात्तिकों की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सूत्रों के समान बहुत-से वात्तिक भी छोड़ दिये है। दूसरे भाष्य मे पतजिल के अपने वात्तिकों की सख्या भी कम नहीं है और कात्यायन-वार्तिकों से उनको अलग कर सकना अत्यन्त दुष्कर है। मनोरमा मे भट्टोजिदीक्षित ने कहा है कि मूल सूत्रपाठ आज भ्रष्ट हो गया है। यह वात वात्तिकों के विषय मे और सरलतापुर्वक कहीं जा सकती है। भाष्य मे वात्तिकों का युग भी उलट-पुलट गया है, क्योंकि अनेक वात्तिकों में जिस वात को लक्ष्यकर 'उक्त वा' या 'उक्त पूर्वण' कहा है, वह भाष्य मे अनेक वार उस वात्तिक के वाद मिलती है। वास्तव मे ऐसे स्थलो पर 'वक्ष्यते' निर्देश होना चाहिए था। ऐसे कुळ उदाहरण यहाँ अप्रासगिक न होगे —

#### उक्तं वा का निर्देश-स्थल

#### १. अटि चोक्तम्---१-१-३ वा०९

२. उक्त वा---१-१-१२ वा०६

३ उक्त वा---१-२-४३ वा०७

४. अधिरीश्वरवचन उक्तम् १-४-९७ वा० १

५. विभक्तौ चोक्तम् ४-१-१ वा० १५

६. वा वचने चोक्तम् ३-१-२ वा० ८

#### उक्तं वा से सम्बद्ध प्रसंग का स्थल

अन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य ६-१-१३ वा० ५ अदस ईत्वोत्वे ८-२-६ वा० ९

परविल्लङ्गम० २-४-२६ वा०६

यस्य चेश्वरवचनम् २-३-९ वा० १ न वा विभक्तौ ७-१-१ वा० १३

वा वचनानर्थकम् ३-१-७ वा ९ आदि।

वार्तिकों मे सूत्रों की कमी की पूर्ति करनेवाले कम और उनमे 'अमुक शब्द क्यों है, उसके स्थान पर अमुक शब्द क्यों नहीं', इस प्रकार की मीन-मेख निकालनेवाले वार्तिक अधिक थे। यह भी वार्तिक-पाठ के नष्ट होने का एक कारण जान पड़ता है; क्योंकि मिल्लिनाथी टीका के समान एक वार पाठक की जिज्ञासा शान्त कर देने के वाद फिर ऐसे वार्तिकों का उपयोग नहीं रह जाता।

साम्प्रदायिक सूत्रपाठ के पारायण में वात्तिक मी सूत्रो के अन्तर्गत ज्ञामिल कर लिये जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ, 'ये च तिद्धते' (६-१-६१) का तीसरा वात्तिक 'अविशीर्षः' तथा 'सुट् कात्पूर्व (६-१-१३५) के चतुर्थ और पचम वात्तिक 'अडव्यवाय उपसंख्यानम्' तथा 'अभ्यासव्यवाये च' स्वतन्त्र सूत्र बन गये हैं। इसी प्रकार 'आत्मनश्च पूरणे' (६-३-६) "नित्यमा ग्रेडिते डाचि' (६-१-१००), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'वृद्धस्य च पूजायाम्' (४-१-१६६), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'सुट् कात्पूर्वः' (६-१-१३) आदि सूत्र वास्तव मे वात्तिक है और मूल से सूत्रपाठ में सम्मिलित कर दिये गये हैं। 'कािपञ्चलहािस्तिपदादण्' और 'आयर्वणिकस्येक-लोपश्च' ये दो माज्य-वचन तथा सुषमादिगण के दो गणसूत्र (८-३-९९, १००) भी सूत्रों मे मिल गये है। '

१. देखिए सूत्र ६-१-६२ तथा ६-१-१३६।

२. वार्तिकं इष्टासुत्रेण कैश्चित् प्रक्षिप्तम् तथा यूनश्च कुत्सायामिति सुत्रमनार्षमिति-वचनम्।—कैयट, ४-१-१६६ तथा देखिए कैयट, ६-१-६२, ६-१-१७०।

३. पाणिनि—हिन प्लेस इन सं० लिटरेचर, पू० ९१।

क्या कात्यायन पाणिनि-विरोधी थे?

कात्यायन ने पाणिनि के ३९९५ सूत्री (३९८१-१४ प्रत्याहार-सूत्र) ने १२५४ पर रूपनग ४२०० वार्तिक बनाये। इनमे २६ सूत्रो पर एक से समिक आचार्यों के नातिक भाष्य में मिलते हैं। कात्यायन के वार्तिकों ने ७०९ चूत्रों की व्याख्या की ५३७ में सुवार प्रस्तावित किये एव आठ सुत्रो को अनावन्यक सिद्ध किया। कात्यायन के वार्तिकों को सत्र-व्याख्यात. चूत्रपदप्रयोजन, सूत्रप्रयोजन, सूत्रपद, प्रत्यास्थान, सूत्र-प्रत्यास्थान, शकोद्नावन-समावान, सम्बद्धार्यकथन और स्वतन्त्रार्थकथन इन बाठ भागों में बाँटा जा सकता है। केवल ३६ सूत्रों में भाष्यकार ने वात्तिककार के विरुद्ध सुत्रकार का समर्थन किया है। भाष्यकार और वात्तिककार द्वारा जनावस्यक माने गये सूत्रों की सच्या तथा भाष्य द्वारा वात्तिनकार के विरुद्ध सर्मीयत स्त्रों की सल्या को देखते हुए वर्नेल, डॉ॰ गोल्डस्ट्रकर और देवर की यह घारणा कि 'कात्यायन ना उद्देश्य पाणिनि के सूत्रों का ऑजित्य सिद्ध करना या उनका समर्थन नहीं। उल्टे वे उनमे दोप निकालना चाहते थे। कात्यायन की इति से वे पाणिनि के मित्र या प्रशसक नहीं, अपित् विरोधी जान पहते हैं। अनेक बार तो उनका विरोध अन्यायपूर्ण भी दीख पहता है ' निर्मृत जान पड़ती है। जात्यायन ने कई बार पाणिनि को भगवान और आचार्य कहकर सन्वोबित किया है। इस विषय मे डॉ॰ कीलहॉर्न का यह कयन कि 'वात्तिककार का उद्देश्य देवल इतना है कि वे पाणिनि-नुत्रो पर समान्ति शकाओं और आपत्तियो का विना पन या पूर्व-प्रह के विवेचन करे और निराधार वाक्षेपो का खण्डन कर उनका वीचित्य सिद्ध करे, किन्तू जहाँ किसी प्रकार सुत्रों का समर्थन और औषित्य-सिद्धि सम्भव न हो। वहाँ उनमें सशोवन, परिवर्त्तन या परिवर्षन प्रस्तावित करें अक्षरण ठीक है।

डाँ० कीलहाँ ने कात्यायन के वात्तिकों का विश्वद विवेचन निया है। उनके मत हे भाष्य में प्राप्त होनेवाले वार्तिकों में अविकाश कात्यायन के और थोड़े-से इंप्टिक्स वार्तिक पर्वंजिल के हैं। ये वार्तिक कात्यायन ने पाणिनि-सूत्रों में दोषों के उद्भावन के लिए बनाये थे। भाष्यकार ने इनमें ने अविकाश वार्तिकों को स्वीकार कर लिया, बहुत-से वार्तिकों का स्पष्टीकरण किया, किन्तु अनेक स्थानों पर उनकी अनावव्यक्ता प्रतिपादित की। डाँ० कीलहाँने के विचार से कात्यायन के वार्तिकों पर जका व्यक्त करने के लिए भाष्यकार ने चित्रं अव्यय का और अपना निजी निक्पण करते समय 'यदि, अथ' शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने वार्तिककार के शका-समावानात्मक निक्षण में 'न वा...सिद्ध तु' आदि शब्द-योजना की है, किन्तु अपने निक्षण में 'नं वा...सिद्ध तु' आदि शब्द-योजना की है, किन्तु अपने निक्षण में 'नं वा. तर्ताह वक्तव्यम्' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। डाँ० कीलहाँ ने देतना सव वैज्ञानिक विवेचन करने एवं उपर्युक्त मत प्रकट करने के वाद भी कई वार वेवर आदि पाश्चात्य विद्वानों से एकस्वर होकर यह स्वीकार किया है कि कात्यायन और पत्तजलि की दृष्टि पाणिनि के दोष-प्रदर्शन की ओर थी। यह मत स्थिर करते समय इन विद्वानों की दृष्टि कात्यायन की लेखन-पद्धित तथा नाष्य द्वारा उनके समर्थन पर ही केन्द्रित रह गई। सम्भवतः, इस बात की ओर उनका घ्यान नहीं गया

१. ७-१-२ वा० ४, ८-४-६८ वा० ४ तया।

२. दि कात्यायन ऐण्ड पर्तबल्डि, पृ० ४८।

कि पाणिनि से कात्यायन तक आते-आते भाषा मे पर्याप्त परिवर्त्तन हो चुका था, जिसके लिए इन वात्तिको की आवश्यकता थी, इसीलिए कात्यायन के वात्तिकों के सहित अध्टाध्यायी के पठन-पाठन की प्रथा वैयाकरणों मे चल पड़ी और कात्यायन और पतजिल पाणिनि के पूरक माने जाने लगे, विरोधी नहीं।

कात्यायन का जीवन-चरित्र—कात्यायन के जीवन के विषय में कोई प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वे कृतगोत्रीय और भाष्यकार के अनुसार दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। भाष्य में विणत दाक्षिणात्यों की विशेषता तिहतान्त शब्दों का अधिक उपयोग है। यह विशेषता वर्त्तमान मराठी क्षेत्र में पाई जाती है। सस्कृत की विद्वत्परम्परा में इस प्रदेश के विद्वानों के लिए दाक्षिणात्य विशेषण का प्रयोग आज. भी प्रचलित है। भाष्य के अनुसार दक्षिण में बड़े-बड़े सरों को सरसी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने 'पाणिनि और पतजलि की अपेक्षा दाक्षिणात्य' यह कल्पना कर इन्हें मालव या उसके समीपस्थ देश का निवासी माना है। यह अनुमान समीचीन नहीं है। भारत में प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत को दक्षिणाय्य और उसके निवासियों को दाक्षिणात्य कहने की प्रथा रही है। पतजलि दक्षिण भारत से भली मांति परिचित थे। उनके द्वारा उल्लिखित नासिक्य, कन्याकुमारी, चोल, पाष्ड्य, केरल खादि इसके प्रमाण है। दूसरे मालव और शूरसेन-प्रदेश की भाषा में कभी विशेष अन्तर नहीं रहा। आज भी मालवी बोली पर वज तथा गुजरात की भाषा का ही सर्वाधिक प्रभाव है। तब दक्षिण में महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश रह जाता है, जहाँ पतजलिकाल में सस्कृत का प्रचार था। इस प्रदेश में प्रारम्भत अद्यावधि व्याकरण-शास्त्र की परम्परा भी अक्षुण्ण रही है। अत, अधिक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि कात्यायन महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे।

सायण ने वररुचि और कात्यायन को एक माना है। वैयाकरण-परम्परा में भी वररुचि वार्तिककार माने गये है। नागेश ने वार्तिककार को ही वाक्यकार माना है। भाष्यकार ने भी वाररुच क्लोको की चर्चा की है। उनके उल्लेख से वररुचि और कात्यायन स्पष्ट ही एक व्यक्ति अवक्य नहीं जान पढते, किन्तु पतजिल ने जिन आज क्लोकों का उल्लेख किया है, उन्हें कैयट, हरदत्त और नागेश कात्यायन-कृत मानते है। वैयाकरण-परम्परा एव सायणचार्य जैसे विद्वानों के मत का आदर करते हुए कुछ विद्वान् वररिच को वार्तिककार का व्यक्तिनाम तथा कात्यायन को गोत्रनाम स्वीकार करते है। विकम के सभारत्न वररुचि इनसे भिन्न रहे होंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत व्याकरण इन द्वितीय वररुचि की रचना है। कहा जाता है कि वररुचि ने स्वर्गारीहण नामक एक काव्य भी बनाया था। पतजिल-चरित के अनुसार भी दो वररुचि हुए है—एक वार्तिककार कात्यायन तथा दूसरे पतजिल द्वारा ज्ञापित शिष्य के उज्जयिनी-निवासी शिष्य चन्द्रगुप्त बाह्मण के ज्येष्ठ पुत्र। इस ग्रन्थ के अनुसार चन्द्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस से महाभाष्य का अध्ययन समाप्त कर घर छोटते समय मार्ग में चारों वर्णों की एक-एक कन्या

<sup>ं</sup> १. यमजीजनत् प्रथमवर्णकन्यका तनयं द्विजो वरर्शांच तमाख्यया ।
स्वयमाजुहाव फृतवंशजन्मनः पदशास्त्रवार्तिककृतः पवित्रया ॥
——पतंजलिचरितः सर्ग ७. इलो० २ ।

से विवाह किया, जिनसे कमशः वररुचि, विकामके, अट्टि और अर्जुहिर ये चार पुत्र हुए। इनमें वररुचि ने अनेक विषयो पर समानाविकार रखते हुए भी केवल गणित-आस्त्र पर प्रस्य-रचना की। पत्रजलि-चरित के अनुसार यह वररुचि अवस्य ही मालववासी तथा विकासकालीन थे।

कात्यायन के काल के विषय में मैक्समूलर, गोल्डस्टुकर आदि विद्वानों ने विस्तृत विचार किया है और तदनुसार अब निविवाद रूप से उनका समय लगभग ३५० ई० पू० स्वीकार कर लिया गया है।

१. सर्वामु शास्त्रपदवीषु विचसणोऽपि ग्रन्यान् व्यघाद् गणित एव जनोपकारान् । तेष्वग्रजो वररुचिद्विसेश्वरोहि प्राच्यामृदेत्यिखलिदिस्चिप निर्विरोषः॥ —पत्ंजलिचरित, सर्ग ८, श्लो० ३।

२. गोल्डस्टुकर: पाणिनि—हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ६६ से।

### अध्याय २

# ग्रन्थ और ग्रन्थकार

### महाभाष्य

प्रन्य-योजना-कात्यायन के लगभग २०० वर्षों वाद पतंजिल ने अण्टाच्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इसमें उन्होंने पाणिनीय सूत्रो तथा उन पर लिखे गये व्याख्यानात्मक एव पूरक वार्तिको का विवेचन किया और यत्र-तत्र अपने इप्टि-नाक्यो का भी समावेश किया। महाभाष्य ८५ आहिकों मे विभाजित है, जिनकी विश्लेषणात्मक समीक्षा से यह वात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि महाभाष्य की रचना, विषय-प्रतिपादन-शैली तथा उसका आहित-कात्मक विभाजन सब अत्यन्त नैसर्गिक है। उसकी रचना पूर्वयोजनानुसार काण्डो, अघ्यायो या अधिकरणो के विभाग द्वारा नहीं की गई। व्याख्यानात्मक ग्रन्थ होने के कारण अप्टाध्यायी की योजना ही महाभाष्य की योजना है। पतजिल अपने शिप्यों को अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए कुछ सुत्रो की विस्तृत समीक्षा करते जाते थे और वाद मे उस समीक्षा को आहिक रूप मे लिख लेते थे। इसीलिए, भाष्य मे कही-कही चाल प्रकरण को वीच मे ही तोडकर और कही एक प्रसग के बाद दूसरा प्रकरण नाममात्र को प्रारम्भ करके ही आह्निक की समाप्ति की गई मिलती है। इसरे शब्दों में महाभाष्य के ८५ आहित विद्यार्थियों को पढाये गये ८५ दिन के पाठ है। आह्निक नाम ही इस वात का साक्षी है। पतजिल ने अपने पूर्ववर्त्ती समस्त वैयाकरणो के ग्रन्थो एव समस्त वैदिक और लौकिक प्रयोगों का सुक्ष्म अनुशीलन करने के बाद महाभाष्य का प्रारम्भ किया था, इसलिए व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से नहीं छूटा।- उनकी निरूपण-पद्धति सर्वथा मौलिक और नैयायिको की तर्क-शैली पर आयृत है। अत , पतजिल के हाथो पाणिनीय शास्त्र सुत्रो की समष्टिमात्र न रहकर पूर्ण एव वैज्ञानिक वन गया और शीघ्र ही उसकी गणना विशिष्ट दर्शन के रूप मे होने लगी। महाभाष्य की रचना के बाद फलत. आपिशल, शाकटायन, काशकृत्स्न आदि व्याकरणो की परम्परा बन्द हो गई और सम्पूर्ण देश मे पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन प्रचलित हो गया।

पाणिनि पर पतजिल की असीम श्रद्धा थी। उन्होंने पाणिनि का स्मरण भगवान्, आचार्य, मांगलिक, सुहृद् आदि विशेषणों के साथ किया है। उनका विश्वास था कि म्रगवान् पाणिनि ने पिनत्र स्थान मे वैठकर वडी शुचिता एव तन्मयता के साथ सूत्रों का प्रणयन किया है। इसलिए उनमें एक अक्षर भी अधिक या अशुद्ध नहीं हो सकता। उनके मत से सूत्र छन्दोवत प्रमाण है।

१. कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य रूक्षणं प्रवृत्तम्। — आ० १, पृ०, १३ तथा माङ्गलिक आचार्यो वृद्धिकत्दमादितः प्रयुक्तम्।—१-१-१, वा० ७, पृ० १००।

२. वही, पृ० ९७।

३. १-१-१, पु० ९२।

इसीलिए, उन्होंने सीत्र निर्देश को भी प्रमाण माना। उन्होंने किसी प्रयोग के अन्यया सिद्ध हो जाने पर भी सिद्धयत्येवमपाणिनीयं तु भवति कहकर उस विधि का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सूत्री द्वारा प्रत्यक्ष न कही हुई, किन्त व्यजित या सकेतित वातो को आचार्य की इच्छा-शैली या आचार कहकर मान्य किया। उन्होंने यत्र-तत्र आचार्य के कीशल की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया और वतलाया कि सूत्र-प्रवन्य के अतिरिक्त इगित, चेप्टित और निर्मिषित तक से आचार्य का अभिप्राय जाना जा सकता है। इसीलिए, कुछ विद्वानी को यह भ्रम हो गया कि पतजिल कात्यायन के विरुद्ध पाणिनि के समर्थक थे। यह बात उसी स्थिति मे किसी सीमा तक सगृत कही जा सकती है, जबकि उन्होने मुलत अपना माध्य अप्टाध्यायी पर लिखा हो और वैसा करते समय प्रसगवश कात्यायन के आक्षेपपरक वार्तिको का खण्डन किया हो। महाभाष्य को देखने से ऐना लगता भी है। महाभाष्य मे अष्टाच्यायी के समस्त सूत्र विद्यमान है. भले ही भाष्यकार ने उनके विषय में कुछ न कहा हो, किन्तु वार्तिको के विषय में वात ऐसी नहीं हैं। भाष्य में केवल उन्हीं वार्त्तिकों का समावेश है, जिनपर भाष्यकार ने टिप्पणी आवश्यक समझी। फिर भी, सामान्यतया विद्वानो की वारणा है कि महाभाष्य वार्तिको पर लिखा गया है। पहाँतक कि डॉ॰ कीलहॉर्न जैसे विद्वान तक की यही वारणा है। अौर, इसी दृष्टिकोण से कात्यायन के महाभाष्यस्य वात्तिको का सग्रह ही कात्यायन का वात्तिक-प्रन्य मानकर प्रकाशित भी किया गया है। मेरे विचार से भाष्यकार ने पाणिनि और कात्यायन दोनो पर एक साथ भाष्य लिखा है। ऐसा करते समय उन्होंने उन सूत्रों को छोड दिया, जिनपर न तो पूर्वनर्सी किसी आचार्य ने नृत्ति, उदाहरण और प्रत्युदाहरणो के अतिरिक्त कुछ कहा था और न पतजिल की दृष्टि से ही उन पर कीई नवीन बात कहने का अवकाश था। ऐसा करते समय उन्होंने पाणिनि के साथ कात्यायन के प्रति भी पूज्य मान रखा, यद्यपि प्राथमिकता पाणिनि को प्रदान की। यह स्वामाविक था और उचित भी।

१. ७-१-१२, पु० २१।

२. आ० १, वा० १८, पू० ३१।

३. अथवाचार्यप्रवृत्तिर्झापयिति नानेन सम्प्रसारणस्य दीधों भवति । — आ० २, पृ० ५६, तथा ५८, ६० तथा एषा क्रुपाचार्यस्य शैली लक्ष्यते यसुल्य जातीयास्तुल्यं जातीयेषूपिदशिति ।—आ० २, पृ० ८९; एतज्जापयत्याचार्यों भवत्येषा परिभाषा।—आ० २, पृ० ८९ तथा आचार्यवास्त्रस्ज्ञा सिद्धिर्भविष्यति ।—१-१-१, पृ० ९५ ।

४. कौशलमात्रमेतदाचार्यो दर्शयति ।---५-१, पु० ४ ।

५. ६-१-३७, पु० ६५।

६. महाभाष्य इंज ए किटिकल डिस्कज्ञन ऑन वि वास्तिकाल ऑफ् कात्यायन, ह्वायल इट्स इष्टिज ऑन वि अवर हैण्ड, आर ओरिजिनल वास्तिकाल, ऑन सम सूत्राल ऑफ् पाणिनि एज कॉल्ड फॉर हिज़ ओन रिमार्क्स।—वि इण्डियन हिस्टा० क्वा०, भाग २, ए० २७०-७१।

७. दि महाभाष्य इज, ऑन दि फर्स्ट इन्स्टान्स, ए कमेण्टरी ऑफ् कात्यायन्स वास्तिकाज । कीलहानें : कात्यायन ऐण्ड पतंजिल, पू० ५१।

चौदह प्रत्याहार-सूत्रों को मिलाकर अप्टाच्यायी के कुल ३९९५ सूत्रों में से १६८९ सूत्रों पर पतजिल ने भाष्य लिखा और क्षेष को विना अपनी ओर से कुछ मिलाये परम्परानुसार ग्रहण कर लिया। उन्होंने इनमें से १२२८ सूत्रों पर केवल कात्यायन के तथा २६ मूत्रों पर अन्य आचायों के भी प्राप्त वार्त्तिकों की समीक्षा की और ४३५ ऐसे सूत्रों पर माध्य लिखा, जिनपर वार्त्तिक उपलब्ध नहीं थे। इन सूत्रों पर माध्यकार की समीक्षा पूर्णत मौलिक है। उन्होंने ३६ सूत्रों में वार्त्तिककार के मत को भ्रात ठहराकर पाणिनि का समर्थन किया और १६ सूत्रों को अनावश्यक ठहराया। पतजिल कात्यायनीय वार्त्तिकों के प्रथम भाष्यकार नहीं, किन्तु सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार अवन्य थे। उन्होंने कात्यायन के अनेक आक्षेपों से पाणिनि की रक्षा की, यद्यपि ऐसा करने में कही-कहीं पाणिनि का आवश्यकता से अधिक पक्ष लिया।

महाभाष्य-काल मे संस्कृत-भाषा की स्थित-पतजिल का युग वैदिक संस्कृति तथा वैदिक साहित्य के गिरते हुए प्रासाद को पूरी शक्ति के साथ स्थिर रखने के प्रयास का युग है। इस समय प्राकृत भाषाएँ विकसित हो रही थी और जन-सामान्य मे संस्कृत का प्रचार घटने लगा था। पाणिति-युग मे सस्कृत शिक्षित समाज की भाषा थी। अप्टाच्यायी के वीसियों सूत्र, जिनमे दूर से प्कारने, प्कार का उत्तर देने, अभिवादन तथा उसके उत्तर, पृष्ट-प्रतिवचन, निगह्यान्योग, भत्संन, प्रश्नान्त, प्रश्नाख्यान, आशी, प्रैप, आक्रोश, गर्हा, असुया आदि के प्रसंगों में प्रयुक्त शब्दों के नियम दिये गये है, इस वात के प्रमाण हैं। रे शद्र उस समय भी प्राकृत का व्यवहार करते थे। अगे चलकर स्त्रियो से संस्कृत का व्यवहार उठ गया। पतजिल के समय तक आते-आते वैश्यो और क्षत्रियो मे भी संस्कृत का अचार कम हो चला। फिर भी, इस समय तक क्षत्रिय और वैश्य सस्कृत पूर्णतया समझते थे, भले ही दैनन्दिन जीवन मे वे पूर्णतया संस्कृत का व्यवहार न करते हों। पाणिनि के 'प्रत्यभिवादे शृद्धे' (८-२-८३) सूत्र के वार्त्तिक इस कथन की पृष्टि करते है। ब्राह्मण-समाज मे इस समय भी सस्कृत व्यवहार की भाषा थी। यद्यपि ब्राह्मणों का व्यान व्याकरण की ओर से हट चला था। वे यह सोचकर कि लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से और वैदिक शब्दो का वेद से ही हो जाता है, फिर व्याकरण मे सिर पत्राने की क्या आवव्यकता, व्याकरण-पराडमुख वन रहे थे। प्राचीनकाल मे उपनयत-सस्कार के वाद पहले व्याकरण पढाया जाता था और स्थान, नाद, करण, अनुप्रदान आदि का सम्यक् ज्ञान हो जाने के बाद तब वैदिक शब्दो का उपदेश किया जाता था। पतजिल के समय मे स्थिति उलट गई थी। अब ब्राह्मण-बालक भी व्याकरण को निरयंक कहकर उसकी उपेक्षा करने छग गये थे।

पाणिनि के वाद भाषा मे भी महत्त्वपूर्णं परिवर्त्तन हो चुके थे। संस्कृत अब भी देश-भर के

१. ८-२-९३ से ८-२-१०५ तक।

२. 'अशूद्रस्त्र्यसूयकेषु' तथा 'भो राजन्यविशां च'।---८-२-८३।

३. पुराकल्पएतदासीत्—संस्कारोत्तरश्राह्मणा व्याकरणं स्माघीयते। तेम्यस्तत्र स्थान-नादकरणोनुप्रदानज्ञेम्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तदछत्वे न तथा। वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्तिः; वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। अनर्थक् व्याकरणम्।— आ० १, पृ० १०।

शिष्ट-समाज को एक सास्कृतिक सूत्र मे आवद्ध किये थी, किन्तु प्राकृत भाषाएँ भी साहित्य मे स्वीकृत हो चुकी थी। सस्कृत के प्राच्य और उदीच्य स्वरूप मे थोड़ा बहुत अन्तर यास्क और पाणिनि के समय से ही चला जा रहा था। बह्वर्थक वैदिक ध तुओ के किसी अर्थ का प्रचार एक प्रदेश मे या और किसी का दूसरे प्रदेश मे। पाणिनि ने इन मतमेदो का उल्लेख अपने नुत्रों में किया था। यास्क ने भी उदाहरण के रूप में वतलाया था कि गव् घातु गति अर्थ में केवल कम्बोजी मे बोली जाती है। आर्य जनपदो मे उसका प्रयोग विकार अर्थ मे ही होता है। इसी प्रकार दा का किया रूप में (काटने के अर्थ मे) प्राच्य देश मे व्यवहार होता है। उदीच्य जनपदों में उससे वने सजा गन्द दात्र का प्रयोग प्रचलित है। यास्क के इस कथन को पतंजलि ने भी उद्धृत किया। पत्जिल के समय में यह भेद और वढ गया था। उदाहरणार्य, इस तमय जाने के अर्थ में सुराष्ट्र मे हम्म घातु का, मगव मे रह घातु का और आर्य जनपदो मे गम घातु का प्रयोग होता था। अनेक शब्दों का प्रचलन बन्द होकर उनके स्थान में तत्सद्य दूसरे शब्द व्यवहार में आ गये थे। यथा ऊप के अर्थ मे उषित, तेर के अर्थ मे तीर्ण, चक्र के अर्थ मे कृतवतु और पेच के अर्थ मे पक्ववतु शब्द चल पडे थे। शब्दों के प्रयोग का विषय व्यापक हो चका था। पाणिनि अयवंसंहिता, शतपथादि ब्राह्मणो और उपनिषदों से परिचित न थे, किन्तु भाष्यकार के समय में चारी सहिताएँ, वाको-वाक्य, इतिहास, पुराण वैद्यक तथा ब्राह्मण और सूत्र-प्रन्थ वन चुके थे। रामायण, महाभारत, काव्य-प्रत्यो तथा आख्यान-साहित्य की रचना हो चुकी थी। फलत , सस्कृत का शब्दकोप पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। ऐसे अनेक भव्द, जिनकी सिद्धि अप्टाव्यायी से नहीं होती, सत्कृत मे सम्मिलित हो गये थे। दूसरी ओर साहित्य मे गृहीत होने के कारण अपभ्रश बब्दों को स्थिरता और मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। ये शब्द सरलता से सस्कृत शब्दों में मिल जाते थे, जिससे संस्कृत के भ्रम का भय उत्पन्न हो गया था। संस्कृत शब्द थोड़े थे और उनके अपभ्रंश कहीं अधिक। एक-एक सस्कृत शब्द के जनपद भेद से अनेक अपभंश रूप प्रचलित थे। एक ही गो कही गोणी, कही गोता, कही गावी और कही गोपोतिलका वन गई थी।

भाषा के उन्नयन में महाभाष्य का योग—ऐसी स्थिति में पतंजिल ने मापा के परिमार्जन का काम अपने हाथ में लिया। वे जानते थे कि उन वर्गों में फिर से संस्कृत का प्रचार तत्काल हु साध्य है, जो उसे भूल चुके है। इसलिए, सर्वप्रथम उस समाज को कसकर पकड़ना लाभकर होगा, जो

१. शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेस्वेव भाष्यते । विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । दाति-रुवनार्ये पाच्येषुदात्रमुदीच्येषु ।---अध्याय २, खण्ड २, सू० ८ ।

२. हम्मति. सुराष्ट्रेषु, संहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते ।—आ०१,पृ०२१ ।

३. एतेषां शब्दानामयेंऽन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते ।—सद्यया ऊर्वत्यस्य शब्दस्यार्ये नव यूय-मुविताः।—आ० १, पृ० १०।

४. बा॰ १, बा॰ ५, पु॰ २१।

५. प्राप्तिक्षो देवानाम्प्रियो न त्विष्टितः।---२-४-५६, पु० ४९१-९२।

६. आयं चाष्टाष्यायीमधीते । ये चात्रविहिताः शब्दास्तान् प्रयुद्धक्ते । अयं नूनमन्यानिष जानाति !----६-१०९, पृ० ३५६ ।

किसी-न-किसी रूप मे उससे परिचित है। वे जानते वे कि भाषा का विकास नैसर्गिक होता है। शब्दों का व्याकरण द्वारा निष्पन्न होना एक बात है और छोक में उनका प्रयोग दूसरी वात। उदाहरणार्थ, सारिथ अर्थ मे व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्द प्रवेता था, किन्तु लोक मे प्राजिता का प्रचलन था, प्रवेता का नही। इस विषय में महामाध्य का वैयाकरण-सारिय-सवाद वड़ा मनोरजक, है जिसमे सारिथ वैयाकरण से कहता है कि आप प्राप्तिज्ञ (शब्दसायुता के जानकार) है, इष्टिज नहीं। इस सवाद से यह भी पता चलता है कि इस समय तक संस्कृत व्यवहार की जीवन्त माथा थी, केवल पुस्तकों मे वह सीमित न थी। नादिन्याऽऽकोशे पुत्रस्य सूत्र पर भाष्य मे दिये हुए उदाहरण भी इसी कथन की पुष्टि करते है। यह समय ब्राह्मणों के उत्थान का था। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र से विदर्भ, अवन्ती और शुरसेन प्रदेश तक का शासक था। यह और कर्मकाण्ड का महत्त्व बढ रहा था। स्वय प्रयमित्र ने दो अश्वमेघ यज्ञ किये थे, जिनमे एक पत्रजिल आचार्य थे। अर्थ के लोभ से ब्राह्मण लोग यज्ञादि कर्मकाण्डो की ओर अधिक झुक रहे थे। पतजिल ने इस वर्ग को व्याकरण की ओर उन्मुख किया। उन्होंने आर्यावर्त्त मे रहनेवाले शिप्ट ब्राह्मणो के लिए अष्टाध्यायी का अध्ययन आवश्यक निरूपित किया और कहा कि ब्राह्मण को पडगो-सहित वेदो का अध्ययन निष्काम भाव से करना चाहिए। षडगों मे भी व्याकरण मुख्य है। वेदरक्षा तथा वेदज्ञान विना व्याकरण के सम्भव ही नहीं है। अपशव्द म्लेच्छवत् हैं। भाषा का साब ज्ञान हए विना साधु और अपभ्रश शब्दों में भेद कर सकना सम्भव नहीं है और न विना व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किये आर्तिवजीन वनना शक्य है। यों मनुष्य दैवानुग्रह या स्वभाव-गति से भी अष्टाघ्यायी के अनुसार शुद्ध भाषा बोल सकता है, किन्तु वह इस वात का पता नही लगा सकता कि दसरे छोग जो बोल रहे है, वह कहाँतक ठीक है। उन्होने साधु शब्दो के प्रयोग को अम्युदयकारी बतलाकर भाषा की साधुता पर बहुत जोर दिया और इस प्रकार प्राकृतों के बढते हुए प्रभाव को यथाशक्य रोकने की चेष्टा की। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाष्यकार जैसे समर्थ विचारक से सस्कृत को बड़ी शक्ति मिली। इस काल मे अनेक अधिकारी ग्रन्थों का प्रणयन तो हआ ही. साय ही अगली कई शताब्दियो तक सस्कृत की घारा अक्षुण्ण प्रवाहित रही। उसके प्रयत्त से व्याकरण अध्ययन का सर्वप्रमुख अग वन गया और सस्कृत का जो स्वरूप उन्होंने स्थिर कर दिया, वह आजतक वैसा ही बना हुआ है।

महाभाष्य की रचना-कैली—महामाष्य की रचना-कैली अत्यन्त स्पट, सरल एवं प्रसादगुणमयी है। भर्त्तृहिर ने एक पिनत मे उसे 'अलव्यलाभे गाम्भीयांदुत्तान इव सीष्ठवात्' कहा है। इसमे दैनन्दिन व्यवहार मे न आनेवाले शब्दों का प्रयोग नाममात्र को नही है। लम्बे समास या विलष्ट शब्दावली का भी कही व्यवहार नही हुआ है। भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से महाभाष्य शारीरभाष्य की अपेक्षा अधिक सरल है। शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण यद्यपि

१. एकंकस्य शब्दस्य वहवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य।--आ० १, वा० ६, प० २२।

२. परपशाह्निक-प्रारम्भ।

३. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

x. c-x-xc, qo x961

उसमें स्थान-स्थान पर पारिभाषिक और वास्त्रीय गब्दों का आ जाना स्वामाविक था, फिर भी लोक-व्यवहार में आनेवाले निसर्ग-सुन्दर और सुपरिचित गब्दावली के प्राय उपयोग होने के कारण भाष्य में भाषा-काठिन्य नहीं आने पाया। भाष्य को विषय-प्रतिपादन-जैंकी भी अत्यन्त मनोरम है। तात्पर्य यह है कि सरल सुवोध और निसर्ग-रमणीय भाषा, स्थान-स्थान पर वक्तृत्व-छटा और सवादरूप वाक्यों की मोहकता ने भाष्य में एक विशेष प्रकार की आकर्षता उत्पन्न कर दी है। जहाँ प्रतिपाद्य विषय कठिन और गम्भीर है, वहाँ वीच-त्रीच में विनोदयुक्त वाक्य डालकर तथा समयोचित लौकिक दृष्टान्त-वाक्यों का समावेश कर उन्होंने जिज्ञासा को यथावत् वनार्य रखा है और प्रसग को निर्जीव हो जाने से बचा लिया है।

भाष्य की विषय-निरूपण-पद्धति अत्यन्त सीवी और सम्भाषणात्मक है। कठिन विषयों का प्रारम्भ 'इदिमह सम्प्रधार्यम्' जैसे वाक्यो से पाठक को पूर्व जागरूक करके किया गया है। पतजलि पूर्वपक्ष की स्थापना अत्यन्त तन्मयता और निष्पक्षता के साथ करते है और फिर 'विषम: उपन्यास ' जैसे वाक्यो से उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। वे वीच-वीच मे 'कि वक्तव्यमेतत्, कथमनुच्यमान गस्यते', अथवा 'अस्ति प्रयोजनमेतत्। कथ तर्हि?' जैसे सवादात्मक वाक्य डालकर पाठक का ध्यान लक्ष्य की ओर आकृष्ट करते जाते हैं और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष दोनों के निरूपण के पश्चात 'यथा न दोपस्तथास्त्र' कहकर निर्णय पाठक पर छोड़ देते हैं। कभी कभी वे 'गोनदीर्यस्त्वाह' कहकर अविक ग्राह्म पक्ष की पुष्टि भी कर देते हैं। कही-कही वे सुत्री पर आक्षेप करनेवाले वात्तिको पर टीका कर अन्त मे तर्क के साथ 'यथान्यासमेवास्तु' कहकर सूत्रकार का समर्थन करते हैं। कहीं दोनो पक्षो के मत ग्राह्य होने पर उनपर होनेवाले आक्षेपी का निवारण-मात्र कर देते हैं, किन्तु अपने मत की स्थापना नही करते। अथवा 'उमयथा गोणिकापुत ' कहकर दोनो पक्षो का समर्थन कर देते हैं। सभी विवाद-प्रस्त स्थलों मे उन्होंने पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष मे प्राचीन वैयाकरणो के मतो का उल्लेख किया है और अन्त में लोक मे प्रचलित प्रयोग तथा सर्व-सम्मत व्याकरण-विषयक मौलिक सिद्धान्त के आवार पर अपना निर्णय दिया है और जहाँ कही लोक-प्रयोग के आधार पर उत्तर देना शास्य नहीं जान पडा, वहाँ दिवा ज्ञातुमहैन्ति', 'देव एव जानाति' जैसा विनोदात्मक उत्तर देकर काम चला लिया है। इस प्रकार जन्होंने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी सरस वना दिया है। वास्तव में उन्होंने सारा ग्रन्थ निप्यों को पढाते-पढाते लिखा। इसीलिए, उसमें इतनी सजीवता और प्रासादिकता ना गई है।

भाष्यकार से पूर्व अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्ति-ग्रन्थ विद्यमान थे, जिनमे सुत्रों के अर्थ, जितान की प्रत्युदाहरण दिये गये थे। इसिलिए, भाष्यकार यह मानकर चले कि उनके पाठक को यह सब अवगत है। उन्होंने अपनी व्याख्यान-गद्धति तीन तत्त्वों पर आवृत की—सूत्र का प्रयोजन वतलाना, पदों का योग्य अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना और सूत्र की व्याप्ति वढ़ाकर या कम करके सूत्रार्थ का नियन्त्रण करना। सूत्र का प्रयोजन वतलाने के लिए वे अपना व्याख्यान 'किमुदाहरणम्', 'अय योग अवयमकर्त्तुम्' जैसे वाक्यों से प्रारम्भ करते है। सूत्रार्थ का निश्चय करते समय 'अमुकपद किमर्थम्', 'क्यिमद विज्ञायते' तथा सुत्रार्थ का नियन्त्रण करते समय 'एवं कर्त्तव्यम्', 'इत्युपसख्यानम्,' 'इति वक्तव्यम्', 'इत्यस्य प्रतिपेघो वक्तव्य' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग करते हैं।

पाणिनि के मनोऽनुकूल इप्ट-प्रयोग-सावक और अनिष्टिनिवारक अर्थ लगाना पतजिल का उद्देश्य था। इसलिए, जहाँ कही सूत्र से यह काम सिद्ध होता न दिखाई दिया, वहाँ उन्होने सुत्र का योग-विभाग किया या पूर्व-विप्रतिपेव से काम चलाया। यदि कही सूत्र से अनिष्ट-प्रयोग सिद्ध होने लगा, तो उसे शिष्टासम्मत होने के कारण 'अनिभधानम्' कहकर निवारित किया। इन सब बातो का विवेचन करते हुए उन्होंने अनेक स्थानो पर पूर्वाचार्यों के वार्त्तिक उद्घृत किये और यदि उस विचार के समर्थक या विरोवी अनेक आचार्य हुए या किसी कारण उनका नाम-ग्रहण सम्भव न हुआ, तो वहाँ 'अपर आहु ' या 'अपर आहु' द्वारा उनके मत का प्रतिपादन कर दिया। वात्तिककार द्वारा सूत्र अथवा सूत्रस्थ किसी पद का प्रत्याख्यान किये जाने के अवसर पर उन्होने यथासम्भव सूत्रकार का पक्ष ग्रहण किया। फिर भी, उनकी दृष्टि सूत्रकार और वार्त्तिककार दोनो के प्रति आदरयुक्त रही। सूत्रकार के साथ उन्होने वार्त्तिककार के लिए भी भगवान, सुहृद् और आचार्य विशेषणो का प्रयोग किया। सुत्रकार का समर्थन करने के लिए ही, यदि आवश्यक हुआ तो, उन्होने वार्त्तिककार का खण्डन किया। केवल दो स्थानो पर 'एतदेक-माचार्यस्य मञ्जलार्थं मृश्यताम्' तथा 'प्रमादकृतमेतदाचार्यस्य शन्यमकर्त्तुम्' कहकर उन्होंने सूत्रकार का दोष दिखलाया। किसी-किसी स्थान पर उन्होंने सूत्र के शब्दों में अन्तर प्रस्तावित किया और वैसा करने के लाभ भी वतलाये, किन्तु अन्त मे यह कहकर कि सूत्रकार ने अर्थ का पूर्ण स्पप्टीकरण करने के लिए ही वैसा किया है, उन्होंने सूत्र को ज्यों-का-स्यो रहने दिया।

महाभाष्य की भाषा—महाभाष्य को सरस और आकर्षक बनाने में उसकी भाषा ने बहुत अधिक योग दिया है। विरोधियों के तर्कों का उत्तर देते समय भाष्यकार बड़ी चुभती, व्यग्यमयी और कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग करते है। कभी-कभी उस में चिढ और झुँझलाहट की भी झलक मिलती है, पर शुष्क सिद्धान्त-निरूपण के प्रसगों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्कूर्ति लाने में ही सहायक हुई है। भाष्यकार की कटाक्ष-शैली के कुछ उदाहरण उपस्थित करना यहाँ अप्रासगिक न होगा—

- १ किं पुनरनेन वर्ण्येन ? किं न महता कष्टेन नित्य शब्द एवोपात्तो यस्मिन्नुपा-दीयमाने सन्देह स्यात् । १
- २ आहो पुरुपिका मात्र तु भवानाह।
- ३. सेवा महतो वशस्तम्बाल्लट्वानुकृष्यते।\*
- ४ परवदातानि कार्याणि।
- ५. नहि काको बाश्यत इत्यधिकारा निवर्त्तन्ते।

१. तदाचार्यः सुहृद्भूत्वाऽन्वाचष्टे।—५-३-२०, पृ० ४३३।

२. आ० १, पृ० १५।

३. सा० २, पु० ३५।

४. आ०२, पू० ५२।

५. १-१-१०, पू० १६९।

६. ४-३-५३, पू० २३६।

- ६. नेवेश्वर आज्ञापयति नापि धमंसूत्रकाराः पठन्त्यपवादे उत्मर्गा वाध्यन्तामिति।
- ७. तत्कारी च भवांस्तद्द्वेषी च।
- ८. अन्यद्भवान् पृथ्टो ज्यदाचण्टे। आम्रान् पृष्टः कोविदारानाचण्टे।
- ९. अवतप्ते नकुलेस्यितं त एतत्। उदके विशीर्णं त एतत्<sup>र</sup>।
- १०. योहि तत्पुरुषमारमते न तस्य दण्डवारितो बहुसीहिः ।
- ११ यदि प्रयोगे धर्म नर्वो लोकोऽन्युदयेन युज्येत । कश्चेदानीं भवतो मत्तरो यदि नर्वो लोकोऽन्युदयेन युज्येत ?<sup>६</sup>
- १२. कव्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः जव्दाना प्रयोगे सायु स्यात् ?"
- १३. सैपोभयतस्याशा रज्जुर्भवति।"
- १४ अनुगृहीताः स्मो यैरस्माभिः प्रयमैकवचनमास्याय गो शुनो प्रतिपेदो न वन्तव्यो भवति ।

महाभाष्य के उपमान, न्याय, दृष्टान्त और सूक्तियाँ भी कम मनोरम नही हैं। उन्होंने विषय में बढ़ी रोचकता उत्पन्न कर दी है। उसके उपमान मुपरिचित हैं और प्रभावणाली भी। उदाहरणार्य----

(१) नह्ययमनुषन्वै शल्यकषच्छक्य उपचेतुम्।" (२) यदि पुनिरमे वर्णा शकुनिवत् स्युः। शकुनय आशुगामित्वात् पुरस्तादुत्पतिता पञ्चाद् दृश्यन्ते ।" (३) यदि पुनिरमे वर्णा आदित्यवत्म्यु । तद्यया एक आदित्यो नैकायिकरणम्यो युगपहेश पृथक्तेपूपलम्यते।" (४) कथ पुनरसन्नाम लिङ्ग अक्य द्रष्टुम्? मृगतृष्णावत् तद्यया मृगास्तृपिता अयोद्यारा. पश्यन्ति न च ता. सन्ति।" गन्धवनगराणि यया दूरतो दृश्यन्ते उपसृत्य च नोपलम्यन्ते तद्वत् खट्वावृन्धयोरसिन्छङ्ग द्रष्टव्यम्। यथाऽऽदित्यस्य गती सत्ती नोपलम्यते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्छङ्ग नोपलम्यते। यया वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलम्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्छङ्ग नोपलम्यते। यया वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलम्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्छङ्ग नोपलम्यते। यथा वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलम्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्छङ्ग नोपलम्यते। १ (५) गोयूयवदिवकारा.। तद्यथागोयूथमेकदण्डप्रघट्टित सर्वसम घोष गच्छिति तद्वविकारा।" (६) अक्रतकारि खल्विप शास्त्र पर्जन्यत्। तद्यया पर्जन्यो यावदून पूर्णं च सर्वमिनवर्षदि । (७) व्यजनानि पुनर्नटप्रायावद्भवन्ति। तद्यया पर्जन्यो राज्वूगा यो य पृच्छिति कस्य यूय कस्य

१. १-१-४७, पू० २८७।

२. १-२-३९, पू० ५१६।

इ. १-२-४५, पूर ५३२।

४. १-४-१३, पृ० १४३।

५. २-१-२४, पृ० २७९।

६. सा० १, पृ० २२

७. झा० १, पृ० २०

८. ६-१-६८, पृ० ९६।

९. आ० २, पृ० ४४।

१०. सा० २, पृ० ४०।

११. वही।

१२. आ० २, पृ० ४२।

<sup>-</sup> १३. ४-१-३, पू० १७।

१४. वही, पृ० १८।

१५. ४-२-७०, पृ० १९४।

१६. ६-१-१२७, पु० १०८।

यूय ततं तव तवेत्याहु । (८) इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा नौर्नावि वद्धा नेतरत्राणाय भवति । रे

उक्त उदाहरणों में भाष्यकार ने अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रतिदिन सम्पर्क में आने-बाले उपमानों को लेकर उनका अपने ढग से उपयोग कर लिया है और यह उपयोग इतना समान-गुणक है कि पाठक उसके सहारे विना तर्क के वक्ता की वात को स्वीकार करने के लिए वाच्य हो जाता है। यही स्थिति भाष्य में प्रयुक्त दृष्टान्तों की है। उपमानों के समान उनके दृष्टान्त भी सुपरिचित और सुग्राह्म है। यथा—

(१) नष्टाश्वदग्धरयवत्। तवाश्वो नष्टो ममापि रयो दग्व उभौ सप्रयुज्यावहा इति। एवमिहापि तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्त्यस्तु नौ सम्प्रयोग इति। (२)अम्यन्तरो हि समुदायस्यावयव । तद्यथा वृक्ष प्रचलन् सहावयवै प्रचलति। (३) असिद्ध वहिरद्भागतरङ्गे एपा (परिभाषा) लोकत सिद्धा । प्रत्यङ्गवर्ती लोको सन्दृश्यते । तद्यथा पुरुपोऽय प्रातरत्याय यान्यस्य प्रतिशरीर कार्याणि तानि तावत् करोति। तत मुहुदान्तत सम्बन्धिनाम्। (४) नह्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुर्मावो भवति। न हि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुर्भावो भवति। (५) लोकविज्ञानात् सिद्धम्। लोकेऽमीपा ब्राह्मणानामन्त्यात् पूर्व आनीयतामित्युक्ते यथा जातीयकोऽन्त्यस्तथा जातीयकोऽन्त्यात् पूर्व आनीयते।" (६) नज् प्रयुज्यमान पदार्थ निवत्तंयित । कीलप्रतिकीलवत् । तद्यथा कील आहन्यमान प्रतिकील हन्ति। (७) प्रसक्तस्य चानाभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेषेन निर्वृत्तिः शक्या कर्त्तु नाभिनिर्वृत्तस्य। यो हि भुक्तवन्त ब्रूयान्मा भुडक्या इति कि तेन कृत स्यात् ? (८)न खल्वप्यन्यत् प्रकृतमनुवर्त्त-नादन्यद्भवति । न हि गोघा सपन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति । (९) अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति । तद्यथा शाल्यर्थं कुल्या प्रणीयन्ते ताम्यञ्च पानीय पीयत उपस्पृत्यते च शालयश्च भाव्यन्ते । '' (१०) आमिश्रस्यायमादेश उच्यते स नैव पूर्वग्रहणेन गृह्यते नापि परग्रहणेन । क्षीरोदके सम्पक्ते आमिश्रत्वाक्षैव क्षीरग्रहणेन गृह्येते नाप्युदकग्रहणेन।<sup>१३</sup> (११) उभयत आश्रये नान्तादिवत्। तद्यथा लोके यो द्वयोस्तुत्यवलयोरेक प्रेष्यो भवति सःतयो पर्यायण कार्य करोति। यदा त तम्भी युगपत् प्रेषयतो नाना दिक्षु च कार्ये भवतस्तत्र यद्यसावविरोधार्थी भवति तत उभयोनं करोति।

इस प्रकार भाष्य ने जीवन के सामान्य तथ्यों के सहारे व्याकरण के अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और परिभाषाओं की सृष्टि की है। उनके कुछ न्याय तो अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। वे भी यद्यपि दृष्टात ही हैं, किन्तु उनकी अपेक्षा संक्षिप्त तथा विशिष्ट अर्थग्राही। यथा--

१. ६-१-२, पू० १३।

२. १-१-१, पृ० १०२।

रे. १-१-५०, पू० ३१३।

४. १-१-५६, पु० ३४०।

५- १-१-५७, पूर्व ३६१।

६. १-१-५७, पु० ३६४।

७. १-१-६५, पु० ४२१।

८. २-२-६, पु० ३३९।

९. ६-१-३७, पू० ६४।

१०. ६-१-५०, पु० ८१।

११. वही ।

१२- ६-१-८५, पृ० १२० ।

१३- वही, पु० १२१।

(१) क्ष्पलानकत्याय—कृपलानक. कृप लनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीणों भवति सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव त गृण समासादयित येन स च दोषो निर्हेण्यते भूयसा चाप्यस्युदयेन योगो भवति। (२) कुम्भीवान्याय—यस्य कुम्भ्यामेन वान्य स कुम्भीवान्यः। यस्य पुनः कुम्भ्यां चान्यत्र च नासौ कुम्भीवान्यः। (३) काकतालीयन्याय—काकागमनिमन तालपत्निमनकाकतालम्। काकतालिमन काकतालीयम्। (४) प्रासादवासिन्याय—ये प्रासादवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणेन। ये भूमिनासिनो गृह्यन्ते ते भूमिनासिग्रहणेन। ये जभयनासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासग्रहणेन। ये जभयनासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासग्रहणेन। ये जभयनासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासग्रहणेन भूमिनासिग्रहणेनच एविमहापि । (५) अजाकृपाणीयन्याय—पूर्वनत् । (६) अविरिवकन्याय—सद्यया अवेर्मासिमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पतिभैवत्याविकिमिति। एव पञ्चसु कपालेषु सस्कृत इति विगृह्य पञ्चकपाल हित भविष्यित पञ्चकपाल्या सस्कृत इति विगृह्य वाक्यमेन।

भाष्य मे अनेक स्थानो पर मनोरम सुक्तियों और कहावतों का, जो जीवन के वास्तविक अनुभव पर आधृत है, समावेश हुआ है। कभी-कभी ये सुक्तियाँ और कहावते सोदाहरण मिलती है और कभी साररूप मे। भाष्यकार ने इन सुक्तियों का उपयोग अपनी बात की पुष्टि के लिए किया है। उदाहरणायं—

(१) द्विवद्ध सुबद्ध भवति। (२) निह भिक्षुका सन्तीति स्थाल्यो नाविश्रीयन्ते नच मृगा सन्तीति यवा नोप्यन्ते। (३) समान गुण एव स्पर्धी भवति। नह्याड्याभिरूपौ स्पर्धेते। (४) अदूरिवप्रकर्ष एव स्पर्धा भवति। निह् निष्क्रधनः शतिनिष्कवनेन स्पर्धते। (५) वै कामाना तृष्तिरस्ति। (६) वृभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्। (७) पर्याप्तो ह्योकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय। १०

भाष्य मे प्रयुक्त अनेक शब्द संस्कृत शब्दकोश की अमूल्य निधि है। विशिष्ट अर्थ में भीर विशिष्ट अवसरो पर प्रयुक्त होनेवाले बहुमूल्य शब्दों और वाक्याशों से सम्पूर्ण भाष्य भरा पडा है। अनेक ऐसे अर्थगित शब्द भाष्य में आये हैं, जिनके लिए सम्पूर्ण वाक्य की आवश्यकता होती। यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना स्वामाविक है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द दिये जा रहे है—

(१) शब्दगुडमात्रम् (शब्दो की वकवास-भर), (२) उप्ट्रासिका. (ऊँटो की तरह अलग-अलग प्रकार से बैठना), (३) हतशायिका (मरे हुए लोगो की तरह अस्त-व्यस्त पड़े होना), (४) काकपेया नदी (सीण, कम जलवाली नदी), (५) सान्यासिक (जैसे का तैसा), (६) वृकवची, (७) आहोपुरुषिका, (८) वहलिट् (चलते-चलते चेत खानेवाला

१. आ० १, पृ० २४।

२. १-३-७, पृ० २७।

३. ५-३-१०, पृ० १८०।

४. १-१-५, पृ० १८०।

४. १-१-५, पृ० १८०।

१०. ६-१-२५, पृ० ११९।

५. ५-३-१०६, पृ० ४८० (वही)।

११. २-३-२, पृ० १०५।

६. ४-१-८९, पृ० १०२।

बैल या पश्), (१) सघुष्टक (एक साथ जुए मे जुतने नाले जोड़ीदार बैल)। (१०) समाश (सहभोज), (११) प्रत्यञ्जवर्त्ती लोक (पास की वस्तु को पहले देखनेवाले), (१२) साचीन (टेडा-मेढा),(१३) आर्त्ततर(अधिक उपयुक्त), (१४) अक्त परिमाण (निव्चित माप), (१५) पुष्पक (आँख मे फूल्लीवाला व्यक्ति), (१६) कालक (काले चित्तेवाला), (१७) कल्माव अथवा सारग (कुछ-कुछ काली, कुछ-कुछ सफेद वस्तु), (१८) उपोदवलक (दढ करनेवाला), (१९) विपादिका (पैर का फोडा), (२०) व्यसन अथवा विहरण (फोडना या टुकडे करना), (२१) अपस्किरण (बानन्दित वैल की सीग से मूमि खरीदने की किया, कृते और मुर्गे की पाँव से भूमि कुरेदने की किया), (२२) विप्रलाप (परस्पर विरुद्ध बोलना), (२३) आध्यान (उत्कण्ठापूर्वक स्मरण), (२४) अन्यवसर्ग (ययेच्छ काम करने की अनुजाः), (२५) निश्रयिणी (नसेनी, सीढ़ी), (२६) प्रसित (कसकर वैंघा हुआ), (२७) प्रजन (सन्तान), (२८) केंगक (वालों का शीकीन), (२९) अशक (दायाद), (३०) औदरिक (पेट्र)। (३१) पयक (चलने मे होशियार), (३२) तन्नक (ताजा बुना हुआ वस्त्र), (३३) उज्जक (शीध्र करने योग्य काम को शीध्रता से करने-वाला), (३४) शीतक (जी झ करने योग्य काम को ढिलाई से करनेवाला), (३५) उष्णिका (लपसी) (३६) पाइवंक (सीचे ढग से करने योग्य काम को चालाकी या अनुज उपाय से करनेवाला), (३७) अय शुलिक (मृदु उपाय से करने योग्य कामों को और जबरदस्ती से करनेवाला), (३८) हिमेलू (विना वर्फ के पर्वत), (३९) श्रुगारक (सीगवाला), (४०) अंवक्षेपण (कुत्सित काम), (४१) वृहतिका (शाल या चादर), (४२) अवडक्षीण (दो व्यक्तियों के बीच की गुप्त मन्त्रणा), (४३) आज्ञितंगु (गायो द्वारा जिसकी घास चर ली गई है, ऐसा चरागाह), (४४) आवपन (वोने का पात्र), (४५) नीशार (झुल), (४६) वनक (द्रव्य की लालसा)। (४७) युग्म (गाड़ी मे जुतने योग्य वैल)। (४८) चचा (स्यार वादि पशुओं को डराने के लिए खेत में धास की बनाई हुई आकृति) (४९) भ्रक्श (नाटक मे स्त्री की भूमिका करनेवाला पुरुप)।

ये शब्द निदर्शनमात्र है। भाष्य से ऐसे शब्दो की बड़ी तालिका उपस्थित की जा सकती है और वह आधुनिक भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि से बड़ी सहायक हो सकती है।

भाष्यकार ने महत्त्वपूर्ण सिद्धातों की स्थापना करते समय भी इस बात का ध्यान रखा है कि वे सरलता से सर्वभा हा हो सके। एतदर्थं उन्होंने सर्वं अलोकविज्ञान या लोक-व्यवहार का आश्रय लिया है। उनके अधिकाश तर्क, चाहे वे पूर्वपक्ष के हो या उत्तरपक्ष के, लोकाचार पर टिके है। यदि उन्हों यह कहना हुआ कि प्रत्यय का स्थान निश्चित कर देना चाहिए, अन्यथा वे कभी शब्दों के आदि में, कभी मध्य में और कभी अन्त में होने लगेंगे, तो वे इस बात की पुष्टि के लिए एक सुपरिचित उदाहरण अवस्य देंगे। जैसे, गाय का वछड़ा कभी माँ के आगे, कभी पीछे और कभी पार्व में वलता है। ऐसे उदाहरणों के सहारे भाष्य में अनेक परिभाषाएँ और नियम स्थिर किये गये है। यथा—

१. ३-१-२, पू० ६ ।

(१) सनियोग-शिष्टानामन्यतरापाये चभयोरप्यपाय ।

साय-साथ रहने वालो मे एक के न रहने पर दूसरा भी नही रहता। जैसे, देवदत्त और यज्ञदत्त को मिलाकर कोई काम करना है। यदि देवदत्त नही करेगा, तो यज्ञदत्त भी नहीं करेगा।

(२) सामान्येऽतिदिश्यमाने विशेपोऽनतिदिष्टो भवति । <sup>१</sup>

सामान्य का अतिदेश करने पर विशिष्ट का अतिदेश नहीं होता। जैसे इस क्षत्रिय के प्रति ब्राह्मणवद् व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कहने पर उसके प्रति वे व्यवहार किये जाते है, जो सामान्य ब्राह्मण के योग्य होते है। माठर, कौण्डिन्य आदि विशेष ब्राह्मणों के प्रति किये जाने योग्य व्यवहार का अधिकारी वह नहीं होता।

(३) अवेदका अपि गुणा दृश्यन्ते।

गुणवाचक शब्द अव्यवच्छेदक होते है। जैसे, एक देवदत्त जटा रागने पर, केश मुँडा रुने पर या शिला रखने पर भी अपनी आख्या नही छोडता।

शब्दों के अनेक अर्थों तथा परस्पर समान दिखनेवाले शब्दों के अर्थ-भेद पर भी भाष्यकार ने प्रसगान्सार विचार किया है, जिससे पता चलता है कि गव्दो के वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में वे कितने सतर्क थे। भाष्य से विदित होता है कि (१) नित्य शब्द स्थिर रहनेवाले पदार्थों के लिए व्यवहृत होता है (जैसे नित्या पृथ्वी, नित्य आकाश) और आभीक्षण अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है (जैसे नित्य प्रहसित, नित्य प्रजल्पित)। (२) जाति और वीप्सा मे अन्तर है। जाति एकार्याश्रया है और वीप्सा अनेकार्याश्रया। (३) ग्राम शब्द के अनेक अर्थ हैं। शाला समुदाय अर्थ मे 'ग्रामो दग्व ! 'वाट-परिक्षेप अर्थ मे 'ग्राम प्रविष्ट ,' मनुष्यों के अर्थ मे 'ग्रामो गत ' और सारण्य ससीमक सस्यण्डलिक स्यान के अर्थ मे 'ग्रामी लव्य ' प्रयोग देखा जाता है। ' (४) आदि उसे कहते है, जिसके विद्यमान रहने पर उसके वाद कुछ अवस्य हो, किन्तु पहले कुछ न हो और अन्त उसे कहते हैं। जिसके विद्यमान रहने पर उसके पहले कुछ अवस्य हो किन्तु वाद मे न हो।" (५) कुत्सन और भत्संन मे अन्तर है। कुत्सन अस्याजन्य होता है और भर्त्सन क्रोब-जन्य। (६) आशसा और समावना मे भी अन्तर है। जिस वस्तु की आशसा की जाती है, उसका स्वरूप मन मे निश्चित रहता है। किन्तु, उसका मिलना शक्य भी हो सकता है, अशक्य भी। जिस वस्तु की सभावना की जाती है, उसका स्वरूप मन मे निश्चित रहता है और उसकी प्राप्ति भी समव रहती है। धे दोनों भविष्यत्काल से सम्बन्व रखती हैं। सभावना एक प्रकार से आशसा की अनयनमृता है। (७) निधि और अनीष्ट मे भी भेद है। निधि प्रेपण या आज्ञा देने को कहते हैं और अधीष्ट वडे छोगों को सत्कार-पूर्वक कोई काम करने को

<sup>2. 8-3-66,</sup> qo 48 1 3. 8-8-8, qo 804 1 3. 80 8, qo 88 1

५. ८-१-४, पु० २६६।

६. १-१-३६७, पृ० १५५ ।

७. १-१-२१, यु० १९९।

८. ८-१-८, पू० २७० ।

९. ३-३-१३३, पु० ३२३।

कहने का नाम है। (८) निमन्त्रण सिल्लिहित को वुलाने और आमन्त्रण दूरस्थ को वुलाने के लिए प्रयुक्त होता है। निमन्त्रण नियोगत. (आवस्थक) स्वीकार्य है और आमन्त्रण स्वेच्छ:-पूर्वक।' (९) पर शब्द के अनेक अयं है। व्यवस्था अयं में 'पूर्व पर' आदि, अन्यार्थ में परपुत्र, परभायां और प्राधान्य अयं में 'परपिय ब्राह्मणी अस्मिन् कुटुम्वे' और इब्ट अर्थ में 'पर धाम गत.' प्रयोग प्रचलित है। (१०) इसी प्रकार एक शब्द भी बह्वर्यक है। सख्यावाची तो विदित ही है। असहाय अर्थ में 'एकाग्नि, एकानिमि क्षुद्रकींजतम्' और अन्य अर्थ में 'सबरमादो चुम्न एकास्ता' प्रयोग प्रसिद्ध है। (११) अवयवश आख्यान का नाम व्याख्यान है। (१२) वृष और वृषन्, ब्रह्मन् और ब्राह्मण पर्याय है। (१३) भोग शब्द शरीर-वाची भी है। (१३) पूर्वपुरुषो के निवासस्थान को अभिजन और अपने निवास-स्थान को निवास कहना चाहिए आदि।

महाभाष्य की मौलिक देन — ज्याकरण के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन सर्वोपिर है। शुक्क सिद्धान्तों को लोकाश्रय, लोकविज्ञान या लोक-ज्यवहार के आधार पर सर्व-वृद्धि-गम्य बना देने का श्रेय तो उसे (महाभाष्य को) है ही, मौलिक विचारों का समावेश कर ज्याकरण को दर्शन का स्वरूप प्रदान करने का गौरव भी उसे प्राप्त है। महाभाष्य के प्रारम्भ में ही शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि लोक में उस ब्विन को शब्द कहते हैं, जिससे ज्यवहार में पदार्थ का ज्ञान हो। व्विन करनेवाले वालक को लोग 'शब्दकारी' कहते है। इसलिए, व्विन ही शब्द है। यह ब्विन वास्तव में स्फोट की दर्शक है। शब्द नित्य है और अर्थ उस नित्य शब्द का ही होता है। इस नित्य शब्द की ही स्फोट सज्ञा है। शब्द को न उत्पत्ति होती है और न नाशा। वोलते समय ब्विन द्वारा उस नित्य स्फोट-रूपी शब्द का प्रकाशनमात्र होता है और वहीं श्रोता के मन में अपना अर्थवोध कराता है। इस वृष्टि से शब्द के दो भेद किये जा सकतेहैं — नित्य और कार्य। स्फोट-रूपी शब्द कार्य या उत्पाद्य होता है। सप्रहकार व्याहि ने इस विषय पर विश्वद विवेचन किया था और व्याकरण में शब्द-निव्यत्ति की दृष्टि से उसके नित्यत्व और कार्यंत्व दोनों पक्षों को स्वीकार किया था। पाणिनि ने भी इन दोनो मतो का समन्वय कर सूत्र-रचना की थी। भाष्यकार ने भी स्फोट और व्विन इन शब्दों के दो स्वरूप स्वीकार किये' और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्व को नित्य माना। धा

१. ३-३-१६१, पु० ३३५ ।

५. ५-१-७, पु० २९९ ।

२. १-४२, पृ० ११४ ।

६. ५-१-९, पु० ३०० ।

३. १-४-२१, पु० १५०।

७. ४-३-९०, पु० २४४।

४. ४-३-६६, पु० २३९ ।

८. अयवा प्रतीतपदार्यको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते । शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वींन कुर्वेश्लेवमुच्यते ।—आ० १, पृ० २।

९. हो शब्दात्मानी नित्यः कार्यञ्च ।—आ० १, पृ० ७ ।

१०. कि पुनराकृतिः पदार्थं आहो...उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्त्यम् ।--आ० १, पू० १३।

११. सा० १, पृ० १७ ।

शब्द के नित्य होने के कारण ही वर्ण भी कृटरथ, अविचाली तथा अपाय, उपजन और विकार से रहित है। गर्याप दण्ड शब्द का प्रथम और द्वितीय प्रकार भित्र है। काल-व्यवसाय और शब्द-व्यवसाय के कारण भित-निम्न दिरानेवाले वर्ण एकात्म होकर भी भिन्न है। एकात्म शब्द में व्यवसाय औपाधिक भले हो, बारतविक नहीं हो मकता। इनीलिए आगम के कारण शब्द में विकार आता देनकर भाष्यकार ने आगम को भी आदेश माना और गम्पूर्ण ग्रह्म के स्थान मे राम्पूर्ण बन्दान्तर को आदेश रवीकार किया।' 'पर्वे सर्वंबदादेशा' का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आनृत है, अन्यया एक-देश-विकार के कारण शब्द की नित्यता नहीं ठहर सकती थी। जिस प्रकार सी झ उपनेवाले पक्षी एक क्षण में एक न्यान पर और दूसरे क्षण में अन्य स्थान पर दियाई देते है अनवा जिस प्रकार एक सूर्य अनेकाधिकरणस्य होने के कारण एक साथ पृथक्-पृथक् स्थानो पर दिगाई देता है, उन प्रकार एक वर्ण स्थान-भेद के कारण भिन्न नहीं होता। बास्तव में, पान्य श्रीप द्वारा प्राप्त किया जानेवाला, यूनि द्वारा ग्रहण किया जानेवाला, ध्यति द्वारा प्रकाशित होनेवाला और आकारा में रहनेवाला विशिष्ट तस्य है। आकाश के एक होने के कारण शत्य ही एक है, किन्तु आकाय-देवी के अनेक होने के कारण वर्ण अनेक है। व्यावहारिक दृष्टि से सत्य चार प्रकार के होते है--जाति-भव्य, गुण-सव्य, किया-भव्य और बदन्छा-सब्द । बदन्छा-शब्दों का अन्तर्भाव किया-राब्दों में मान लिया जाय, तो तीन ही प्रकार के राब्द रह जाते हैं। किन्त, यह बात उन्हीं आचार्यों के मत में सगत ही सहवी है, जो प्रत्येक सब्द को आन्यातज मानते हैं। ऐसे ही दावरों की निष्पत्ति के लिए पाणिनि को उपादि प्रत्ययों की करपना करनी पदी । भाष्यकार ने इन्हें अब्युत्पन प्रातिपदिक माना है । यहद या रफोट को नित्य मानकर ही जन्होंने अक्षर को 'नष्ट न होनेपाला' अपवा 'ब्याप्त करनेपाला' कहा है। अक्षर को पूर्वाचार्यों ने अपने सूत्रों में नर्ण सज्ञा दी है। नित्यत्य और ज्यापकत्त की इप्टि से ही शब्द बहा कहा जाता है। अक्षर-मामाम्नाय ही बहाराणि है। उसी पर सारा वाक्-समाम्नाय अवलिम्बत है। यह अक्षर सामाम्नाय-र पी ब्रह्मराशि सब्द-साहत के ज्ञान से पूष्पित और सायु शब्दों के प्रयोग से फलित होती है और चन्द्र तथा तारों के समान अनादि काल ने भास्तर चली जाती है। इसके ज्ञान से सर्ववेद-पूज्य-फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए, भाष्यकार के मत से एक भी साहत-सम्मत

१. तत्र शब्दान्तराच्छद्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता । आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्त्यनागमकाना सागमकाः ।—-१-१-२०, पृ० १९६।

२. सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिने । एकदेश विकारे हि नित्यत्व नोपपञ्जे ॥ (यही) ।

३. नित्येषु च शब्देषु फटस्थैरविचालिभिर्वर्णर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ।— आ०; श्रोत्रोपलिवर्वृद्धिनिर्प्राह्यः प्रयोगेणाभिज्यलित आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम्। आकाशदेशा अपि बहुवः यावता बहुवस्तस्मादन्यभाव्यमकारस्य।—आ० १, पू० ४२।

४. आ० २, पु० ४५, ४७।

५. जनादयोऽज्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ।--७-२-८, पृ० १०६ ।

६. न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्। अञ्नुते इत्यक्षरम् अयवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति

शब्द का सम्यक् ज्ञान और सुष्टु प्रयोग स्वर्ग और लोक मे कामधुक् होता है। शब्द के नित्य होने पर व्याकरण-शास्त्र की उपयोगिता 'निवर्त्तक' होने मे है। वह अनिष्ट और इष्ट का नियमन करना है। नैयायिको के अनुसार, जो शब्द को अनित्य मानते है, व्याकरण का लक्ष्य शब्द-सिद्धि है।

स्फोट वर्ण नित्य है। वे उत्पन्न नहीं होते, व्यजक व्विन के उच्चारण से अभिव्यक्त होते हैं। विनि-रूप वर्ण का प्रव्वस होता है। इसी दृष्टि से वाणी एकैकवर्णवित्तिनी कही जाती है; क्योंकि वह अप्रिम वर्ण वोलते समय प्रथम का त्याग कर देती है और वह प्रव्वस्त हो जाता है। उच्चारण द्रुत, विलिम्बत और मध्य वृत्तियों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। द्रुतवृत्ति से उच्चारित वर्ण का उच्चारण यदि मध्यम वृत्ति से किया जाय, तो उसमे एक तिहाई समय अधिक लगता है। इसी प्रकार, यदि मध्यम वृत्ति से उच्चारित वर्ण को विलिम्बत वृत्ति से वोला जाय, तो भी एक तिहाई समय अधिक लगेगा, फिर भी तीनों स्थितियों मे वर्ण का स्वरूप एक ही रहता है। उच्चारण के भेद से उत्पन्न अन्तर ऐसा ही है, जैसे एक ही मार्ग को पदाति देर मे पार करता है, आदिवक उससे कम समय मे और रिथक उससे भी कम समय मे। उच्चारण-किया से उत्पन्न होनेवाली व्विन नित्य शब्द की व्यजक है। स्फोट शब्द है और व्विन शब्द का गुण। जैसे, कोई नगाडा वजानेवाला नगाड़े पर चोट मारकर आगे चलता हुआ वीस डग तक उस नगाड़े की व्विन सुन सकता है। किसी को तीस डग चलने तक नगाड़े की व्विन सुनाई देती रहती है और किसी को चालीस डग तक। स्फोट तीनो स्थितियों मे समान होता है, अन्तर उसकी व्विन मे होता है। इसी प्रकार शब्द का स्वरूप एक रहता है। व्विन-भेद से द्रुत विलिम्बत और मध्य वृत्तियों मे मेद प्रतीत होता है।

पाणिनि के समय से ही जब्द की नित्यता और कार्यता को लेकर विचारको मे दो दल हो गये थे। भाष्यकार ने ४-४-१ सूत्र के भाष्य मे नैत्य शाब्दिक और कार्य जाब्दिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया है। पाणिनि ने अपनी सामान्य समन्वयवादिनी नीति के अनुसार दोनो पक्षों को स्वीकार किया। व्यादि और पतजलि ने दोनो पक्षों को दार्जनिकता की कोटि तक पहुँचाकर उनके सामजस्य का उपर्युक्त मार्ग ढूँढ निकाला। व्यावहारिक रूप से भी उन्होंने इस प्रकार शब्द-निष्पत्ति की, जो दोनो पक्षों को ग्राह्म हो सकें। तदनुसार ही उन्होंने वर्णों के अर्थवस्व और निर्यंकत्व के विषय मे भी दोनो पक्षों का समर्थन किया। वर्ण अर्थवान् है। एक वर्णवाली

सता कियते। सोऽयमक्षरसमाम्नायो वावसमाम्नायः पुष्पितः फलितक्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराज्ञिः।—आ० २, पृ० ९१।

१. ६-१-८४, पृ० ११९ ।

३. ६-३-५९, पृ० ३३९।

२. १-१-१, पु० १०२ ।

४. १-१-७०, पु० ४४४।

५. स्फोटः शन्दो ध्वनिः शब्दगुणः। कथम् भेर्यभिघानवत्—स्फोटश्च तावानेव ध्वनि-कता वृत्तिः। ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खल्नु लक्ष्यते अल्पो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत्स्व-भावतः।—१-१-७०, पृ० ४४५।

६. १-१-४४, पू० २६० से।

घात्र, प्रातिपदिक, प्रत्यय तया निपात सार्थक होते हैं। शब्दों में वर्ण-व्यत्यय ने सर्थ बदल जाता है कूप, सूप और यूप के अर्थ में अन्तर क्, स् और य् के अन्तर के कारण ही तो है। वर्ण के निकाल देने पर जब्द का यह अर्थ नहीं रह जाता। नुक्ष में से नृ निकाल देने पर ऋक्ष से वह अर्थ उनलब्य नहीं होता। वृक्ष का वर्ष ही पूर्णतया नष्ट हो जाता है। अनेक वर्णों का संवात सार्यक होता है और जिनका समात सार्थक होता है, उनके अवयव भी सार्थक होते हैं। इसी प्रकार, जिनके अवयव निरर्थक होते हैं, उनका सघात भी निरर्थक होता है। एक अन्वा नहीं देख सकता, तो तैंकड़ो अन्वे भी मिलकर नही देख सकते। यही स्थिति वालका-कणो की है। चलप्सान अकेला देख सकता है, तो उनका समुदाय देख भी सकता है। तिल अकेला तैलवान होता है और उनका समूह भी। दूसरी ओर वर्ण अनर्थक भी पाये जाते हैं। उनमे प्रतिवर्ण से अर्थ की उपलब्ध नहीं होती। वर्ण के व्यत्यय, अपाय, उपजन और विकार होने पर भी शब्दों के अर्य में अन्तर नहीं आता। कृत्, कस् और हिंस् घातुओं और उनसे बने तर्कु, सिकता और सिंह शब्दों के क्षर्य मे वर्ण-व्यत्यय होने पर भी अन्तर नहीं पड़ता। 'घ्नन्ति' मे वर्ण-लोप, 'लविता' मे वर्णागम और 'घातक' मे वर्ण-विकार होने पर भी अर्थ मे विकार नही आता। इससे त्पष्ट है कि वर्ण सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी। जिस प्रकार कई विद्यार्थी गृह के पास अध्ययन करते हैं, उनमें कुछ फलवान होते हैं और कुछ अफल। इसी प्रकार, कुछ वर्ण सार्यक और कुछ निरयंक होते है।

पतजिल शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य भानते हैं और शब्द में अर्थाभिधान की शक्ति स्वाभाविक है, यह भी स्वीकार करते हैं , क्योंकि लोक में एक-एक अर्थ को लेकर उसके लिए शब्द का प्रयोग देखा जाता है।  $^1$ 

भाष्यकार ने पद के चार अर्थ माने हैं—गुण, किया, बाकृति और द्रव्य। बाकृति को ही जाति कहते हैं जो द्रव्य के मिन्न या किन्न होने पर भिन्न या किन्न नहीं होती। यह सामान्यभूत पदार्थ है और नित्य है। एक द्रव्य में उपरत होने पर भी वह अन्य द्रव्यों में बनी रहती है। यद्यपि 'घ्रुव, कूटस्य, अविचाली, अनुपायोपजनिकारी, अनुरात्त्यवृद्धयव्ययपोगी' यह नित्य की परिभाषा आकृति में घटित नहीं होती, क्योंकि पिण्डरूप मृत्तिका की पिण्डाकृति को मिटाकर घटिका बनाई जाती है एव घटिकाकृति को मिटाकर कुण्डिका। उसी प्रकार, सुवर्ण की पिण्डाकृति को मिटाकर रुक्त वनाई जाती है, रुक्त वनाते हैं। इस प्रकार, आकृति वदलती रहती है, किन्तु द्रव्य वहीं रहता है। इसलिए, जिसमें तत्त्व या तद्भाव नप्ट न हो, उसे भी नित्य

१. सा० २, माहे० सु० ५, प० ७५-८९।

२. स्वामाविकमिनवानम्।---१-२-६४, पृ० ५८६।

३. आ० १, पु० १७।

४. यत्तिह् तद्भिक्रेष्वभिन्नं छिक्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः ? नेत्याह् आकृतीनिष सा-सा० १, पू० १।

मानना चाहिए। आकृति या जाति मे भी तत्त्व तो बना ही रहता है। गुण और किया द्रव्य में ही रहती है। अत, मुख्य रूप से जाति या व्यक्ति (द्रव्य) मे पदार्थ किसे मानना चाहिए, इस विषय मे वैयाकरणों के मिन्न मत थे। व्याहि द्रव्याभिघानवादी थे। द्रव्याभिघानवादियों का कहना था कि प्रत्येक अर्थ (द्रव्य) के लिए शब्द नियत है। अत प्रत्यथं (प्रत्येक अर्थ के लिए) शब्दाभिनिवेश होता है। इसलिए, एक शब्द से अनेक द्रव्यों का अभिघान सम्भव नहीं हैं। द्रव्य पदार्थ मानने से ही शब्दों के लिंग-वचन सिद्ध होते है। आकृति अर्थ मानने पर 'गो पशु को बाँघना चाहिए' यह वाक्य ही अर्थ हो जायगा। द्रव्य पदार्थ मानने से विशिष्ट गो बाँघी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी एक (उदाहरणार्थ देवदत्त) एक साथ अनेकाविकरणस्य नहीं हो सकता। फिर, जाति एक होकर एक साथ अनेक स्थानों में कैसे रह सकती है। उत्पत्ति और विनाश के प्रसग में भी आकृति अर्थ उपयक्त नहीं हो सकता। रवा या गो के उत्पन्न और विनष्ट होने से सारी क्वान या गो-जाति को एक साथ उत्पन्न या नप्ट होते नही देखा जाता। एक जाति के अनेक व्यक्तियों में वैरूप्य भी देखा जाता है। कोई वैरू खण्ड होता है और कोई मण्ड। जाति किसी श्रेणी के सब द्रव्यों को मिलाकर एक होती है और उसका आश्रय उसका अभिव्यजक या प्रकाशक होता है। अर्थात, सव आश्रयमत व्यक्ति उसका प्रकाशन करते हैं। ऐसी स्थिति मे एक व्यक्ति के नष्ट होने पर उसका प्रकाशन वन्द हो जाना चाहिए और एक भी व्यक्ति के उत्पन्न होने पर उस जाति की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। गोत्व जाति के प्रकाशन के लिए अतीत, अनागत और वर्त्तमान के अनन्त गी व्यक्तियों का होना आवश्यक होगा। · इस प्रकार, सारा ससार गो-व्यक्तियों से ही भर जायगा।

आचार्य वाजप्यायन जातिवादी थे। वे एक आकृति का अभिधान स्वाभाविक मानते थे। उनका कथन था कि गो कहने पर शुक्ल, नील, पीत आदि विशिष्ट रंग की गाय मन में नहीं आती। सब गो-समूह के विषय में एक-सी बुद्धि वनती हैं। इसीलिए यदि किसी को किसी विशिष्ट स्थान और काल में एक गाय दिखा दी जाय, तो वह अन्य देश, काल और वयोऽवस्था में अन्य गो को देखकर उसे गो ही समझ लेता है। इसीलिए, जब कहा जाता है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए या सुरा नहीं पीनी चाहिए, तो किसी भी ब्राह्मण का वब और किसी भी सुरा का पान निपिद्ध माना जाता है। यदि पदार्थ द्रव्य होता, तो एक ब्राह्मण को न मारकर और एक सुरा को न पीकर काम चलाया जा सकता था। शब्द से यदि व्यक्ति का वोघ हुआ, तो जाति का वोघ नहीं होगा और जब शब्द की शक्ति एक व्यक्ति का वोघ कराकर क्षीण हो जायगी, अन्य व्यक्तियों का वोघ उससे न हो सकेगा।

१. आ० १ पृ० १७।

२. द्रव्याभिषानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते—द्रव्यमभिघीयते इति।—१-२-६४, वा० ४५, पृ० ५९०।

३. प्रत्यर्थं शन्दिनवेशादेतस्मात् कारणाञ्चेकेन शब्देनानेकस्यार्थस्याभिषानं प्राप्नोति — वही, वा० १, पृ० ५६५।

४. वहीं, बार ४६ से ५०, पुर ५९०-९१।

५. १-र-६४, बा० ३५ से ४०, पू० ५८६ से ८८।

भाष्यकार ने दोनो पक्षो पर सविस्तर प्रकाश ढाला है और दोनो का औचित्य स्वीकार किया है। उनके मत से पाणिनि भी दोनो पक्षो को स्वीकार करते थे। पतजिल के मत से शब्द न केवल जाति और न केवल व्यक्ति का, अपिनु जाति और व्यक्ति दोनो का निर्देशक है। उसमे कभी जाति और कभी व्यक्ति अर्थ का प्राधान्य रहता है। जव व्यक्ति अर्थप्रवान रहता है, तव जाति गौण हो जाती है और वहुवचनादि का प्रयोग सगत होता है। जव जाति प्रधान होती है और व्यक्ति अप्रधान, तव शब्द मे एकवचन का प्रयोग न्या य माना जाता है। इस प्रकार, 'सम्पन्नो यव' और 'सम्पन्नो यवा' दोनो प्रयोग साधु माने जाते है। है।

जहत्स्वार्या और अजहत्स्वार्यावृत्ति, अन्वय-व्यतिरेक, सज्ञा और सज्ञी, गुणो का भेदकत्वाभेदकत्व, काल-विमाग, किया, जाति, गुण, द्रव्य आदि के विषय मे विचार करते समय भी पतजिल ने अनेक मौलिक विचार प्रकट किये हैं। शब्दों के प्रयोग, वाक्य में शब्दों का स्थान, सामर्थ्य, शब्दो के नियत्तविषयत्वादि के सम्बन्ध मे उनके द्वारा व्यक्त विचार किसी भी भाषा पर लागृ होते है। उनके मत से लिंग का अनुशासन व्याकरण नहीं कर सकता। वह सर्वथा लोकाश्रित होता है। यही वात शब्द-प्रयोग के विषय मे है। व्याकरण का काम व्यवस्था करना है। <sup>\*</sup> वह सस्कार कर पदो को व्यवहार के योग्य बतला देता है। लोक एक पद का दूसरे पद के साथ यथेष्ट सम्बन्ध जोडकर प्रयोग करता है। पद की शुद्धि से व्याकरण का सम्बन्य है। प्रयोग लोक का अधिकार है। उदाहरणार्थ, प्लक्ष और न्यग्रोच को ले। अर्थ की दण्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। प्लक्ष न्यप्रोध है और न्यग्रोध प्लक्ष। फिर भी, लोक में ये दोनो दो अलग वृक्षो के लिए व्यवहृत होते है। इससे सिद्ध होता है कि 'कारणाद् द्रव्ये शन्द-निवेश ' की अपेक्षा 'दर्शन हेतु ' का सिद्धान्त अधिक ठीक है। वास्तव मे, शब्द 'नियतविषय' होते हैं। उदाहरणार्यं, गाय और अश्व दोनो का रग लाल होने पर भी गाय को लोहित कहा जाता है और अस्व को लोण, समान रूप से काला रग होने पर भी गो कृष्ण और अस्व हेम कहलाता है। इसी प्रकार, तुल्य रूप से गुक्ल वर्ण होने पर भी गो खेत कही जाती है और अख कर्क । यह भी देखा जाता है कि लोग सुविधा के लिए पूर्ण वाक्य के स्थान पर वाक्य के एकदेश और पूर्ण शब्द के स्थान पर शब्द के एक देश से ही काम चला लेते हैं। विवक्षा के अनुसार एक देश या सम्पूर्ण का प्रयोग होता है। विवक्षा दो प्रकार की होती है-प्रायोक्त्री और लीकिकी। प्रायोक्त्री विवक्षा वह है, जिसमे वक्ता मृदु, स्निग्य और श्लक्ष्ण वाणी से स्वय मृदु, स्निग्य और रलक्ष्ण शब्दो द्वारा कोई वात कहे। लौकिकी विवक्षा प्राय सामान्य लोगो मे प्रचलित उग को

१. आ० १ पु० १३।

२. जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यसियीयते जातिरिष--तद्यदा द्रव्याभियानं तदा बहुवचन भविष्यति यदा सामान्याभियानं तदैकवचन भविष्यति।--१-२-५८, पृ० ५५९।

३. २-१-३६, पृ० २९३

४. ज्ञास्त्रेण नाम व्यवस्थाकारिणा भवितव्यम्।--३-१-९१, पृ० १६४।

५. संस्कृत्य संस्कृत्या पदान्युत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्वो भवति ।—१-१-१,पृ० ९८।

६. २-२-२९, बा० १० से १३, पु० ३८४।

कहते हैं। लोक और प्राय समानार्थी समझने चाहिए। जो भी वाक्य बोला जाय, वह स्वय मे पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष वाक्य अर्थ-व्यक्ति मे असमर्थ होता है।

पत्निल अपनी अद्वितीय प्रतिमा और विद्वत्ता के वल से गीं छ ही आचार्य-परम्परा में सर्वाधिक प्रमाण माने जाने लगे। व्याकरण-शास्त्र में महामाष्य का शब्द आप्त वन गया और न केवल महामाष्य-विरोधी, अपितु महामाष्यानुक्त तक अप्रमाण्य की कोटि में गिना जाने लगा। इसीलिए, उन्होंने 'इष्टमेवैतत्सगृहीत भवित' कहकर जिन पाणिनि-कात्यायानानुक्त वातों को ग्राह्म कह दिया, वे तो ग्राह्म हो गईं, किन्तु जिन वातों को न कह सके और परवर्ती वैयाकरणों ने सगृहीत कर लिया, वे ग्राह्म न वन पाईं। उदाहरणार्थं, काशिकाकार ने वहुन्नीहिं स्त्रीलिंग में जो मृद्दगा, मृत्रात्री सुगात्रा, स्निग्चकण्ठी, स्निग्चकण्ठा ये दो-दो रूप माने थे, उन्हें भट्टोजिदीक्षित आदि ने 'भाष्यानुक्त' कहकर अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार, काशिकाकार ने मृत्नित्रय द्वारा अनुक्त, किन्तु काव्यों में प्रयुक्त शब्दों के लिए जो नवीन वचन दिये, उन्हें भी कैयटादि ने भाष्यानुक्त होने के कारण अप्रमाण ठहरा दिया। '

## महाभाष्यकार पतंजिल

जीवन-चिरत--महाभाष्यकार पतालि के जीवन के विषय में प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। रामभद्र दीक्षित के 'पतालि-चरित' के अनुसार वे शेष के अवतार थे। एक वार मगवान् विष्णु शिव के ताण्डव नृत्य को मनश्चक्षुओं से देखते देखते ब्यान-मग्न हो गये। उनके स्पिर भार से शेपनाग को अत्यन्त नास हुआ। व्यान टूटने पर शेप ने विष्णु से उनके अपूर्व गुष्मार का कारण पूछा। विष्णु द्वारा मनोरम वर्णन सुनकर शेष के मन मे भी ताण्डव देखने की इच्छा जागरित हुई। शेष के प्रार्थना करने पर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि भगवान् नीलकण्ठ की छपा से पाणिन ने व्याकरण-शास्त्र तथा कात्यायन ने उस पर वात्तिकों की रचना की है। वे वार्तिक अत्यन्त कठिन है। नीलकण्ठ मगवान् तुर्म्हें उन वार्तिकों का भाष्य करने की बाजा देंगे। तब तुम उनकी आजा से भूतल पर अवतार लेकर चिदम्बर-क्षेत्र को जाओंगे और वहाँ शिव-नृत्य का दर्शन करोगे।

तृदनुसार, पृथ्वीतल पर योग्य माता की चिन्ता मे घूमते हुए एक तपोवन मे शेप ने गौणिका नाम की मुनि-कन्या को देखा, जो पुत्र-प्राप्ति की कामना से अखण्ड तप मे सलग्न थी।

१. ५-१-१६, पूर ३०६।

२. सापेक्षमसमर्थं भवति।--५-११९ पु० ३५९ ।

३. २-४-७४, ४-१-७४, ४-१-८७ बादि ।

४. यया ईदूरेद्विवचनंत्रगृह्यस, १-१-११ पर मणीवादीनां प्रतिषेघोवक्तव्यः।

५. भाष्यवात्तिकाराभ्यामपठितत्वादप्रमाणमेतत् । कैयट।

६. भोगीन्द्र तेषां भुविवात्तिकानामशेषविद्वक्जनेदुर्गहाणाम्।— भाष्यं महत् कुर्विति भक्तरक्षी नियोक्ष्यते त्यां किलनीलकष्ठेः॥ तदा नियोगास्तत्तक्ष्णेन्दुमौलेर्घरातलेत्वं विहितावतारः। चिदम्बरक्षेत्रगतः पवित्रं नमोत्सवं द्रक्यति नृत्तमैश्चम्॥—पत० चरित, १-६३, ६४।

उसे देखकर शेष ने मन मे उसे मातृरूप मे स्वीकार कर लिया। और, एक दिन जब वह भगवान अशुमाली को अर्घ्य दे रही थी, वे तापस का रूप घारण कर उसकी अजलि से नीचे गिर पडे। और फिर, ज्यो ही प्रणाम के लिए माता के चरणो पर नके कि उसने उठाकर कहा-तम मेरी अजिल से नीचे गिरे हो, अत. तुम्हारा नाम पतजिल होगा। पतजिल बाल्यावस्था मे ही तप के लिए चल दिये और अपनी अखण्ड तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उन्होंने चिदम्बर-तीर्य मे शिव-नत्य देखा। यही शिव ने उन्हे पदशास्त्र वार्तिको का भाष्य करने का आदेश दिया। तदनसार, पतजिल ने कात्यायन के वात्तिको का भाष्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि सहस्रो की सत्या मे पण्डित लोग उनके पास अध्ययन के लिए आने लगे। पतजलि अपने और शियों के बीच एक मोटा परदा डालकर अपने शरीर को गुप्त रखते हुए उन सबको एक साथ पढ़ाने लगे। वे फणिपति रूप में सहस्र मुखो से एक साव पढ़ाते थे। इसलिए, उन्होंने शिष्यो से कह दिया कि जो कोई इस परदे को उठाकर भीतर झौकेगा वह मेरा अप्रसाद-भाजन होगा। वे वात्तिको मे कुछ को कम करते हुए, कुछ को ययावत ग्रहण करते हुए और कुछ को व्याख्या द्वारा और समुज्ज्वल बनाते हुए पढाने लगे। एक बार छात्रो से न रहा गया। वे इस बात का रहस्य जानने को आतुर हो उठे कि ये प्रत्येक छात्र को एक ही काल मे अलग-अलग कैसे पढाते हैं और उत्सकतावरा उन्होंने परदा उठा दिया। परदा उठाते ही वे शेप रूप के तेज से दग्थ होकर कामदेव-जैसी दशा को प्राप्त हुए। केवल एक विद्यार्थी जो वाहर जल लेने गया था, वच रहा। उसे भी विना आज्ञा वाहर जाने के कारण ऋषि ने राक्षस-गरीर पाने का शाप दिया, किन्तु पहचात् अनुनय से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हे जो विद्वान् मिले, उनसे पच् घातु का निष्ठा-प्रत्यय में रूप पूछना और जो विद्वान् शुद्ध उत्तर दे, उसे मेरा महाभाष्य पढाना। तव तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके वाद पतजिल वहाँ से तिरोहित हो गये और फिर उन्होंने योगसूत्र एव वैद्यक-शास्त्र पर वार्तिको की रचना की। पश्चात् उन्होंने गोनर्द देश मे जाकर जननी (गोणिका) को प्रणाम किया और उसके स्वर्गस्य हो जाने पर वे शेष रूप को प्राप्त हो गये।

१. तत्र काऽपि दद्शे मुनिकन्या गोणिकेति गुणसिन्धुरनेन। या हि यापपित पुत्रनिमित्तं वारणेन तपसा दिवसानि। सन्भुताध्यं जलसङ्जलिमुन्तं. सा सहस्रकिरण प्रति देवस्। याव-दुत्सिपित तावदमुल्मलापसाङ्गतिरहिः संपपात।—वही, २-७-११।

२. त तदाभिवदितः प्रणतं प्राड् नापतस्य जननी विततान । यत्पतन्नभवदञ्जिलतोऽसौ तत्पतञ्जिलिरिति प्रथिमानम ।—वही, २-१९।

३. तदनु यविनकां वितत्य गूढं वपुरनया च पतञ्जलिनिषाय जपविशत वहिस्तिरस्क-रिण्या. पठत कृति च ममेति तानुवाच।—वही, ५-५।

४. किमपि विघटयन् किसप्यनुज्जञ्ज्ञत्तन् किसपि समुज्ज्वलयंश्च वार्तिकेषु-वही, ५-१२।

५. सूत्राणि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे च वर्शतकानि ततः कृत्वा पञ्जलिमुनिः। प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्। गोनर्दाख्यं देशं प्राप्य नमस्कृत्य गोणिकां जननीम् तस्यां त्रिदिवगतायां तस्यों शेषः स्वयं स मुनिः।—मही, ५-२५, २६।

पतजिल-चरित काव्य है। बत, स्वाभाविक है कि उसका कथानक कल्पनाओं पर आश्रित हो, फिर भी इससे इतना स्पष्ट होता है कि पतजिल की माता का नाम गोणिका या और वे गोनर्द के निवासी थे। वे निदम्बरम् मे भी रहे और वही उन्होंने महाभाष्य की रचना की। भर्त्तृहरि का यह कथन कि महाभाष्य की प्रति केवल दक्षिणात्य प्रदेश मे ही शेप रह गई थी, भाष्य का दक्षिण मारत से घनिष्ठ सम्बन्ध अवस्य सूचित करता है, यद्यपि इसमे यह भी सकेत निहित है कि भाष्यकार दक्षिण के नही थे। समय है, इस सुदूर प्रदेश मे वे गोनर्दीय नाम से भी प्रस्थात रहे हो।

लधभाष्य-विषयक किवदन्ती-कुछ विद्वान् महाभाष्य को गोनर्दीय-विरचित लघुभाष्य का विस्तृत रूप मानते हैं। महाभाष्य का महान् शब्द सापेक्षिक है। इस मत के अनुसार गोनर्द देश मे एक ऋषि ने शिष्यो को व्याकरण पढ़ाते हुए अष्टाघ्यायी भाष्य की रचना की। वह लघु भाष्य था। इससे ऋषि के मन को समावान नहीं हुआ। एक दिन सन्व्या करते हुए उन ऋषि की अजिल से एक वाल ऋषि गिरा, जिसका अन्वयं नाम पत्रजलि पड गया। प्रतजिल ने मल भाष्य मे शास्त्रीय विवेचन अविक जोडकर उसे महामाप्य नाम दे दिया। लघुमाप्य और महाभाष्य में मतभेद कही नही है। उसमे लघुमाष्य को पूर्णत आतमसात कर लिया गया है। इसी कारण, कालान्तर मे लघुमाव्य निष्प्रयोजन होकर नष्ट हो गया। महाभाष्य मे गोनदीय नाम से सर्वत्र लघुभाष्य के कर्ता का ही मत उद्युत है। इस मत की पृष्टि मे अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते है। महाभाष्य का 'उक्तो भावभेदो भाष्ये' कथन किसी अन्य भाष्य की ओर सकेत करता है; क्योंकि कोई भी प्रन्यकार पीछे कही हुई या आगे कही जानेवाली वात के लिए 'उक्त पूर्वम्' या 'वक्ष्यते' निर्देश करता है। <sup>३</sup> प्रस्तुत ग्रन्थ के नाम का उल्लेख कोई नहीं करता। इसी प्रकार, महाभाष्य मे 'तस्यानुदात्तेत्' (६-१-१८६) सूत्र के प्रसग मे 'वस्यत्यस्य परिहारम्' कहा है और उसका परिहार 'आनेमूक' (७-२-८२) सूत्र के भाष्य मे दिया भी है। यहाँ भी वक्ष्यति किया का कर्त्ता लघुभाष्यकार ही है, अन्यया 'वस्पति' के स्थान पर 'वस्यामि' प्रयोग किया जाता । लघुभाष्य का प्राप्त न होना उसके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अधिक उपयोगी ग्रन्थ की रचना के वाद पूर्व ग्रन्थ का प्रचार प्राय वन्द हो जाता है। यह वात अन्य अनेक ग्रन्थों के वारे में पीछें कही जा चुकी है। महाभाष्य के प्रारम्भ में ही व्याकरणाध्यमन के लाभ वतलाते हुए कहा गया है कि 'तेम्य एव विश्रतिपन्नवृद्धिम्योऽध्येतृम्य. सुहृद्भूत्वाऽऽचार्य इद शास्त्रमन्वाचष्टे। इमानि प्रयोजनानि, अध्येय व्याकरणमिति।' इस वाक्य मे बाचार्य-पद लघु भाष्यकार गोनर्दीय के लिए प्रयुक्त हुया है। पाणिनि के लिए यह विञेषण नही हो सकता क्योंकि अब्टाघ्यायी में कहीं भी व्याकरणाच्यापन के प्रयोजनों का उल्लेख नहीं है और पत्तजिल

१. यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो नष्टो ज्याकरणागमः। त काले स वाक्षिणात्येषु ग्रन्यमात्रे व्यवस्थितः॥—वाक्यपदीय, २-८-८८॥

२. गोनर्ददेशे कस्यचिद् ऋषेरञ्जलेः सन्ध्याकरणसमये पतित इत्यैतिह्यात् ।——नागोजिभट्टः लघुशब्देन्दुशेखर ।

३. भाष्य, ३-३-१९ तथा ३-४-६७।

स्वय अपने लिए आचार्य विशेषण का प्रयोग करते कैसे ? इससे स्पष्ट है कि महाभाष्य के पूर्व एक लघुभाष्य ग्रन्थ अवस्य विद्यमान था और उसका कर्ता गोनर्दीय था।

क्या गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र पतजिल है-महाभाष्य मे चार बार गोनर्दीय मत उद्घृत मिलता है। १-१-२१ सूत्र की व्याख्या मे आदि और अन्त की 'अपूर्वलक्षण आदि--रनुत्तरलक्षणोऽन्त ' इस परिभाषा में 'सित त्वन्यस्मिन्' यह जोडने का परामर्श देते है। १-१-२९ स्त्र के अन्तर्गत वे 'अकच्स्वरी तु कर्तव्यो प्रत्यक्त मुक्तसशयी' कहकर त्वकत्पितृक, मकत्पितृक प्रयोगों का समर्थन करते है। ३-१-९२ सूत्र में भाष्यकार ने 'काशकटीकारम्' प्रयोग का समर्थन करते हुए 'इष्टमेवेतद्गोनर्दीयस्य' कहा है और ७-२-१०२ सूत्र के भाष्य मे 'अतिजराम्, अतिजरैं रूपो के समर्थन मे गोनदींय 'इष्टमेनैतत् सगृहीत भवति' कहते है । उपर्युक्त चार स्थानों में से तृतीय में पतजिल की ओर हल्का-सा सकेत भले कहा जा सके, अन्यत्र कही गोनदीय से भाष्यकार की ओर सकेत नहीं है। तुतीय सूत्र में भी पतजलि की अपेक्षा 'लघुमाज्य' का अस्तित्व अधिक ध्वनित होता है। १-४-५२ के भाष्य मे गोणिका-पुत्र का उल्लेख है, जहा वे निताश्वस्य सुष्तम्' और 'नेताश्वस्य सुष्तस्य' इन दोनो प्रयोगो का समर्थन करते है। कैयट ने १-२-२९ सत्र की टीका मे गोनर्दीय को भाष्यकार माना है और नागोजिसट्ट ने १-४-५२ की टीका मे गोणिका-पुत्र को भाष्यकार कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र मे पाँच वार गोनरींय और आठ बार गोणिका-पुत्र का मत उद्घृत किया है, जिनमे १-५-५ सूत्र पर 'अन्य कारणवशात् परपरिगृहीतापि पाक्षिकी चतुर्थीति गोणिकापुत्र अौर १-४-५५ सूत्र पर 'उत्कान्तवालभावाकुलयुवतिरूप-चारार्न्यत्वाद् अष्टमी गोनर्दीय कहा गया है। इससे प्रथम के मत से चार और द्वितीय के मत से आठ नायिकाएँ सिद्ध होती है। यादन प्रकाश आदि कोशकारो ने गोनर्दीय को पतजिल स्वीकार किया है किन्तु महाभाष्य मे गोनदीय या गोणिका-पुत्र से उनके पतजिल होने की व्यति कही नही निकलती। गोनदींय को मूल भाष्यकार मान लेने से अनेक शकाओ का समाधान अवश्य हो जाता है, फिर भी गोनदींय औरगोणिका-पुत्र एक ही नहीं जान पडते। सम्भव है, गोणिकापुत्र पतजिल हो। तब भी यह शका शेष ही रह जाती है कि क्या वैदिक विद्वान् और वैयाकरण गोनदीय और पतजिल कामशास्त्र के भी अधिकारी ज्ञाता थे। श्रीराजेद्रलाल मित्र और डॉ० कीलहाँने ने युन्तिपूर्वक गोनदीय और गोणिका-पुत्र को पतजलि से भिन्न सिद्ध किया है। अन्य किसी ग्रन्थ मे तो इनके कामशाः त्रज्ञ होने का उल्लेख नही मिलता। पतजिल को ४-२-९३ की टीका मे कैयट ने नागनाथ अवस्य कहा है। चक्रपाणि ने चरक की टीका के प्रारम्भ में उन्हें-अहिपति के साथ मनोवाक्काय दोषो का हन्ता और चरक का प्रतिसस्कर्त्ता कहा है। भोजराज ने योगसूत्र-वृत्ति के प्रारम्भ में इन्हें 'फणिभृत्' विशेषण से भूषित किया है। भर्तृहरि की महा-

जर्नल ऑफ दि एशि० सोसा० ऑफ बंगाल, जिल्द ५२, पू० २४१ तथा इण्डियन
 ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १४, पू० ४०।

पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः।— मनोवाक्कायदोषाणां हन्त्रेऽहिपतये नमः॥

३. वाक्वेतो वपुषां मलः फणिभृतां भत्रेंव येनोद्धृतः।

भाष्य-दीपिका मे वे तीन वार चूणिकार कहे गये है। स्कन्दस्वामी ने निस्क्त ३-१४ की व्याख्या मे भाष्यकार को चूणिकार के नाम से उद्वृत किया है। इत्सिग में इन्हे चूणिकार सज्ञा से सम्बोधित किया है। स्कन्दस्वामी ने निस्क्तभाष्य (१-३२) में एव उव्वट ने ऋक्प्रातिशाख्य (१३-१९) की टीका में इन्हें पदकार वतलाया है। प्रसिद्ध क्लोक 'अनुसूत्रपदन्यासा' की टीका में 'पद केषा हि विरचित भाष्यम्' से मल्लिनाथ ने इन्हें शेष का अवतार माना है।

योगसूत्र और चरक-संहिता के कर्ता पतंजलि--महाभाष्यकार-विषयक ये सब उद्घरण उनके विषय मे किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने मे सहायता नहीं प्रदान करते। इनसे केवल इतना ही पता चलता है, समस्त विद्वत्समाज मे पतजिल की शेषावतार के रूप मे प्रतिष्ठा थी और वे योगसूत्र, व्याकरण-महाभाष्य एव चरक-वात्तिकों के प्रणेता माने जाते रहे है। यहाँ तक कि भर्त्तृहरि जैसा अधिकारी विद्वान भी उन्हे तीनों ग्रन्थो का कर्ता मानता था। वैयाकरण-परम्परा में व्याकरणाच्यापन से पूर्व 'योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वैद्यकेन। योऽपाकिरन्त प्रवर मुनीना पतञ्जील प्राञ्जलिरानतोऽस्मि' श्लोक द्वारा मगलाचरण करने की परम्परा बहुत प्राचीन है । सम्भवत , पतजलि नामक व्यक्ति एकाधिक हुए हैं । कनिष्क की कन्या को रोगमुक्त करनेवाले चरक के प्रतिसंस्कर्ता एक पताजील ईसा की दूसरी शती में और योगसत्र-कर्ता पतजिल ईसवी तीसरी या चौथी शती मे उत्पन्न हुए थे। बाद मे इतिहास की अनिभन्नता ने तीनो को मिलाकर एक कर दिया। फिर भी, मीमासा और वेदान्त-दर्शन के 'अथातो धर्मजिज्ञासा, भौर 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से भिन्न शैली पर 'अथ शब्दानुशासनम्' और 'अथ योगानुशासनम्' जैसे सदश वाक्यों, भाष्य मे 'युज्यते योग ब्रह्मचारी' उल्लेख तथा योग मे स्फोट के खण्डन के अभाव आदि कारणों से लीविख और चकवर्ती योगसूत्रकार तथा भहाभाष्यकार को एक मानते हैं। प्रो॰ रेनो (Renou) के मत से योग मे प्रत्याहार, उपसर्ग, प्रत्यय और विकिरण का अर्थ व्याकरण से मिन्न है तथा उसमे च, वा आदि का भी प्रयोग नही है। भाष्य की भाषा भी विश्लेषणात्मक अधिक है। दोनों मे द्रव्य, गुण आदि का भी तात्पर्य भिन्न है। योगसूत्रव्याकरण के नियम और महाभाष्य योग के नियम नही मानता। अत, दोनों को दो भिन्न व्यक्तियो की कृति मानना चाहिए।

चरक-सिहता का मूल नाम आत्रेय-सिहता है। आत्रेय पुनर्वसु उसके कर्ता हैं। सिहता में ही इस बात का उल्लेख है कि आत्रेय ने अन्तिवेश को आयुर्वेद-सिहता का उपदेश किया था। अनिवेश और आत्रेय दोनो समकालीन थे और तक्षशिला में रहते थे। सिहता के ही अनुसार इसका प्रथम सस्करण चरक ने और दूसरा दृढवल ने किया। चरक इघर-उघर घूमनेवाले आयुर्वेद के वैद्य थे। चरकनाम्नी वेद-शाखा का उल्लेख पाणिनि तथा काशिकाकार ने किया है। काशिकाकार वैशम्पायन का दूसरा नाम चरक वतलाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की चरक नाम की शाखा थी।

१. कायवाग्वुद्धिविषया ये मला हि समवस्थिताः । चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः ॥—वाक्यपदीय, १-१४८ ।

२. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग २, पृ० २६५।

३. ४-३-१०७, ५-१-११ तथा काञ्चि० ४-३-१०४।

उसके अनुयायी भी चरक कहलाते थे। आत्रेय-सहिता के प्रतिसस्करण करनेवाले चरक शेष के अवतार माने जाते थे। पतजिल का उल्लेख चरक-सहिता मे कही नही है। उपर्यक्त सुचनाओ से अनुमान होता है कि चरक शाखा के किसी आयुर्वेदत्त यायावर विद्वान ने अग्निवेश-सहिता का प्रतिसंस्कार किया और उसके बाद अग्निवेश नाम गौण पडकर चरक के नाम से यह सहिता प्रसिद्ध हो गई। चरक शाखा के लोग सामान्यतया बायुर्वेदज्ञ, मान्त्रिक और नागोपासक थे। घीरे-घीरे महत्ता स्थापित करने के लिए इन लोगो ने अपने सहिताकार पूर्वपुरुष को शेषावतार प्रसिद्ध कर दिया। कुछ विद्वानो का मत है कि महाभाष्य के प्रारम्भ मे दिये गये 'शक्षोदेवीरभीष्टये' आदि चार मन्त्रो मे कृष्णयजुर्वेद के 'शन्नोदेवी ' वाक्य के प्रथम आने से भाष्यकार कृष्ण-यजुर्वेद की चरक गाखा के अनयायी मालुम होते हैं। उन्होने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया था। यह बात भी महाभाष्य से स्पष्ट है। वे आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते थे, यह भी इस निवन्ध के 'स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान' प्रकरण से स्पष्ट होगी। हो सकता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम क्षात्रेय-सहिता का सस्करण किया हो और बाद मे महामाप्य की रचना की हो। यही बात योग-सूत्र के विषय मे कही जा सकती है। उसमें भी आपं प्रयोग नहीं है। सूत्रों के अर्थ में अध्याहार की आवश्यकता नही पडती। शैली महाभाष्य जैसी स्पष्ट और प्रासादिक है। अन्य दर्शनो की तुलना मे योगसूत्रकार श्रेष्ठ वैयाकरण प्रतीत होते है। प्रथम सूत्र तथा 'प्रत्ययानुपश्य' (योग-सु० २-२०) इस व्याकरणसिद्ध अप्रचलित प्रयोग से अनुमान होता है कि महाभाष्यकर्ता पतजिल ही योगसूत्रकार थे। इस दृष्टि से लघुशब्देन्द्रशेक्षर के प्रारम्भिक क्लोक की भैरविमिश्र की टीका का यह कथन कि महाभाष्य कत्ती ही चरक-सहिता और योग-सूत्र के प्रणेता थे, ठीक हो सकता है और पूरातन परम्परा भी निर्मूल नही प्रतीत होती। लैसेन और गार्वे भाष्यकार और योगसूत्रकार को एक मानते भी है। परस्पर असम्बद्ध विषयो पर एक ही विद्वान् का इतने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखना अशस्य है, इस तर्क के आधार पर मैक्समूलर का दोनो को भिन्न मानना तर्कयुक्त नहीं कहा जा सकता। वैयाकरण गोनदीय और गोणिका-पुत्र का कामशास्त्र का अधिकारी विद्वान् होना ही इस कथन की विसगति स्पप्ट करता है।

पतजिल का निवास-स्थान—पतजिल ने कात्यायन को दक्षिणात्य कहा है और अन्यत्र भी दक्षिणापय की इस प्रकार चर्चा की है, जिससे इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उत्तर भारत के निवासी थे। यदि लघुशब्देन्दुशेखर के तथाकथित ऐतिहा पर विश्वास कर लिया जाय, अथवा लघुभाप्य और पतजिल-चरित की वात प्रमाणित स्वीकार कर ली जाय, तो उनका गोनर्द-निवासी होना निश्चित-सा हो जाता है। अन्य पुष्ट प्रमाण के अभाव मे इसे स्वीकार करने मे विशेष आपित नहीं होनी चाहिए। डॉ॰ भण्डारकर वर्तमान अवव के गोडा को गोनर्द का स्वामाविक

प्रथमं पातञ्जलशब्दोपादानं वलवत्तरमञ्जलाय। महाभाष्यमात्रोक्तो शारीरक-श्रुत्रभाष्यस्यापि वोधः स्यादतः पातञ्जलपदम्। तावन्मात्रोक्तौ चरकेऽतिव्याप्तिरतो महापदम्।

२. वोय लैसेन एण्ड गार्वे सीम इन्क्लाइण्ड टु एक्सेप्ट दि आइडिण्टिटी ऑफ टु पतजिल वट दिस वुड फोर्स अस टु एस्क्राइव दि मोस्ट हैट्रोजीनियस वर्क्स टु वन एण्ड दि सेम ऑयर— मैक्समूलर।

अपभ्रश मानते हैं। यह स्थान अवघ के पश्चिमोत्तर मे है। ३-३-१३६ सूत्र के भाष्य मे 'घोऽय-मञ्बागत आपाटलियुत्रात्तस्य यत्परं साकेतात्' वाक्य मे प्रयुक्त 'योऽयम्' शब्द इस वात को व्यजित करता है कि भाष्यकार साकेत और पाटलिपुत्र के मार्ग के पास-पडोस अवश्य रहे थे। वेवर गोनर्द प्रदेश को पाटलिपुत्र के पूर्व मे मानते है और कॉनघम इसकी व्युत्पत्ति गीड से वतलाते है। वैयाकरणों की दृष्टि मे गोनर्द प्राच्यदेश था। वेबर और गोल्डस्टुकर तो कात्यायन तक को प्राच्य मानते है। पतजिल के विषय मे वेवर का मत महाभाष्य के 'संयुरायाः पाटलिपुत्र पूर्वम्' वाक्य मे पूर्व के अर्थ की आन्ति पर निर्भर है। पतजिल के निवास के सबध मे विचार करते समय हमारा घ्यान दो वातो की ओर विशेष जाता है। एक तो वे आर्यावर्त के वड़े अभिमानी थे और हिमवन्त, कालक, पारिपात्र और आदर्श के मध्यवर्ती प्रदेश को ही आर्यावर्त्त मानते थे। अत , उनका स्थान इसी क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरे यो तो उन्होंने पूर्व में पाटिलपुत्र तक, दक्षिण में अवन्ती और माहिष्मती तक, पश्चिम में कच्छ तक और उत्तर में कश्मीर तक यात्रा की थी, किन्तु वे वाहीक, कुर और साकेत के समीपवर्त्ती प्रदेशों से अधिक निकटता से परिचित थे। बाहीक के छोटे-से-छोटे गाँवो तक का नाम उन्होंने लिया है। मयुरा और सुघ्न में वे अवश्य रहे थे। इससे विशेष सम्भावना इस वात की है कि वे वाहीक (पूर्व पजाव) के निवासी थे। सम्भव है, इस प्रदेश का ही अन्वर्थ नाम गोनर्द रहा हो। अद्याविघ यहाँ के गो भारत मे सर्वोत्कृप्ट माने जाते हैं। जो भी हो, इतना स्पष्ट है, वे काश्मीर, मथुरा, सुष्न, साकेत, वाराणसी, पाटलिपुत और सम्भवत उज्जियिनी अवश्य गये थे। उनका अधिक समय ग्रामो मे वीता था। महासाष्य मे प्रामीण संस्कृति के ही चित्रों की प्रचुरता है।

गोनदं को गोडा मानने मे कुछ विद्वानों को इस कारण भी आपत्ति है कि पतजिल अवघ के समीप के निवासी होते, तो रामायण के पात्रों का उल्लेख अवश्य करते। महामारत के उद्धरणों तथा उसके पात्रों के नामों एव उससे सम्बद्ध वशो की बार-वार सिवस्तर चर्चा भाष्य मे है जब कि रामायण का एकाघ ही उद्धरण भाष्य मे आया है। उसके कर्ता तथा पात्रों का कही उल्लेख नही है। अतः, अवघ की अपेक्षा उनका कुरु-वाहीक से अधिक सम्बद्ध होना स्पष्ट है। इतं मोतीचन्द्र ने प्राचीन भारत की पथ-पद्धित का व्याख्यान करते हुए 'डिक्शनरी ऑफ् पालि प्रापर नेम्स' के प्रमाण से यह बताया है कि बौद्ध साहित्य मे यह कथा आई है कि बाबरी नाम के आवार्य ने एक ब्राह्मण के शाप का अर्थ समझने के लिए अपने शिष्यो को बुद्ध के पास सेजा था। उसके शिष्यो ने आत्मक से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। वहाँ से वे पतिट्ठान (प्रतिष्ठान), महिस्सित (माहिष्मती), उज्जैनी (उज्जियनी), गोनद्द (गोनदं), वेदसा (विदिशा) और वनसह्मय होते हुए कौशाम्बी पहुँचे। इसके अनुसार गोनदं विदिशा और उज्जैन के बीच मे होना चाहिए। यदि यह मान लिया जाय, तो विदिशा के उत्खनन मे प्राप्त मुद्राओ और यज्ञशाला के अवशेषों से 'पुष्पिन याजयाम' की भी सगति बैठ जाती है। जो भी हो, जवतक इस विषय मे कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होया, पत्रजिल का निवास-स्थान कल्पना का ही विषय वना रहेगा।

१. एन० ज्याप्रा०, पृ० ४०८ तथा आर्कि० सर्वे, जिल्ह १, पृ० ३२७।

२. इण्डि॰ एप्टिक्वेरी, जिल्द २, पु॰ ६९।

पतजलि का काल

साहित्यक अन्तःसाक्ष्य-पतजिल के काल मे अब विशेष विवाद नही रह गया है। वस्तुत , महान् प्राचीन साहित्यकारो मे एक पतजिल का ही समय असन्दिग्व है। महाभाष्य मे रामायण के अतिरिक्त महाभारत के उद्धरणो, उसके पात्रो और घटनाओ की पौन पुनिक चर्चा है। पताजि के समय में कसवघ और विलवन्य की कहानियाँ प्रसिद्ध और प्रचिलत थी। वे नाटको का विषय वन चुकी थी तथा अति प्राचीन भी मानी जाने लगी थे। 'कस घातयित. विल वन्धयति, जधान कस किल वासुदेव, असाधुमीतुले कृष्ण, सकर्षणद्वितीयस्य वल कृष्णस्य वर्धताम्, अकृरवर्ग्यं, अकृरवर्गीण, वासुदेववर्ग्यं वासुदेववर्गीण, जनार्दनस्त्वात्मचत्र्यं एव " आदि उक्तियाँ इसके प्रमाण है। पतजिल-कारू में वास्देव की पूजा का प्रचलन हो चुका था और कृष्ण भगवान माने जाने छगे थे। <sup>२</sup> भाष्यकार ने प्रजापति और सर्प देवता के समान ही बासुदेव के लिए 'तत्रमवान्' पद का प्रयोग किया है । जातको की रचना भी हो चुकी थी । १-३-२५ सूत्र के भाष्य मे पत्तजिल ने जो 'बहुनामप्यिचत्तानाम् कापेयमनुतिष्ठित' ये दो रलोक उद्धृत किये है. वे आदिक्कपत्थान जातक के पालि ज्लोको से मिलते-जुलते है। जातक का द्वितीय क्लोक बोबिसत्त्व के प्रवोधन के रूप मे वानर द्वारा छले गये मनुष्यो के लिए है। महामाष्य और जातक दोनो के क्लोको मे दो वक्ता है। भाष्य मे वानर की बुद्धि और जातक मे पवित्रता का खण्डन है। दोनो मे उप-स्था - वातु का प्रयोग है। अन्तर केवल इतना है कि भाष्य मे वानर बहुत हे और जातक मे एक। इससे इतना स्पष्ट है कि रामायण और महाभारत के सस्करणो एव जातक-कथाओं के प्रचलन के अनन्तर ही महाभाष्य की रचना हुई होगी। महाभाष्य मे वौधायन, वासिष्ठ धर्मशास्त्र, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रग्रन्थो के उद्धरणो से यह भी स्पष्ट है कि इसके पूर्व धर्मसूत्रो की भी रचना हो चुकी थी। सामान्य अलकृत शैली के विविध छन्दोमय काव्य भी इस समय तक लिखे जा चुके थे।

धार्मिक अन्तःसाक्ष्य— वार्मिक दृष्टि से श्रमणो और ब्राह्मणो का विरोध शास्त्रतिक-सा वन चुका था। मूर्त्ति-पूजा प्रचलित हो चुकी थी। मन्दिर वनाने की प्रथा का प्रारम्भ हो चुका था। प्रन्थिक और अन्य प्रवचनकार सार्वजनिक सभागृहों में धर्मोपदेश करते थे। कृष्ण के साथ बलराम, कुवेर, स्कन्द, विशाख और शिव की पूजा प्रचलित थी। यज्ञों का पुनरूत्थान हो रहा था। आर्त्विजीन होना ब्राह्मण के लिए प्रतिष्ठा का द्योतक था। ब्राह्मणो का उत्कर्ष और वृषलों का

१. ३-१-२६, ३-२-१११, २-३-३६, २-२-२३, ४-२-१०४, ६-३-६ भाष्य ।

२. ४-३-९९ माष्य 'अथवा नैषा क्षत्रियाख्या। संज्ञैषा तत्र मवतः' तथा इसपर कैयट 'नित्यः परमात्मदेवताविशेष इह गृह्यते।'

३. सब्बेसु किर भूतेसु सन्ति सीलसमाहिता। पस्स साखाभिग जम्मं आदिच्च मृपतिद्वति।। मास्से सीलं विजान्यथ अतंजाय पसंमय। अग्गिद्वतंच कृहंति तेन भिन्ना कमण्डलू॥——जातक-सं० १७५।

पराभव चरम सीमा पर था। भाष्य मे वृषल कुल को सिकुड़कर संगठित हुआ, किन्तु जेय बतलाया है। यह सकेत मौर्यो की ओर है।

इनके अतिरिक्त महाभाष्य मे कुछ ऐसे स्पष्ट सकेत है, जिनके आघार पर उनका काल-निर्धारण ठीक-ठीक किया जाना सम्भव है। पतजिल ने मौर्यों की दारिद्य-पूर्ण स्थिति की, जिसमें वे मूर्तियाँ ढलवाकर उनकी विकी से राज्यकोष की पूर्ति करते थे, चर्चा की है। कैयट, नागोजि-भट्ट आदि टीकाकारों ने इस बात को और स्पष्ट किया है, जिससे पता चलता है कि मौर्यों ने प्रतिमा-निर्माण-शिल्प को व्यवसाय बना लिया या और वे शिवस्कन्द और विशाख आदि की मूर्तिया ढलवा-कर द्रव्यार्जन करते थे। पतजिल ने एतदर्थ उनके लिए 'हिरण्यार्थी' इस निन्दासूचक विशेपण का प्रयोग किया है। आस्तिक-वर्ग ने इन मूर्तियों की पूजार्थ निर्मित मूर्तियों से भिन्नता व्यक्त करने के लिए उनके आगे 'क' लगाना प्रारम्भ कर दिया था। अत., ये मूर्तिया शिव, स्कन्द आदि न कहलाकर शिवक, स्कन्दक आदि कहलाती थी।

राजनीतिक अन्त साक्ष्य—पतजिल ने पुष्यिमित्र-सभा और चन्द्रगुप्त-सभा का उल्लेख किया है और पुष्यिमित्र तथा चन्द्रगुप्त को राजा वतलाया है। स्पष्ट ही यह चन्द्रगुप्त मौर्य है। पाटिलपुत्र से उनका घनिष्ठ परिचय था। छह सूत्रों के भाष्य मे उन्होंने पाटिलपुत्र की चर्चा की है। उनके समय मे पाटिलपुत्र शोण के किनारे वसा हुआ था. किन्तु आज गगा के किनारे वसा है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस मे भी चन्द्रगुप्त की राजघानी पाटिलपुत्र 'अनुगग' ही वतलाई गई है। इस समय यह नगर इतना समृद्ध और विशाल था कि इसके प्रासादों, प्राकारो तथा विपणियो आदि की जानकारी देने के लिए व्याख्यानी (डायरेक्टरी) विद्यमान थी।

ऐतिहासिक अन्तः साक्ष्य—पतजिल ने पुष्यिमित्र होरा किसी ऐसे विशाल यज्ञ के किये जाने का उल्लेख किया है, जिसमे अनेक पुरोहित एक साथ भाग ले रहे थे। पतजिल भी इस यज्ञ मे आचार्य थे। इस प्रकार वे स्वय ब्राह्मण याजक थे। सम्भवतः, इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कटाक्ष किया है। इस याजक-स्थिति मे वे दीर्घ अविधि तक एक स्थान पर ठहरे थे

१. देखिए घर्म, दर्शन और मूत्तिपूजा एवं वर्णप्रकरण।

२. काण्डीभूतं वृषलकुलम्, कुण्ड्यीमूतं वृषलकुलम्; ६-३-६१ तथा त्रेयो वृषलः।
---१-१-५०॥

३. मौर्यहिरण्याथिभिरचीः प्रकल्पिताः। मवेत्तासु न स्यात्। यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।—-५-३-९९. पृ० ४७९।

४. कैयटः यास्त्वेतां इति याः परिगृह्य गृहाद् गृहमटन्ति तास्वित्यर्थः । यास्तु विकीयन्ते तासु भवति शिवकान् विकीणीते इति । नागोजिभट्टः मौर्यः विकेतुं प्रतिमाशिल्पवन्तः । तैरर्चाः प्रकल्पिता विकेतुमिति शेषः। अतस्तासां पण्यत्वात् तत्र प्रत्यथयवणं प्रसङ्ग इति भावः। —-५-३-९९।

५. १-१-६८, पृ० ४३५।

६. १-३-२, पृ० १८; अनुकोर्ण पाटलिपुत्रम् २-१-१६, पृ० २७३, २, ३, २८ पृ० ४२६, ३-३-१३६, १३३ पृ० ४२६, २८: ५-३-५७; पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति। पाटलिपुत्रं-चाप्यवयवज्ञ आचव्टे ईदृज्ञा अस्य प्राकारा इति।—-४-३-६६, पृ० २३९।

७. यदि भवद्विषः क्षत्रियं याजयेत्। ---३-३-१४७, पु० ३३२।

महाभाषा का एक नर्गारिक महन्वपूर्ण उन्होत, जो न केवल पनजिल के काल-निर्मारण में सहायक है, अपितु श्वरालीन शितान पर भी महन्वपूर्ण प्रकार जाउना है, विसी यदन द्वारा मध्यमिका और नाथेन पर भेग उन्हों जाने से नग्यत है। आपरागर ने गव्यि इन दोनों कालनाणें को प्रत्यक्ष देखा नहीं था, नामि के उनके जीवन-राल में पटिन हुए थे और लोब-विज्ञात में । वे नाहते तो उन्हें देख भी गवलें है। में दोनों पेरे एक ही पतन द्वारा जाते गवि में । आवानक इन नगरियों को जीव नहीं नहीं । उमें वीच में ही अपना में गव्या देश पर पा मा पराजित तोक आग लाम पता था। यह बात भी उपव्यव उद्भागों से धानित होती है। "

महाभाष्य के इन नमना ऐतिहासिक उद्धरणो पर एक माथ विचान करने से यह नपट होता है कि पतादाल नामायण, महाभाषन और सूत-माहित्य के प्रण्यत के परमात्, किन्तु कालिदास से पूर्व और प्राथमित्र के नाल से विद्यान थे। इन समय वृष्यों या मीवों जा पतन ही चुका था। पतन से पूर्व उनकी आधिक निर्मात गोनाजी हो। गई थी। वृष्यों का सार्वजनिक अनमान किया जाता था। ब्राह्मणों का पर्वन्य नक्स प्रारं पर था। यह-यागादि की पुन प्रतिष्ठा वह गई थी। पुष्यमित्र ने कार गोई महायाग विया था। इस समय विभी यवन ने मावेन और सम्यमिका (चित्तों के समीव का नगरी-स्थान) पर एक सार आक्रमण किया था। पुष्यमित्र ने यवनों की पराजय के बाद ही महायज किया था, जिस्मे पत्यित्व भी आचार्य-हप में विद्यमान थे। 'सूद्राणामनित्वनितानाम्' सूत्र के भाष्य से भी यवनों की पराजय वा नवेत है। इसी समय

१. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्यो भयन्तौ इहाधीनहे, इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः। ३-२-१२३, पुरु २५४।

२. यज्यादिषु चाविपर्यासी वस्तव्यः। पुट्यमित्री यज्ञते, वाजका याजयन्ति। तत्र भिवतत्व्यम्—पुट्यमित्रो याजयते, याजका यजन्ति। तत्र भिवतत्व्यम्—पुट्यमित्रो याजयते, याजका यजन्तिति यज्यादिषु चाविपर्यासो वस्तव्यः। नाना- फ्रियाणां यज्ययंत्वात्। नानािक्याः यजेरधंः। नावस्य यजि हिविष्ठक्षेत्रण एव वस्तेते। किर्ताहं त्यागेऽपि वस्तेते। अहौ यजत इत्युच्यते यः सुष्कुत्यपि करोति। तं च पुष्यमित्र करोति याजकाः प्रयोजयन्ति।—३-१-२६, पृ० ७४।

३. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्या भवन्ती इहाधीमहे इह वसामः इह पुष्यमित्रं याजममः ।
---३-२-१२३, प्० २४५।

४. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदर्शनिवयये रुड् वक्तव्यः। अरुणद् यवनः साक्तम्, अरुणद् यवनो मध्यमिकाम्।—-३-२-१११, पृ० २४६, ४७।

याज्ञिक वनने की कामना रखनेवाले ब्राह्मण-वालको को व्याकरण पढाते हुए उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। साकेतावरोध तथा याजनविषयक उल्लेख महाभाष्य के तृतीय अध्याय के अन्तर्गत आये है। इस समय उनके पचासी दिनो के पाठ में लगभग आवा समय व्यतीत हो चुका था।

पुष्पिमत्र शुंग—ऐतिहासिक दृष्टि से पुष्पिमत्र का अश्वमेव यज तथा यवन का आक्रमण ये दोनों घटनाएँ महत्त्वपूर्ण है। वाण के हर्षचरित के अनुसार पुष्पिमत्र मीर्य सम्राट् वृह्द्रथ का सेनापित था। एक वार जब वृह्द्रथ सेनापित के साथ सैन्य का निरीक्षण कर रहा था, तब सेनापित ने सेना को अपने पक्ष मे सावकर सहसा वृह्द्रथ का वब कर डाला और स्वय राज्य का स्वामी वन वैठा। इस राजहत्या की पूर्वभूमिका पहले से ही तैयार कर ली गई थी। मीर्य-शासन मे ब्राह्मण अत्यन्त असन्तुष्ट थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वृह्द्रथ के राज्य-काल मे यह असन्तोष चरम सीमा पर पहुँच गया था। जन्होंने सेनापित को अपना नेता बनाया, फलत मौर्य-सम्राज्य के नष्ट होते ही चारो ओर ब्राह्मणों का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होने लगा। नप्टप्राय यज्ञ-सस्था और विस्मृतप्राय वेदो को पुनर्जीवन मिला। महाभाष्य मे पतजिल द्वारा यत्र-तत्र वृष्को (मौर्यो) के प्रति कहे गये दुर्वचन, एक स्थान पर मौर्यो की प्रत्यक्ष निन्दा तथा पद-पद पर बाह्मणों का जयधीय इस बात का साक्षी है। महाभाष्य वस्तुत वैदिक सस्कृति और ब्राह्मणत्व का जयनाद है।

शुंग और उनका साम्राज्य—पुराणों के अनुसार पुष्यिमत्र गुगवंशीय था। पाणिनि के मत से शुग भारद्वाज ब्राह्मण थे। किन्तु, हरिवशपुराण ने (२-४०) ब्राह्मण सेनानी को अक्वमेष का उद्धर्त्ता और काश्यप कहा है। प्रवरदर्षण में शौग लोग विसण्डगोत्रीय पारागरों के गोत्रावयव वतलाये गये है। वृहदारण्यक में (६-४-३१) शौगीपुत्र शिक्षक का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र (१२-१३-५) में भी गुग आचार्य है। कालिदास के मालिवकाण्निमित्र में पुत्यिमत्र के पुत्र अग्निमत्र को कश्यप गोत्र की वैम्विक शाखा का वतलाया गया है। वैम्विक शव्य महाभाष्य में आया है। वहां उसकी निष्पत्ति विम्व गव्द से अपत्य अर्थ में वतलाया गया है, किन्तु शुगगोत्रावयव से उसका कोई सम्बन्व है या नहीं, यह वात स्पष्ट नहीं की गई है। श्री एच्० ए० शाह विम्वक को विन्दुसार के परिवार से सम्बद्ध मानते हैं। इन सव उल्लेखों से इतना स्पष्ट है कि गुग ब्राह्मण माने जाते थे। मले ही वे भारद्वाज रहे हो या काश्यप, यह अलग वात है। फिर भी, प० हरप्रसाद शास्त्री इस वंग के नामों के अन्त में मित्र शव्द देखकर इन्हें ग्रीक आक्रमण के समय फारस से भागा हुआ मानते थे। भी० वी० के० ठाकुर का

१. सेनापतिरनार्यो मौर्यं बृहद्रयं पिपेष पुष्यमित्रः स्वामिनम्। हर्षचरित।

२. विकर्णशुङ्गगच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु--४-१-११७।

२. सुघातृत्यासवरुणनिषादचण्डालविम्बानामिति वक्तव्यम् । — बेम्बिक, ४-१-९७, पु० १२९।

४. प्रोसीडिंग्स ऑफ् ओरियण्टल कान्फ्रेन्स, मद्रास, प० ३७९।

५. इण्डि० हिस्टा० क्वार्ट०, जिल्द ८, पृ० ३९।

अनुमान है कि ये लोग पाणिनि से भी पूर्व के सामवेदीय ब्राह्मण थे। अरहुत के शिलालेख में दो द्वार शुगकाल में वने वतलाये गये हैं।

पूर्विमत्र के राज्य मे मौर्यों का मध्यभाग सम्मिलित था। आध्र, कॉलग तथा उत्तर भारत का कुछ भाग स्वतन्त्र हो गया था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, जालन्वर और शाकल ये नगर इसके अन्तर्गत थे। राजधानी पाटलिपुत्र वनी रही। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पूज्यमित्र का पूत्र अग्निमित्र विदिशा में पिता का राप्ट्रिय था। अयोध्या के मन्दिर-द्वार के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ एककेतन पुष्यमित्र की छठी पीढी के एक कोसलाविपति ने बनवाया था। नर्मदा तक के सीमान्त दुर्ग मे अग्निमित्र का साला वीरसेन रक्षार्थ नियुक्त था। पूष्यमित्र के अन्तर्गत विदर्भयज्ञसेन और मायवसेन मे विभक्त था। वर्या (वरदा) नदी इस विभाजन की सीमा-रेखा थी। विदर्भराज यजसेन मीर्यराज वृहद्रय के मत्री के वहनोई थे। अत , उनका पुष्यमित्र विरोबी होना स्वामाविक था। अग्निमित्र ने उसे 'प्रकृत्यगित्र' और 'प्रतिकृषकारी' कहा है। इस कारण विदिशा और विदर्भ के सम्बन्व भी खराव हुए। यज्ञसेन का चनेरा भाई माघवसेन अग्निमित्र का मित्र था। यज्ञसेन के अन्तपाल ने उसे वन्दी वना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को आज्ञा दी कि वह तुरन्त उसे मुक्त कर दे। यज्ञसेन ने वदले मे यह शत्तं उपस्थित की कि पहले उसके सम्बन्धी मीर्य सचिव को मक्त किया जाय। अग्निमिश्र ने यह शर्त न मानकर वीरसेन को आदेश दिया कि वह विदर्भ पर आक्रमण करे। इस आक्रमण मे वीरसेन ने यक्तसेन को पराजित कर माघवसेन को वन्दीगृह से छुडा लिया। पश्चात् विदर्भ का राज्य यज्ञसेन और माधवसेन मे बाँट दिया गया और विदर्भ पर पृष्यमित्र का सिक्का जम गया। खारवेल और सालकर्णी विदर्भ के पूर्व और पश्चिम मे अग्निमित्र के समकालीन थे। खारवेल उससे अविक वलवान् था और विदर्भ से सम्बन्ध भी रखता था। विदर्भ पर आक्रमण के समय खारवेल और सातकर्णी का चूप बैठे रहना आश्चर्यजनक मालूम होता है। इस आधार पर प्रो० ठाकूर ने तो यह कल्पना कर डाली है कि कालिदास ने प्लाट के लिए इतिहास मे परिवर्तन कर डाला है। अत , मालविकाग्निमित्र का वर्णन प्रमाण नही माना जा सकता। प्रो० ठाकुर के कथन की सत्यता सन्दिग्व है, क्योंकि कालिदास ने यज्ञसेन को 'अचिराधिष्ठितराज्य' कहा है। इससे विदित होता है कि निदर्भ पहले भौयों के अधिकार मे था। वाद मे राज्य-विष्लव होने पर यज्ञसेन ने विदर्भ को दवा लिया ।

साकेत और मध्यिमका का अवरोध—गोल्डस्टुकर के अनुसार साकेत और मध्यिमका का अवरोध करनेवाला मिनाण्डर था, जिसका समय ई० पू० द्वितीय शती है। प्रो० लैसेन के

१. मालविकाग्निमित्र, गुजराती, अनु० श्री वी० के० ठाकुर।

२ दिव्यावदान तथा प्रो० तारानाथ के अनुसार।

३. मालविकाग्निमित्र, अंक १।

४. ठाकुर: मालविका० गुज० अनु०।

५. अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात्। नवसंरोपणशिथिलास्तरुरिव सुकरः समुद्धर्त्तुम्।। ---मालविका० अंक १, इलोक ८।

अनुसार १४४ ई॰ पू॰ मे वह शासन करता था। चन्द्रगुप्त मौर्य ३२२ ई॰पू॰ मे गद्दी पर वैठा। उस वहा के १० राजाओं ने कुल १३७ वर्ष राज्य किया। इसके बनुसार पुष्यिमत्र के सिहासना-रोहण का समय १८५ ई०पू० होना चाहिए। मत्स्यपुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष राज्य किया। वतः, उसके शासन की निचली काल-सीमा १४९ ई॰पू॰ पडती है। यही काल पतजिल द्वारा पृष्यिमत्र को यज्ञ कराये जाने का है और यही भाष्य के निर्माण का समय है। ब्रह्माण्ड-पुराण एव विब्णुपुराण भी पुष्यमित्र का शासन-काल ३६ वर्ष ही वतलाते हैं। गोल्डस्टुकर ने मिनाण्डर के काल को घ्यान मे रखकर महाभाष्य का काल १४० से १२० ई०पू० के मध्य माना है। मिनाण्डर का राज्यारोहण-काल भिन्न-भिन्न ऐतिहासको ने २०० से १२६ ई० पू० के मध्य माना है। डॉ॰ भण्डारकर के मत से पतजिल-काल मे भौयों का जासन गये कुछ समय वीत चुका था। अर्चाविषयक उदाहरण इसके साक्षी है। अत, 'जीविकार्थे चापण्ये' का भाष्य पतजिल ने १५८ ई० पू० के लगभग लिखा होगा। मिनाण्डर और पुष्यमित्र समकालीन थे। बत, मिनाण्डर का समय भी ऊपर मे १७५ और नीचे १४२ ई० पू० होना चाहिए। इस आघार पर डॉ॰ मण्डारकर ने तृतीय अन्याय के माष्य का रचना-कारू १४४-१४२ ई॰ प्र॰ मे माना है। प्रो॰ वेवर ने 'मध्यमिका' का अर्थ वौद्धमाध्यमिक शाखा मानकर पतजिल का समय २५ ई० स्वीकार किया है। उनके विचार से वौद्धधर्म मे दीक्षित होने से पूर्व कनिष्क हीनयानो का पक्षपाती और माध्यमिको का नाशक रहा। अत, महाभाष्य का समय कनिष्क के बाद ही होना चाहिए। वेबर के इस कथन का डॉ० भण्डारकर ने सयुक्ति खण्डन किया है। ' बाँ॰ भण्डारकर के अनुसार, जिसकी पुष्टि वायुपुराण एवं अन्य पूराणों में भी होता है। मौयों के बाद शुग, आन्ध्रमृत्य एव काण्वायन क्रमश राजा हुए। अशोक के लेखों में 'अंतियोको' नाम 'योण' राजा का उल्लेख है। योरोपीय इतिहास के विद्यार्थी अन्तियोक्तस (Antiochus) से सम्यक् परिचित है। सिकन्दर के बाद सिल्युकस ने सिरिया से भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अन्तियोकस उसका पौत्र था। अशोक के लेख के अन्तियोकस द्वितीय का समय २६१ से २४० ई०पू० है। ये छोग मेसिडोनियन ग्रीक थे। माध्य मे यवन शब्द से इन्ही का उल्लेख है और इसी जाति का मिनाण्डर साकेत और माध्यमिका का आकामक है। ग्रीक इतिहास के अनुसार इसका समय १४२ ई० पू० है। इससे पजाव और अफगानिस्तान पर वासन स्थापित कर लिया था। उस समय ये प्रदेश भारत के अग थे। उसकी प्राप्त मुद्राओ पर 'महाराजस्त दरस्त मिलिन्दस्त' अकित है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसकी

१. विष्णु पु० ६-२४।

२. कारियञ्चति वैराज्यं षटित्रिञ्चत् सभाः नृषः । पाजिटर, डायनेस्टीज, ऑफ् कल्टि०, पृ० ३१।

३. विल्सन: विष्णु पु०, प्रथम सं०, पृ० ४७१।

४. कलेक्टेड चर्क्स ऑफ् डॉ० मण्डारकर, भाग १, पू० १०८ से ११४।

५. इण्डियन ऐण्टिनवेरी, जिल्ह २, सन् १८७२, पू० २९९ से।

प्रजा पालिमापिणी थी। 'मिलिन्दपण्हो' में उसकी और नागमेन की वार्ता उल्लिखित है। इसकी राजधानी शाकल थी।'

मालविकान्निमित्र का साहय-मालविकान्निमित्र में पुट्यमित्र का अपने पूत्र अभिन्मित्र दे नाम पत्र भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन पत्र से विदित होता है कि पुष्यमित्र ने अञ्बमेष्ट का अनुष्ठान करने हए अपने राजपुत्र शत-परिवृत पात्र और अनिमित्र के पुत्र वसुमित्र के सरक्षण में अध्व छोड़ा या। उसे सिन्यु के दक्षिण तट पर यवनों ने पकट लिया। नव अध्व के लिए यवनो रा वनुमित्र की नेना में महान् युद्ध हुआ, जिल्ल अन्त में वनुमित्र ने यवन-मेना की सिन्य-तट पर पराजिन कर अन्य लीटा लिया। उस प्रकार पुष्यमित्र, का यह यज सफल हुआ। पुष्यमित के आवतमण पर अग्निमित ने भी उन यह में भाग लिया। जायसवाल के मत मे पुर्जिमित्र ना यह दिनीय अञ्चमेष है। ' गारवेल ने पुष्जिमित्र को प्रथम अञ्चमेष के बाद हराया था। न्यार्वेस की हार के बाद अपनी झेंप मिटाने के लिए उनने दुवारा यज्ञ किया। पत्रजलि ना 'पुष्यमित' याजयाम' उस हितीय यह ने ही सम्बद्ध है। यह यह डेमेट्रियन की पराजय के बाद नम्भय नहीं है; क्योंकि डेमेट्यिम के आजमण १८४ ने १६७ ई० पूर्व के मध्य हुए। पाटलिपुत्र पर भाजमण १७५ ई० पू० में हुआ। अपो ठोडोट्स के अनुसार भी ग्रीको के दो आक्रमण हुए जिसमे प्रयम पृप्यमित के प्रारम्भिक काल में हुआ था। इसमें पृप्यमित ने मन्त्रि कर ली या वह दव गया, जिसमे अप्रसन्न होकर अग्निमित्र ने विदिशा में स्वतन्त्र मसा बना ली। गृह-विद्रोह के कारण हेमेदियम के वापन चन्ट जाने पर पुष्यिमद ने प्रथम अव्वमेष किया। दितीय आफ्रमण पुष्यमित्र के अन्तिम दिनों में मिनाण्टर ने किया। दितीय आक्रमण के समय वसुमित्र ने निन्य-नट पर उमे हराया। तब उसने दूसरा अध्वमेय किया और अग्निमित्र की अपनन्नता दूर हुई। अयोच्या के शिलारेग का 'कोमलाधिपेन द्विरस्वमेषयाजिन पूर्णामेशस्य' वाक्य दोनो अय्यमेघो का प्रमाण है। विवय होकर यवनो के चले जाने पर किया गया अव्यमेघ पूष्प-मिन के मन की पूर्ण मतीप न दे नका होगा, अन उनकी वास्तविक पराजय के माथ द्वितीय अध्वमेष किया गया। जायनवाल द्वितीय अध्वमेव नारवेल की पराजय के वाद मानने हैं। रायचीवरी (पु० २६७) के मन से दोनो यज्ञ विदर्भ-यवन-विजय के बाद हए। डॉ॰ भण्डारकर के मत

१. कलेक्टेड वक्सं ऑफ़ डा० भण्डारकर, भाग २, प० ६२६।

२. स्विस्त यज्ञदारणात् सेनापितः पुष्यमित्रो वैदिशस्यं पुत्रमायुष्मन्तमित्रित्र परिष्वज्ये मनुदर्शयति । विदितमस्तु । योऽनौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृत वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य संवत्सरोपावर्त्तनीयो निर्गलस्तु । क्षृत्रे विसृष्टः सिस्न्योर्देक्षिणरोघिति चरप्रश्वा-नीवेन यवनानां प्रायितः । तत् उभयो सेनयोर्महानासीत्संमदं । —मालविका०, अक ५ ।

<sup>3.</sup> जर्नेल, ऑफ बंगाल ऑरियण्डल रिसर्च सोसा०, भाग १०, पू० २०५।

४. टॉर्न : ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया, पृ० १३३।

५. स्टेबो, ११-५१६।

६. जर्नेल ऑफ् बगाल बोरि॰ रि॰ सोसा॰, भाग १०, पृ॰ २०५।

से प्रथम यज्ञ साकेत और मध्यमिका की विजय के वाद और दूसरा वसुमित्र द्वारा यवनो की पराजय के वाद हुआ।

साकेत का अवरोधक कौन था-स्मिथ ने कॉनघम का अनुसरण करते हुए माना है कि विदेशी यवनों ने पृष्यमित्र की ललकार के प्रत्युत्तर-स्वरूप सिन्त्र-तट पर उसकी सेनाओ से यद्ध किया। यह सिन्धु नदी काली सिन्धु है, जो मध्य भारत और राजस्थान की सीमा बनाती है। सम्भवत ये यवन मिनाण्डर की सेना के अग थे, जिन्होंने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। यह कथन भ्रातिमलक है। काली सिन्धु को सिन्धु मानना ठीक नही है, क्योंकि गाकल विदिशा और विदर्भ के शासक पर काली सिन्य के पास यवनो द्वारा आक्रमण की कल्पना नहीं की जा सकती। इसरे, खारवेल से पराजित होकर पुष्यमित्र मथरा मे रहा था। मथरा अवश्य ही उसके विरोधी बौद्धों और मिनाण्डर से दूर रही होगी और उसके राज्य मे होगी। तब शाकल से बाहर सिन्धु और कौन हो सकती है ? तीसरे वारिणी का यह कथन भी कि 'अतिघोरे खल पुत्रक सेनापतिना नियक्त 'तभी सार्थंक हो सकता है,जब वसुमित्र का यह सिन्ध के दूर प्रदेश मेहबा हो, काली सिन्य के तट पर नही, अन्यया वस्मित्र की विजय का समाचार अग्निमित्र को पत्र द्वारा भेजने की कोई आवश्यकता ही न हुई होती। काली सिन्धु मे विदिशा मे यह समाचार पहले ही प्राप्त हो गया होता। फिर, स्मिथ ने मिनाण्डर और डेमेट्यिस के आक्रमणो को एक मानकर पुष्यमित्र को खारवेल और मिनाण्डर का समकालीन बना दिया है। यह बात महामेघ-वाहन खारवेल के हथिगुम्फ-शिलालेख के वृह पितिमित्र को ही पूर्व्यमित्र मानने से कही जाती है। पुष्यमित्र के निज के सिक्के भी उपलब्ध है। अत , बृहस्पतिमित्र को पूष्यमित्र मानना ठीक नहीं है। अग्निमित्र के रुहेलखण्ड मे प्राप्त सिक्के भी किसी अन्य अग्निमित्र के है। अग्निमित्र विदिशा मे रहता था। उसके सिक्के विदिशा या पाटलिपुत्र मे प्राप्त हो सकते थे। पृष्यमित्र के बाद उसका राज्य उसके आठ पूत्रों में विभक्त हो गया था। वासुदेव काण्वायन (मन्नी) इस वश के अन्तिम राजा देवहृति को हटाकर स्वय राजा बन गया। इसीलिए पुराणो ने काण्वी को शुग-भृत्य कहा है। वासुदेव ने नौ तथा उसके पुत्र भूमिमित्र ने चौदह वर्ष शासन किया। इनके भय से शुग वशजो का रहेलखण्ड को भाग जाना सभावित है। आंवला, बदायं और अहिच्छत्र मे प्राप्त होनेवाले सिक्को का कारण यह भी हो सकता है। इस प्रकार वहसतिनित्त और पुष्यमित्र एक नही है। फिर, हथिगुम्फ-लेख का पाठ निश्चित नही है। यदि हम इस पाठ को 'दिमित' मानें, तो यह बाकामक डेमेट्यिस होगा, मिनाण्डर नही। गागीं सहिता का यगु-

१. इण्डिया इन कालिदास भगवतशरण उपाध्याय, पु० ३६१ से ३६८।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चौथा सं० २०९, १० तथा २२७, २२९।

३. पुष्यमित्रसुताश्चाष्टी भविष्यन्ति समा नृपा।—अर्नेल ऑफ् बंगाल ओरि० रि० सो०, भाग १०, पृ० २०२ तथा १५, पृ० ५४३।

४. अमात्यो वासुदेवस्तु बाल्याद् व्यसनिनं नृपम्। देवभूतिमयोत्साद्यस्वयंतु भविता नृपः॥—(वही)

पुराण पुष्यमित्र के योडे ही बाद, अर्थान् प्रयम ई॰प्॰ की रचना मानी जाती है। जनमे बालियुक मौर्य के ठीक बाद बवन-आक्रमण का उलेख हैं। बालियुक अशोक का चीया उत्तराधि-नारी था। विष्णुपुराण ने अनुसार शाल्यिक के बाद तीन राजा हए-सोमगर्मन (वाय० प० का दगवर्मन्), शतवन्त्रन् और बृहद्रय (वायु॰ पु॰ का बृहद्रव्य)। डेमेट्रियस आक्रमण यदि गालियुक के ठीक बाद हुआ, तो उसमें और पुष्यमित्र में तीन पीडी का अन्तर रहा होगा। सिय म्बर्य झालिस्क (२०६ ई० पू० ने पहले) और पुष्यमित्र (१८५ ई०पू०) के बीच इक्कीस वर्षं का अन्तर स्वीकार करते हैं। इन न्यिति में यह आक्रमण पुष्यमित्र के समय में समव नहीं है। खारवेल ने भी मगब पर हो बार आक्रमण किये। प्रथम ने मगबराज पराजित हो गया और द्वितीय मे दिमिन पाटलिपुत्र छोडकर मथुरा भाग गया और खारवेल पाटलिपुत्र का नासक वन गया। दिनिन या डेमेट्रियस के लीटने का कारण यूकेटाडड्म (Eucratides) द्वारा गृह-विद्रोह था। 'श्रूताणामनिरविभनाम्' नूत्र के भाष्य मे यवनो की इस वापनी की ओर नचेन है। यह बात पुष्यमित्र ने तीन पीड़ी पहले की है। टार्न के अनुसार मिनाण्डर डेमेट्रियस का सेनापति या और दामाट भी। ऐसी स्थिति में मिनाण्डर का पृष्यमित्र का समकालीन होना मभव है। नगव पर बाक्रमण के ननय वह बर्मनिन (डेमेड्विस) के नाय रहा होगा और इन आक्रनन के नार्ग मे ही साकेत और मध्यमिका पर आक्रनण हुआ होगा। इस दृष्टि ने टॉर्न का यह नयन कि पूर्व में मिनाण्डर और पश्चिम मे डेमेट्रियस एवं अपोलोडोट्स सेना के नेता थे, सगन बैठ जाता है। ये दोनो योद्धा दो भिन्न मार्गो द्वारा विजय प्राप्त करने हुए पाटलिपुत्र मे जा मिले होंगे। साकेत की आरोप मिनाण्डर और मध्यमिका का डेमेट्रियस द्वारा किया गया होगा। महाभाष्य मे दोनो अवरोबो को एक साथ और एककर्त्तृक वतलाया गया है। गार्गी महिता मे भी एक ही यदन द्वारा आक्रमण का उल्लेख है। तिहता में सानेत के आक्रमण की चर्चा है। युगपुराण के अनुमार पाटलियुत्र पर अनेक आक्रमण हुए, पर स्मिय उन्हें एक मानते हैं और वह भी पृष्यमित्र के अस्तिम काल में, जिसका आञ्चमक मिनाग्डर या। वास्तव में, पहला आक-नणकारी डेमेट्रियस था, जिसका पूर्वी सेनापति मिनाण्डर था। कुछ समय पाटलिपुत यवनो के हाथ मे रहा, पर गृह-विद्रोह के कारण इन्हें शीघ्र वहाँ से हटना पड़ा। इस समय विवग होकर उसने मिनाण्डर को सौंप दिया। मिनाण्डर ने न्यय को जाकल का जासक घोषित किया। यह बात युगपुराण के भी अनकल है।

इस समय पुष्यिमित्र ने मिनाण्डर को युद्ध के लिए लक्षकारा और सिन्यु-तट पर उसे पराजित किया। मिनाण्डर की पराजय के बाद शाकल खाली हो गया और तक्षशिला तया सिन्धु का

१. वही, भाग १४, तन् १९२८, पृ० ५९९।

२. सर्लो हिस्ट्री ऑफ् इण्डि०, पृ० २०७।

ग्रीकृस इन वैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, पु० १४०, २२५।

४. जर्नेल ऑफ़ बंब ब्रोरिव रिव सोव, १९२८, पृव ४०२।

५. आकुला. विषया. सर्वे भविष्यन्ति न संशयः। मन्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्ध दुर्मदाः॥—पृ० ४०२, ४०३।

भाग भी स्वतन्त्र हो गया। तब द्वितीय अश्वमेव हुआ। यह काम वसुमित्र द्वारा सम्पन्न हुआ, जिसका उल्लेख मालविकाग्निमित्र मे मिलता है।

अन्य विद्वानों का मत-पुष्यिमित्र १८५ ई० पू० में सिहासन पर वैठा। यह समय चन्द्रगुप्त मीर्य (३२२ ई०पू०) के काल में से मीर्यों के शासन-काल १३७ वर्ष निकाल देने पर आता है। पार्जिटर ने अपनी पुस्तक 'डायनेस्टीज ऑफ किल एज' (पृ॰ ३०) में समस्त पुराणो का पाठभेद मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला है। पी० सी० वागची के अनुसार पूष्यमित्र-काल और शीघ्र प्रारम्भ होकर १७५ ई० पू० में समाप्त हो जाता है। वागची के अनुसार दंख्या-निवासी राजा ने डेमेट्रियस को, जिसे उन्होने किमिष कहा है, अपनी पुत्री से विवाह का प्रलोभन देकर बीद बनने के लिए आमन्त्रित किया। साथ ही यह वचन लेना चाहा कि वह पूर्व्यमित्र के वष मे उसकी सहायता करेगा। डेमेट्रियस ने वैसा किया और युद्ध मे एक शिलाखण्ड फेककर पुष्यमित्र को मार दिया। इसके बाद वह पाटलिपुत्र तक आया, पर गृह-विद्रोह के कारण लौट गया। पुष्यमित्र की मृत्यु के वाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण सरल हो गया। वागची का यह कयन ७७० ई० की रचना 'मजुश्रीमूलकल्प' पर आश्रित है। पुष्पिमत्र और उसके वंशजो ने कुल मिलाकर १२० वर्ष (पुष्यमित्र ३६, अग्निमित्र ८, वसुज्येष्ठ, ७ वसुमित्र १०, अन्ध्रक २, पुलिन्द, ३, घोष३, वज्रमित्र ९, भागवत ३२ और देवभूति १० वर्ष) राज्य किया। वायपूराण मे यह काल ११२ वर्ष 'शत पूर्ण दश हे च' वतलाया है। दिव्यावदान मे पुष्यमित्र का राज्य-काल ६० वर्ष दिया है। आर० सी० मजूमदार के मत से यह काल सेनापतित्व और राजपद दोनों को मिलाकर है। पीटर्सन महामाष्य मे पुष्यमित्र के स्थान में पुष्पमित्र पाठ मानकर उसे स्कन्दगुष्त के साथ युद्ध में पराजित पुष्यमित्र स्वीकार करते हुए उसका समय चतुर्य ईसवी ठहराया है। " वेवर के मत से पतलिल पुर्व्यामित्र के समय मे नहीं हुए। यज्ञ-विषयक उल्लेख ब्राह्मणो द्वारा की जानेवाली उसकी सरस स्मृति के परिणाम स्वरूप ही बाल दिया गया है। ' डी० सी० सरकार के मत से पतजिल पुष्यमित्र के समय मे थे, पर उनके मूल महामाष्य मे कुषाण-काल तक परिवर्त्तन-परिवर्षन होते रहे। वोथालिक पतजलि को २०० ई० पू० मानते हैं। मैक्समूलर दूसरे प्रकार

१. बागची: इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली, माग २२, पृ० ८१।

३. इप्टिं हिस्टा० क्वा०, भाग १, पू० ९१।

४. जर्नल ऑफ् रायस एशि० सी० बंगाल, भाग १६, पृ० १८९।

५. वेबर: आन दि डेट ऑफ् पतंजलि—इण्डि० एण्डिक्वेरी, भाग २, पृ० ५७।

६. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, साग १५ पु०, ६३३ ।

७. पाणिनिज ग्रैमेटिक, पू० ११।

से इसी मत के समर्थक हैं।' कीय १५० ई० पू० पतंजिल-काल वतलाते हैं, यद्यपि उन्होंने 'सस्कृत ड्रामा' मे १४० ई० पू० ही पतजिल का समय माना है।

महाभाष्य का लोप और पुनरुद्धार-पतंजिल वैदिक धर्माभिमानी थे। उन्होंने अप्टाच्यायी का पाण्डित्यपूर्ण विवेचन करते हुए व्याकरणविषयक स्वतन्त्र सिद्धान्तो का भी समावेश महा-भाष्य में किया और साथ ही वैदिक संहिताओं की अपीरुपेयता, नित्यता एवं स्वतः प्रामाणिकता स्थापित करते हुए उदाहरण-स्वरूप यत्र-तत्र वैदिक एव सूत्र-प्रन्थो से वाक्य भी उद्घृत किये। निरुक्त का प्रभाव भी उन पर बहुत था। उन्होंने अनेक स्थानो पर वेद-शब्द-ब्युत्पत्ति-कर्ता निरुक्त को ज्यो-का-त्यो उद्युत किया। फलत, महाभाष्य का स्वरूप अष्टाघ्यायी के समान निष्पक्ष न रह गया। पाणिनि ने किसी भी दर्शन के प्रति अपना पक्षपात न प्रकट करते हुए प्रयानतया लौकिक और आपातत वैदिक भाषा के गव्दों का यथायें ज्ञान कराने के लिए अपना ग्रन्य लिखा था। वेदाभिमानी पतंजिल द्वारा स्यान-स्थान पर वैदिक वाक्य उद्वृत कर आस्तिजीन बाह्मणों के लिए लिखा गया ग्रन्य वेद को प्रमाण न माननेवाले वौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनकारो की दृष्टि मे सहज ही खटकने लगा। दूसरे महामाष्य की रचना के कुछ शतान्दियो वाद बौद्ध एव जैन सूत्रग्रन्थो पर अञ्वयोष, लसंग, वसुवन्यु, नागार्जुन, उमास्वाति, कुन्दकुन्द सादि वड़े-वड़े विद्वानो ने तत्त्वज्ञान का उहापोह करनेवाले ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया । इसी समय मीमांसा, न्याय आदि गास्त्रो पर गवरस्वामी, वात्स्यायन, प्रगस्तपाद आदि ने भाष्य-ग्रन्थो की रचना की। स्वभावतया कुछ समय वाद (१०० से ६०० ई०स०) लोगों का घ्यान इन ग्रन्थों की ओर जाने से महाभाष्य का अन्ययन उपेक्षित हो गया और घीरे-घीरे उसकी प्रतियाँ दुर्लम होने लगी। इसी समय कातन्त्र और चान्द्र व्याकरणों की रचना हुई। कातन्त्र पाणिनि की परम्परा पर आश्रित न होकर उनसे पूचवर्ती काळाप ब्याकरण पर आश्रित था। पाणिनि और कात्यायन दोनों ने कलापी और उनकी विष्य-परम्परा का उल्लेख किया है। अख्य मे भी महावासिक के साय कालापक शन्द आया है और उसके वाद तुरन्त ही पाणिनीय शास्त्र की चर्चा है। इसते

१. हिस्ट्री ऑफ् एनशि० संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४४।

२. ४-३-१०४, १०८।

इ. ४-२-६५, पृ० १८९।

प्रायेण संक्षेपरुकीतस्पविद्यापरिग्रहान्।
सम्प्राप्य वैद्याकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते।।
कृतेऽय पतञ्जलिनौ गुरुणा तीर्थदेशिना।
सर्वेषां ये च वीजानां महाभाष्ये निवन्धने।।
अलव्यापरेगाम्भीर्यादुत्तानिव सौष्ठवात्।
तस्मित्रकृतवुद्धीनां नैविविस्थितनिश्चय।।
वैजिसौभवहर्यसैः शुष्कवीजानुसारिभिः।
आर्षे विष्लाविते ग्रन्ये संग्रह्मितकञ्चुके।।

यः पतञ्जलिशिष्येम्यो अष्टो व्याकरणागमः।

अनुमान होता है कि पाणिनि से पूर्व कलापी की कोई व्याकरण-शाखा थी। कातन्त्र-व्याकरण उसी पर आश्रित है। इस ग्रन्थ के सूत्र कारिकामय है और इसमे अवतनी, श्वस्तनी, परोक्षा आदि अपाणिनीय सजाओ का प्रयोग है। कथासरित्सागर के अनुसार सातवाहन नुपति के आज्ञानुसार शर्ववर्मा ने कातन्त्र या कालाप व्याकरण का प्रणयन किया। कार्त्तिकेय द्वारा इस व्याकरण का उपदेश किया गया, इस घारणा के कारण उसे कौमारव्याकरण भी कहते हैं। चान्द्र ब्याकरण के प्रणेता चन्द्रगोमी नामक बौद्ध आचार्य थे। चन्द्रगोमी प्राच्य वैयाकरण-परम्परा के विद्वान थे। उनका ग्रन्थ पाणिनीय पद्धति पर आश्रित है। इसी समय जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया। इसमे भी पाणिनि-शैली का ही अनुसरण है। शवरस्वामी आदि के भाष्यो की धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाने के कारण लोगो की प्रवृत्ति उस ओर स्वाभाविक थी। दूसरे इस समय संस्कृत लोकभाषा नहीं रह गई थी। पालि और प्राकृत में ग्रन्थ लिखे जा रहे थे। शास्त्रीय वाङ्मय का अध्ययन करने के पूर्व संस्कृत के कामचलाऊ ज्ञान की आवश्यकता होती थी भीर वह कातन्त्र, चान्द्र आदि सक्षिप्त व्याकरणों से प्राप्त किया जा सकता था। अण्टाच्यायी को वेदात के रूप मे महत्त्व प्राप्त हो चुका था। इसलिए मुख-परम्परा से उसके सूत्र-पाठ का क्रम तो चलता रहा, किन्तु उसके पठन-पाठन की परम्परा लुप्तप्राय हो गई। भर्त्तृहरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के अन्त में इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे लोगों की रुचि सक्षेप मे पढने तथा अल्प-विद्या-परिग्रही हो गई। ऐसे अल्प-विद्या-परिग्रही वैयाकरणो को पाकर संग्रह का पठन-पाठन वन्द हो गया। तब तीर्थदर्शी बाचार्य पतजिल ने समस्त न्याय-तत्त्वो का एकत्र निवन्वन कर महाभाष्य की रचना की। किन्तू, महाभाष्य अत्यन्त गम्भीर था और अकृतवृद्धि छोगों के लिए उसकी याह पाना कठिन था। महाभाष्य सम्रह का प्रतिकचक स्वरूप था। वैजि, सीभव और हर्यक्ष जैसे शुष्क तार्किकों ने इस आर्षप्रन्य को विप्लावित कर दिया और धीरे-धीरे यह व्याकरण-शास्त्र पतंजिल के शिष्यों के हाथ से निकल गया। इसका पठन-पाठन बन्द हो गया। यहाँतक कि इसकी प्रतियाँ केवल दाक्षिणात्य प्रदेश मे ही कही-कही वच गई। तब चन्द्र आदि आचार्यों ने दाक्षिणात्य पर्वत प्रदेश से इसकी प्रति प्राप्त कर इसका पुनः प्रचार किया।

राजतर्रिनिणी के अनुसार महाभाष्य के प्रथम उद्धारकर्त्ता कश्मीर के राजा अभिमन्यु थे। उन्हीं के आदेश से आचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का फिर से प्रवर्त्तन किया और स्वयं भी एक नवीन व्याकरण बनाया। डॉ॰ बोटो बोर्थीलंक के अनुसार अभिमन्यु का काल ई०पू०

काले स दाक्षिणात्येषु प्रन्यमात्रे व्यवस्थितः ॥ पर्वतादगमं स्टब्ध्वा भाष्यवीजानुसरिभिः । स नीतो बहुशासत्वं चन्त्राचार्योविभिः पुनः ॥

<sup>--</sup>वाक्यपदीय २-४८४-४८९।

१. आर्विबंभूवाभिमन्युः शतमन्युरिवाघरः । चन्द्राचार्याविभिर्लब्ध्वा देशंतस्मालदागमम् ॥ प्रवित्तं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं नवम् ।

<sup>--</sup>राजतरंगिणी, १-१७४ तथा १७६॥

१०० तथा लैंसेन के अनुसार ४० से ६५ ई० तक है। अन्य विद्वानों के मत से चन्द्रगोमी का समय पाँचवी शती का अन्तिम चरण है। छठी शताब्दी के लगभग उपर्युक्त कारणो से ही महाभाष्य का प्रचलन फिर कम हो गया। तब कश्मीर के जयापीड ने देशान्तरों से विद्वानों को बलाकर विच्छिन्न भाष्य-परम्परा को पून. प्रवित्तत किया । वास्तव मे, महाभाष्य के प्रचार का बहुत कुछ श्रेय भर्त्त हरि और कैयट को है। भर्त्त्हरि के वाक्यपदीय तथा महाभाष्य-दीपिका ने लोगो को महाभाष्य की ओर उन्मुख किया। दीपिका के केवल सात ही आह्निक हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि वह भी कालान्तर में लूप्त हो गई थी। यह टीका विस्तृत थी। नागेशमद ने लघशब्देन्द्रशेषर में 'सोऽयमक्षरसमाम्नाय. पूष्पित ' आदि पर मर्त्तृहरि की टीका उद्घृत की है। जयादित्य और भत्तंहरि के समय मे विशेष अन्तर नही है। भर्त्तंहरि के बाक्यपदीय ने महाभाष्य को दर्शन-प्रत्यों की कोटि में पहुँचा दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। ६९० ई० मे, अर्थात् मर्न्तहरि के कोई पचास वर्ष वाद इत्सिंग ने जो अपने सस्मरण लिखे, उनमें उसने महाभाष्य का भी उल्लेख किया। उसने महाभाष्य को २४००० दलोको का चुणिग्रन्थ कहा। र यद्यपि वह कात्यायन के वार्त्तिको को भूल से काशिकार वृत्ति-सूत्र कह गया। डॉ॰ भण्डारकर ने इस मूल की ओर सकेत करते हुए कहा है कि काशिका या जयादित्य के किसी अन्य ग्रन्य को वृत्ति-सूत्र मान लेना या तो इर्तिसन की मूल है या उसे समझने मे और आगे चलकर उसका अनुवाद करने में दूसरों ने मूल की है।

—राजत० ४-४८८।

१. देशान्तरा दागमय्यायव्याचक्षाणान् क्षमापितः। प्रावर्त्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले॥

२. देयर इज ए कमेक्टरी ऑन इट (दि वृत्तिसूत्र—दि काशिकावृत्ति) एण्टाइटिल्ड भूणि, कण्टेनिंग २४००० क्लोक्स। इट इज ए वर्क ऑफ् दि लर्नेड पतंजिल—मैक्समूलर द्वारा अपने रिनेसा ऑफ् सं० लिटरेचर में बढुत।

३. ह्वेन इत्सिंग स्पीवस ऑफ् पतञ्जलिज वर्क एज ए कमेण्टरी ऑन दि वृत्तिसूत्र ऐण्ड ऑफ् जयादित्य काशिका आर सम वर्क ऑफ् जयादित्य आर हैज बीन मिस अण्डरस्टुड आर मिस ट्रान्सलेटेड लेटर।—कलेक्टेड वर्क्स ऑफ् भण्डारकर, भाग १, पूं० १५८।

# खण्ड २ भारत की भौगोलिक स्थिति

साय वहीं है, 'को बौबायन घर्ममूत्र या वानिष्ठ घर्मग्रास्त्र की है। वानिष्ठ घर्मग्रास्त्र ने परि-यात्र के अतिरिक्त विन्ध्य भी आर्यावर्त्त की दक्षिणी सीमा माना गया है। वौवायन ने आरह, कारस्कर, पुण्डू, सौबीर, वन और किल्म को पतित देश कहा है तथा इनसे आनेवालो की ग्रृहि के लिए प्रायदिचत्त का विवान किया है। माध्यकार ने भी शक्ययवनादि देशों को निर्मासन या बहिष्कृत माना है और इनकी वहीं स्थिति स्वीकार की है, जो चातुर्वर्ण में ग्रूबों की थी। बौज्यसन के समान वे भी आरष्ट्र या वाहीक देश को पतित मानते थे। उन्होंने कहा है कि बद्यपि मूर्खतादि गुणों के साम्य के कारण वाहीक-वासी को गो या पशु कह देते हैं, किन्तु जहाँ गो या अब के विल-प्रदान का विवान होता है, वहाँ वाहीक की चिल्न नहीं दी जाती। "

प्रावेशिक विभाग—दिशाओं के आवार पर भी पतंजिल ने भारत के विभाग िन्ने हैं। आयांवर्त्त की सीमा से मिले हुए वाहीक-प्रदेश से आगे के स्थलों को उन्होंने उदीन्थें कहा है और विन्न्य या पारिपात्र ने विलिण की ओर के प्रदेश को दिलाणाय। इस प्रदेश के निवासी दालिए। कहलाते थे। उन्होंने कात्यायन (वाक्तिकृतार) को भी शालिणात्यें कहा है और दालिगात्यों की एक विशेषता वतलाई है—उनका तिहतान्त प्रयोगों के प्रति प्रेम। कहा नहीं जा सकता कि दालिणात्य से उनका आध्य आयोवर्त्त के अन्तर्गत दिलाण प्रदेश से था या दिलाणाय से। वर्त्तमान भारतीय भाषाओं में नराठी की प्रवृत्ति तिहतान्त प्रयोगों की ओर सवीविक है। इससे अनुमान होता है कि यह दालिणात्य प्रदेश महाराष्ट्र रहा होगा। दिलाण में वे न केवल चोल, केरल और पाण्ड्य जनपदों तथा कन्याकुमारी, जनूप, नासिक्य आदि नगरों में परिचित्र से, अपिनु इन स्थानों की भाषागत विशेषताओं को भी जानते थे। उन्होंने कहा है कि दिलाणाय में बड़े-बड़े सरो को सरसी कहते हैं। उदीच्य और प्रतीच्य सीमान्त-प्रदेशों के भी अनेक आयं और लाग्तर जनपदों का उन्लेख उन्होंने किया है। कम्बोज, गान्वार, वाह्नीक, नैध, दारद, सिन्धु, सौबीर काम्मीर, शैव एवं वासातू जनपदों तक की उन्हें जानकारी थी।

पतजिल ने दक्षिणापय को छोड़कर शेष भारत को प्राचीन और उदीचीन भागो में बाँटा है। यद्यपि इन बब्दो के साय उन्होंने प्रतीचीन शब्द का भी उल्डेख किया है, किन्तु किमी प्रतीचीन नगर या ग्राम का वर्णन नहीं किया है। उदीच्य ग्राम बीर वाहीक ग्राम दोनों का पृथक् पृथक्

शिष्टाः खलु विगतमत्तरा निरहञ्जाराः कुम्मीधान्याः अलोलुपा दम्मदर्पलोनमोह-क्रोषविर्वाजताः ।—वौषा० १-१-५ तया शिष्टः पुनरकामात्मा।—वासिष्ठ, १-६।

२. उत्तरेण हि विन्ध्यस्य।--वातिष्ठ, १-९।

३. आरट्टान् कारस्करान् पुण्ड्रान् सौबीरान् किञ्ज्ञान् प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्ठया वा।—वोधा० १-१-१५।

४. ८-३-८३, पु० ४५८।

५. ४-२-१०४, पुर २०५१

६. प्रियतद्विता दाक्षिणात्याः।—बा० १, पृ० १८।

७. दक्षिणापये महान्ति सरांति सरस्य इत्युच्यन्ते।--१-१९, पू० १९०।

C. 4-8-6, 90 8641

उल्लेख इस ओर संकेत करता है कि उदीच्य देश पूर्वी पंजाब से ऊपर का क्षेत्र माना जाता था। ' इन दोनों से भिन्न 'प्राचाम्' ग्राम-नगर थे। 'पाणिनि ने 'प्राचाम्' मत अनेक बार उद्घृत किया है। उनकी दृष्टि मे कुरुक्षेत्र और पचाल प्राच्यदेश थे। पतजलि ने उदीच्य और प्राच्य शब्दों का प्रयोग दो अथों मे किया है। पाणिनीय सूत्रों से जिन स्थानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध मे उन्होंने उसी अर्थ मे इन शब्दों का व्यवहार किया है, जिस अर्थ में पाणिनि ने। किन्तु, जहाँ स्वतन्त्र रूप से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ प्राच्य का अर्थ 'आर्यावर्त्त से पूर्व का प्रदेश' है, जिसमे विदेह, वृजि, मगध आदि थे। इस प्रकार, पाणिनि और पतजलि के प्राच्यदेश भिन्न-भिन्न है।

आर्यावर्त्त की सीमा के भीतर भी प्राच्य, उदीच्य और मध्यम विभाग थे। पतजिल द्वारा उल्लिखित प्राच्यादि चरण आर्यावर्त्त की सीमा के ही भीतर थे।

आर्यावर्त्त मे रहनेवाले शिष्ट लोगों के लिए माष्य मे सामान्यतया आर्य शब्द का प्रयोग है, किन्तु बाह्य लोगों का अभिषान उनके प्रदेश के नाम से हुआ है। उदाहरणार्थ—उन्होंने कहा है कि गति अर्थ मे 'शव' घातु का व्यवहार कम्बोजों मे ही होता है। आर्य लोग विकार अर्थ मे ही इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार, जाने के अर्थ मे सुराष्ट्र मे 'हम्म' घातु प्रचलित है, प्राच्य और मध्य देशों मे 'रह्' तथा आर्यों मे 'गम्'। प्राच्यों मे काटने के अर्थ मे 'दाति' शब्द का प्रचार है, किन्तु उदीच्य देशों मे 'दान्न' का। 'प्राच्य-मध्य या प्राच्य और मध्यदेश से उनका क्या आश्य है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वास्तव मे, भाष्यकार के प्राच्य, प्राच्य-मध्य, मध्यम, दाक्षिणात्य, प्रतीच्य आदि देशों के बीच कोई निश्चित सीमारेखा नहीं है। स्थूल रूप से आर्यावर्त्त को केन्द्र मानकर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

पूर्व मे अंग वग, सुद्धा और पुण्डू तक से उनका परिचय था।

जनपद और विषय—पतजिल ने जनपद, विषय, निवास और देश शब्दों का प्रयोग मिन्न वर्षों में किया है। जनपद किसी-न-किसी क्षत्रिय जाति के नाम पर वने थे। कोई क्षत्रिय जाति जितने प्रदेश पर अधिकार करके वहां वस गई, उत्तना प्रदेश उस क्षत्रिय जाति के नाम पर पुकारा जाने लगा। कस्वोज, गान्धार, काश्मीर, अंग, वंग, चोल, केरल, अवन्ति आदि इसी अर्थ में जनपद थे। कभी-कभी एक 'जन' की स्थिति दुवंल हो जाती थी और दूसरा 'जन' उसके प्रदेश पर अधिकार कर लेता था। ऐसी स्थिति में प्रथम लोगों का वह निवासमात्र रह जाता था और दितीय जन का विषय या विषयाभिषान जनपद वन जाता था। भाष्य ने जहाँ किसी प्रदेश को

१. अच्टा० ४-२-१०९ तथा ११७; भाष्य ४-२-१०४, पृ० २०५-६।

२. ७-३-१४, पु० १७९।

३. त्रयः प्राच्याः, त्रयः उदीच्याः, त्रयो मध्यमाः सर्वे निवासलक्षणाः।--४-२-१३८, पृ० २१८।

४. शवतिगंतिकर्मा कम्बोनेब्वेव भाषितो भवति विकार एनमार्या भावन्ते शव इति । हम्मतिः सुराब्द्रेषु रहितिः प्राच्यमध्येषु, गिममेव त्वार्याः प्रयुञ्जते । बातिर्लवनार्ये प्राच्येषु वात्र-मुदीच्येषु ।---आ० १, प० २१।

किन्ही लोगों का निवास कहा है, वहाँ जनका तात्पयं केवल निवास से है, यह आवश्यक नहीं कि वहाँ जनका आधिपत्य भी हो। जदाहरणार्थ—मालावत लोगों का निवास मालावत-प्रदेश था। विषय का अर्थ अधिकृत देश था। यह आवश्यक नहीं कि अधिकारी 'जन' उस प्रदेश के निवासी भी हो। जदाहरणार्थ—शैव, वासात्, गान्चार, वग, सुह्म, पुण्डू, राजन्य दैवयातव आदि विषय इन प्रदेशों पर सम्बद्ध जातियों के अधिकार को सुचित करते हैं। सम्भव है, इनमें किसी जाति का ऐसा विषय भी हो, जिसमें वह रहती नहों। देश शब्द सामान्यतया स्थान का छोतक था। उसका विशेष नाम दो कारणों से पडता था। किसी जाति का निवास होने के कारण या उसके अभिजनसम्बन्ध से। कोई देश तब किसी जाति का निवास कहला सकता था, जब वह जाति वहाँ वसती हो। अभिजन के लिए वर्तमान काल में रहना सावश्यक न था। पूर्वजों के निवास अधिजन माने जाते थे। भाष्य में जनपद शब्द ग्राम-समूह के अर्थ में कई वार प्रयुक्त हुआ है। जातिविशेष, उसके जनपद और उस जनपद के राजा के लिए एक ही शब्द का व्यवहार होता था। '

जनपदी में कभी-कभी दो या अधिक समुक्त हो जाते थे। तब वे जनपद-समुदाय कहलाते थे। भ सुद्रक-मालव या काशी-कोशल इस प्रकार के जनपद-समुदाय थे। किसी-किसी जनपद के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे जनपद उसके प्रान्त-रूप में होते थे। इन्हें जनपदावयव कहले थे। भ सात्व के कई घटक साल्वावयव के नाम से प्रसिद्ध थे। कुछ जनपद मिलकर एक शघ बना लेते थे। विगत्तंषण्ठ इस प्रकार का जनपद-सघ था। एक ही जनपद के प्रान्तों में सीमा पर के छोटे जनपद जनपदाविष कहे जाते थे।

देश—देश शब्द का प्रयोग जनपद, विषय या निवास अर्थ के अन्तर्भाव के विना ही होता था। इसी आश्रय से भाष्यकार ने कहा है कि जो शब्द एक देश में प्रयुक्त नहीं होते, वे देशान्तर में प्रयुक्त होते है। देशों में कम्बोज, सुराष्ट्र आदि भी गृहीत होते थे और प्राच्य, मध्य आदि भी, प्रयुक्त होते है। देशों में कम्बोज, सुराष्ट्र आदि भी गृहीत होते थे और प्राच्य, मध्य आदि भी, इसी सामान्य अर्थ में भाष्य में प्राचा देश, उदीच्य देश या दाक्षिणात्य देश शब्दों का व्यवहार है और लोहितगग, उन्मत्तगग, द्वीरावतीक, निर्ण आदि का भी। इस स्थानों में देश शब्द छोटे- से क्षेत्र का वाचक है। बस्ती या निवास के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

राष्ट्र---राष्ट्र शब्द का भी व्यवहार पतजिल ने किया है, किन्तु उसका निश्चित स्वरूप

१. ४-२-७२, पू० १९५।

२. ४-२-५२, पू० १८४।

३. निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते अभिजनो नाम यत्र पूर्वेषवितम्।---४-३-९०,पृ० २४४।

४. ४-१-१६, प्० १६२।

५. ४-१-५४, पु० ६८।

६. ४-२-११३, पु० २१७ तथा ४-१-१७३।

७. ५-३-११६, का०।

८. ४-२-१२४, पूर २१५।

९. बा॰ १, पु॰ २१।

१०. १-४-१, पूर १०७।

उन्होंने उपस्थित नही किया है। पाणिनि और पतंजिल दोनों से इतना संकेत अवस्य मिलता है कि राष्ट्र किसी राजा के अधीन प्रदेश को कहते थे। उसमे किसी जाति-विशेष के निवास-स्थान या उसके द्वारा अधिकृत विषय होने का अर्थ निहित नहीं था। 'नेशन' के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है।

तीर्य—अनेक जनपटों, उनमे निवास करनेवाली जातियों, पर्वतो, पर्वतीय निवास-देशो, उनमे वसी जातियो, नगरो, ग्रामों और निदयो से परिचय पाने के वाद भी महाभाष्य के पाठकों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि सम्पूर्ण भाष्य में किसी स्थल का तीर्थ के रूप में उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, तीर्थ शब्द तक केवल एक बार आया है और वह भी गुरुकुल के वर्थ में।

समुद्र—भाष्यकार के भारत का दर्शन तवतक पूर्ण नहीं होता, जबतक तीन सीमान्तों पर उसका पाद-प्रक्षालन करनेवाले समुद्रों का दर्शन न कर लिया जाय। उन्होंने वाडव-सहित समुद्र का अनेक बार उल्लेख किया है। जिस प्रकार हिमालय के समानार्थी अनेक शब्दों में केवल हिमवान् से उन्हें प्रेम है, उसी प्रकार सागर के अनेक पर्यायों में समुद्र से। सागर ही नहीं, सागर से समबद्ध प्रदेशों में कच्छ, द्वीप, अनूप, अन्तरीप और अन्वीप नाभ भाष्य में आये है। कन्यानूप से तो वे परिचित थे ही।

सांस्कृतिक एकता—पतजिल द्वारा विणित देश के भीतर हिन्दूकुवा से हिन्द-महासागर तक (जिसमे अफगानिस्तान का भी अधिकाश सिम्मिलित है) तथा कच्छ-काठियावाड से आसाम तक का सारा क्षेत्र आ जाता है। इससे एक वात स्पष्ट हो जाती है कि जो जातियाँ इस क्षेत्र के भीतर रहती रही है, वे रहन-सहन के सामान्य भेदो के होते हुए भी कुछ सामान्य सूत्रो मे आवद थी। इनमे सवसे बढ़कर एकसूत्रता भाषा की थी।

१. यो हि राष्ट्रे प्रायेण भवति तत्र भवोत्तौ भवति । —४-३-३९, पू० २३३।

२. २-१-४२, पृ० २९४।

३. ८-१-४, पृ० २६४।

४. १-१-६७, पृ० ४२१ तया १-४-९, प्० १३६।

## अध्याय २

# पर्वत और अरण्य

हिमवान्—आर्यावत्तं की सीमा के वर्णन-प्रसग मे भाष्यकार ने हिमवान् और पारियात्र का उल्लेख किया है। हिमवान् भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है। यह नाम सार्थक था, क्योंकि इसकी चोटियों पर बारहो मास बर्फ जमी रहती है। हिमवान् की प्रग-श्रेणियाँ 'हिम्प' कही जाती थी।' हिम की अधिकता के कारण यह सजा दी गई थी। इसके ठीक विरुद्ध वे पवंत हैं, जिनपर हिम का लेशमात्र नही रहता। ये पवंत 'हिमेलु' कहे जाते थे।' भाष्यकार हिमालय की महत्ता, तुगता और विस्तार से परिचित थे।' उन्होंने गुस्ता के प्रतीक के रूप मे उसका वर्णन किया है।' हिमालय पर जमनेवाली वर्फ का अम्बार 'हिमानी' कहलाता था।' श्रुगो पर जमी हुई वर्फ ग्रीष्म काल मे पिघलती है, जिससे निदयों मे पूर आता है। भाष्य मे इसे 'हिमश्रय' कहा है।' हिमश्रय हिमालय से निकलनेवाली निदयों को सतत जल प्रदान करता रहता है। इन निदयों मे गगा का उल्लेख भाष्य मे विशेषत हुआ है।'

हिमशुंग--भाष्य मे हिमालय की दो चोटियो के नाम मिलते है। ये चोटियाँ 'सौर्यं' कहलाती थी, जिनके कारण हिमालय का एक नाम 'सौर्यों' भी था। सौर्य-श्रुग कौन-से हैं, यह पता सभी तक नहीं लग सका है। 'प्रस्थ' भी हिमालय के दो श्रुग वतलाये गये हैं। प्रस्थ सौर्य-श्रुगो का ही दूसरा नाम था या अन्य किन्ही शिखरों का, अथवा पर्वत के ऊपर की सपाट भूमि के अयं मे प्रस्थ शब्द आया है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना किन्हें। भाष्यकार ने सौर्य और प्रस्थ दोनों का प्रयोग दिवचन में किया है, जिससे यह अनुमान होता है कि वे हिमालय की किन्ही दो चोटियों से अवश्य परिचित थे। सौर्य-श्रुगों के कारण ही हिमालय का नाम सौर्यी पड़ने से इतना तो निर्विवाद है कि सौर्य किसी विशेष चोटी का नाम था, सामान्य सज्ञा शब्द नहीं था। प्रस्थ के

१. २-४-१०, पु० ४६५।

२. ५-२-१२०, पु० ४२०।

इ. ५-२-१२२, प्० ४२१।

४. ५-३-५५, पु० ४४५।

५. १-४-१३, प्र १४०।

६, ४-१-४९, पृ० ६३।

७. १-१-४, पु० १३३।

८, १-४-३१, पु० १६६।

९. सौयों हिमवतः श्रुङ्गे। तहान् सौयीं हिमवान्।--१-१-५७, पू० ३७,१।,

विषय में यह बात नहीं कहीं जा सकती। फिर भीं, प्रस्थ हिमालय की ही चोटियाँ थी। अन्य किसी पर्वत की चोटी के लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता था। 'प्रस्थे हिमवत. शृङ्गें' का अर्थ यह भी हो सकता है कि हिमालय की दो चोटियाँ प्रस्थ (कपर समतल स्थानवाली) है। हिमवान् का एक शृग गौरीशकर मध्य में नीचा होकर पूर्व और पश्चिम छोरो पर ऊँचा है। इस कारण वह एक होकर भी 'द्विवत्' प्रतीत होता है। सभव है, इसी शृग को प्रस्थ कहते हों।

भाष्यकार ने हिमालय को गमनशील कहा है। यह उससे पिघलकर वहनेवाली वर्फ या निकलनेवाली निदयों को लक्ष्य कर कहा गया है। सामान्यतया पर्वत त्रिकाल-स्थिर कहे गये हैं।

त्रिककृत-अंगी-प्राचीन ग्रन्थों में हिमालय के अनेक नाम मिलते हैं, किन्त पतजिल ने सर्वत्र हिमवान शब्द का ही प्रयोग किया है। हिमालय का विस्तार सुलेमान पर्वत-श्रेणी से लेकर भारत की समस्त उत्तरी सीमा आसाम तथा पूर्व मे अराकान पर्वत-श्रेणियो तक माना गया है। पाणिनि भी इससे परिचित थे। उन्होंने त्रिककुत् का उल्लेख किया है, जो काशिकाकार के अनसार ककदाकार श्रुगोवाले पर्वत-विशेष का नाम था। रतीन शिखरोवाले अन्य पर्वत त्रिककृद कहे जाते थे। किंशुलकादि गण के साल्वकागिरि, अजनागिरि, भजनागिरि, लोहितागिरि और कृतकूटा-गिरि सुलेमान और समीपवर्त्ती पर्वत-श्रेणियो के नाम थे। इनमे कुक्कुटागिरि का उल्लेख तो पालि-ग्रन्थो मे भी मिलता है। अजनागिरि का उल्लेख रामायण के किप्किन्वाकाण्ड (३७-५) में है। यह सुलेमान पर्वत का ही प्राचीन नाम है। यह वलुचिस्तान को पजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश से पृथक् करता है। इसकी सबसे ऊँची चोटी तस्ते सुलेमान ११२९५ फूट ऊँची है। इसी प्रकार अजनागिरि का वर्णन जातक (५-४५१) मे पाया जाता है। पाणिनि ने आयुवजीवियो के निवास-पर्वतो की चर्चा की है और काशिकाकार ने उनमे हृद्गोल, अन्वकवर्त, रोहितगिरि एव ऋक्षोद नाम गिनाये हैं। " ये सब भी सुलेमान पर्वत-श्रेणी के ही अग हैं। हृद्गोल का प्राकृत नाम हिंगुल है, जो अघोर या हिंगुला नदी के किनारे, समुद्र-तट से कोई २० मील की दूरी पर पर्वत-श्रेणी के छोर के रूप में वलूचिस्तान में अवस्थित है। जातक (५-४१५) में भी हिंगुलागिरि हिमालय मे ही वतलाया गया है। लोहितागिरि हिन्दूकुण पर्वत का पुराना नाम है, जिसके आघार पर अफगानिस्तान को प्राचीन काल मे रोह नाम दिया गया था। पतजिल

२. ३-३-५८, पु० ३०८1

२. हिमवानिष गच्छति।—३-२-१२३, पृ० २५६।

३. वही, पु० २५५।

४. त्रिककुत् पर्वते ककुदाकारं पर्वतस्य शुङ्गं ककुदिमत्युच्यते। न च सर्वस्त्रिशिखरः पर्वतस्त्रिककुत्। कि तर्हि ? संज्ञैषा पर्वतिविशेषस्य। त्रिककुदोऽन्यः।—५-४-१४७, काशि०।

५. ६-१-११७।

६. अवदान, पु० १७८।

<sup>6. 8-3-661</sup> 

८. दे० ज्या० डिक्श०, पू० ७५।

का मालावत या वर्तमान मलाकन्द भी, जो स्वात नदी के दक्षिण में है, इसी श्रेणी का थम है। श्री वी० सी० ला के मत से हिन्दूकुश का प्राचीन नाम माल्यवत् था। रामायण और कालिदास ने माल्यवान् लका और चित्रकूट के बीच माना है। सम्मव है, मालावत ही हिन्दूकुश का प्राचीन नाम रहा हो। कापिशी के साथ भाष्यकार ने पार्चयन का उल्लेख किया है। डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से यह किंगुलकागिरि का प्रदेश है, जिसे प्राचीन लेखकों ने pardene कहा है। पार्दायन शब्द, पत्तजलि के अनुसार, पिंद से बना है। डॉ० अग्रवाल के मत को स्वीकृत करने पर किंगुलक, हिंगुला और पिंद पर्यायवाची ठहरते हैं। दरद की चर्चा भाष्य में बार-वार हुई है। दरद पर्वत-श्रेणी तथा उसके निवासियों से भाष्यकार का निकट परिचय जान पडता है। दरद में होकर बहने के कारण सिन्बु दारदी कही गई है। उत्तर-पश्चिम पर्वत-श्रेणियों को छोडकर हिमवान् के अन्य भागों का उल्लेख भाष्य में नहीं मिलता।

हिमवान् के अवान्तर भाग—हिमालय के तीन विभागो महाहिमवान्, क्षुद्रहिमवान् और विहाहिमवान् से भी भाष्यकार परिचित्त जान पडते हैं। 'जम्बुदीवपण्णित' में भी इन विभागों की चर्चा आई है। इससे अनुमान होता है कि भाष्यकार ने 'महान् हिमवान्' का उल्लेख पूर्वीय पर्वत-माला के लिए उसके विशिष्ट अर्थ में ही किया है। पाणिनि का 'गिरेश्च सेनकस्य' सूत्र (५-१-११२) भी इस ओर सकेत करता है कि पर्ताजलि-काल में उच्चाई और विस्तार की दृष्टि से हिमालय के अवान्तर भेद और नाम प्रचलित थे। इस सूत्र के अनुसार निष्पन्न शब्द सज्ञावाचक थे। उदाहरणार्थ—अन्तर्गिर सन्तालपरगना जिले की राजमहल पहाडियों का एक भाग कहलाता था। हिमालय की अधित्यका विहिंगिर कहलाती थी। उपत्यका हाथियों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध थी। 'यह नेपाल की तराई और पूर्व का भाग है। पर्वत वृक्षों से भरे-पूरे होते हैं, यह अनुमान भाष्यकार ने हिमवान् को देखकर ही किया होगा।

पारियात्र—पारियात्र आर्यावर्त्तं की दक्षिणी सीमा थी। भाष्यकार ने आर्यावर्त्त की सीमा के प्रकरणो को छोडकर अन्यत्र भी हिमवान् के साथ ही पारियात्र का उल्लेख किया है।'

१. अग्रवाल: पाणिनि, पृ० ४१ तथा हिस्टा० ज्याग्रा०, पृ० १८।

२. ४-२-९९, पू० २०३।

३. हिस्टा० ज्याग्रा०, पू० ४०।

४. ४-१-१२०, पृ० १४१, ६-३-३४, पृ० ३२०; ६-३-४२, पृ० ३२९।

५. ४-३-८३ काशि०।

६. पाजिटरः मार्क० पु०, पू० ३२५ नोट।

७. ७-३-४५, पृ० १८९। श्री ला (ड्राइन्स इन ऐन इ०, पृ० ३८९) के अनुसार भागलपुर और मुंगेर के पासका पहाड़ी क्षेत्र बहिर्गिरि था।

८. ५-२-९४, पु० ४०८।

९. वही, पृ० ४०३।

१०. ८-१-४, पू० २६४।

धर्मसूत्र भी पारियात्र को उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच सीमा-रेखा मानते है। पारियात्र का सर्वप्रथम उल्लेख बौबायन (१-१-२५) में मिलता है। स्कन्दपुराण में इसे भारतवर्ष के मध्य में स्थित और कुमारीखण्ड का दूरतम छोर वतलाया है। पार्जिटर के मत से पारियात्र वर्तमान भोपाल के पश्चिम में स्थित विन्ध्य भाग तथा अरावली पर्वतों का प्राचीन नाम था। दसी को टालेमी (Ptolemy) ने Apokopa कहा है। द

विन्ध्य--विन्ध्य की चर्चा भाष्य मे आनुषिनिक रूप से ही आई है— कोई चाहे, तो छोटी-सी धान्य-राशि को विन्ध्य कह सकता है। इससे स्पष्ट है कि पतजिल विन्ध्य की ऊँचाई से परिचित थे। इसीलिए, उन्होंने विन्तिक की उपमा हिमवान से न देकर विन्ध्य से दी है। पतजिल काल मे विन्ध्य शब्द वत्तंमान विन्ध्य पर्वत की उस श्रेणी के लिए प्रयुक्त होता था, जो नर्मदा और ताप्ती का उद्गम-स्थल है और जिसे टालेमी ने ओइण्डन (Ouindon) कहा है। विन्ध्य के विभिन्न भागो के अलग-अलग नाम थे। उदाहरणार्थ---विन्ध्य-पाद-पर्वत उस श्रेणी का नाम था, जिसे टालेमी ने Sardonyx बतलाया है। यह ताप्ती का उद्गम-स्थल सतपुडा-श्रेणी है।

विदूर—विदूर पर्वत वैदूर्य मिण का प्रमव माना जाता था। वास्तव में, इसका नाम बालवाय था, किन्तु वैयाकरण विदूर कहते थे। वैदूर्य मिण विदूर में उत्पन्न नहीं होती थी, वहां उसका सस्कार किया जाता था। विदूर सतपुडा की उस श्रेणी को कहते थे, जिससे होकर ताप्ती की सहायक निदया पयोष्णी और नमंदा वहती है। यह गुजरात-प्रदेश में है। महाभारत के अनुसार अगस्त्य का आश्रम इस पर्वत पर था। सह्याद्वि से सबद्ध सबसे महत्त्वपूर्ण पर्वत यही है। पिरचमी घाट-श्रेणी का उत्तराचल इसके अन्तर्गत था, किन्तु महाभारत के अनुसार इसमें दक्षिणी विन्न्य का एक भाग तथा सतपुडा-श्रेणी सम्मिलित थी।

खलितक--- खलितक पर्वत के चारो ओर के बन भी खलितक कहलाते थे।" पतजिल के अतिरिक्त अशोक के गुफा-लेखो (स॰ २,३) में भी इसका उल्लेख है। गया के उत्तर और राजगृह के पश्चिम में स्थित वर्त्तमान बराबर पहाडियो का ही दूसरा नाम खलितक था।

#### अरण्य

पतजिल के समय में देश का एक बड़ा भाग वनों या अरण्यों से घिरा था। आरण्य पनु

१. ला: माउ० गाँफ् इण्डिया, पु० १७-१८।

२. मैकिडिल: टालेमी, पु० ३५५।

३. २-३-५०, पू० ४४२।

४. वैयाकरणाः वालवायं विदूर इत्युपाचरन्ति ।—४-३-८४, पु० २४३।

५. अयुक्तोऽयं निर्देशो न हासौ विदूरात् प्रभवति, विदूरे संस्क्रियते।—बही।

६. महाभारत, ३-१२१-१६ से १९।

७. खलतिकस्य पर्वतस्यादूरभवानि खलतिकं बनानि।---१-२-५२, पृ० ५५५।

८. जर्नल ऑफ् बंगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसायटी, जिल्ब १, भाग २, पूर्व १६२।

आसेट की वस्तु थे। वन्य पेंगुओ और पिक्षयों का शिकार अनेक लोगों का नियमित व्यवसाय था। अरण्य गम्य और अगम्य दोनों प्रकार के थे। देवीपुराण (अध्याय ७४) में विणत नौ यावन अरण्यों में दण्डकारण्य प्राय अगम्य माना जाता था। इन नौ महावनों में ही कुरू-जागल भी था। जिसकी और पाणिनि (७-३-२५) ने सकेत किया है। भाष्यकार इससे अवश्य परिचित रहे होंगे, यद्यपि उन्होंने उसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया है।

महाभाष्य मे बन, अरण्य और कान्तार शब्द मिलते हैं। यात्री कान्तार मे होकर जाते समय लुट जाने के डर से दलबढ़ होकर चलते थे। जगल-पथ, कान्तार-पथ और उनसे लाई जानेवाली वस्तुओ से भाष्यकार परिचित थे। उन्होंने आरण्यक पशू, मनुष्य, हस्ती, सुमनस् और विहार का भी उल्लेख किया है। हस्ती अरण्यो से ही पकडकर लाये जाते थे। देवीपुराण के नौ महावनों में हिमालय का महावन हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी को भाष्यकार ने हस्तिमती उपत्यका कहा है। समवत यह उपत्यका पारिलेय्यक वन-राजि थी, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी और कौजाम्बी से कुछ दूर पर श्रावस्ती के मार्ग में पडती थी। आर्यावर्त की पूर्वी सीमा पर प्रयाग के पास विस्तृत कालक वन था। खलतिक के समान कालक पवंत और वन दोनों का नाम था। मोनियर विलियम्स ने कालक वन को पवंत माना है। नीचे उत्तरकर खलतिक पवंत के पास-पडोस खलतिक वनों की पिक्त थी, जो एक ओर गया, दूसरी ओर राजगृह और तीसरी ओर गिरिज़ल को छूती थी। कोटरावन, मिश्रकावन, सिझकावन, सारिकावन, पुरगावन, अग्रेवन, जिनका उल्लेख पाणिनि ने किया है, वन-विशेषों के नाम थे, किन्तु आज उनके ठीक स्यान का पता चलाना किलन है। मिश्रकावन सम्भव वर्त्तमान निश्वरित्त तीर्य का समीप-वर्त्ती वन था। इसके पास ही नैमिपारण्य महावन था। मिश्ररित्त वर्त्तमान नीमसार (नैमिप) के समान तीर्य भी है, जो सीतापुर (उत्तरप्रदेश) जिले में स्थित है।

पाणिनि द्वारा ही उल्लिखित शरवन, इक्षुवन, प्लक्षवन, आश्रवन, कार्ण्यवन, खदिरवन और पीयूक्षावन विशिष्ट वन भी थे और इन वृक्षों के सामान्य वन भी। विशिष्ट वनों के विषय में आज कुछ ज्ञात नहीं है। भाष्यकार ने देवदारु-वन, इरिका-वन और तिमिर-वन का उल्लेख किया है। देवदारु-वन हिमालय के भवाली तथा अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं। तिमिर-वन नदी-तट पर उगनेवाली झाऊ की झाडियों को कहते थे। तिमिर अरहर की लकड़ी के वरिवर मोटी और ऊँची होती है। इरिका नामक वृक्ष-विशेष की झाडियां ही इरिका-चन कहलाती थी।

१. ५-१-७७, पु० ३३८।

२. ४-२-१०४, पू० २०४ तथा ४-२-१२९, पू० २१६।

३. ५-२-९४, पू० ४०८।

४. १-२-५२, पू० ५५५।

५. २-४-१०, यू० ४६५।

६. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी।

U. C-8-8, 41

C. C-Y-E, go YUC1

ये किन्ही विशेष वनों के नाम नहीं मालूम होते। इसी प्रकार, प्रषंभवन' ऋषभ नामक बूटी या वनस्पति के बनों का सामान्य नाम था।

भाष्यकार ने वन शब्द का प्रयोग वनस्पति या वृक्षों के समृह के अर्थ मे भी किया है। वन के लिए यह आवश्यक न था कि वह कोस-दो कोस या अधिक विस्तृत हो। ऋग्वेद मे वन शब्द का अर्थ वृक्ष भी है। इसी अर्थ में भाष्यकार ने वनगुल्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका स्मरण कोकिल बार-बार कहता है। आगे चलकर वन वृक्ष-समूह का बोबक माना गया। फिर, समृह प्रधान बन गया एव वृक्ष अर्थ लुप्तप्राय हो गया। ऋग्वेद मे तो वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक अर्थ मे वन शब्द का प्रयोग परदेश या दूर प्रदेश के अर्थ मे भी हुआ है। भाष्यकार ने शिरीष-वन का उल्लेख किया है। शिरीष-वन के समीपवर्ती गाँव का नाम भी सामीप्य-सम्बन्ध से शिरीषा (वर्त्तमान सिरसा) पड गया था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरणि या परस्पर रगड़ से आग उत्पन्न करनेवाली लकड़ी से बना है, इस वात का द्योतक है कि प्राचीन काल मे वन शब्द एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था।

कोस-भर तक लगातार हरी-भरी और मनोरम दिखनेवाली वनराजि का उल्लेख भाष्य-कार ने किया है। वे छोटे-वह दोनी प्रकार के अरण्यों से परिचित थे। वह अरण्य अरण्यानी कहे जाते थे।

गुहा--भाष्य मे गुहा शब्द केवल एक वार आया है। गिरि-गुहा के लिए ही इस शब्द का प्रयोग प्रचलित बतलाया गया है।" अन्य अर्थ मे गृढि शब्द व्यवहृत होता था। सुप्रसिद्ध किष्किन्छा-गृहा से भी भाष्यकार परिचित थे।

मरुत्यल-मरुप्रदेश को भाष्यकार ने धन्यन् कहा है। उन्होंने पारेमन्वन् और पारे-षन्वक प्रदेश की चर्चा की है। सम्भवतः, यह स्थान मारवाड़ के उस पार का होगा, यदि उस समय मारवाड़ मरु रहा हो, यद्यपि इसमें सन्देह है। दूसरा मरुस्थल था अष्टक, जिसमे रहने-वाले को आष्टकीय कहते थे। यह अटक जिले का धन्नी क्षेत्र है, जो उस समय रेगिस्तान था।"

१. १-४-६०, ५० १९१1

२. ऋग्० ७-१-१९।

३. १-३-६७, पु० ८७।

४. ऋग्० ७-१-१९१

५. २-३-५, पु० ४०९।

६. ४-१-४९, पु० ६३।

७. गुहा गिर्योषच्योरिति वक्तन्यस्। गूढिरन्या।---३-३-१०४, पू० ३१४।

८. ६-१-१५७, पु० १९४।

९, ४-२-१०४, पु० २१३।

१०. अष्टकं नाम बन्बस्तस्मादुभयं प्राप्नोति आव्दकीयः।--वही। 28

## अध्याय ३

# नदियाँ

सिन्यु—महाभाष्य मे पर्वतो के साय-साथ सम्पूर्ण आर्यावर्त और उससे बाहर मारत मे बहनेवाली बहुत-सी निवयों के नाम आये हैं। इनसे भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त देश सिन्यु तथा पजान में बहनेवाली सिन्यु-समूह की निवयों प्रमुख हैं। ऋन्वेद की इक्कीस निवयों में सात का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। ऋन्वेद में सिन्यु का महत्त्व सर्वोधिक है। इसमें सिन्यु इस प्रकार जनों का पोषण करनेवाली कहीं गई है, जैसे नाता पुत्रों का या गो दुष्य से मनुष्यों का पालन करती है। नदीसुक्त (१०-७५) में, जो प्रियमेथ-परिनार के सिन्युक्ति की रचना है, सिन्यु का वर्णन अन्य सब नदियों से अधिक हुआ है। वह देवताओं के समान रय पर चलती कहीं गई है। इस सुक्त की छठीं और बाठवीं ऋचाओं में भी उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है। ऋन्वेदकालीन सम्यता का निर्माण नदियों के किनारे पर हुआ था। इस काल में घटनाओं और व्यक्तियों के नाम तक नदियों के नाम पर रखे जाते थे। महाभाष्य-काल की स्पिति मिन्न थी। उस समय सम्यता का केन्द्र सिन्यु-प्रदेश के बदले आर्यावर्त्तं वन गया था, जिसकी सीमा सरस्वती के नीचे की ओर थी। इसीलिए भाष्यकार ने सिन्यु-समूह की अपेक्षा गगा-समूह की नदियों का उल्लेख अधिक किया है।

सप्त सिन्धव — सिन्धु का स्वतन्त्र उल्लेख भाष्य मे केवल एक बार ऋग्वेद के एक उद्धरण के अन्तर्गत हुआ है। इससे पता चलता है तौका द्वारा सिन्धु पार की जाती पी, यद्यपि यह काम कठिन माना जाता था। एक स्थान पर उद्धरण के मीतर ही तथ्त सिन्धुओं की भी चर्चा आई है। प्राचीन काल के आयं देश का वर्णन सात सिन्धुओं, सरस्वितयों, गगाओं या निदयों के द्वारा करने की परिपाटी रही है। ऋग्वेद-काल में सम्पूर्ण आयोविष्ठित प्रदेश का वर्णन सिन्ध सिन्धवः कहकर किया जाता रहा। पजाब की पांच निदयों, सरस्वती या कुमा (काबुल) और सिन्धु मिलकर स्थत सिन्धवः कही जाती थी। जब आयिवर्त्त का विस्तार आसमुद्र हो गया,

१. अमित्वा सिन्घो शिशुमिन् न मातरो वाश्रा अर्थन्ति पयसेव घेनवः। —ऋग्० १०-७५-४।

२. सुखं रयं बुयुजे।--ऋग्०ं १०-७५-९।

३. वही, ऋग्० ६, ८।

४. सनः सिन्धमिव नावया।--७-१-३९, पूर्व ४५।

५. बा० १, पृ० १०।

६. ऋग्० १०-७५-४।

तव गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्वु और कावेरी ये 'सप्तसिन्घु' कहलाने लगी।' बौद्धों के मध्यदेश की भी वाहुका, अधिकक्का, गया (फल्गु), सुन्दरिका, सरस्वती, प्रयाग (गंगा-यमुना-सगम) और वाहुमती ये सात ही पवित्र निदयाँ है। विसुद्धिमगा मे इनके स्थान पर गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, अचिरवती, माही और महानदी ये सात नाम मिलते हैं।' चन्द्र के मेहरीली स्तम्म-लेख मे सिन्वु के सात मुख वतलाये गये है। ये समुद्र मे मिलने से पहले सिन्बु की सात घाराएँ है। ये भी 'सप्त सिन्बु' कही जाती रही है।'

सिन्धु ससूह—सिन्धु तिव्वत के पश्चिम भाग मे कँलास पर्वत के उत्तर-पूर्व मे स्थित मानस झील से निकलकर पहले दो घाराओं मे बहती है, जिनमें एक घारा कैलास के उत्तर-पश्चिम की दिशा में चली जाती है और दूसरी दक्षिण-पश्चिम दिशा में। फिलनी के अनुसार सिन्धु-समूह में उन्नीस निर्धा गिनी जाती थी, जिनमें सर्वाधिक महत्त्व की नदी सतलज (Hesydrus) है। सिन्धु मारत की पश्चिमी सीमा मानी जाती रही है। नवीसूक्त में सिन्धु की कई सहायक नदियों का उल्लेख है। इनमें कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, जिसे ऐरियन (Arrian) ने Kophes कहा है और पुराणों ने 'कुहु'। इसी में सुवास्तु या स्वात और गौरी (पजकोरा) मिलती है। वैदिक कम्, जिसे अब कुरंम कहते है, तची नामक नदी को आहमसात् कर सिन्धु में मिलती है। गोमती या गोमल इसकी पश्चिमी सहायक नदी है। '

सिन्यु-समूह की निर्दयों—सिन्धु की पूर्वी सहायक निर्दयों में चन्द्रभागा (चेनाव), वितस्ता (झेलम), इरावती (रावी) और विपाशा (व्यास) है। चन्द्रभागा नदी का परिगणन वाह्वादि गण में हुआ है। यही ऋग्वेद की असिननी है, जिसे ऐरियन ने Akesmes कहा है। इरावती का उल्लेख काशिकाकार ने द्वन्द्व के एकत्व-प्रसग में उद्घ्य के साथ किया है। इसे ग्रीक इतिहास-कारों ने Hydraodis, Adrıs या Rhonadis कहा है। यह सर्वप्रथम काश्मीर में चम्च के दक्षिण-पिचमी किनारे पर दिखाई देती है। वहाँ से लाहीर होकर दक्षिण-पिचम की ओर बहुती हुई वितस्ता और चन्द्रभागा की सयुक्त घारा में मिल जाती है। विपाद, विशाशा या न्यास पीरपजाल गिरिमाला से निकलकर काश्मीर में रावी के उद्गम-स्थल चम्च के पास ही दृष्टिगोचर होती है और फिर दक्षिण-पिचम की ओर बहुती हुई २९० मील के बाद शुतुद्रि में मिलती है। इसे ग्रीक लोगों ने Hypases या Hyphasis कहा है। भाष्यकार ने विपाशा और शुतुद्रि दोनो

१. गङ्गा यमुना चैव गोदा चैव सरस्वती। नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सिन्नींब कुरु॥

२. मज्झिमनिकाय १, पृ० ३९।

३. विसुद्धिमग्ग, १-१०।

४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोनिता वाह्निकाः।

५. मैकिण्डिल : ऐन० इण्डि०, पृ० २८, ४३।

६. लॉ: रिवर्स ऑफ् इण्डिया, पु० ९-१०।

७. ४-१-४५, पृ० ५६।

C. 7-8-91

का उल्लेख गगा और यमुना के साथ किया है। उन्होंने ऋग्वेद का एक मत्राश (३-३३-१ तथा १०-७५-५) भी उद्युत किया है, जिसमे शुतुद्रि नाम आया है। विपाशा का परिगणन शरदादि गण में भी है। पाणिनि ने विपाशा के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में बनाये जानेवाले कूपों का विशेषत. उल्लेख किया है और दोनों ओर बने कूपों में अन्तर बतलाया है। भाष्यकार ने भी शरदादि गण में विपाश् के परिगणन पर विचार किया है। शतुद्धि नाम शतंबाराओं में बहने के कारण पड़ा है। शतुद्धि मानसरोवर के पश्चिमी भाग से निकलकर कमेत (Kamet) पवंत पर दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ी है और फिर पश्चिम की ओर चली है। बाद में कपूरथला के दक्षिण-पश्चिम छोर पर विपाशा इसमें मिल गई है। इसके बाद शुतुष्ठि और विपाशा की सयुवत धाराएँ दक्षिण-पश्चिम की ओर वहीं हैं और अलीपुर तथा उच (Uch) के बीच में वे चन्द्रभागा से मिल गई है। पाजिटर के अनुसार प्राचीन काल में यह सिन्धु के सीमान्त तक स्वतन्त्र बहुती थी। शृतुद्धि और विपाशा की सयुवत धारा अव 'धग्गर' कहलाती है। एरियन के समय तक यह नदी कच्छ की खाड़ी तक स्वतन्त्र रूप से बहुती थी।

भाष्यकार ने सिन्धु की पाँचो सहायक नदियों के समूह को पचनद कहा है और पचनद में उत्पन्न होनेवानी वस्तु को पाचनद। इस प्रकार, उन्होंने सतलज, त्यास, रावी, चेनाव और झेलम का अप्रत्यक्ष रूप से उन्लेख भी कर दिया है। इनमें इरावती नाम इसके गहरे होने और तेज बहने के कारण पड़ा था। इरा (जल) की अतिकायता इसका कारण थी। इरावती कही-कही दो या तीन घाराओं में भी वहती थी और जिस प्रदेश में इसकी दो या तीन घाराएँ पाई जाती थी, वह प्रदेश द्वीरावतीक या त्रीरावतीक कहलाता था। कालकापुराण (२४-१४०) के अनुसार इसका उद्गम इरा झील से है। इरावती १३० मील तक हिमालय में वहती है और लाहीर होती हुई अहमदपुर और सरायसिन्धु के बीच वितस्ता और चन्द्रभागा की समुक्त घारा में मिल जाती है। सिन्धु की पाँचों सहायक नदियाँ समुक्त रूप से पचनद कहलाती थी।

इस समूह की नदियों में सर्वाधिक महत्त्व की नदी सिन्धु है और डेरियस के बेहिस्तन (Behistun)-शिलालेख में इसे हिन्दू तथा Vendidad में Hentu कहा है। योरोपीय लेखक

१. १-१-२३, पृ० २०७।

२. ऋग्वेद, ३-३३-१ तथा १०-७५-५।

३. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शतुद्धि।---१-२-३२, पू० ५१०।

४. ५-४-१०७।

५. उदक्च विपादाः।---४-२-७४।

६. १-१-२३, पूर २०७।

७. पार्जिटर: मार्कं० पु०, पृ० २९१ नोट।

८. इम्पीरियल गजेटियर आँफु इण्डिया, भाग २३, पृ० १७९।

<sup>9. 8-2-66,</sup> To 2001

१०. १-४-१, पु० १०७।

११. लाः रिवर्स ऑफ् इण्डिया, पृ० १३।

इसे Indus तथा चीनी Sintu कहते है। यह जिस प्रदेश से होकर वही है, उसका नाम भी इसी के आधार पर सिन्धु पड़ गया है। अल्बेस्नी के अनुसार चेनाव या चन्द्रभागा के सगम के वाद से अरोर तक सिन्धु को पचनद कहते थे। इससे पूर्व उसका नाम सिन्धु और वाद में मेहरान था।

सरस्वती-सिन्य-समृह से नीचे की ओर उतरकर सरस्वती और द्षहती नामक दो प्रसिद्ध नदियाँ है। भाष्यकार ने दृषद्वती का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु सरस्वती का नाम गगा और यमुना के साथ कई वार लिया है। मनु का ब्रह्मावर्त्त इन्ही दो नदियो के बीच अवस्थित था। मिलिन्दपण्ह मे सरस्वती को हैमवती नदी कहा है। सिद्धान्तिशारोमणि मे यह 'क्वचिद्-दृश्या क्वचिददृश्या' कही गई है। जिस स्थान पर यह विलुप्त होती है, उसे महाभारत (८२-३) तथा पद्मपुराण (अ०२१) मे विनशन कहा है (पद्मपुराण (३२-१०५) मे इसके गगा से मिलने के स्थान को गगोद्भेद तीर्थ कहा है। कात्यायन (१२-३-२०), लाट्घायन (१०-१५-१ तथा १०-१८-१३ तथा १०-१९-४), आश्वलायन (१२-६-२-३) तथा साख्यायन (१३-२९) के श्रीतसूत्रों में सरस्वती-तट पर किये गये यहीं का वड़ा महत्त्व वतलाया गया है। प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों मे, मुख्यत ऋग्वेद मे सरस्वती का वार-वार उल्लेख हुआ है। वर्तमान दश्या सरस्वती श्तुद्धि और यमुना के बीच में से होकर वहती है। ऋग्वेद-काल मे यह बडी शक्तिमती नदी थी और समुद्र में गिरती थी। सरस्वती हिमालय की सिरमुर (sırmur)-श्रेणी से, जिसे शिवालिक कहते है, निकलकर पटियाला के नीचे बहती हुई राजपूताना के मरु के उत्तरी भाग मे विलुप्त हो जाती है। यही मनु का विनक्षत-प्रदेश है। चलोर नामक प्राम के मरु में लुप्त होकर यह एक वार भवानीपुर में प्रकट होती है। फिर, वालचापर में निलुप्त होकर नरखेडा में दिखाई देती है। उर्नई के पास मार्कण्डा नदी इसमें मिलती है और अन्त मे यह घमार या घर्षर में मिल जाती है। महाभारत के अनुसार भी सरस्वती एक बार लुप्त होकर तीन बार फिर प्रादुर्मूत हुई है। ये स्थान है—चमसोद्भेद, शिरोद्भेद और नागोदभेद।

अन्य निवर्यां—पश्चिमी भारत की निवयों में उदुम्बरावती और मशकावती का नाम भी भाष्य में आया है। काशिका (४-२-८५) में पुष्कलावती का भी उल्लेख हुआ है। इनमें पुष्कलावती गान्धार-प्रदेश में होकर वहनेवाली स्वात नदी का पुष्कलावती नगरी के पास स्थानीय नाम मालूम होता है। पुष्कलावती गान्धार जनपद की पश्चिमी राजधानी थी, जिसे अब चरसद्द कहते है। यह नगरी स्वात और कावुल नदी के सगम से कुछ ऊपर की और

१. १-३-१०, पृ० ३६ ।

२. १-२-३२, पृ० ५१०।

३. मैक्समूलर: ऋग्०, सं०, यू० ४६।

४. वनपर्व : अ० ८२; एन० एल० दे : ज्याग्रा० डिक्झा०; पंजाब गजेटियर, अस्वाला जिला।

५. ४-२-७१, पु० १९४।

स्थित रही है। मशकावती भी पुष्कठावती के समान स्वात का स्थानीय नाम ही जान पड़ता है। मशकावती युद्धप्रेमी आश्वकायनो की, जिन्हें ग्रीक ठेड़को ने assakenoi कहा है, राजवानी थी। इसे मशन कहते हैं। मश्य के पास से वहनेवाठी स्वात को ही स्थानीय छोग मशकावती कहते होंगे। स्वात का प्राचीन नाम शुभवास्तु या सुवास्तु था। उदुम्वरावती, औदुम्बर प्रदेश की, जिसे श्री बीठ सीठ छा पठानकोट के पास-पड़ोस मानते हैं, स्थानीय नदी थी। पाणिन (४-१-१६३) के अनुसार उदुम्बर साल्व-जनपद का एक भाग था। कॉनवम वर्तमान अलवस-राज्य को प्राचीन साल्व मानते हैं। उदुम्बर-प्रदेश की नदी उदुम्बरावर्ता रही हो, यह सम्मावना की जा सकती है। भाष्यकार के मत से वे नाम सम्बद्ध देशो के विशेषण हैं। इस प्रकार, उदुम्बर मशक, पुष्कर, नारण नामक स्थानो से होकर बहनेवाठी नदियाँ कमश. उदुम्बरावती, मशकावती पुष्करावती और वारणावती कहलाती थी।

गंगा-समूह—मध्यदेश की नित्यों में गगा और यमुना मुख्य हैं। माध्यकार ने सर्वाधिक उल्लेख उन्हीं का किया है। ये इनमें मिलनेवाली अनेक नित्यों से परिचित, ये जो इनमें मिलकर अपना नाम-रूप विलोन कर देती हैं और गगा यमुना नान से ही पहचानी जाती हैं। गगा हिमालय से निकलती हैं और उससे प्राप्त होनेवाले खल से सदा भरपूर रहती हैं। इसीलिए उसे हैंमवती कहते थे। इसी प्रकार, सिन्धू दरिस्तान की पहाड़ियों से होकर वहने के कारण दारदी कहलाती थीं। गगा के किनारे हस्तिनापुर और वाराणसी नगरियां बसी हैं, यह वात भाष्यकार को जात थी। उन्होंने पारेन के बद्ध मार्थ करा करा प्रदेश होगा। गगा मध्यदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी थी। माष्यकार के समय ने सम्यता का केन्द्र सिन्धू और सरस्वती से हटकर गगा और यमुना का दोलाव हो गया पा। सस्कृत लेखकों के अनुसार गगा की मुख्य सहायक निदयां उन्नीस हैं। गगा के अनेक भागों ने भाष्यकार ने गगा के अतिरिक्त अन्य कोई नाम नहीं लिया है। आधुनिक भूगोलिव पा का उद्गम नटवाल पर्वत-श्रेणी में गगोती से मानते हैं। रामगना, गोमती, यमुना, तनसा (टोस) सर्यू गण्डकी (सदानीरा), कमला, कौशिकी (कोसी), सोन (कोण), फरनु, तकुति (सकरी) चम्पा, दामोदर आदि निदयां मार्ग में गगा से मिलती चलती हैं। गगा इतनी पवित्र नानी जाती थी कि उत्तरी पूजा-प्रतिष्ठा में मेले लगते थे एव बजादि किये जाते थे, जो गगामह कहलाते थे।

१. वा॰ श॰ अग्रवाल ।—ज्याग्रा॰ डेटाइन पाणिनीज अष्टाध्यायी।—जर्नल आँक यू॰ पी॰ हिस्टा॰ सो॰, जिल्ह १६, भाग १, पृ॰ १८।

२. हाइन्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ३५५।

३. १-१-२३, पू० २०७---१-२-३२ पू० ५१२।

४. अनेका नदी गंगा यमुनां च प्रविष्टा गंगायमुनाग्रहणेन-गृहते १-१-७२, पृ० ४५०

५. १-४-३१, पूर्व १६७।

<sup>€. ¥-₹-</sup>८₹ l

७. २-१-१६, पू० २७३।

८ मैकिण्डिल: ऐन० इन्डि०, पू० १३६ से।

९. ५-१-१२, पृ० ३०२ ।

गगा विशेष कूलकषा भी नही है, इसीलिए 'गङ्गाया घोष' यह लाक्षणिक प्रयोग प्रचलित हो सका। उन्मत्तगर, लोहितगर आदि प्रदेशों के नाम गगा के कारण ही रखें गये थे। यमुना गगा की प्रथम और सबसे वडी सहायक नदी है। यमुनीत्री या कमेत पर्वतमाला से निकलकर यमुना शिवालिक नग-श्रेणी की घाटी और गढवाल से होकर मैदान में उतरती है और समानान्तर बहती चलती है। प्रयाग के पास वह गगा में मिल जाती है। इसी वात को दृष्टि से रखकर भाष्यकार ने कहा है कि अनेक नदियाँ गगा और यमुना में प्रविष्ट होकर उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। यमुना बौद्धों की प्रसिद्ध पाँच नदियों में से है। इसके किनारे भी अनेक तीर्य हैं। ग्रीक लेखकों ने इसे Erannaboas या हिरण्यवाह कहा है। स्कन्दपुराण के अनुसार इसकी एक सहायक नदी वालुवाहिनी भी है।

रयस्पा गगा की दूसरी वही सहायक नदी है, जिसका उल्लेख भाष्यकार ने किया है। यह रामगगा का प्राचीन नाम है, जो अलमोडा (कुमायूँ) के ऊपर से निकलकर फर्ल्खावाद और हरदोई के बीच गगा में मिलती है। इसकी एक वही सहायक नदी दुमती है, जिसे आजकल खोहा कहते है। दुमती या खोहा भी कुमायूँ से निकलकर रामगगा के समानान्तर बहती हुई बरेली, शाहजहाँपुर जिलो को पार कर रामगगा-गगा-सगम से कुछ ही पहले हरदोई जिले मे रामगगा से मिलती है। गगा के दूसरी ओर फर्ल्खावाद जिले से होकर बहनेवाली नदी इक्षुमती है, जो आजकल ईखन कहलाती है। इसे काली या कालिन्दी भी कहते हैं। भाष्यकार ने इन दोनो नदियो का उल्लेख किया है। भागवतपुराण (५-१०-१) के अनुसार इक्षुमती कुरुक्षेत्र की एक नदी का नाम था।

सरयू से भाष्यकार परिचित थे। पाणिनि-सूत्र (६-४-१७४) की, जिसमे सरयू मे होने-वाली वस्तु को सारव कहा है, भाष्यकार ने विस्तृत व्याख्या की है। सरयू छपरा के पास गमा मे मिलती है। इसे आजकल घाघरा कहते है। प्राचीन प्रसिद्ध नगरी अयोध्या इसी के तट पर वसी थी। अजिरवती या हिरण्यवती या अचिरवती सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उल्लेख काशिकाकार ने किया है। इसका आघुनिक नाम राप्ती है। कोसल की तृतीय और अन्तिम राजधानी आवस्ती इसी के पश्चिमी तट पर थी। अवदानशतक मे इसे ऐरावती कहा है।

गगा की पूर्वी सहायक निदयों में झोण का नाम भाष्य में मिलता है। भाष्यकार पाटलिपुत्र को शोण के किनारे वसा हुआ वतलाते हैं। शोण मध्यप्रदेश के मण्डला जिले में अमरकण्टक से निकलती है और वघेलखण्ड, मिर्जापुर, ज्ञाहावाद जिलों में बहती हुई, ५०० मील चलकर पाटलि-

१. ४-१-४८, पु० ५९ ।

२. १-४-१, पु० १०६ ।

३. ६-१-१५७, पु० १९४।

४. ४-२-७१, प्० १९४ ।

<sup>4. 4-7-8081</sup> 

६. अव० शतक, १-६३, २-६०।

पुत्र के पास गगा में मिल जाती है। भाष्यकार और पाणिनि दोनो ने देविका नदी का वर्णन किया है। भाष्यकार ने इसके तट पर उत्पन्न होनेवाले गालि को दाविका-मूल कहा है। डाँ० वा० ग० अग्रवाल ने विष्णुवर्मोत्तर (१-६७-१५) तथा वामन (अञ्याय ८४) पुराणों के लावार पर इसे आधुनिक देग (Deg) माना है, जो जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट और शेलूपुरा जिलों में बहती हुई रावी में मिलती है। पार्जिटर का भी यहीं मत है। डाँ० अग्रवाल का मत इस वात पर आधित है कि देग के किनारे उत्पन्न होनेवाला चावल पंजाव में श्रेष्ठ माना जाता है। अग्निपुराण (अञ्याय २००) में देविका मौवीर-प्रदेश से होकर बहती हुई वतलाई गई है। उत्तरप्रदेश की देवा या देविका, जो सरयू की दक्षिणी वारा का एक नाम है, देविका नदी वतलाई जाती है। कि लिका-पुराण के अनुसार यह सरयू और गोमती के मध्य वहती थी। देवा का तट भी गालि की उपज के लिए प्रसिद्ध है।

परीवाह—भाष्यकार ने छोटे-छोटे नालो का भी उल्लेख किया है, जो नदी-सदृश मालूम होते हैं। उन्होंने इन्हें नदीकल्प परीवाह कहा है। पिरिणदी सामान्य नदियो से मिन्न होती है। उसमे क्षण मे देन्दते-देखते पूर आ जाता है और स्वत्य काल मे उतर जाता है। इसीलिए, गिरिणदी का पृथक् उल्लेख किया है।

सर-सरसी--नदी-कल्प-परीवाहों के बाद सर और सरसी का स्थान है। माष्यकार उत्तर और दक्षिण भारत के सर-सरसियों से परिचित थे। दक्षिणापथ में वडे-बड़े सरीवरों को सरमी कहने की प्रथा थी। ये सरसियाँ कमलों और कुमुदों से बिली रहती थी।"

अनूप---निदयों की दो बाराओं के वीच वसे प्रदेश अनूप कहलाते थे। इन्हें कच्छ भी कहते थे। भाष्यकार गांग अनूप, कन्यानूप (कन्याकुमारी) तथा कच्छ प्रदेश से परिचित थे। उन्होंने द्वीप (जिसके दो ओर जल हो), उनमें रहनेवाले द्वैप्य छोगों का, जो समुद्र-तट पर रहते थे। उल्लेख किया है। समीप (जिसमें जल भरा हो) अन्तरीप, प्राप और पराप प्रदेशों की भी चर्चा की है। निश्चय ही उन्हें अन्तरीपों एव प्रापादि प्रदेशों की जानकारी रही होगी। समुद्र के अनेक नामों में उन्हें समुद्र नाम से ही प्रेम था। वाडव की जानकारी उन्हें थी। वाडव का उल्लेख उन्होंने समुद्र के प्रसग में ही किया है। "

१. ७-३-१, पू० १७१।

२. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४५।

इ. अस्ति पु०, अध्याय २००।

४. आगरा गाइड और गजेटियर १८४१, भाग २, पृ० १२० तथा २५२।

५. ४-२-९१, पृ० १९८।

६. ८-४-१०, पृ० ४७९।

७. १-१-१९, प० १९०३

८. ८-२-६. पू० ३१९।

९. ६-३-९७, पु० ३५६।

१०. २-६-६७, पू० ४५४ तया ८-१-४, पू० २६४।

### अध्याय ४

#### जनपद

महाभाष्य से निम्निलिखित जनपदो, विपयों, निवासों या देशों के नाम आये हैं:

कम्बोज—कम्बोज का उल्लेख पत्तजिल ने दो वार किया है—एक पाणिनि के 'कम्बोजाल्लुक' (४-१-१७५) सूत्र में कम्बोज के स्थान पर 'कम्बोजादि' संशोधन उपस्थित करने में कात्यायन का समर्थन करते समय' और दूसरे देशमेद से भाषा का अन्तर वतलाने के प्रसंग में। प्रथम नियम के अनुसार कम्बोज लोगों के प्रदेश तथा राजा दोनों ही कम्बोज कहलाते थे। दितीय कथन से विदित होता है कि 'शव्' घातु का प्रयोग कम्बोज देश में गति के अयं में होता था, किन्तु आर्य लोग उसका प्रयोग विकार के अर्थ में ही करते थे। यथा—शव। माध्य का यह कथन यास्क का अनुवाद-मात्र है। जातकों के अनुसार कम्बोज महामारत के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश था, जहां के लोग आर्य विधियां छोडकर असम्य और पतित हो गये थे। ' शान्तिपर्व (६५-१४) में भी यही वात कही गई है। अनुशासनपर्व (३३-२१) में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि 'ब्राह्मणादर्शन' से कम्बोजों में किया-लोप हो गया है और वे क्षत्रिय जूब बन गये है। प्रियसंन पत्तजिल (यास्क) के उक्त कथन के आधार पर कम्बोजों को अनार्य मानते है। उनके मत से 'शवित' ईरानी किया है, सस्कृत नहीं और ये लोग सस्कृत-ईरानी-मिश्र भाषा वोलते थे।'

महाभारत मे कम्बोज की राजधानी राजपुर बतलाई गई है। राजपुर का उल्लेख ह्रोनसाग ने भी किया है। उसके मत से यहाँ के निवासी देखने मे कर्कश और असंस्कृत थे। कम्बोज काश्मीर के पुच-क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व मे था। श्रीराय चौधुरी काश्मीर मे पुच के पास-पड़ोस के इलाके को, जिसमे कफीरिस्तान भी शामिल है, प्राचीन कम्बोज मानते हैं। किन्वम ने राजपुर

१. ४-१-१७५, पु० १६४ ।

२. शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति।— आ० १, प्० २१।

३. निरुक्त, २-२।

४. कावेल जातक ६, पृ० ११०।

५. जर्नल ऑफ् रॉयल ए० सो० १९११, पु० ८०१-२।

६. महाभारत ७-४-५।

७. वैटर्स ऑन युआनचांग, १-२८४।

८. पॉलिटिकल हिस्दी ऑफ् इण्डिया, पु० ३०८।

को काश्मीर के दक्षिण भाग की राजौरी जागीर माना है, जिसके शासक खश लोग रहे हैं। रीज डेविड्स कम्बोज की राजधानी द्वारका बतलाते हैं। वी० ए० स्मिय और चार्ल्स इलियट ने सम्भवत. कम्बुज (कम्बोडिया) और कम्बोज को एक मानकर उसे तिब्बत या हिन्दूकुश-प्रदेश के अन्तर्गत बतलाया है और वहाँ की भाषा ईरानी बतलाई है। मैं किण्डिल ने ह्वेनसाग के काओफ़ु या (अफगानिस्तान) को ही कम्बोज मान लिया है। है

कम्बोज के कम्बल बहुत प्रसिद्ध थे। यह बात इसकी प्रस्थात थी कि यास्क ने कम्बोज शब्द की व्यास्था करते हुए उसे कम्बल से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कम् + मुज से इसकी व्युत्पत्ति स्वीकार कर काम्बोजो को कमनीयभोजी माना है। कम्बल (शीत प्रदेश मे) कमनीय होते ही है।

नान्दीपुर, जिसे पतजिल ने वाहीक ग्राम कहा है, लूडर के अनुसार कम्बोज मे था। समवत , लूडर ने वाहीक को वाह्नीक समझ लिया है।

गान्वार—भाष्यकार ने गान्वारि लोगों के विषयाभिवान जनपद को गान्वार या गान्वारय (वहु व०) कहा है। गान्वार की स्त्री गान्वारी कहलाती थी। यह जनपद गान्वारि लोगों का निवास भी था और विषय, अर्थात् उनके द्वारा जासित भी।

गान्धार-प्रदेश भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कम्बोज के पास ही स्थित था। वर्त्तमान रावलिंपिडी और पेशावर के जिले इसके अन्तर्गत थे, यद्यपि इसकी वास्तविक सीमा के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कि भाष्यकार द्वारा उल्लिखित और्दायन (४-२-९९, पृ० २०३) या सुवास्तु और गौरी नदी के वीच का उड्डियान प्रदेश गान्यार के अन्तर्गत था।

सिन्दु के दोनो ओर फैले होने के कारण गान्यार की दो राजवानियाँ थी। तक्षिणला पूर्वी तथा पुष्कलावती पिश्चिमी थी। पुष्कलावती का आधुनिक रूप चरसङ्ड है, जो स्वात और काबुल नदी के सगम के पास स्थित है। पुष्कलावती या पुष्करावती को मरत-पुत्र और राम के भतीजे पुष्कर ने बसाया था। 1<sup>88</sup>

१. एन० ज्या०, पृ० ६८३।

२. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २८।

३. ऑल हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, चौथा सं०, पृ० १९३।

४. अलेग० इनवेजन, प० ३८।

५. सभापर्व, पु० ४८-९, तथा ५१---३।

६. ४-२-१०४, पू० २१२।

७. लूडर्स इनस्क्रिप्शन्स, सं० १७६, ४७२।

८. ४-२-५२, पृ० १८४।

९. ४-१-१४, पृ० ३६।

१०. ट्राइक्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९।

११. रामायण, उत्तर का० १००-१०।

कापिशी—कापिशी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कफीरिस्तान और घोरवन्द तथा पचगीर की घाटियां थी। यह सारा प्रदेश पवंतों से घिरा हुआ था, जिसमे उत्तरी पवंत हिमाच्छन्न रहता था। 'कापिश्या ष्फक्' सूत्र मे सशोघन-स्वरूप वर्तिक जोडने से स्पष्ट है कि भाष्यकार कापिशी की वास्तविक स्थिति से परिचित थे। यह प्रदेश फलो, विशेषत द्वाक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

चाह्नीक—भाष्यकार ने उपर्युक्त सूत्र के वार्त्तिक मे वाह्नि का भी उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि कापिओ, वाह्नि, उर्दि और पर्दि समीपवर्ती प्रदेश थे। वाह्नि या वाह्निक बहुत प्राचीन काल से भारत के उत्तरी भाग मे रहते थे। रामायण के उत्तरकाण्ड (१००-३) मे ऐल जाति के कर्दम या कर्दमेय के वश्यो का उल्लेख है और वाह्निक उनसे सम्बद्ध वताये गये है। उत्तरकाण्ड (१०३-२१) मे वाह्नि या वाह्निक प्रदेश मध्यदेश के वाहर वतलाया गया है। कर्दमक फारस की कर्दमा नामक नदी से सम्बद्ध थे। इसलिए, वाह्निक-प्रदेश ईरान के बल्ख का प्राचीन रूप माना जाता है। चन्द्र का मेहरीली-स्तम्भलेख, जिसमे वाह्निको को सिन्धु के पार वतलाया गया है, इस वात का पोषक है। वाह्निक वैविद्रओइ लोग थे, जो वरकोसिया के पास के प्रदेश मे रहते थे। वाह्निक प्रादीप्य राजा का उल्लेख शतपथ-नाह्यण (१२-९-३-१ से ३ तथा १३) मे मिलता है।

नैश-यह काबुल (कोकेन) और सिन्धु नदी के बीच मे मेर पर्वत के पादमूल में एक छोटा-सा पर्वतीय क्षेत्र था, जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने नायस कहा है। यही पतजिल का नैश जनपद था, जिसके निवासी नैश्य कहलाते थे। सिकन्दर के आक्रमण से वहुत पहले ही ग्रीक-निवासियों (हेलेनिक) ने इस नगर की नीव डाली थीं। एरियन ने कहा है कि नैश्य भारतीय नहीं हैं। वे डियोनिसस के साथ भारत आनेवाले ग्रीक पुरुषों की सन्तान है। मिन्झमिनकाय (२-१४९) में भी कम्बोज के साथ एक यवन-राज्य का उल्लेख है, जिसके विषय में कहा गया है कि उसमें दो ही वर्ग है—आयं या दास। नैश नगर इस जनपद की राजवानी था, जो स्वात प्रदेश में कोहेमूर की उपत्यका में रिथत था। इसकी शासन-प्रणाली संघात्सक थी और शासन-सभा में ३०० सदस्य थे। नैश नगर-राज्य था।

१. ४-२-९८, पु० २०३।

२. रायचीषुरी: भा० हिस्ट्री ऑफ् ऐन० इण्डिया, पृ० ४४९।

३. पारसीकेषु कर्दमा नाम नदी।—अर्थशास्त्र-च्या०, २-११ तथा इण्डि० हिस्टा० क्वार्टरली, भाग ९, पृ० ३७, ३९।

४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्मिकाः।

५. इण्डियन हिस्टा० क्वा०, भाग ९, पृ० ३९।

६. योनकम्बोजेषु हे एव वण्णा अइयो चैव दासो च।

७. कैम्ब्रिज हि० ऑफ् इण्डि०, पृ० ३५३।

८. एन० ऑफ् अलेक्जेण्डर, पु० ८१।

दरद—गरंजित ने बरद, बारव, बारविका, बारक बृन्दारिका जब्दों के बारा बरद-प्रदेश से समा निकट परिकार कान्य किया है। दरब भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश के निवासी थे। महामारत में क्या, यक, यबन आदि के माय उपका उत्तरेश हैं। नत्यपुराग में दरदों का प्रदेश राज्यर, शिवपुर, उर्ख, लौरस आदि के माय मिन्छू का कहार बतावाया गया है। नहामारत और पुरारों के अनुमार थे पंचाब के समरी भाग की तथा जानि के प्रदेश के पास काव्यीर की सतर-प्रतिकार मिना के आपे प्रदेश के पास काव्यीर की सतर-प्रतिकारी मीना के आपे प्रदेश के विवासी मीने जा सकते हैं। ये प्रवेतीय लोग थे यह बात तो इनके नाम (वरद=प्रवेत) ने ही स्वप्ट है।

कारमार के इतिहास में बारवों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजनरींगणी में इसकी बार-बार क्यों है। बाज भी इनका प्रवेश दरविस्तान (जिला बरकी) कहळाता है। ग्रीक केकमों ने इन्हें विभिन्न नामों से स्मरण किया है। उबाहरणार्थ—स्ट्रेबो इन्हें बर्दड़ जिलती वहें और दियो-सीन बदेनोड़ कहने हैं।

पार या पारद—पार्व जिन्ना उत्तेख माध्यमार ने एक वार्तिक में किया है और जिनके वहाँ होनेवानी उन्तु को पार्वाप्ती कहा है, बारवों के समान ही पर्वतीय बबेर जाति के लोग थे। पुरानों और महामारत में भी इनका उत्तेख स्वा क्सरकृत जातियों के साथ हुआ है। हरिवंग (१३-७६३, ६४ मधा १४-७६५ से ८३) में दो इन्हें म्लेक्ड और दस्युतक कहा गया है। नतुस्तृति के प्रतिन क्षत्रियों को छेगी में ये कोग भी लादे हैं। पार्टिटर पारवों को बकों, करवों में बीर यक्ती कादि हैं। साम उत्तर हो को सकों, करवों में बीर यक्ती कादि हैं साथ उत्तर-एरिक्मी सीमान-प्रदेश का निवासी मानते हैं।

यदमहेत.—यवन श्रीनवंशीय जायोतियन लोगे ये जिन्हें उत्तर-परिचनी मारा के राजनीतिय इतिहास में महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिलालेखादि में इनमा उत्लेख हैं। पूर्व तीसरी शती से ईसा की दूसरी वाली तन निलदा है। सहामारत में लस्बोब शक. मह लावि लोगों के साथ ये भी कीरवों के जब से थे। प्रदेशित ने भी इन्हें जायोवनों से निरवितन गृह कहा है। प्राप्तायम के जिल्लिका काल (४६-११-१२) में बाल-यवनों की कुर और मह प्रवेशों के सम्बद्धीं के का निवासी कहा है। महामारत में इनका स्थान बंदेरी, जिराजों बीर गान्हारों के पास है।

यवन-प्रदेश की ठीक स्थिति के बारे में सभी तक विदानों में नतैक्य नहीं है। बाँ० मण्डास् कर क्षेत्र कारत की क्वार-पश्किमी सीना से मिला कोई क्षेत्र नानते हैं, दिसे डी० पू० ५५० के

१. ४-२-१२० पृ० १४१; ६-३-३४, पृ० ३२० तया ६-३-४२, पृ० ३२९१

२. द्रोणपर्द. १०-१८।

इ. इश्-४५ मे ५१।

४. एन० इण्डियन हिस्ता० द्वेडिल, पृ० २०६, २६८।

५. इन्डि॰ ऋचर- माग १, पृ॰ ३४३ से।

इ. कैन्त्रित हिस्ट्री बॉफ् इप्डि॰, मान १, पृ॰ २२५।

७. वही. पृट २७४1

८ २-४-१०, पूर ४६५।

९. चही, पृ० २९३

लगभग यवनों या ग्रीक लोगों ने वसाया होगा। पाणिनि के समय मे भारत का इस प्रदेश से घनिष्ठ सम्पर्क हो चुका था। पाणिनि के बाद कात्यायन के समय मे उनकी लिपि काफी प्रचलित हो चुकी थी और उसे यवनानी कहते थे। पतजिल ने यवनों द्वारा साकेत और मध्यमिका पर किये गये आक्रमणों की चर्चा की है। व

शकस्थान—शकों का उल्लेख पतजिल ने यवनों के साथ ही आर्यावन्तं से निरविस्त के रूप मे किया है। इनका प्रदेश शकस्थान कहा गया है। यह भारत के सीमान्त के पास का सीदिया क्षेत्र था। पेरिष्ल्स के अनुसार भारत सागर मे मिलनेवाली निर्दियों मे विशालतम सिन्धु नदी शकस्थान होकर वहती थी। इसकी राजधानी मिननगर थी और समुद्र-तट पर स्थित बारवेरियस नगर इसका सबसे वडा व्यापारिक केन्द्र था। ईसा की तीसरी शती मे शकस्थान और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ प्रदेश सेसानियन लोगों के अधिकार मे थे। ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में भी न केवल शकस्थान, अपितु कापिशी और गान्धार पर भी शकों का अधिकार था।

काइमीर—अशोक के समय में काश्मीर मौयं-साम्राज्य का था था, किन्तु पतजिल के समय में स्वतन्त्र राज्य जान पडता है। उन्होंने मद्रराज और मद्रराज्ञी के साथ काश्मीरराज और काश्मीरराज्ञी का उल्लेख किया है। काश्मीर पजाव के उत्तर में स्थित था और चारों ओर से ऊँचे-ऊँचे पर्वतों से घिराथा। उसकी राजधानी के पश्चिम ओर से वितस्ता बहुतीथी। इसकी मूमि उपजाऊ थी, जिसमें अन्न, फल और फूल खूव पैदा होते थे। ह्वेनसाग के अनुसार राज्य का घेरा ७००० ली० था।

सिन्धु—भाष्यकार ने पाणिनि-सूत्र (४-३-९३) के सिन्धु पद को चर्चा के लिए उद्वृत किया है। सिन्धु नदी के कारण इस प्रदेश का नाम सिन्धु पडा है। वैदिक काल मे यह प्रदेश घोडों के लिए प्रसिद्ध था। डॉ अग्रवाल ने इसे सिन्धु-सागर के दो-आब का प्रदेश माना है।

पारस्कर---पारस्कर देश का उल्लेख पतजिल ने किया है। यह सिन्धु-प्रदेश के यर-पारकर जिले का प्राचीन नाम था। प

सौवीर-सौवीर मे वर्त्तमान मुलतान और झालावाड़ के क्षेत्र सम्मिलित थे। " स्कन्द-

१. ४-१-४९, पृ० ६३।

२. ३-२-१११, पू० २४७।

३. ४-१-१, पृ० ११।

४. चैटर्स ऑन युवांगचांग, भाग १, पू० २६७ से ७१।

५. १-३-१०, पृ० ३६।

६. चैदिक इण्डैक्स, भाग २, पृ० ४५।

७. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पूर ५०।

८. ६-१-१५७, पू० १९४।

९. डॉ० अग्रवाल : पाणिनि, पु० ५१।

१०. रायचौषुरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पृ० ६१९।

पुराण मे मुलतान (मृलस्थान) को देविका-तट पर स्थित वतलाया है। यह वही देविका मूल (स्थान) है, जहाँ के शालि का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उद्दामा के जूनागढ-शिलालेख मे उसका एक प्रदेश के रूप मे उल्लेख है। लाँ के अनुसार सिन्धु-सौवीर नाम इस वात का शोतक है कि सौवीर सिन्धु और वितस्ता (शेलम) के बीच का प्रदेश था। कॉनघम के मत से वदरी (एडर) प्रदेश का, खम्भात की खाडी के ऊपर का क्षेत्र सौवीर कहलाता था। रीहक सौवीर की राजधानी थी, जिसका राजगृह से व्यापारिक सम्वन्य था।

पतजिल ने सीवीर गोत्रो का विशेष उल्लेख किया है। भाष्य मे भागवित्ति, तार्णविन्दव कीर फाण्टाहिति ये सौवीर गोत्रो के नाम आये है। सौवीरी स्त्रियो का भी भाष्यकार ने चार वार उल्लेख किया है।  $^{\circ}$ 

सुराष्ट्र—सुराष्ट्र का उल्लेख महामाष्य में माषा-भेद के प्रसग में हुआ है। 'इसका दूसरा नाम सुरथ भी था।' पद्मपुराण (१९०-२) के अनुसार सुराष्ट्र गुजरात के अन्तर्गत था, किन्तु भागवतपुराण में उसे स्वतन्त्र देश बतलाया है।' अर्थशास्त्र (अनु० पृ० ५०) में यहाँ के हाथी अग और कलिंग प्रदेश की अपेक्षा निम्नकोटि के बतलाये गये हैं। चन्द्रगुप्त के समय में सुराष्ट्र मौर्य-साम्राज्य का अग था और एक राष्ट्रिय वहाँ का शासन चलाता था। अशोक के समय में यह स्थानीय स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश था और तुषास्फ यहाँ का स्थानीय शासक था। वर्तमान जूनागढ या गिरिनगर सुराष्ट्र का मुख्य नगर था। शिलालेखों में इसे ऊर्जयत् भी कहा है।'

कच्छ--कच्छ की राजवानी प्रो० लैसेन के मत से कच्छेश्वर और किंन्धम के अनुसार कोटीश्वर थीं। कोटीश्वर तीर्थ-स्थान है और यहाँ वडी सख्या मे शिवल्लिंग भी प्राप्त हुए हैं। '' भाष्य मे अनेक बार कच्छ नाम आया है। यहाँ के निवासी काच्छक कहलाते थे।''

ज्ञाह्मणक—महाभाष्य मे ज्ञाह्मणक नामक जनपद का उल्लेख है। इसके निवासी ज्ञाह्मणकीय कहलाते थे। '\* ह्वेंनसाग के अनुसार सन् ६४१ ई० मे सिन्व चार भागो मे विभाजित था—जत्तर,

१. स्कन्द पु०, प्रभासक्षेत्र-माहात्म्य, अध्याय २७८।

२. ७-३-१ प्० १७१।

३. एन० ज्याँ०, पू० ५६९ तथा लाँ : हिस्टा० ज्या०, पू० २९६।

४. ४-१-९०, पूर १०८।

५. ४-२-२८, पु० १७५।

६. ४-१-१५०, पूर्व १४७।

७. २-४-६२, पृ० ४९६ आदि।

८. बा० १, पृ० २१।

९. लूडर्स लिस्ट, संख्या ११२३।

१०. १-१०-३४; १-१५-३९।

११. स्कन्दगुप्त और रुद्रदामन् के गिरनार-लेख।

१२. किन्घम: एन० ज्या०, पू० ३४६।

१३. ४-२-१३०, पू० २१७।

१४. ४-२-१०४, पु० २१३।

मध्य, निम्न तथा कच्छ । इनमें मध्य सिन्व का प्राचीन नाम ब्राह्मणक था। इसे मुस्लिम लेखको ने ब्राह्मणावाद कहा है। इस प्रदेश की राजधानी ब्राह्मणस्थलनगर थी। यह आयुध-जीवी ब्राह्मणो का जनपद था और सिकन्दर के आक्रमण के समय राजा द्वारा आत्मसमर्पण कर देने पर भी यहाँ की जनता ने उसका सामना किया था। पतजिल का अवृषलक देश भी ब्राह्मणक जनपद का ही बोधक है। उन्होंने वृषल शब्द का उपयोग सदा ही ब्राह्मण-विरोधी के रूप में किया है। सिमय ने पटलनगर और ब्राह्मणाबाद को एक ही माना है।

जनपद

शूद्ध या शौद्धायण—अवृषलक के समान अवाह्यणक भी देश का नाम था। यह देग, जैसा कि विरुद्धार्थी शब्द से स्पष्ट है, वृपल-देश होना चाहिए। एक अन्य स्थान मे भाष्य मे 'शूद्धाभीरम्' शब्द आया है, जो लों के मत से शूद्ध और आभीर दो स्वतन्त्र जातियों का वोचक है। यह शूद्ध जाति शूद्ध वर्ण से भिन्न थी, जिसका महाभारत, पुराणों तथा ग्रीक-इतिहासकारों ने वार-वार उल्लेख किया है। ये लोग वर्तमान सिन्धु के एक भाग, शूद्ध देग मे रहते थे। महाभारत मे इनका प्रदेश विनशन (पश्चिमी राजपूताना) के पास वतलाया ग्या है और मार्कण्डेयपुराण मे अपरान्त या पश्चिमदेश। ब्राह्मणकों के समान इन्होंने भी डटकर सिकन्दर का सामना किया था।

क्षुद्रक-मालव—क्षुद्रक और मालव दो स्वतन्त्र अत्रिय-जातियाँ थी। जिनके जनपद का नाम भी कमञ क्षुद्रक और मालव था। मालव के निवासी, जो अपने प्रदेश और गण के प्रति निष्ठावान् थे, मालवक कहलाते थे। मालवगण के राजपदवारियों की सन्तान मालव और उनके युवापत्य मालव्य कहे जाते थे। इसी प्रकार क्षीद्रक और क्षीद्रक्य शब्दों का व्यवहार होता था। क्षीद्रक्य और मालव्य केवल क्षत्रिय जाति के लोगों को ही कह सकते थे। उनके दास और कर्मकर क्षीद्रक और मालवक ही कहलाते थे।

मालव पहले पजान में रहते थे, किन्तु घीरे-घीरे वे उत्तरी भारत, राजपूताना, मध्य-भारत, उत्तरप्रदेश और लाट देश तक फैल गये और अन्त में स्थिर रूप से वर्तमान मालना में वस गये।

मालवो को सिकन्दर के इतिहासकारो ने मल्लोई, मल्ली या मल्लाइ कहा है और इनके

१. किंनघम: एन० ज्या०, पृ० ३०६ से ३१८।

२. १-४-१, प्० १०७।

३. अर्ली हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पु० १०७।

४. १-४-१, पुर १०७।

५. १-२-७२, पृ० ६०७।

६. शूद्राभीरम् प्रतिद्वेषाद् यत्र नष्टा सरस्वती।--महा० ९-३७-१।

७. लॉ:ट्राइब्स इन एन० इण्डिया, पु० ३५२।

८. ४-२-४५, पु० १८२-८३।

९. ४-२-१०४, पृ० २०९ तथा इदं तींह सीद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यमिति । अत्रापि भीद्रक्यः मालव्य इति नैतत्तेषां वासे वा भवित कर्मकरे वा । किर्ताह् ? तेषामेव कस्मिश्चित् ।——
४-१-१६८, पृ० १६२ ।

साय क्षुद्रक लोगो (Oxvdrakai Sudracae Hidrakai) का भी नाम लिया है। स्मिय के अनुसार ये लोग झेलम<sup>8</sup> और चेनाव के सगम के नीचे, अर्थात् झग जिले तया माण्टगोमरी जिले के एक भाग मे रहते थे। मैकिण्डिल का मत है कि इनका जनपद इससे वडा या और उसमे चेनाव तथा रावी का वर्तमान दोआव तथा चेनाव-सिन्धु के सगम तक का प्रदेश सिम्मिलित था। इसमे वर्त्तमान मुलतान जिला तथा माण्टगोमरी का कुछ भाग आता है। रायचौद्यरी इन्हें रावी की निम्न घाटी मे इस नदी के दोनो तटी पर बसे मानते हैं।

क्षुद्रको और मालवो का सयुक्त सेना-सगठन था, जिसे भाष्यकार ने क्षौद्रक-मालही मेना कहा है। यह शब्द सेना का ही वाचक था। क्षुद्रक मालवो से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वस्तु है क्षौद्रक-मालवक कही जाती थी, ये दोनो सघ आयुघजीवो थे। इमिल्लिए इनको सेना स्वभावत विलिष्ठ थी। यह वात इनके द्वारा सिकन्दर के विख्द किये गये युद्धों से स्पष्ट है। इन युद्धों में दोनो सघों की सेनाएँ सयुक्त रूप से लड़ी थी। इन सेनाओं से हुए युद्ध के विषय में ग्रीक इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। किट्यस का कहना है कि इस सयुक्त सेना का सेनापित एक क्षुद्रक योद्धा था। डियोडोरस का मत है कि सेनापित-निर्वाचन के विषय में क्षुद्रकों और मालवों में मतैक्य नहीं पाने के कारण ही सयुक्त रूप से न लड़ सके। एरियन के विचार से मतभेद नहीं था, किन्तु सिकन्दर ने आक्रमण इतनी अप्रत्याशित शीघ्रता से कर दिया कि उन्हें सेना को सयुक्त करने का अवकाश ही न मिल पाया। मालव और क्षुद्रक वार-वार पीछे हटकर भी सिकन्दर से लड़ते रहें।

भाष्यकार ने एकाकी क्षुद्रको की विजय का तीन वार उल्लेख किया है। भाष्य का यह कथन मिथ्या गौरव का द्योतक नही है, अपितु प्रचलित भारतीय धारणा का अभिव्यजक है। उन्होंने इस बहुस्यात वाक्य को एकाकी का अर्थ असहाय बतलाने के लिए उद्धृत किया है। क्षुद्रको के साथ सिकन्दर का यह अन्तिम युद्ध था, जिसमे सिकन्दर गम्भीर रूप से घायल होकर वापस लीट पढ़ा था। यह क्षुद्रको की निश्चित विजय थी। इस युद्ध मे चाहे अप्रत्याशित आक्रमण के कारण हो, चाहे मतभेद के कारण, मालवो की सेना क्षुद्रको के साथ नहीं थी। द्वितीय कारण अधिक ठीक जान पडता है। एरियन और प्लुटाक यह युद्ध मालवो के साथ और कटियस तथा डियोडीरस क्षुद्रको के साथ मानते हैं। भाष्य के कथन के सन्दर्भ मे द्वितीय मत ही सही जान पडता है।

युद्ध के बाद भी मालव पजाब मे बने रहे। बाद मे वे राजपूताना मे आकर जयपुर के पास बस गये। कोटा से लगभग ४५ मील दूर नगरस्थान मे इनके बहुत-से सिक्के मिले हैं, जिन

१. जर्नल ऑफ् रॉयल एशि० सो०, १९०३, पु० ६३१।

२. इनवेजन ऑफ् इण्डि०, यू० ३५७।

३. पालि० हि० ऑफ् ऐन० इण्डि०, पू० २०२।

४. मैकिण्डल:इनवेजन ऑफ् इण्डि०, पृ० २३६, १५०, ३५१।

५. १-१-२४ पृ० २१६; १-४-२१ पृ० १५० तथा ५-३-५२, पृ० ४४३।

६ इनवेजन ऑफ इण्डिया, पु० ३५१।

७. १-१-३४, पू० २१६।

पर 'मालवाना जय.' अंकित है। कर्निचम के मत से ये सिक्के २५० ई० पू० :से २५० ई० तक के है।'

पुरु—पुरु देश के राजा को भाष्यकार ने पौरव कहा है। पुरुषों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वाद में, इनकी परम्परा विस्मृत-सी हो गई और फिर महाभारत में ययाति और श्रीमण्डा के पुत्र के रूप में पुरु के दर्शन होते हैं। प्राचीन पुरु सिन्तु के पश्चिम में रहते थे, किन्तु वाद में वे सरस्वती नदी के चारों ओर प्राच्य देश में भी मिलते हैं। ओल्डेनवर्ग के अनुसार पुरु लोग आगे चलकर कुरु लोगों में सम्मिलित हो गये, जिस प्रकार तुर्वस और किवि लोग पचालों में विलीन हो गये थे, इसीलिए वैदिक काल के वाद उनका पृथक् पता नहीं चलता। ऋग्वेद में पुरुषों को जिस सरस्वती के किनारे बताया गया है, वह जिमर के मत से सिन्तु ही है।

शिवि — शिवि लोगो का विषय (लिंकित प्रदेश) 'शिवय' या शैवदेश कहलाता था। शिवि लोग सम्भवत. वे ही थे, जिनका नाम ऋग्वेद (७-१८-७) मे आया है और जिनके सहित १० जातियों से सुदास के युद्ध का वर्णन मिलता है। ग्रीक लेखकों ने इन्हें सिवइ या सिवोइ कहा है और अकेसाइन्स (ऋग्० असिवनी) या चन्द्रमागा और सिन्धु के मध्यवर्त्ती देश का निवासी वतलाया है। "

शिवियों की राजधानी शिवपुर थी, जिसका उल्लेख पतजिल ने किया है। उन्होंने इसे जवीच्य ग्राम कहा है और इसके निवासी को शैवपर। यह शिवपुर मूलत. शिविपुर था। इसी का उल्लेख शारकोट के शिलालेख में हुआ है। शारकोट का टीला ही प्राचीन शिवियों की राजवानी शिविपुर था और पजाव में झग-क्षेत्र में इरावती और चन्द्रभागा के बीच ये लोग रहते थे।

शिवियों में कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर पजाब और राजपूताना चलें गये जान पडते हैं। 'उत्तर पजाब में भी उनके एक जनपद का पता चलता है, जिसका मुख्य नगर अरिट्ठपुर (अरिष्टपुर) थां। इसे टालेमी ने अरिस्टोसेयरा कहा है। सभवत. इसी का दूसरा नाम द्वारावती था। 'शिवियों की दूसरी शाखा राजपूताना में चित्तौड़ के पास जा बसी। यहाँ इनकी राजवानी जेतुतर थी, जिसे श्री एन् ० एल् ० दे नागरी मानते हैं। यह स्थान चित्तौड़ से ११ मील उत्तर में है।

१. आर्कि० सर्वे रिपोर्ट, भाग ६-१८७१-७३, पू० ७२ से।

<sup>₹.</sup> ४-१-१६८, पृ० १६३।

३. बैदिक इण्डे०, भाग २, पू० १३।

४. मैक्समूलर: सेकेंड बुक्स ऑफ् ईस्ट, ३२-३९८।

५. वै० इण्डे०, भाग २, पू० १२।

६. ४-२-५२ पृ० १८४।

७. ऐरियन: इण्डिका ५-१२ तथा डियोडोरस १७-९६।

C. 8-7-908, 90 7041

९. एपि० इण्डि० १९२१, पृ० १६।

१०. शिविजातक, सं० ४९९, उम्मदन्ती जातक, सं० ५२७, वेस्सन्तर जातक, सं० ५४७।

११. दे० ज्या० डिक्झ०, पू० ८१।

यही पतजिल की मध्यमिका है। इस स्थान पर जो सिक्के मिले हैं, जनपर 'मज्झिमिकाय सिविजनपदस्स' लिखा हुआ है जिससे सिद्ध होता है कि शिवियो का जनपद चित्तौड की मध्यमिका नगरी के चारो ओर था। जिसमे शिवि-राज ने प्रजा के कहने से अपने युवराज वेस्सन्तर को देश से निकाल दिया था। वाद में वडने-वडते शिवि लोग दक्षिण तक पहुँच गये। प्राचीन चोल-राजवश शिवि हो था। वाराह-मिहिर की वृहत्सिह्ता में दक्षिण देश में जिस शिविका देश का उल्लेख है, यह इन शिवियो का ही स्थान जान पडता है।

पांजिटर के अनुसार ये लोग एक समय जगीनर में रहते थे और वाद में इनके राजा शिवि उगीनर तथा उनके चार पुत्रों ने वृषदर्भ, सुवार, केकय और मद्रक जननदों पर भी आधिपत्य कर लिया था। इस प्रकार उत्तर पश्चिम कोने को छोडकर गेप सारे पजाब पर इनका गासन रहा।

बसाति—भाष्य में शिवि या शैवदेश के साथ ही 'वासात' या 'वसातय' देश का नाम बाया है। यह वसाति जाति का विषय (अधिकृत देश) था। ये छोग भी चेनाव और सिन्धु के सगम के पास चेनाव के निचले प्रदेश में रहते थे।

दार्दं कम्बोज से ही फूटकर पृथक् जनपद वना था। स्ट्रेनो के सत से इसके अलार्त के क्षेत्रम और चेनाव के बीच का सारा निम्न तथा मध्यवर्त्ती पर्वतीय क्षेत्र था। यह तक्षिण से ऊपर की ओर पर्वतो के मीतर का प्रदेश था। मीटे तौर पर इसमे पुच तथा पड़ोस के कुछ काश्मीरी जिले और सीमा-प्रान्त के हजारा जिले का कुछ भाग गामिल था। सिकन्दर के आक्रमण के समय यहाँ अभिसार का गासन था। इसकी तथा पुरु की तक्षिणल से कट्टर शत्रुता थी। जब सिकन्दर इसकी ओर बढा, तब इसने आत्मसमर्पण का सवाद कहला भेजा, किन्तु जब वह पुरु से छड़ने लगा, तब अभिसार ने भी पुरु का साथ दिया। अभिसार को कई इतिहासकारों ने दार्वीभिसार मी लिला है। महाभारत मे दार्दी का उल्लेख त्रिगर्त्ती तथा दरदो एव अन्य उत्तरी पजाब की जातियों के साथ हआ है। काशिकाकार ने दार्व और अभिसार को पृथक् जनपद माना है।

केकय-केकय-प्रदेश के निवासियों को भाष्य में कैकेय कहा है। प्राचीन केकय विपाश से प्रारम्भ होकर गन्वार की सीमा तक विस्तृत था। वर्तमान झेलम, ब्राहपुर और गुजरात के जिले इसके अन्तर्गत थे। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में शक, हूण, कम्बोज और वाह्निक-प्रदेश के उत्तर भाग में इसकी स्थिति बतलाई है। महामारत में उसका नाम प्राय वाह्निक और पुराणों में मद्र के साथ आया है। पौराणिक परम्परा के अनुसार कैकेय लोग अनु (अनार्यजाति)

१. पालि० हिस्ट्री ऑफ् ऐन० इण्डि०, पू० २०५ तथा कीलहाने : लिस्ट ऑफ् सर्वने इस्किन्शनस्त स०, ६८५।

२. पालि० हिस्ट्री ऑफ् एन० इन०, पृ० २५७।

३. इनवे० ऑफ सलेक०, पु० ११२।

४. वही।

५. वही।

६. ४-२-१२४, १२५।

७. रामायण, अयो० काण्ड, ६८-१९ से २२।

के वशज थे। ऋग्वेद (८-७४) से अनुमान होता है कि अनु लोग पहले उसी प्रदेश मे रहते थे, जहाँ वाद मे कैकेय लोग बस गये।

केकय के सर्वप्रथम राजा अञ्चपित का उल्लेख प्राप्त है। यह अश्वपित अनेक ब्राह्मणो के धर्मोपदेष्टा थे। इनकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। किनिधम झेलम-तट पर स्थित जलालपुर को ही प्राचीन गिरिव्रज या राजगृह मानते है।

पुराणों मे कँकेयो का शिवि-उशीनरों से घनिष्ठ सम्बन्ध वतलाया है। ये शिवि-उशीनर के चार पुत्रों में से एक के वशज थे।

मद्र—मद्र देश वर्तमान स्यालकोट तथा रावीं और चेनाव निदयों के मध्यवर्तीं एवं समीप-वर्ती प्रदेश का नाम था। मद्र वाहीक देश का एक भाग था। यह पूर्व और अपर दो भागों में विभाजित था। पूर्व (पूर्वी) मद्र रावीं से चेनाव तक और अपर (पिश्वमी) मद्र चेनाव से झेलम तक फैला था। इसकी राजधानी साकल थी, जो स्यालकोट का प्राचीन नाम है। भाद्र प्राचीन वैदिक कालीन क्षत्रिय जाति के वगज थे। ज्यापारिक दृष्टि से यह प्रदेश महत्त्वपूर्ण था। ३२६ ई० पू० में यह प्रदेश सिकन्दर के अधिकार में आया। ईसा की प्रथम शताब्दी में उस पर मिना-एडर (मिलिन्द) का शासन था। भाष्य में मद्रराज और मद्रराजी का उल्लेख है। उसमें भिद्रों का राजा शब्द भी आया है। मद्र में जी की उपज अधिक थी। भाष्य से अनुमान होता है कि मद्र और उशीनर की भूम उपज की दृष्टि से समान थी। मद्र के किसी ह्रद से भाष्यकार परिचित थे। मद्र के निवासी को मद्रक कहते थे। मद्र या मद्र के राजा के प्रति भक्ति (निष्ठा) रखनेवाला भी मद्रक कहलाता था। भ

उशीनर—उशीनर कुरू-प्रदेश के उत्तर मे था। गोपय-बाह्मण (२-९) मे उशीनरो को उत्तरीय कहा है। ऐतरेय (८-१४) ब्राह्मण कुरू-पाचालों को वश और उशीनरो के साथ मध्यदेश में साथ-साथ रहते वतलाया है। पतजिल ने मद्रों के साथ वार-वार उशीनरों का उल्लेख किया है। इससे ये पडोसी जान पडते हैं। उशीनर की वनी कन्याएँ भाज्यकार के समय मे प्रसिद्ध थी, यहाँतक कि वहाँ की वनी कन्याओं के नाम तक बनानेवाले परिवारों के आवार पर प्रसिद्ध थे। यथा—सौशमिकन्यम्, आहवरकन्थम् आदि। ये नाम विशेष प्रकार की कन्याओं के थे।

१. शत० ब्रा० १०-६-१-२, छान्दो०उप०, ५-११-४।

२. रामायण, अयो० ६७-७, ६८-२२।

३ कनिंघम: आर्कि० सर्वे रि०, भाग २।

४. बायुपु०, अ० ९९; मत्स्यपु०, अ० ४८; विष्णुपु० ४-१८।

५. महाभारत, २-११९६ तथा ८-२०३३।

६. ४-१-१, पृ० ११।

७. २-१-२, पृ० २६३।

८. ४-१-९०, पू० ११०।

९. ४-३-१०, पृ० २४६।

१०. ४-१-९०, पृ० ११०; १-३-६२; पृ० ७८; ६-३-४४, पृ० ३१४; ७-१-७४, प्० ७०।

पाणिनि-सूत्रो (४-२-११७-११८) से पता चलता है कि उद्योनर वाहीक के अन्तर्गत था। उन्होंने उजीनर के अन्तर्गत वाहीक ग्राम वतलाये है। इस प्रकार केकय, उशीनर और मद्र तीनो वाहीक के ही भाग मालूम होते है। इनमे केकय झेलम और चेनाव के वीच मे, मद्र चेनाव और रावी के मध्य मे उत्तरी भाग मे तथा उशीनर दक्षिणी भाग मे था।

वाहीक—यह प्रदेश वाह्नीक से भिन्न था। कर्णपर्व (अ० ४४, क्लोक १० तथा १७) मे कहा है— गाकल नामनगरमापगा नाम निम्नुगा। जात्तिका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम्॥ इससे स्पष्ट है कि वाहीको को जात्तिक (जाट १) भी कहते थे। इनकी राजवानी शाकल या स्यालकोट थी। यह राजा मिलिन्द की भी राजधानी थी। वाहीको के वृत्त को महाभारतकार ने निन्दित कहा है। भाष्यकार ने वाहीक की व्युत्पत्ति विह से मानकर उसे आर्यावत्तं से वाह्म-प्रदेश वतलाया है। काशिकाकार ने शाकल को वाहीक ग्राम कहा है। भाष्यकार ने वाहीक ग्रामों में आरात्, कास्तीर, दासरूप्य, शाकल, सीसुक, पातानप्रस्य, नान्दीपुर, कौकुडीवह और मौज का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वाहीक विशाल एव समृद्ध प्रदेश था। यह प्रदेश आर्यावर्त्त से वाह्य, किन्तु उससे सटा हुआ होगा। अन्यथा, मध्यदेशीय पतजिल को उसके गाँवों की इतनी अधिक जानकारी न होती। भाष्यकार ने शाकल को भी ग्राम कहा है, जिससे अनुमान होता है कि शेष ग्रामों की स्थित शाकल के समान ही वडे कस्वो-जैसी होगी। पूर्वी पजाब वाहीक-प्रदेश था। पाँचनद पाच निदयों का प्रदेश था। इसमें वर्त्तमान पजाब का सारा प्रदेश आ जाता है। राजनीतिक दृष्टि से पाचनद और वाहीक कभी इकाई नहीं रहे। भाष्यकार ने लोक-व्यवहार की दृष्टि से ही वाहीक और पाचनद प्रदेशों का उल्लेख किया है, जनपद के रूप में नहीं।

अम्बर्ध्य—इन्हें ग्रीक लोगों ने अवस्तनोइ या अम्बस्तइ कहा है। ये चेनाव के निचले भाग में रहते थे। ये लोग ऐतरेय ब्राह्मण के समय में ही पजाव में वस गये थे। महाभारत में इनका स्थान उत्तर-पश्चिम भारत वतलाया गया है। पाजिटर के अनुसार ये पजाव के पूर्वीय अचल में वसे हुए थे और इनका शिवियों तथा यौधेयों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्मवत, वाद में ये लोग नर्मदा के उद्गम-स्थल में कल पर्वत के पास चले गये। भाष्यकार ने अम्बष्ठ-प्रदेश के निवासी पुरुषों को आम्बष्ट्य और स्त्रियों को आम्बष्ट्या कहा है।

१. ४-१-८५, पृ० ९५ ।

२. ४-२-११७।

इ. ४-२-१०४, पू० २०५ से २१२ तथा ४-२-१२४, पू० २१५।

४. ८-१-१२, पूर्व २७३; ८-३-८२, पूर्व ४५८।

५. ऐत० जा०, ७-२१-३।

६. एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडि०, पृ० १०९-२६४।

७. लॉ : ट्राइब्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९७, ३७४।

८. ४-१-१७०, पृ० १६३; ३-१-३, पृ० १९।

त्रिगर्त-भाष्यकार ने त्रिगर्त-निवासी त्रैगर्त्तकों को क्षत्रिय कहा है। त्रिगर्त्त का उल्लेख यौबेयादि गण में भी है। ये लोक आयुषजीवी थे। कौण्डोपरथ, दाण्डकि, कौटिकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त और जानिक या जालिक इन छह आयुषजीवी सघो का एक महासघ था। इनमें छठा सघ त्रिगर्तों का था। व

त्रिगतों को महाभारत (समा प० ५२-१४, १५ तया द्रोण प० १८-१६) मे पंजाव का और राजतरिगणी (५-१४४) में काश्मीर के समीप का वतलाया है। हेमचन्द्र के अभिवान-चिन्तामणि में त्रिगत्तं और जालन्घर पर्यायवाची कहे गये है। कैनिचम ने कॉगड़ा-क्षेत्र को, जो जालन्घर में चम्व पर्वत-श्रेणी और व्यास के उत्तरी मार्ग के बीच में है, प्राचीन त्रिगत्तं माना है। यह पुराणों के अनुकूल है, जिनमें त्रिगत्तों को पर्वतीय जाति कहा है। वास्तव में त्रिगत्तं सतलज और राबी के बीच का प्रदेश था। कॉगड़ा इसके अन्तर्गत था और इसकी केन्द्रीय नगरी जालन्घर थी। विगत्तं नाम रावी, व्यास और सतलज इन तीन निदयों के कछार में स्थित होने के कारण पढ़ा था। इस प्रकार के गत्तीन्त नाम रखने की प्रथा जान पड़ती है। यथा—स्वाविद्गत्तं, वृक्तगत्तं आदि।

विगर्त्त प्रायः अनावृष्टि से पीडित रहता था। महाभारत (२-४८-१३) मे भी त्रिगर्त्त मे अनावृष्टि का विशद वर्णन है। इस सन्दर्भ मे भाष्यकार का यह कथन है कि वादल केवल त्रिगर्त्त को छोडकर अन्य सब स्थानों से बरस गया, विशेष महत्त्व रखता है।

साल्व—४-२-१३३ सूत्र के भाष्य मे कई बार साल्व का उल्लेख है। सूत्र ४-१-१७३ से पता चलता है कि साल्व के अनेक अवयव थे। पाणिनि ने साल्वेय का भी उल्लेख किया है, जो राजिवशेप तथा देशिवशेप का चोतक है (४-१-१६९)। काशिकाकार (४-१-१७३) ने साल्वेय और साल्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए वतलाया है कि साल्वा एक अत्रिया का नाम था, उसकी सन्तान सल्वेय और साल्व कहलाई। उनके निवास का नाम साल्व जनपद हुआ। इस जनपद के उदुम्बर, तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भुलिंग एव अरदण्ड ये छह अवयव थे। इनमे रहनेवाले लोग अत्रिय-वृत्ति, अर्थात् आयुधजीवी थे, जो साल्वक कहलाते थे। पाणिनि ने साल्वको की हर शारीरिक चेप्टा को भी साल्वक नाम दिया है। कच्छ, सिन्बु, वर्णु गान्धार, मजुमत्, कम्बोज, काइमीर, साल्व, कुरु, रकु आदि कच्छादि देशो के पहनाव-ओढ़ाव, वोलचाल, खान-पान के

१. ४-२-१०४, पृ० २०९ तया ४-२-१३७, प्० २१८।

२. ५-३-११७।

३. येषामायुषजीविनां सङ्घानां षडन्तवर्गास्तत्र त्रिगत्तंः षष्ठः। त्रिगत्तंः षष्ठो येषां ते त्रिगर्त्तषष्ठा इत्युच्यन्ते। तेषु चेयं स्मृतिः आहुस्त्रिगर्त्तं षष्ठांस्तु कौण्डोपरयदाण्डिकिकौप्ट-किर्जालमानिश्च ब्रह्मगुप्तोथ जानिकः ।— ५-३-११६ का०।

४. जालन्धरास्त्रिगर्ताः स्युः।--अभि० चि०, ४-२४।

५. कनियम: आर्कि० सर्वे रि० भाग ५, पु० १४८।

६. एपि० इण्डि०, भाग १, पूर १०२, ११६।

७. ८-१-५, पू० २७०।

अपने-अपने अलग-अलग टग ये और उन में अलग-अलग नाम भी थे। उदाहरणार्थ—काच्छक भार गर्र र्ल फान्छिपी चटा या नैस्यिकी चूडा, माल्यक हसित या जिलान टन सदकी अपनी-अपनी विदेषताएँ थीं। माल्य-अनपद उन गयके अनिरिक्त तीन और दातों के लिए भी प्रमिद्ध था—पटाति मैनिक, बैल और याग् भे माल्य का पदाति मान्य ही कहलाना था, माल्यक नहीं। बैल को साल्यक और यदागु को माल्यिस कहने थे।

सान्व वा गवप्रयम उन्केर गोपथ-ब्राह्मण में (१-२-९) मिलता है। माहय नमबत जग भ्भाग का नाम था, जिने अब अलबर-राज्य वहा जाना है। महाभारत (बनपर्व अ० १४) के अनुनार नाहब को राजधानी नाहबपुर थी. जिने मीमण नार माँ वहते थे। काशिकातार ने नाहब-जनपद में बैधूमानी नगरी का नाम दिया है जिल्ला निर्माण विद्यमानि ने रिया था। जिल्लाकाल के मत से नाह्य अखन्त प्राचीन जाति थी जो बलूचिन्नान और निन्य होती हुई पश्चिम ने बाई की और राजस्थान से बम गई। ये शाहबना-गिरि के रूप में, जो हाला पर्वत का प्राचीन नाम है और जिसका परिण्यन गांगिनि ने किंगुक्तादि गण (६-३-११७) में किया है, अने स्मृति-चिह्न पीठे छोड आपे थे।

उदुम्बर--उदुम्बर साल्व मा एवं अवयव या जिमका राजा ऑदुम्बरि व्हलाना था। भाष्य में उदुम्बर देश में बहनेवाकी नदीं का नाम उदुम्बरावती बनकाया है। नभाषवें (२-१८६९) में उदुम्बरों का न्यान नव्यदेश बतकाया है। मार्ज्य उपपुराण (१०८-९) में उदुम्बरों का उत्केष कार्षजलों, जुग्वास्थी और गजाह्नयों के साथ हुआ है। इनमें गजाह्नय कोन तो हान्निनपुर में जीर कुरवास्थ भी किमी-न-किमी प्रकार बुख्शों में सम्यद गहे होंगे। इसमें अनुमान होता है कि ये कोन भी बुख-प्रदेश के ममीप ही वहीं गहे होंगे। पताब ने वर्गगड़ा जिले में इनके निकने मिक जाने में अब उनना निश्चितप्राय हो गया है कि उदुम्बर देश गवी और ब्यान के बीच कांगड़ा घाटों तथा ग्रदामपुर जिले के पठानकोट के हो पाम पड़ोत का प्रदेश या और यही होकर बहनेवाकी कोई नदी उदुम्बरावती कहलाती थी। भाष्य में मशकावती के माय उदुम्बरावती का नाम अबुनवरावती का नाम उदुम्बरावती था, जिमके कारण ही इसके पाम में बहनेवाली नदी का नाम उदुन्वरावती पड़ा।

युगन्धर--युगन्धर देश के मनुष्य को योगन्धर या योगन्धरक कहते थे। ' जुगन्धर का-राजा योगन्धरि कहलाता था। डॉ॰ अप्रवाल ने जर्नल एनियाटिक (Journal Asianc

१. ४-२-१३४।

<sup>2.</sup> ४-२-१३५, ३६1

३. क्रनिवम : आर्कि० सर्वे रि०, भाग २०, पृ० १२०।

<sup>8. 8-7-0</sup>E1

५. पाणिनि, पु० ५५।

६. २-४-५८, पृ० ४९३ तथा ६-३-१११, पृ० ३६२।

७. ४-२-७१, पू० १९४।

८ ४-२-१३०, प० २१७।

१९२९,पृ०३११-१४) मे उंद्वृत एक वैदिक मंत्र (जिसका वेद और सख्या नहीं दी गई है) के आवार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि युगन्धर यमुना के क्षेत्र मे कही था और इस प्रकार यमुना के ऊपरी भाग तथा सरस्वती के बीच अम्बाला जिले मे उसे मान लिया है। उनके अनुसार जगावरी युगन्धर का अपभ्रश्च माना जा सकता है। श्रीविमल्चरण ला का अनुमान है कि दक्षिणी पजाव की पुरानी जीद रियासत ही युगन्धर-जनपद थी। महामारत (३-१२९-९) मे युगन्धर को कुरु-क्षेत्र का प्रवेश-द्वार कहा है। काशिका के अनुसार युगन्धर साल्वो के अविकार मे था और साल्वा-वयव गिना जाता था।

स्रुच्न (१)—स्रुच्न थानेक्वर से लगभग ४० मील की दूरी पर छोटा-सा जनपद था, जिसका घेरा लगभग १०० मील था। यह पूर्व की ओर गगातट और उत्तर मे ऊँचे पर्वतो की श्रेणी तक विस्तृत था। यमुना इसके बीच से होकर वहती थी। कांनघम के अनुसार सिरमोर की पहाडियो और गगा के वीच का प्रदेश तथा गढवाल का पहाडी क्षेत्र भी इसके अल्तार्गत था। ह्वेनसाग ने इसे सु-लुकिन-नो कहा है। सुच्न की राजधानी भी लुच्न थी, जिसे आज भी सुध कहते है। सुच्न मे रहनेवाले सौच्न कहलाते थे। भाष्य मे सौच्नी स्त्रियो का आदरपूर्वक उल्लेख है। भाष्यकार सुच्न जनपद, सुच्न नगर, उसको जानेवाले मार्ग तथा वहाँ की सुख-समृद्धि से सुपरिचित थे।

अजमीढ—-भाष्य के अनुसार यह एक जनपद था। काश्विकाकार ने इसे जनपदाविष्ठ, अर्थात् वढे जनपद का एक अवयव कहा है। समव है, महाभारत के सुप्रसिद्ध अजमीढ-परिवार से इसका कोई सम्बन्ध हो। ऋग्वेद (७-१८-६९) में अज लोगों का उल्लेख है, जिन्हें तृत्सु और सुदासजनों ने पराजित किया था। ऋग् (६-४४-६) में अजमीढ के वशजों आजमीढों की भी चर्चा है। सम्भव है, इन प्रदेशों और नगरों का सम्बन्ध अजों और आजमीढों से हो।

अजन-द--- इसका उल्लेख अजमीढ के ही साथ हुआ है। इसे भी काशिका ने जनपदाविध कहा है।

नीप--नीप का राजा नैप्य कहलाता था।°

निचक—निचक के राजा को नैचक्य कहते थे। नीप के समान इसके क्षेत्र के विषय में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

१. इण्डिया एज नोन दु पाणिनि, पृ० ५५ तथा पृ० ५७।

२. किनघम: एन० ज्या०, पृ० ३९५ से ९९।

३. ४-३-२५, पृ० २३१; ४-३-१२, पृ० २५१; ६-३-४२, पृ० ३२७।

४. ४-१-१७०, पृ० १६३।

<sup>4. 8-7-8741</sup> 

६. वही।

७. ४-१-१७०, पू० १६३।

८. वही।

बुध-स्थ जनस्य के राजा को बोधि कहने थे। भाष्य में उद्गुन्वर के माय भी बुध का स्केत्व है। बुध के राजा नया उस राज के अण्य बोनों को हो बोधि कहने थे। बोधि चेगों की क्यों महाम्मरन और रामादरा में भी आई है। बीधि बीध मीध लाँ के मन से ये लोग प्रवीपंजाव में किमों स्थान में रहने थे।

ति<u>स्</u>य--तिस्उ मा नियामी वैस्थित महलाता था।

मारुक्ति—मारुक्त् कोगो का निवास-देश मारुक्ति था। यह पर्वतीय प्रदेश था और कर्नमान मनाक्त (उत्तर-मिक्ति सीमाप्रदेश) का पहाड़ों क्षेत्र था।

इनो प्रकार द्वीरावनीक और त्रीरावतीक देश दरावती की दो या तीन घाराओं के वीच दमें हुए देशों के नाम थे। भाष्य का निर्मेदेश सम्भवन देश-सामान्य का दोवक है। काशिका में चित्रक्तितया अन्तर्येत जनपदों का नाम आग है। किन्तु, इनकी स्थिति के विषय में बुछ ज्ञान नहीं है। अन्तर्येन वाशिका के अनुमार ही वाहीक देश का एक माग था। दमें पाणिनि ने भी देश कहा है. किन्तु भाष्यकार इसके विषय में मीन हैं।

हुरू—हुरु लोगो ना जनप्ट जिसमें हुरुक्षेत्र या शनेश्वर, सीनपन, अमीन, कर्नाल, पानीपत और पाम-पड़ीम का क्षेत्र सन्मिलिन या कुरु कर्लाता था। इनकी मीमा उत्तर में स्रस्किती और विकास में कृष्ट्वती नहीं थी। इसका विस्तार ९०० मील था। और राजवानी इस्त्रस्य थी। इस्त्रस्य का क्षेत्रपण २१ मील था।

कुर जनपट के हो मान दे— उत्तर हुट और दक्षिण कुर । जिसर (वैदि० इन०, भाग १, पृ०८४) के अनुमार उत्तर हुट कार्य्मार के किसी मान की कहने थे। कुर राष्ट्र की स्थापना के विज्य में कहा जाना है कि करकर्ती समाद मान्याता ने पूर्व बिदेह अपर गोपान और उत्तर कुर को विजित किया। विजय के बाद जब वे उत्तर कुर से कीट रहेथे तब उन देश के बहुत-से निवासी मान्याता के पीछे-पीछे चले आदे। जम्बूद्दीप में जिस स्थान पर वे कोग वस गये, वही कुर राष्ट्र कहलाने खना "

हुर जननद का राजा मी कुर कहलाता था। माध्यकार ने नकुल, सहदेव और मीनसेन को हुर कहा है।" कुर में रहनेदाले कारण या कौरवक कहलाते थे।" कुर-वंग की पुरुष-सन्तान की

१. वही।

२. २-४-५८, पृ० ४९३।

३. मनापर्व, १३-५९० तया भीष्मपर्व, ९-३४७; अयो० का० १२०-१५।

४. ४-२-१०४, वृ० २१३।

५. ४-२-७२, वृ० १९५।

इ. पृ० १०७।

७. ३-२-४८, पू० २१७।

८. इ-इ-४१ तया ३-३-७८।

९. नातक ५३७ तथा बोधिसत्त्वावदानकत्पलता।—पल्लव ३ तया ६४।

१०. प्रपञ्चसूदनी, १-२२५, २६।

११. ४-१-११४, पू० १३९।

कौरव्य और स्त्री-अपत्य को कौरव्यायणी कहते थे। माध्य मे अनेक बार कुरू-प्रदेश तथा कुरुजनो का उल्लेख हुआ है। मथुरा और कुरु के वड़े मथुर सम्बन्ध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कुरु तीन भागो मे विभाजित था—कुरुक्षेत्र, कुरुदेश और कुरुजागळ। कुरुक्षेत्र मे यमुना के पिट्चिम का सम्पूर्ण प्रदेश था। इसमे सरस्वती और दृषद्वती के बीच की उपजाऊ मूमि सम्मिलत थी। यह प्रदेश पित्र धर्म-क्षेत्र माना जाता था। गगा और यमुना की मध्यवर्त्ती भूमि कुरुदेश कही जाती थी। कुरुजागळ ऊपर जगळ-भाग था, जो गगा और उत्तर पचाल के बीच काम्यक वन तक फैला हुआ था। कुरु की राजधानी हास्तिनपुर थी, जो गगा के तट पर बसी हुई थी।

पतालल ने भी पचाल के दो भाग वतलाये है—पूर्व और उत्तर। भाष्यकार से अपने कथन को तीन वार दुहराया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में पचाल के ये ही विभाग प्रसिद्ध थे। भाष्यकार इस प्रदेश से बहुत निकट रूप में परिचित भी थे, यह वात उनके अनेक उल्लेखों से स्पष्ट है। उन्होंने इस जनपद को सुभिक्ष, सम्पन्नपानीय तथा बहुमाल्यफल कहा है। पचाल राजतन्त्र जनपद था। उत्तर काल में जिस प्रकार कुर-प्रदेश में सब-शासन बन गया, उस प्रकार पचाल में नहीं वन सका। कौटिल्य ने कुरुओं को 'राजशब्दोपजीविन' कहा है। । ।

<sup>2.</sup> x-2-29, go xx1

२. ४-१-१४, पू० ३४।

३. महाभारत, आदिपर्व, ९-४३३७-४०।

४. बनपर्व, १३३-५०७१, ७८; ८०८३, ७६।

५. रामा०, अयो० का०, अ० १२२। सभापर्व, १९-७९३, ९४।

६. २-१-१६, प्० २७३।

७. क्तियम: एन० ज्या०, पू० ३६०।

८. रैप्सन: एन० इण्डिया, पृ० १६७।

९. सा० १, पू० २७, ४-३-१५५, पू० २६५;५-१-११५, पू० ३४७।

१०. १-२-५२, पृ० ५५४।

११. अर्थशास्त्र, अनु० शामशास्त्री, पृ० ४५५।

भाष्य मे सुपचाल, अर्घपचाल और पूर्वपचाल के निवासी को क्रमश सुपाचालक, अर्घपाचालक और पूर्वपाचालक कहा है और वहाँ के एक शासक ब्रह्मदत्त का उल्लेख किया है।

रकु—रकु-प्रदेश में रहनेवालों को राकवक कहते थे। पाणिनि के अनुसार इस देश की मनुष्य से भिन्न वस्तुओं को राकवक या राकवायण कहा जाता था। काशिका के अनुसार रकुदेश बैंलों और कम्बलों के लिए प्रसिद्ध था। डॉ॰ अग्रवाल यह प्रदेश अलमोडा के आसपास बतलाते हैं।

भारहाज—पाणिनि ने भारहाज को भी देश कहा है, जिसके अन्तर्गत कृकण और पणं नामक ग्राम थे। भाष्यकार ने ऐणीक और सौसुक ये दो ग्राम भी भारहाज देश के अन्तर्गत बतलाये हैं। पाजिटर के अनुसार महाभारत में भारहाज-प्रदेश का उल्लेख प्राय गगा के ऊपरी भाग के पर्वत-प्रदेश के लिए हुआ है और इस आघार पर वे गढवाल को भारहाज-प्रदेश मानते हैं। अति या आत्रेय और भारहाजों का महाभारत, पुराणों तथा पाणिनि के गणपाठ तथा महाभाष्य में अनेक बार जो साथ-साथ उल्लेख मिलता है, उसका कारण इन गोत्रों का पारस्परिक मैथुनिक (दाम्पत्य) सम्बन्ध है।

कोसल —भारत के सोलह महाजनपदों में कोसल भी सम्मिलित था। इसके पिश्वम में कुरू-पंचाल तथा पूर्व में विदेह था। सदानीरा (गण्डक) नदी इसे विदेह से पृथक् करती थी। किसल लोग सूर्यवशी मन् के वश्रज थे। इनके पूर्वज इक्ष्वाकु थे, इसलिए कोसल को इक्ष्वाकु जनपद भी कहते थे। रामायण-काल में इस जनपद को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ, किन्तु राम के बाद वह दो भागों में विभक्त हो गया। उनके वह पुत्र कुश दक्षिण-कोसल के शासक हुए। उन्होंने कुशस्थली नगरी, जिसे विन्ध्यमाला में उन्होंने ही बसाया था, राजधानी वनाई (वायु पु० ८८-१९८)। छोटे पुत्र लव उत्तर-कोसल के राजा हुए। उन्होंने अपनी राजधानी श्रावस्ती में स्थापित की। जैन और वौद्ध साहित्य में कोसल के अनेक स्त्री-पुरुषों की कथाएँ है। बौद्धधर्म के प्रारम्भकाल में भी कोसल के उत्तर और दक्षिण ये दो भाग मिलते है। उत्तर-कोसल की दो राज-

१ १-१-७२, पू० ४५४।

२. अघि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः २-३-९, पू० ४१२।

३. ४-२-१००, पूर २०३।

४. वही, काशिका।

५. पाणिनि, पृ० ५९।

६. ४-२-१४५, पू० २१९।

७. पाजिटर: मार्क० पु०, पू० ३२०।

८. २-४-६२, पूर ५००; ४-१-८९, पूर १०५1

९. अगु० नि०, १-२१३।

१०. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डि०, भाग १, पू० ३०८।

११. ४-२-१०४, पूर २१३।

धानियां थी—श्रावस्ती और साकेत। सरयू नदी इन दोनों के वीच विभाजक रेखा थी। रामायण तथा अन्य प्रारम्भिक वौद्धग्रन्थों के अनुसार कोसल की पहली राजधानी अयोध्या थीं, किन्तु बुद्ध के समय में उसका महत्त्व कम होता गया। रीज डेविड्स के अनुसार साकेत और अयोध्या दोनों दो पृथक् नगरथे। श्रावस्ती और साकेत भारत के प्रमुख नगरी में गिने जाते थे। इनके अतिरिक्त सतेव्य और उनकत्थ भी वड़े नगर थे।

काशी और कोसल लगभग समान शक्ति और क्षेत्रफलवाले जनपद थे। बाद में कोसल अधिक शक्तिवान् बन गया और अन्त में उत्तर-कोसल श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभाष्य में काशिकोसलीयों का साथ-साथ ही उल्लेख मिलता है, यद्यपि पृथक् जनपदों के रूप में उन्होंने उसमें इन्हें जनपद-समुदाय कहा है। इनमें एक जनपद दूसरे की अविधि, अर्थात् उसका अवान्तर ने माग नहीं था। कोसल की सन्तान कौसल्यायनि कहलाती थी। ।

काशी—कोसल के समान काशी भी महाजनपद थी। " भाष्य मे इसका उल्लेख सदा कोसल के साथ हुआ है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। महाभारत-युद्ध के पूर्व ही काशी को राजनीतिक महत्व प्राप्त हो चुका था। उसकी सीमा गोमती तक विस्तृत थी। यह भारत का सर्वाधिक शिक्ताशो राज्य था। कभी काशी का अविकार कोसल पर और कभी कोसल का काशी पर हो जाता था। पतजिल इस स्थिति से परिचित थे। उन्होंने 'काशिकोसलीय' को इसी दृष्टि से एकीभूत जनपद और जनपद-समुदाय कहा है। राजनीतिक दृष्टि से सीण हो जाने पर काशी कभी कोसल का और कभी मगघ का अग वना। काशी को लेकर ही कोशल के प्रसेनजित् और मगघ के अजातशत्र में झगडा हुआ, जिसमें प्रसेनजित् हार गया और काशी गगय में सिम्मलित हो गई। '

ऋषिक —ऋषिक जनपद के निवासी या उसमें होनेवाली वस्तुएँ आर्षिक कहलाती थी। ' ऋषिक सम्भवत अूरसेन-जनपद का एक नाम था, जिसे मनु ने ब्रह्मार्ष देश कहा है।'

इक्ष्वाकु-जनपद, जिसे भाष्यकार ने क्षत्रिय-निवास होने के कारण 'इस्वाकव , कहा है, कोसल का दूसरा नाम था। इसके निवासी ऐक्ष्वाक कहलाते थे। '

निलीनक-निलीनक मे होनेवाली वस्तु या व्यक्ति को नैलीनक कहते थे। "

१. बुद्धिस्ट इण्डि०, पु० ३४।

२. ४-१-५४, पू ६८।

इ. ४-१-१५५, प् १५०।

४. अंगु० नि०, १-२१३, ४-२५२।

५. संयुत्त नि०, १-८२ से ८५।

६. जनपदसमुदायो जनपदग्रहणेन न गृह्यते काशिकोसलीया इति ।—४-१-५४, पृ० ६८।

७. जातक, ३-११५।

८. ४-२-१०४, पु० २१३ ।

<sup>.</sup>९. मनु, २-१९।

१०. ४-२-१०४, पृ० २१३।

११. ४-२-५२, 90 १८४1

आरीहणक—आरीहणक में होनेवाली वस्तु या व्यक्ति आरीहणकीय कही जाती थी। राजन्यक—राजन्यक, दैवयातवक, वैत्ववनक, आम्बरीयपुत्रक और आत्मकामेयक नाम की छोटी-छोटी जागीरे गान्वार, गैव और वासात् जनपदो के समीप में थी, जिनपर क्रमज्ञ राजन्य, देवयातव, वित्ववन, अम्बरीयपुत्र और आत्मकामेय नामक आयुवर्जीवी पर्वतीय क्षत्रियों का अधिकार था। ये सब प्रदेश पिचमोत्तर भारत में थे। वहाँ के निवासी क्षत्रियों के स्थानान्तरण के साथ इन प्रदेशों की सीमाएँ भी वदलती रहती थीं।

कुन्ति—कुन्ति का उल्लेख माध्य में सर्वत्र कुछ और अवन्ति के साथ हुआ है, जिसते इसका जनपढ़ होना स्पष्ट है। माध्य के अनुसार कुन्ति का राजा कौन्त्य तया कुन्तिराज की पुत्री कुन्ती कहलाती थी। कुन्ति-जनो का उल्लेख काठकमहिता के एक मत्र में है। इन्होंने पाचालो को पराजित किया था। इनका प्रदेश पचाल और कुर-जनपद के समीप ही कही था।

वृजि---भाष्यकार ने कुरु और वृजि के गाईपत (परिवार-व्यवस्था) का विशेषत. उल्लेख किया है। ये व्यवस्थाएँ, परस्पर भिन्न थी। कुरु मे परिवार छोटे-छोटे होते ये और वृजि मे बहुत बढ़े-वडे। आज भी यह अन्तर पूर्ववत् विद्यमान है।

वृजि अप्टकुलक जाति-सघ का सदस्य था, जिसमे विदेह, लिच्छवि तथा वृजि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। जातृक, उग्र, भोज और ऐस्वाक भी इस सघ के घटक थे। आठवे सदस्य का नाम ज्ञात नहीं है। विज्ञ नामक सित्रय जाति का निवास और विषय विज्ञ या वृजि कहलाता था। इनका भी लिच्छिवियों के समान वैद्याली से निकट नम्बन्ध था। यही अप्टराणसघ का प्रमुख नगर था। इसका वैभव अपार था। वृजिनों का एक सघ या गण था। इसका पाटलिपुत्र से भी मथुर सम्बन्ध रहा, किन्तु वाद में अजातशत्र ने इसे तहस-नहस कर डाला। वृजिसघ की जनता, जो सघ की मक्त थी, वृजिक कहलाती थी। भाष्य में मद्र और वृजि के प्रति भिन्त का विशेषत उल्लेख है। "

विदेह—विदेह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र का नाम था, जिसे सदानीरा या गण्डकी नदी कोसल राज्य से पृथक् करती थी। इसकी राज्यानी मिथिला थी। ब्राह्मण-काल से भी पूर्व विदेह सस्कृत हो चुका था। जतपथ-ब्राह्मण के अनुसार विदेह से आर्य-सस्कृति के प्रथम प्रवर्तक विदेव मालव थे, जिन्होंने प्रतीच्य भाग से ज्ञान की ज्योति लाकर यहाँ जलाई। विदेहों का कोसलो और कभी काजी के साथ नयुवत उल्लेख भी मिलता है। पर्चीवंश ब्राह्मण (२५-१०-१७) में यहाँ के राजा निमिसाप्य का उल्लेख है। वैदिक काल से बौद्धकाल तक विदेह वैदिक सस्कृति का महानु केन्द्र रहा।

१. ४-२-१०४, पू० ११३।

२. ४-२-५२, पु० १८४।

३. ६-२-१४२, पु० २५८

४. ४-३-१००, पूर २४६।

५. शत० बा०, १-४-१-१० ।

६. तैत्ति० ब्रा०, ३-१०९-९ ।

७. पंचिवश ब्रा०, २५-१०-१७ ।

भाष्य ने विदेह के राजा को वैदेह कहा है। दूसरे स्थान पर विदेह को एकराज्य से भिन्न सघराज्य माना है, जिससे पता चलता है कि वौद्धकाल मे विदेह भी सघराज्य था।

सगध—वर्तमान पटना और गया जिले मोटे तौर पर प्राचीन मगध कहलाते थे। दिव्यानदान में उसे सर्वरत्नसय सुन्दर नगर कहा है। पतजिल ने इसे आर्यावर्त्त की सीमा के वाहर माना है। मगध की राजवानी गिरिव्रज या प्राचीन राजगिरि थी, जो पाँच पर्वतो से घिरी थी। इसका क्षेत्रफल लगभग २३०० मोल था। दक्षिण में विन्व्य और पिश्चम में सोन मगध की सीमा थी। मगध बौद्धधर्म का प्रसिद्ध केन्द्र रहा। यही सारिपुत्त और मौद्गल्यायन ने वौद्धवर्म की दीक्षा लो थी। अशोक के समय में मगध की राजधानी पाटिलपुत्र थी। प्रारम्भिक बौद्धकाल में यह व्यापार का भी वडा केन्द्र था। मगध और लिच्छिवि-सध की सीमा का निर्वारण गगा से होताथा। इसी प्रकार, मगघ और अग की सीमा चम्पा नदी थी। मगध और अग में समय-समय पर युद्ध होता रहताथा। इसके वैवाहिक सम्बन्ध अनेक महाजनपदो से थे। गान्वार तक से मगध के राजनीतिक सम्बन्ध थे।

मगघ के निवासी को मागघक कहते थे। सुमागवक, अर्घमागवक, पूर्वमागघक शब्द भी भाष्य में आये हैं। मद के समान मगघ भी अच्छा उपजाऊ प्रदेश था। इसी कारण उसके लिए 'सुमगघा' शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी भाष्य में ऋिंद अर्थ में किये गये समास का उदा-हरण 'सुमद्रम्' और 'सुमगघम्' ही मिलता है। मगघ में चावल की उपज विशेष थी। भाष्यकार ने मगध-शालि का इस प्रकार उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है, कि वे उच्चकोटि के होते थे और गगघ से दूर-दूर तक निर्यात किये जाते थे। मथुरा के वस्त्रों के समान ही मगघ की जालि का बाहर आदर था। भाष्य में मगघ के राजा का भी उल्लेख मिलता है।

अंग—मगघ के पूर्व में अग लोग रहते थे। इनकी राजवानी चम्पा (भागलपुर) के पास थी। अग प्रसिद्ध थोडश महाजनपदों में था। दिग्धनिकाय (२-२३९) के अनुसार यह भारत के सां प्रमुख राजनीतिक विभागों में से एक था। वृद्ध के समय में यह मगध के अधीन वन गया और इसके वाद इसकी स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं मिलता, यश्रप इसके पूर्व वह स्वतन्त्र था।

अग जनपद वर्तमान भागलपुर, मुँगेर जिलो तथा पास-पड़ोस के प्रदेश का नाम था। यह उत्तर मे कोसी नदी तक विस्तृत था।

भाष्यकार ने अग, वग, मुहा और पुण्डू का एक साथ उल्लेख किया है और इनके निवास

१. ४-१-१६८, पृ० १६२ ।

२. दिव्यावदान, पू० ४२५ ।

३. १-१-७२, प्० ४५४ ।

४. २-४-८४, पुर ५१५ ।

५. तानेव शालीन् भुञ्चमहे ये मगन्नेषु।--आ० २, पृ० ४४।

६- जातक, ५-३१६, ६-२७१।

को दिख्याभियान उत्तरद करा है। ' अंग के निवामी पुरुष औष या आगण कहे जाते थे और स्त्रियाँ सर्तो।

यग--भाष्य में जिस प्रकार अस्त्राठ और मीर्जार नाम रदा साय-साय आये हैं, उसी प्रकार अस और दम भी। वस प्राचीन बगाल का नाम है। वस और इंकिंग के मध्य में राठ देश था, जिसमें उत्तर और दक्षिण दो भाग थे। आगी के साथ जागी मेरी का उल्हेंग भी भाष्य में मिलना है।

प्रतियान्य र पूर्वी किनारे या प्रतिय उत्तरः महानदी और गीडाउरी के बीच स्थित या। जाग्यीय नदी रे नमीप मगुड-तट पर बना हुआ पृष्टर भी किन्छा के ही अन्तरत या। महानारत के अनुसार बनौमान उदीमा तथा दक्षिण में अनुस्की नदी एव रिस्पायहम् नाम प्रदेश प्रतिय है अन्तर्यत था। विलिय मी राजधानी दलपुर थी। भाष्यपर में गीचा को जनवा करा है।

सुम्म-मुप्त जिसमा उत्तेष भाष्यका ने अग और बग के साथ (४-२-५२ पृ०१८४) िया है, उस प्रदेश के एक भार ता साम था, जिसे अगरे चरतक राट कहा गया है। यह गया के चिसके पर अवस्थित था। भाष्य में उसे पुष्कृ में भी पृथक् यतात्रया है जिसका समर्थन महासारत राज्य दुसाओं ने भी होता है।

स्वित्र — स्वित्र भी एर उनाय था। यित्र वे नाथ इनका नाम आता है। राम्भवत यह रागर या व्यान्यत न्यान है। राम्भव ब्राह्मकों ना क्षेत्र था। यहाँ विन्त्रित्यार द्वारा प्रवत्त भूमि पर व्यक्तित एर विधानय था किरामे बैदिन विषयों में निक्षा दी जातों थी। उनते लावार्व कृत्रक्ता है और उनान समस्य सम्बद्ध भूमि नाता जानों पर पूर्व स्थानिस्य था। यहाँ प्रति-वर्ष महादर होना था, जिसमें बनेर पर्मुणों भी बन्दि दी जातों थी। भाष्यरार ने यादिन का क्लेक्टर जिस करराय के उर्दाहरण के रूप में दिया है, उसमें स्वनित होता है कि विदिश निवा भग तीर्य था और इस प्रदेश में दूर-हुए है विद्यार्थी अध्ययन के निए बाते थे। "

१. विषयानिधाने जनपदेलुःबहृवचन विषयाद्यश्नव्य अङ्गानां विषयोङ्गा बङ्गा मुद्या पुण्डा.—४-२-५२, पृ० १८४ ।

२. २-४-६२, युक्त ४९६ ।

३. वही ।

४. महाभारत, ३-११४-४।

५. महावंश, भाग ३, पृ० ३६१ ।

E. ३-२-११५, पृ० २५० I

७. घोयी: पवनदूत, छन्द २७ ।

८. सुमंगलविलानिनी, १-४१ तया दिग्घ नि० १-१२७।

९. वही।

१०. ३-२-११५, पू० २५०१

उत्मत्तगंग और लोहितगंग—प्रदेशों से भी भाष्यकार परिचित थे। ये प्रदेश गगा के किनारे थे, इसमें सन्देह नहीं। काशिकाकार ने इनमें कृष्णगंग तथा शर्नगंग नाम और जोड दिये हैं। ये प्रदेश-विशेषों के रूढ नाम थे। सार्थंक और रूढ नाम का उदाहरण काशिका ने शीध्रगंग देश दिया है। शीध्रगंग किसी प्रदेश-विशेष का नाम न था, अपितु जिस स्थान पर गंगा का प्रवाह तेज होता, उस प्रदेश को कह सकते थे। इन प्रदेशों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

किष्किन्या—किष्किन्व-गिन्धकों में किष्किन्व सुप्रसिद्ध किष्किन्या पर्वत के पास रहने-वाले थे। यह पर्वत भारत के दक्षिण में औड़-प्रदेश था, जिसमें प्रसिद्ध किष्किन्या गृहा थी। यही राम.यण के वालि का निवास-स्थान था। इसके पास-पड़ोस का क्षेत्र, जो आजकल मैसोर में है तथा जहाँ से पम्पा नदी निकली है, किष्किन्धों का प्रदेश था। गिन्धक लोग इन्हीं के पड़ोसी थे। रामायण के अनुसार ये असम्य जातियाँ थी।

कौंच—कौंच लोग कौंच पर्वत के निवासी थे। यह हिमालय के एक भाग का नाम था, जो आसाम के उत्तर में हिमालय की पूर्वी श्रेणी के अन्तर्गत था। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय ने इसका भेदन किया था। इसके दो भागों के बीच का मार्ग कीचरन्ध्र कहलाता था। कौंचों की राजधानी कौंचपुर थी। शौंयं लोग इन्ही के पड़ोसी रहे होगे। भाष्य में शौंयं ग्राम का भी उत्लेख है। हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में भी शौंयं नगर का नाम आया है। सम्भव है, यह नगर शौंयं लोगों की राजधानी रही हो। भाष्यकार ने किष्किन्ध, गन्धिक, शौंयं और कौंच को आया बत्तं से निरवसित माना है।

अवन्ति—अवन्ति, जिसे अवन्तिका भी कहते थे, भारत के पश्चिमी भाग मे नर्मदा के किनारे पर स्थित प्रदेश था। रोज डेविडस के अनुसार अवन्ति विन्ध्य-पर्वत के उत्तर मे तथा वम्बई-प्रदेश के उत्तर-पूर्व मे थी। आपके मत से दूसरी शताब्दी के अन्त तक यह प्रदेश अवन्ति कहा जाता रहा, किन्तु वाद मे इसका नाम माछव पड़ गया। अवन्ति के दक्षिणी और उत्तरी दी भाग थे। दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती और उत्तरी भाग की उज्जयिनी थी, जो शिष्ठा नदी के तट पर वसी थी। मोटे तौर पर वर्त्तमान माछवा, निमाइ और पास-पडोस का क्षेत्र इसके अन्तर्गत था। प्राचीन भारत मे अवन्ति-क्षत्रिय वड़ी शक्तिशाछी जाति के थे। अवन्ति के राजा को आवन्त्य और उसकी पुत्री को भाष्य मे अवन्ती कहा है। प

१. १-४-१, पु० १०६।

२. ६-१-१५७, पु० १९४ ।

३. २-४-१०, पूर ४६५ ।

४. वही।

५. वही।

६. अवन्तिषु प्रतीच्या वै।--वनपर्वं, ३-८९ ।

७. साम्स ऑफ् दि बदरेन, पृ० १०७।

८. बुद्धि० इण्डि०, पृ० २८ ।

९. ४-१-१७०, पू० १६४ तथा ४-१-१४, पू० ३७ ; १-२-३९, पू० ५४८ ।

महिष्पान्—महिष्मान् माहिषको का निवास था। माहिष (क) लोगो की चर्चा पुराणो में आई है और वहाँ उन्हें दाक्षिणात्य कहा है। डनकी राजवानी माहिष्मती विन्ध्य और ऋक्ष पर्वतो के बीच नर्मदा-तट पर अवस्थित थी। इसके चारो ओर का प्रदेश महिष्मान् कहलाता था।

विदर्भ-पतजिल ने विदर्भ का उल्लेख किया है और उसके राजा को वैदर्भ कहा है। यह वर्त्तमान बरार का प्राचीन नाम था। काल्डिस के मालिवकाग्निमित्र (५-२०) मे गुगकाल मे विदर्भ को 'अचिराविष्ठित' राज्य कहा है और उसके राजा को 'नवसरोपणिगियिलस्तर'।

केरल-केरल तमिल के चेरल का कनाड़ी रूप है। इसका प्राचीन नाम चेर या चेरल-नाडु था। चेरल का अयं है पवंत-अणी। स्मिथ के अनुसार चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का प्रदेश प्राचीन केरल था। वतंमान मलाबार ट्रावन्कोर और कोचीन प्राचीन केरल के घटक थे। भाष्यकार ने केवल एक स्थान पर केरल का उल्लेख किया है और उसके राजा को भी केरल कहा है।

चोल—चोल तजोर और त्रिचनापल्ली जिलो तथा पुदुवकोट्टा रियासत के कुछ भाग का प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी उरगपुर (उरैयुर) थी, जिसे अब त्रिचनापल्ली कहते हैं। भाष्य मे केरल के साथ ही इसका नाम लाया है।

पाण्ड्य—प्राचीन पाण्ड्य-प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान महुरा और तिश्ववल्ली जिले एव सम्भवत रामनद और श्रावकोर-कोचीन राज्यो का दक्षिण भागथा। इसकी दो राजधानियाँ थी— कोलड तथा मदुरा (दक्षिण मथुरा)। ताम्रपर्णी और कृतमाला (वेगट्ट) नदियाँ इससे होकर वहती थी।

भाष्यकार ने पाण्डु गव्द का प्रयोग देश के अर्थ में किया है और उसके राजा को पाण्ड्य कहा है। इससे अनुमान होता है कि दक्षिण में भी पाण्डु का कोई राज्य था, यद्यपि इसका गासक स्वतन्त्र था। मदुरा (मथुरा) भी पाण्ड्य और उत्तर भारत के निकट सम्बन्ध की ओर सकेत करता है। सभव है, पतजिल की पाण्ड्य शब्द की ब्युत्पत्ति इस कल्पना पर आश्रित हो, क्योंकि पाण्डुलोगों के किसी दक्षिणी राज्य का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता।

उग्र—उग्र वड़ी पुरानी तथा किसी समय सुप्रसिद्ध जाति थी। वृहदारण्यक उपनिपद् (३-८-२) में इसका उल्लेख है। अगुत्तरिनकाय (१-२६) से उनका सम्बन्ध वैशाली से जान पड़ता है और हस्तिग्राम से मी। सूत्रकृताय से यह सकेत मिलता है कि उग्रो का सम्बन्ध ज्ञातृकी

१. ४-२-८७, पृ० १९६ ।

२. मार्कण्डेय पु०, १०७-४६ तथा मत्स्य पु०, १३-४७ ।

इ. १-४-१, पु० ९७ ।

४. अर्ली हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पू० ४६६ ।

५. ४-१-१७५, पृ० १६४।

६. रायचौघरी:पालि॰ हिस्ट्री आँफ् इण्डिया, पृ॰ ३२८।

७. ४-१-१६८, पृ० १६३ ।

और लिच्छिवियो से था। पतजिल ने उग्रो का उल्लेख किया है, किन्तु यह निव्चित नहीं कि वे किसी उग्र-प्रदेश से भी परिचित थे।

'भोज- उग्नो के साथ ही भाष्य में भोज का भी उल्लेख है। उन्होंने उग्रपुत्री और भोज-पुत्री का भी उल्लेख किया है। भोज यादव जाति के थे और उत्तर पूर्वी गुजरात में रहते थे। प्रारम्भ में इनके मध्य तथा दक्षिण-भारत में रहने का प्रमाण मिलता है। पुराणों में सात्वतों और भोजों को यदुवन का अग वतलाया गया है। महाभारत ने इन्हें द्रुह्म का वगज माना है।

मद्रकार— महाभारत (सभापर्व १३-५९०) के मद्रकार या मद्रको का यह प्रदेश कुरु, मत्त्य और शूरतेन जनपदो के सभीप था। भाष्यकार ने मद्रहद के साथ भद्रहद का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वे मद्र के समान भद्र देश से भी परिचित थे।

आत्रेय—मार्कण्डेयपुराण मे (५७-३९) आत्रेयो का पुष्कलो, कुशेरको और लम्पाकों के साथ उल्लेख है। मत्स्यपुराण मे अत्रि और आत्रेयो को एक माना है। महाभारत मे भी इनका अनेक बार नाम आया है। ये सरस्वती के पास इतवन मे रहते थे। भाष्यकार ने भारद्वाजों के साथ ही इनका उल्लेख किया है।

वत्स-वत्सो का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार मिलता हैं, किन्तु विदों और उर्वो के साथ सदा इनका नाम आने से यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनका आश्यय वत्सगोत्रीय लोगों से हैं या वत्स-जनो से। वश्च, वश्च या वत्स देश का उल्लेख वैदिककाल से ही प्राप्त होता है। साख्या-यन श्रौतसूत्र (१६-११-२३) मे भी वत्सो की चर्चा है। इस जनपद की राजधानी कौशाम्बी का नाम भाष्य मे अनेक वार आया है। वौद्धकाल से पूर्व उत्तर-भारत मे चार वहे राज्य थे- मगध, कोसल, अवन्ति और वत्स। ये समीय के छोटे राज्यों को हहफकर वल्लवान वने थे। मगध ने अंग को, कोसल ने काशी को, अवन्ति ने शूरसेन को और वत्स ने भगं को आत्मसात् कर लिया था। वत्स, मगध और अवन्ति का मध्यवर्ती राज्य था।

आभीर—पतजिल ने शूद्रों के साथ आभीरों का उल्लेख किया है। महाभारत (शान्ति-पर्व, अ॰ ५१) के अनुसार ये अपरान्तक प्रदेश के निवासी थे। इसका समर्थन 'दि पेरिप्लस ऑव दि एरिप्रियन सी' के लेखक ने भी किया है। पेरिप्लस का काल पतजिल के कुछ ही बाद का है। महाभारत (९-३७-१) में इनकी ठीक स्थिति पश्चिमी राजपूताना में बतलाई है। टालेमी और

१. ६-३-७०, पु० ३४७ ।

२. मत्स्य पु०, ४३-४८; वाय पु०, ९४-५२।

३. आदिपर्व, व० ८४।

४. आ० २, पृ० ६९ ।

५. मतस्य पू०, ११३-४३ ।

६. महाभारत, वनपर्व, २६-९७१।

७. २-४-६२, पू० ५००।

८. १-२-६४, पृ० ५७८।

९. १-२-७२, पृ० ६०७।

पेरिप्लस आभीर या अवेरिया देश का सुराष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं। टालेमी के समय में इण्डोसीदिया, जिसमे पेरिप्लस के अनुसार आभीर देश भी सिम्मिलत था, तीन भागो मे वँटा था— सुराष्ट्र, पाताल और आभीर। ईसा-पूर्व दूसरी शती के मध्य में सम्भवत यह देश वैक्ट्रियन ग्रीको के अधिकार में चला गया, किन्तु समुद्रगुप्त की इलाहाबाद-प्रशस्ति के अनुसार ईसा की दूसरी शती में यह दक्षिण-पश्चिम भारत की सशक्त जाति वन चुकी थी।

यौषेय—यह पंणिनि से पूर्व की ही बीर क्षत्रिय जाति थी। पुराणो के अनुसार ये उशीनरो की वश-परम्परा से थे। किन्छम ने इन्हें मुलतान के पास-पडोस के जोहियवर (यौबेय-वार) क्षेत्र में रहनेवाले जोहिया राजपूती से सम्बद्ध वतलाया है। इनके तीन वर्ग थे। यौबेयों के प्राप्त सिक्कों से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें 'जय यौबेयगणस्य' के साथ 'द्वि' और 'त्रि' अकित' है। यह 'द्वितीयस्य' और 'तृतीयस्य' का बोधक है। खद्वदामन् के समय में इन लोगों का मुद्दु सेना-सगठन था। गिरिनार के शिलालेख से यह बात स्पष्ट है।

, बालंकायत— भाष्य मे वामरथो और बालकायनो का नाम आया है। ये नाम सम्भवतः गोत्रो के है। बालकायनो के तीन विभाग थे। इनके अपने सघ भी थे। डाँ० जायसवाल इन्हें राजनीतिक सघ मानते है। इनके किन्ही प्रदेशों की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। सम्भवतः ये क्षात्रसघ थे, राजनीतिक नहीं।

त्रिपुरी-—त्रिपुरी चेदि-राज्य की राजधानी थी , किन्तु गुप्त राजाओ के समय में यह एक ,प्रान्त था और राष्ट्रिय के अधिकार में था। त्रिपुरी प्राचीन चेदि-राज्य (वर्तमान जवलपुर के ,समीप का क्षेत्र) के रूप में भी प्रसिद्ध थी।

१. ब्रह्माण्ड पू०, ३-७४ तया हरिवश, अ० ३२ ।

२. एन० ज्या०, प्० २४५, २८१।

३. रैप्सन: इण्डियन क्वायन्स, यू० १४ ।

४. ५-१-५८, पूर ३२६।

५. २-१-५१, पृ० २९९।

### अध्याय ५

## नगर और ग्राम

प्राम और उनके मेद----भाष्यकार ने चार प्रकार के सस्त्याय (विस्तर्या) वतलाये हैंग्राम, घोष, नगर और सवाह। जिस वस्ती मे कुछ ब्राह्मण, कृपक तथा पचकाहकी रहते थे, वह
गाँव कही जाती थी। जिस स्थान मे गाय-मैस आदि पशु पालनेवाले लोग प्रमुखता से रहते थे, उसे
घोष कहते थे। जिस वडी वस्ती में भिन्न जातियों के वहुत-से लोग अलग-अलग अपने मुहल्ले वनाकर रहते थे, वह नगर कहलाती थी तथा नगर के समान बसी हुई, किन्तु उससे भी वडी वस्ती को
सवाह कहते थे। भाष्य मे नगरी का भी उल्लेख है, किन्तु नगर से उसका मेद स्पष्ट नहीं किया
गया है। भाष्यकार ने इन चारो सस्त्यायों को आर्य-निवास कहा है।

सामान्यतया ग्राम प्रत्येक वस्ती को कहते थे, चाहे वह घोप हो या नगर। जब वस्ती की विशेषता का उल्लेख करना होता था, तभी नगर, सवाह आदि शब्द व्यवहार मे आते थे। इसीलिए 'विशिप्टलिङ्को नदीदेगोऽग्रामा' (२-४-७) सूत्र के लिए वात्तिककार को 'ग्रामप्रतिपेधे नगरप्रतिवेष ' वास्तिक का निर्माण करना पडा, जिससे ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही ग्रहण हो, नगर का न हो। आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र मे ग्राम जब्द सामान्यतया हर वस्ती के लिए प्रयुक्त होता है। 'प्राचा ग्रामनगराणाम्' (७-३-१४) सूत्र के भाष्य मे पतजलि ने कहा है कि ग्राम और नगर मे कोई अन्तर नही है। जो काम गाँव मे होते है, वे ही नगर मे होते हैं और जो गाँव मे वर्जित है, वे नगर मे भी वर्जित है। फिर भी, जब सस्त्याय-विशेष बतलाना होता है, तब ग्राम और नगर का अलग-अलग नाम लेना पड़ता है। इस विषय में कोई कठोर नियम नहीं है। कमी ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही वोब होता है और कभी नगर का भी। ब्राह्मण (३-४४) तथा जैमिनीय उपनिपद् मे जिन महाग्रामो की चर्चा है, वे समवत सवाह रहे होंगे। केगी के अनुसार वैदिकयुगीन भारत मे नगर नही थे। मद्यपि वाजसनेयी सहिता (३३-१८) में कास्पिल्य का उल्लेख है। पश्चिम भारत मे ग्रामो की सख्या बहुत थी। वहाँ पूर्व के समान अरण्य नहीं थे। एतरेय (६-३३) और शतपथ-ब्राह्मण (१३-३-७-१०) मे जिन महारण्यो की चर्चा है, वे पूर्व मे ही थे। महाभाष्य मे उदीच्य और नाहीक प्रदेश के ही ग्रामो का उल्लेख है। शेप भारत के नगरों के ही नाम आये है।

१. संस्त्यायविशेषा ह्येते ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।—७-३-१४, पृ० १८० ।

२- प्राकारो नगरस्य, ५-१-१३, पृ० ३०४।

३. ८-४-४२ यू० ४९६।

४. कः पुनरार्यनिवासः ? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।---२-४-१०, पृ० १५४।

माप्य में प्रामों और नगरों के प्राच्य और उड़ीच्य ये तो मेद मुख्य हैं। इतीच्य देश में प्राय: प्रामों का उल्लेख है. नगरों का बहुन कम. यद्यपि प्राच्य देश में प्राम और नगर का उल्लेख पृथक् मृथक् है। प्राच्य देश में नगरों की मंदग अधिक थी। इसका एक कारण यह नी हो सकता है कि जिस समय दिश द्वाण्यपान था। द्वाण जिस्म समय में प्राम तो समृद्ध वन जाने हैं, किन्तु नगरों का निर्माण नहीं होना। बाद में उब प्राच्य देश दिया और मंस्ट्रित का केन्द्र का। दव व्यापार उन्नत हो चुका था। गणनमों के स्थान पर वहें-वहें एकदस्व राज्य गिजा हो चुके थे। फलत, वहें नगरों का निर्माण हुआ। बस्तुत, माण्यकार के समय में सम्यता हा केन्द्र प्राच्य देश में और आगे पूर्व में बढ़ गया था। माप्य के व्याहरातों में न्यप्ट है कि पाणिनि की दृष्टि में आलानुर (काहीर) से पूर्व का प्रदेश, जिसकी पूर्वी मीमा दुल-यांचाल थी, प्राच्य था। इससे और पूर्व की और उनका व्यान कम गया था। गया भी तो, वे प्राच्यदेश ससे नहीं मानते थे; क्योंकि वह प्रदेश लागेदेश की सीमा से बाहर था। इसलिए, प्राम-नगरों के सन्वक्ट में साण्यकार ने भी सिन्दु-वाहीक को उदीच्य और उससे पूर्व पांचाल तक के प्रदेश की शान्य कहा है।

प्राणिति ने उत्तर-पद के आधार पर प्रामों ने वर्गीकरण का प्रथक्त किया था। इनमें तीर, क्ष्म, क्ष्मक, प्रस्त, पुर, बह, कच्छ अनि, वरुष, क्ष्म, क्ष्मण, प्रथा, प्रथा, हुट बादि उत्तर पद मुख्य हैं। उद्यास्य देश के सम्बन्ध में उन्होंने भी सर्वत्र प्राम शब्द का ही अयोग त्रिया है, नगर का नहीं। पर्वात्रिक के समय में वर्गीकरण का यह प्रकार छोटा पढ़ने लगा था। उनके समय में ऐसे अनेक नगरों का निर्माण हो जुका था, जो इनसे स्वतन्त्र थे। प्रवंत्रिक ने मूत्रकार के प्राम-सम्बन्धी मूर्यों में व्यक्तियों। के उदाहरण नहीं दिये हैं, क्षम्यया उनकी सूची बहुत बड़ी होती। उनके ग्रामों ने नाम यों ही अन्य प्रभंगी में आ गये हैं। माध्यकार के प्रामों और नगरों में निम्न-कितिन प्रमुख हैं—

कापिशी—कापिशी जास्वतन उल्लेख तो भाष्यकार ने नहीं निया है, किलु पाणिनि के 'कपिक्याःप्रन्त्' (शरा९६) मूत्र पर उत्होंने एक बांनिक का निर्माण कर कापिशी के साथ बाह्मि, र्यंड और पाँठ को भी जीड़ दिया है, जो इस बात का प्रमाप है कि वे कापिशी से सम्बक् परिचित थे। टालेमी के अनुसार यह नगरी कावुल से १५५ मील उत्तर-पूर्व की बोर वसी हुई थो। बुल्यिम के मत से कानिशी कोहिम्तान के उत्तरी छोर पर पंजशीर और तगाओं की घाडी में स्थित थी। बेल्यान ने इसका विम्तार १० ली० उनल्याया है। कापिशी फलों बार बन्न का स्थान के लिए प्रसिद्ध थी। बाल के 'बुद्धिन्द रेकाईस बाँव वेस्टर्ग वर्ल्ड (१-५४) के अनुसार वहां का राजा अविय या, जो प्रति वर्ष मोलमहापरिषद् का आयोजन करताथा। यहाँ के निवासी निर्दय और मयंकर थे। वे उस के बन्न पहनते थे। कापिशी मुरा के लिए प्रसिद्ध थी। कांटिल्य के अवशास्त्र (अवि०२, अ० २५) में भी कापिशी का उल्लेख मिलवा है।

१. ७-३-३४, ४-२-१०९, ४-२-११७।

२. ४-२-१०६, ११०, १२१, १२२, १२६, १४२।

मशकावती—मशकावती का उन्लेख भाष्यकार ने नदी के प्रसग मे किया है। इस नगरी से सम्बद्ध नदी भी मशकावती कहलाती थी। यह नगरी अञ्चकों (४-१-१७३) की राज-घानी थी, जिसे मसग कहते थे। मशकावती मलाकन्द दर्रे के पास-पड़ोस वसी हुई थी। 'कैंम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया' (भाग १, पृ० ३५३) के अनुसार सिकन्दर की सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और नगर पर अधिकार कर सारी सेना को भीत के घाट उतार दिया था।

तसिकाल—सिन्वु के पूर्व की ओर वसी हुई यह नगरी गान्वार की प्राचीन राजवानियों मे एक थी। किन्छम के अनुसार काल-का-सराय के एक मील उत्तर-पूर्व मे शाह-ढेरी के पास के टीले प्राचीन तक्षशिला के अवशेष हैं। यहाँ खुदाई मे ५५ स्तूप, २८ मठ और ९ मिन्दर मिले हैं। अशोक के समय मे कुणाल यहाँ का राष्ट्रिय था। उस समय इस स्थान मे उपद्रव होते रहते थे। एरियन ने डसे महान्, समृद्ध और जनाकीण नगर कहा है। फिलों ने इसे पर्वत-पाद के समतल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध नगरी वतलाया है। यह ८० वर्ष तक ग्रीक शासन मे रही और वाद में अशोक के अधिकार में आई। ह्वेनसाग ने इसका घरा ६॥ मील वतलाया है। तक्षशिला प्राचीन भारत के सबसे वहें शिक्षा-केन्द्रों मे थी।

वाहीक ग्राम—उदीच्य और वाहीक ग्रामो मे कखतीर, वायसतीर, चणाररूप्य, मणि-रूप्य, शिवपुर, वाडवकर्पं, निलीनक, औलूक, आरात, कास्तीर, दासरूप्य, ग्राकल, सीसुक, निया-हकर्प्, वािकपुर, वाहवकर्पं, निलीनक, औलूक, आरात, कास्तीर, दासरूप्य, ग्राकल, सीसुक, निया-हकर्प्, वािक्षकर्पुं, मालाप्रस्थ, पातानप्रस्थ, काचीपुर, नान्दीपुर, वातवह, कीकुडीवह, आप्रीतमाय, मीज और करन्तव नाम भाष्य मे आये है। इनमे से अधिकाश के विषय मे कुछ ज्ञात नहीं है। विषयुर का मूल नाम शिविपुर था। शारकोट के शिलालेख के अनुसार यह सारकोट का पुराना नाम था। शारकोट शिवियो की राजधानी थी और झेलम तथा चेनाव के सगम से कुछ दूर उपर की और अवस्थित थी। अव इसके केवल खण्डहर-पत्यर अवशेप हैं। पातानप्रस्थ काश्मोर मे कांगडा घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित पटान या पठानकोट का प्राचीन नाम था। यह उदुम्बरो की राजधानी थी।

शाकल—शाकल या शागल मद्रदेश की राजधानी थी। यह रावी या इरावती के पश्चिम में आपगा नदी के किनारे, जिसे अब अयक कहते हैं, स्थित थी। महाभारत में इसे शमीपीलु और करीलों के वन के मध्य में वसी वतलाया गया है। पीलुवृक्ष पजाव के इस भाग में बहुत अधिक होते भी हैं। ह्विन्साग (६३०ई०) ने भी शाकल के पास पो-लो-श बनो का वर्णन किया है, जो किनधम के मत में पीलु ही है। महाभारत के अनुसार मद्र लोक जात्तिक और वाहीक भी कहे जाते थे।

१. ४-२-७१, पृ० १९४।

२. ४-२-१०४, बा०, २, ३, ५, २४, २५, २७, पू० २०४-१३।

३. महाभारत, २-३-१४।

४. कर्निघम: आर्किया० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६ ।

५. १-३-१०, पु० ३६।

६. शमीपीलुकरीराणां वनेषु सुखवर्त्मसु।---पेण्टापोटेमिया इण्डिका०, प्रो० लैसेन, पृ० ७३-७४।

किन्छम ने पर्याप्त खोजवीन के पश्चात् शागळवाळा टिवा नामक पहाडी पर के व्यसावशेषों को ही शाकल माना है। मिलिन्दप्रश्न (पृ०१-२) के अनुसार यह व्यापार का भी केन्द्र था। किन्द्रिश्न हिस्ट्री ऑव इण्डिया (१-५४९-५०) के अनुसार ई० यू० ३२६ में इस पर सिकन्दर ने अधिकार कर लिया। पतंजिल ने शाकल को वाहीक-ग्राम कहा है। सम्भव है, उनके समय यह नगरी इतनी विशाल न रही हो। इनके अतिरिक्त किपटल का उल्लेख पाणिनि ने गोत्र के रूप में किया था, किन्तु भाष्यकार के कथन से जान पड़ता है कि वे गोत्र से भिन्न किपटल से भी परिचित थे। यह सभवत कर्नाल जिले का वर्तमान कैथल स्थान है।

हास्तिनपुर—कुस्ओ की यह प्राचीन राजधानी उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले मे थी। पतंजिल ने इसे गगा-तट पर वसा हुआ वतलाया है। कि कि कि मे से मेरठ की मवाना तहसील का एक पुराना कस्ता माना है। विविध तीर्थकल्प के अनुसार इस नगर को राजा हस्तिन ने भागीरथी-तट पर वसाया था। भगवान् महाबीर यहाँ कई बार गये थे। भगवती-मूत्र (२-९), हरिवश (२०-१-५३, ५४) तथा भागवतपुराण (९-२१-२०) इन तथ्यो की पुष्टि करते हैं। पाजिटर के अनुसार हस्तिन के दो पुत्र हुए—अजमीढ और द्विमीढ। इनमे अजमीढ ने हास्तिनपुर मे पौरव परम्परा न्यिर रखी। अधिसीम कृष्ण के पुत्र निकक्षु के शासन-काल मे यह नगर गंगा से कटकर वह गया। तब यहाँ के राजा कौशाम्बी मे जाकर रहने लगे।

सुघ्न (२)—पतजिल ने वार-वार सुघ्न का उल्लेख किया है। यह स्थान हास्तिनपुर से ४० मील की दूरी पर उत्तर में स्थित था। मयुरा से इसका निकट सम्वन्य रहा होगा। कई स्थानों पर भाष्य में सुघ्न और मयुरा का इस ढग से उल्लेख मिलता है, मानो उनमें दैनन्दिन याता-यात-मवंव रहता हो। उन्होंने सुघ्न जानेवाले मार्ग का उस पर खडे होकर उल्लेख किया जान पड़ता है। सम्भवत, मयुरा से सुघ्न को सीवा मार्ग जाना था। अध्वादि पशु इसी मार्ग से सुघ्न को ले जाये जाते होंगे। सीघ्न प्रासादों और प्राकारों की भी भाष्य में चर्ची है, जिससे स्पष्ट है कि सुघ्न वड़ी सम्पन्न नगरी थी। सीघ्नी म्थियों के लिए भी भाष्यकार ने श्रेष्ठ विशेषणों का प्रयोग किया है। सुघ्न, जिमे अब मुध कहते हैं, सुघ्न जनपद की राजवानी थी। कीन्यम के अनुसार

१. क्रनियम पन० ज्या०, पृ० २०६-१९।

२. ८-३-९१, वृ० ४६२ ।

३. अप्रवालः पाणिनि, पृ० ७१ ।

४. अन्गद्भम् हास्तिनपुर, २-१-१६, पृ० २७३।

५. एन० ज्या०, पू० ७०२ ।

६. पाजिटर: डायनेस्टीन ऑफ् दि किल एज, पृ० ५ ।

७. आर्कि० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६।

८. सा० २, पृ० ४२ ।

९. अयं पन्याः सुन्तम्पतिष्ठते ।---१-३-२५, पृ० ६४ ।

१०. १-४-५१, पू० १८१ ।

११. ४-३-३९, पृ० २३३ ।

सुष्त चारो और से प्राक्वितिक सीमाओं द्वारा दृढता से सुरिक्षित था और इस प्रकार वह वास्तव में पुर्ग था। सुष्त का घेरा लगभग चार मील था। आज सुष, मण्डलपुर, दयालगढ़ और वृरिया ये गाँव प्राचीन सुष्त की ही सूमि पर बसे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग २००० है। इन स्थानों में दिल्ली के तीमर राजाओं से बृद्धकाल (५०० ई० पू०) तक के सिक्के प्राप्त हुए, है। सुष्त नगरी मेरल, सहारनपुर-अम्बाला होकर उत्तर पजाब जानेवाले मुख्य मार्ग पर स्थित थी। यही होकर यमुना के लिए मार्ग जाता था। महमूद गजनवी, तैमूरलग और वावर कन्नीज, हरद्वार और दिल्ली की लूट एव विजय के बाव इसी मार्ग से बायस लीटे थे। पतजिल के समय में भी यह भाग प्रसिद्ध रहा होगा, जिसका उन्होंने अगुलि-निर्देशपूर्वक उल्लेख किया है। काशिकाकार के कथन से भी जात होता है कि सुष्त पाटलिपुत्र से तक्षशिला जानेवाले उत्तरापथ के मुख्य मार्ग पर स्थित था।

मयुरा—पतर्जाल के समय में सथुरा भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगरियों मे थी। मथुरा, सुक्न और पाटलिपुत्र इन तीनों का उल्लेख भाष्य में सबसे अधिक हुआ है।

मयुरा शूरसेन जनपद की राजधानी थी, यद्यपि भाष्य मे शूरसेन जनपद का नाम नहीं है। वैदिक काल में इस नगरी का उल्लेख नहीं मिलता। पाजिटर के अनुसार शत्रुघन ने लवणासुर को मारकर और मधुवन के अरण्य को काटकर मथुरा को वसाया था। इसे मधुरा भी कहा जाता था। असे प्रकृत के अरण्य को काटकर मथुरा को वसाया था। इसे मधुरा भी कहा जाता था। असे प्रतिक इतिहासकारों ने इसे मधुरा या मेडोरा कहा है। वौद्ध-जैनग्रन्थों, फाह्यान, ह्वेन्साग और टालेमी के वर्णनों से स्पष्ट है कि ईसा-पूर्व ३०० से तीसरी शती के अन्त तक यह नगरी वहुत ही महन्वपूर्ण रही। पतजिल से यह भी पता चलता है कि मथुरा व्यापार-उद्योग के लिए प्रसिद्ध और घन-जान्य से समृद्ध नगरी थी। कुड जनपद से उसके व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ थे और वड़ी सख्या में कुड लोगों का मथुरा में आना-जाना लगा रहता था। कुड के साथ मथुरा के बड़े प्रिय सम्बन्ध थे।

मयुरा कई शताब्दियो तक वौद्धधर्म का केन्द्र रही। पतजिल-काल मे वहाँ जैन पर्याप्त सख्या में वस चुके थे। कुषाण-काल से पूर्व मथुरा में वाघपाल, धनमूर्ति और उनके पूर्वजो का शासन था। यह वात खुदाई में प्राप्त रेलिंग, स्तम्भो तथा लेखों से विदित होती है। भरहुत के द्वार-मार्ग के लेखों में भी इन शासकों के नाम हैं। उनमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि शुगों के राज्यान्तर्गत (शुङ्गाना राज्ये) वाघपाल ने ये स्तम्भ बनवाये थे। इस समय मथुरा-राज्य शुग-राज्य की सीमा के अन्तर्गत रहा होगा। लेखों में यह बात स्पष्ट नहीं है कि वाघपाल स्वय राजा था गही।

१. ६-३-४२, पृ० ३२७ तथा अन्तरा तक्षशिकां पाटलिपुत्रं च स्नुष्नस्य प्राकाराः ।—— २-३-४ काशि०।

२. अ० २, पृ० ४२; १-२-६४ आदि।

२. एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडिशन, पृ० १७०।

४. १-२-५२, यू० ५५३।

५. ट्रेविल्स ऑफ् फाहियान: वैटर्स-युवानचांग, पृ० ऋमका: ४२ तथा १-३०१ ।

६. प्रियकुरुचरा मयुरा बहुकुरुचरा मयुरा।--४-१-१४, पू० ३४।

मयुरा ने न जाने कितने राजनीतिक उत्यान-पतन देखे हैं। अतुष्त ने अपने दो पूत्रों व्वमु और जूरसेन के साथ यहाँ जासन किया। महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ यादवी का शासन रहा। अन्यक और वृष्णि यहाँ पहले निवास करते थे। वाद मे राक्षसो से भीत होकर वे यहाँ से चले गये और उन्होंने द्वारावती को राजवानी वनाया। मगवराज जरासन्व ने इसे आकान्त किया। महाप्रयाण के समय यृधिष्ठिर ने बच्चनाम को मयुरा का शासन सौंपा था। अन्यको के वासन-काल में यह नगरी उग्रसेन के अविकार में थी। गृप्त-साम्राज्य के उत्थान के पहले यहाँ सात नाग-राजाओं ने भासन किया।" बुद्धकाल मे मथुरा के भासक की मातृपक्ष द्वारा उज्जिबिनी से मम्बद्ध होने के कारण अवन्तिपुत्र कहतेथे। दीपवंग के अनुसार यह सर्वोत्तम नगरी थी। जैनप्रन्यों के अनुसार यहाँ वासुदेव नामक शक्तिशाली राजा था। यीवेयों का भी शासन मयुरा पर समुद्रगुप्त से पूर्व रहा। पजाव और कावुल के शासक मिनाण्डर का भी मयुरा पर अधिकार रहा। मेगास्यनीज के समय मे इस पर मौर्यो का शासन था। प्रथम शतान्दी मे शक राजाओं ने हिन्दू-राजाओं का उन्मूलन कर मयुरा पर अपना आविपत्य स्थापित किया। द्वितीय शताब्दी मे मयुरा कृषाण राजा हविष्क के अधिकार मे आई।<sup>1</sup>° पतजिल के समय मे मयुरा शुग-राजाओं के अधिकार में थी, यद्यपि कुछ विद्वानों को इसमें सन्देह है। फिर भी, गुगों के प्रभाव में तो वह अवश्य थी। पतजलि द्वारा अत्यधिक आत्मीयता के साथ वार-वार मयुरा का उल्लेख किया जाना भी इस कथन के पोपण में महायक है।

फाह्यान के अनुसार मयुरा मे बहुत वौद्ध मठ थे, श्री मिस्तुओ से भरे रहने थे। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। अच्छे रेशे की कपास, कपडा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध था। भाष्यकार ने भी यहाँ के कार्पापण और मुन्दर वस्त्रो का उल्लेख किया है। अगुत्तरनिकाय (३-२५६) मे अवस्य यहाँ की सडके विषम, रजोमयी, चण्डणुनका, दुर्लभिषण्डा और वालायक्खा (पशु-प्रेती से भरी) कही गई हैं।

प्राचीन मथुरा यमुना के दक्षिण तट पर इन्छप्रस्थ और कौशाम्बी के मध्य स्थित थी। गना-तट पर अवस्थित साकाव्यनगर यहाँ से चार योजन दूर था। " वर्त्तमान मथुरा यमुना के कटाव

११. कच्चायन : पाली -प्रामर, भाग ३, अ० १।



१. रामा० ७-६२-६।

२. विट्णु पु०, ४-१३-१ तया वायु पु०, ९६-१, २।

३. ब्रह्मपुराण, अ० ३४।

४. हरिवंश पु०, अ० ३७ ।

५. स्कन्द पु०, विष्णुखण्ड।

६. पार्जिटर:एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडि०, पृ० १७१।

७. वायपुराण, अ० ९९।

८. रायचीघुरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया, प्० ३९१।

९. स्मियः वर्ली हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, चौया सं०, पृ० २१०।

१०. वही, पृ० २८६ ।

के कारण उत्तर की ओर हट गई है। भाष्य में पाटिलपुत्र इससे पूर्व दिशा में वतलाया गया है।

माथुर लोग स्वास्थ्य और सौदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने उन्हे साकाक्यो और पाटलिपुत्रको से अधिक सुन्दर कहा है।<sup>3</sup>

अहिच्छत्र--अहिच्छत्र के रहनेवाले पुरुप आहिच्छत्र और स्त्रियाँ आहिच्छत्री कहलाती थी। अहिच्छत्र उत्तर पचाल की राजवानी थी। महाभारत से भी इसकी पुष्टि होती है। विह-च्छत्र उत्तरप्रदेश के वरेली जिले मे स्थित रामनगर का प्राचीन नाम था। यहाँ जो सिक्के मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वराहमिहिर यहाँ का शासक रहा था। पभोसा के गुफालेख से भी इस वात का पता चलता है। सौनकायनि भी यहाँ का शासक था। प्रयाग के समुद्रगुप्तवाले गिलालेख में जिस शक्तिशाली राजा अच्युतं का नाम आया है, उसके सिक्के भी अहिच्छत्र में मिले है। सहिच्छत्र को कही-कहीं अहिक्षेत्र भी लिखा गया है। वैसे इसका प्राचीनतर नाम अहिच्छत्र था, जो लूडर्स के ब्राह्मी शिलालेखों की सूची के एक लेख में सुरक्षित है। यह रूप टालेमी के अदिसद्र से भी मिलता है। हिरवकपुराण के अनुसार अर्जुन ने यह नगर द्रोणाचार्य को दे दिया था। विविध तीर्य-कल्प के अनुसार इसका प्राचीन नाम सख्यावती था। एक बार पार्व्वनाथ इस नगर मे भ्रमण कर रहे थे कि कमठासुर ने ईर्ध्यावश इतनी वर्षा की कि सारा नगर जलमग्न हो गया और पार्व-नाथ भी आकण्ठ जलमन्न हो गये। तव नागराज ने रानियो-सहित जन पर फनों का क्षत्र लगा दिया और उनके गरीर को कुण्डली से आवृत कर उनकी रक्षा की। तब से इस नगर का नाम अहिच्छत्र पड गया। ह्वेन्साग के समय तक इसका महत्व बना हुआ था। आज यह स्थान खण्डहरी के रूप में हैं। प्राचीन किले के व्वसावशेष, जो मीलो में विखरे हैं, पाण्डु का किला कहलाते हैं। इसे देखने से पता चलता है कि इस किले मे ३४ वर्ज थे।

कान्यकुळा—कान्यकुळा उत्तरप्रदेश के फर्ल्खावाद जिले के वर्तमान कशीज का पुराना नाम है। भाष्यकार ने अहिच्छत्र के साथ ही इसका उल्लेख किया है। इसके गाविपुर, कुशस्यल, और महदप नाम भी मिलते है। रामायण (वालकाण्ड) के अनुसार यह विञ्वासित्र की जन्मभूमि थी। भागवतपुराण (६-१-२१) में इसे अजामिल की नगरी कहा है। कान्यकुळा भी पचाल-जनपद के अन्तर्गद था।

सांकाक्य—साकाव्य, जिसे पालि-प्रत्थों ने सकस्स कहा है, फर्क्कावाद (उ०प्र०) जिले में अवस्थित एक ग्राम था, जिसे जाजकल सकीसा कहते हैं। यह स्थान कुण्डारकोट से ३६ मील उत्तर में तथा बलीगज से दक्षिण-पूर्व की ओर ११ मील दूर है। इटावा से जत्तर-पूर्व की ओर

१. १-१-५७, पु० ३५७ ।

२. ५-३-५७, पृ० ४५४ ।

३. रैप्सन: एन० इण्डिया, पू० १६७।

४. आदिपर्वे, अ० १४०।

५. मैकिण्डिल: इण्डिया ऐजि डिस्काइब्ड बाइ टालेमी, पृ० १३४ ।

६ं अभि० राजेन्द्रकोष, ४-३९।

७. एपिग्राफिका इण्डिका, भाग ४, पृ० २५६।

यह ४० मील दूर पडता है। कुछ लोगों के मत से साकाश्य कर्जाज से ४५ मील उत्तर-पश्चिम की ओर एव फतहगढ़ से २३ मील दूर, इटावा जिले में अतरजी और कन्नौज के बीच कालिन्दी (प्राचीन इक्षुमती) नदी के उत्तरी तट पर स्थित सिकस्स वसन्तपुर का प्राचीन नाम था। पतजिल के अनुसार साकाश्य गवीधुमान् से चार योजन दूर था। यह दूरी गवीधुमान् की सीमा की समाप्ति से साकाश्य के सीमारम्भ तक थी। साकाश्य के निवासी साकाश्यक कहलाते थे। सौन्दर्य की दृष्टि से भाष्यकार ने पाटलिपुत्रको एव माथुरो दोनो को इनसे श्रेष्ठ माना है और वार-बार इस कथन को दृहराया है। पे

गवीघुमान्—गवीघुमान् सम्भवत वर्त्तमान कुण्डरकोट है, जो इटावा से उत्तर पूर्व की ओर २४ मील और फर्रेखाबाद जिले मे स्थित सिकसा से ३६ मील दूर है। पतजिल ने गवीघुमान् को साकास्य से चार योजन दूर वतलाया है।

कौशाम्बी—पतजिल ने विना कोई विशेष विवरण दिये वारह वार कौशाम्बी का उल्लेख किया है। इससे केवल इतना पता चलता है कि यह अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान या और वे इससे बहुत अधिक परिचित थे। काशिकाकार ने इसे कुशाम्ब द्वारा वसाई गई नगरी कहा है।

कौशास्त्री को पालि प्रन्थों से कोसस्त्री और चीनी प्रन्थों से किसाउ-शेंग-मि कहा है। यह वश या वत्स जनपद की राजधानी थी। इलाहावाद जिले का कोसमग्राम, जो प्रयाग से लगभग ३० मील दूर दक्षिण-पश्चिम में यमुना के किनारे स्थित है, कौशास्त्री का वर्तमान रूप है। जैन आज भी इसे कौशास्त्री कहते हैं। हिन्साग के अनुसार कौशास्त्री प्रयाग से ५००० ली० की दूरी पर स्थित थी। इसके तथा प्रयाग के बीच में हाथी आदि वन्य पशुओं से भरा सथन वन था। इस आधार पर कुछ लोगों को उपर्युक्त मत स्वीकार नहीं है। मेजर वास्ट ने रीवाँ स्मिथ ने भरहुत के समीप का प्रदेश तथा वैटसँ ने बाँदा जिले में अजयगढ़ का उत्तरी-पूर्वी भाग को कौशास्त्री माना है। "

पौराणिक परम्परा के अनुसार् पुरुवशीय वत्सराज उदयन यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। पुरु लोगो की राजधानी हस्तिनापुर और राज्य कुरुक्षेत्र था। जब हस्तिनापुर को गगा ने नष्ट कर दिया, तब परीक्षित के वशज राजा यहाँ चले आये। महाभारत के अनुसार यमुना वत्स मे

१. गनीधुमतः साकाक्ष्य चत्वारि योजनानि । गनीधुमतो निःसृत्य यदा चत्वारि योजनानि भवन्ति ततः सांकाक्ष्यम् ।----२-३-३८, पु० ४२६ ।

२. सांकाक्यकेस्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतराः।---१-३-११, पृ० ४५।

३. एन्० एल्० दे. -- ज्या० डिक्श०, प्० ५९।

४. १-१-५६, १-२-४४ आदि ।

<sup>4. 8-2-461</sup> 

६. कनिंघम: आकिया० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३।

७. क्रॉनघम: आर्कि० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३ तथा जर्नल ऑफ् रा० ए० सो० १९०४, पृ० २४९ तथा वैटर्स, २-३३९।

होकर वहती थी। कौशाम्बी साकेत को श्रावस्ती एव प्रतिष्ठान से जोडनेवाले व्यापार-मार्गो का केन्द्र-स्थल थी। कोसम मे प्रद्योत का वनवाया हुआ ईटो का किला आज भी वर्तमान है।

साकेत—साकेत उत्तर-कोशल की राजधानी तथा उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, जहाँ से यमुना पारकर कौशाम्बी के लिए मार्ग जाता था। श्रावस्ती से साकेत तक सात वार थके हुए घोडे वदलकर रथ द्वारा जाया जा सकता था। यह नगर कोसल की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित था और भारत के छह प्रमुख नगरों मे था। विनयपिटक (१-८८) के अनुसार साकेत और श्रावस्ती का मार्ग डकैतो से भरा था, जो मिक्षुओं तक को लूट लेते थे। राजसेना डाकुओं को पकडकर मार डालती थी। टालेमी ने इसे सौगद कहा है। पतजलि के अनुसार साकेत पूर्व और पश्चिम भारत को जोडनेवाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित था। उन्होंने खूष्म और साकेत जानेवाले मार्गों से अपना परिचय वतलाया है। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र जानेवाले मार्ग पर पहले साकेत पढता है।

पतंजिल ने यवनो द्वारा साकेत पर घेरा डाले जाने की वात कही है। यह यवन कीन या और उसने कव साकेत पर आक्रमण किया ? कुछ इतिहासकार यह आक्रमण डिमेट्रियस द्वारा किया गया मानते है। उसने भारत पर दो ओर से आक्रमण किया। पश्चिम मे इसका सेनापितत्व स्वयं डिमेट्रियस ने किया और पूर्व मे उसके सहायक मिनाण्डर ने। दोनो कैंची के फल के ममान चलकर पाटलिपुत्र में मिले। टार्न ने भी इस कथन का समर्थन किया है। "

अधिकाश विद्वान् साकेत और अयोग्या को एक मानते हैं। विल्सन के सस्कृत-कीप में मी साकेत का अर्थ अयोग्या विद्या हैं। रघुनश (सर्ग १३, क्लो॰ ७९ तथा १४-१३) में साकेत राजा दशरथ की राजधानी वताई गई है। रामायण में भी साकेत दशरथ की राजधानी वत शई गई है। इन आधारों पर किनधम साकेत और अयोध्या को एक नगर मानते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ने (७-३) अयोध्या को एक ग्राम कहा है और साख्यायन श्रीनसूत्र (१५-१७-२५) ने इस बात की पुष्टि की है कि साकेत और अयोध्या एक थे। प्रो॰ रीज डेविड्स ने सफल तर्को द्वारा यह सिद्ध किया ह कि बुद्ध के समय में साकेत और अयोध्या दोनो पृथक् नगर थे। फुहरर के 'मानु-मेण्टल ऐण्टिक्वटीज आँव नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज ऐण्ड अवद्य, (पृ॰ २७५) में उन्नाव जिले

१. वरुआ और सिनहा: भरहुत इन्सि॰, पृ॰ १२।

२. मज्झिम नि० १-८८।

३. दिग्घ० नि० २-१४६।

४. १-३-२५, पृ० ६४ ।

५. योऽयमध्वा गत आपाटलिपुत्रात् तस्य यदवरं साकेताविति ।——३-२-१३६, पृ०३२८ ।

६. अरुणद्यवनः साकेतम् ।---३-२-१११, पृ० २४६ ।

७. टार्न ग्रोक्स इन वैवित्या एण्ड इण्डिया, पृ० १४०, २२५, २२६।

८. एन० ज्या०, वृ० ४६४।

९. लॉ: ज्या० ऑफ् अलीं वृद्धिज्म, पू० ५ ।

के सुजनकोट के खण्डहरों को, जो सई नदी के तट पर हैं, प्राचीन साकेत वतलाया गया है। कर्निघम के अनुसार साकेत को ही फाह्यान ने श-चि और ह्लें साग़ ने विशाख नगरी कहा है।

साकेत या अयोध्या पुष्यमित्र श्चुग के राज्य के अन्तर्गत थी। पतजिल ने अयोध्या पर यवनो द्वारा घेरा डाले जाने की बात कही है। यहाँ पाये गये एक शिलालेख मे बतलाया गया है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेघे यज्ञ किये थे।

काशी या वाराणसी:—भाष्य मे एक स्थान को छोडकर अन्यत्र कौशास्त्रों और वाराणसी नाम साथ-साथ आये हैं। भाष्यकार ने वाराणसी को गगा-तट पर वसा हुआ वतलाया है। पत्रजलि के समय मे भी वाराणसी गगा-तट पर लम्बी-लम्बी वसी हुई थी। व्यापारी-वर्ग मे वाराणसी का नाम जित्वरी प्रसिद्ध था। वाराणसी भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी जाती रही है। यथा-सुक्त्वन, सुदस्सन, ब्रह्मबढ्डन, पुष्पवती, रस्म, मोलिनी आदि। पह प्राचीन काशी-राज्य की राजधानी थी और काशी नाम से भी प्रसिद्ध थी। क्मंपुराण (३०-६३) के अनुसार यह वरणा और असी निदयों के मध्य में स्थित थी। यह वरणा सम्भवत अयवं वेद (४-७-१) की वरणावती है। वाराणसी या काशी और श्रावस्ती के वीच में अच्छा व्यापारमार्ग था। काशी व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। इसका श्रावस्ती और तक्षशिला से निकट व्यापारिक सम्बन्ध था। भाष्यकार ने काशी को वस्त्र व्यापार का केन्द्र बतलाया है, जहाँ विशेष प्रकार का कपडा तैयार होता था।

जातको के अनुसार इसका विस्तार १२ योजन था। वाराणसी वडी समृद्ध एव घनी वसी नगरी थी। हिन्दू, जैन और वौद्ध साहित्य मे समान रूप से ख्यात और समावृत वाराणसी को आनन्द ने वृद्ध के परिनिर्वाण के लिए सुझाए हुये नगरो की सूची मे सिन्मलित किया था। जैन विविच तीर्थं करूप के अनुसार वाराणसी चार भागो मे बँटी थी। जैनो के अनुसार पाक्षंनाय का जन्म काशी मे हुआ था। वृद्ध के समय मे काशी-जनपद कोसल मे मिल चुका था। चीनी यात्रियो ने इसे पो-लो-नि-स्से कहा है और यहाँ के लोगो को बहुत भला अवौद्ध तथा अध्ययनशील वतलाया है। साख्यायन औतसूत्र (१६-२९-५), वृहदारण्यकोपनिषद् (३-८-२), शतपथ-

१. एन० ज्या०, पू० ४६० ।

२. एपि० इण्डि०, भाग २०, पृ० ५७।

३. अनुगङ्ग बाराणसी गङ्गा चाप्यायता वाराणस्यप्यायता ।---२-१६, पृ० २७३।

४. वणिजो वाराणसीं जित्वरीत्युपाचरन्ति--४-३-८४, पु० २४३।

५. जातक, ४-१५ तथा १९९ चर्यापिटक, पु० ७।

६. धम्मपद कमेण्ट्री, इ-४२९ तथा १-१२३।

७. इह समान आया मे विस्तारे पटस्यान्योऽयों भवति काशिकस्यान्यो मायुरस्य ।— ५-३-५५, पु० ४४६।

८. जातक, ५-३७७, ६-१६०।

९. दिग्घ नि०, २-१४६।

१०, बील:बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑफ वेस्टर्न नर्ल्ड, २-४४।

ब्राह्मण (१३-५-४-१९), कौशीतकी उपनिषद् (४-१) वौषायन श्रौतसूत्र (१८-४४), रामायण एव महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थो एव पुराणो मे काशी का पौन पुनिक उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासनपर्व (अ० ३०, पृ० १८८९,१९००) के अनुसार काशी दिवोदास ने वसाई थी।

पाटिलपुत्र—भाष्यकार ने वीस से भी अधिक सूत्रों के भाष्य में किसी-न-किसी रूप में पाटिलपुत्र का उल्लेख एक या अनेक बार किया है। इससे दो वातों का अनुमान होता है। एक यह कि भाष्यकार के समय में पाटिलपुत्र भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर था, और दूसरे यह कि भाष्यकार का उससे वहुत निकट का सम्बन्ध था। वे जानते थे कि यह नगर मथुरा से पूर्व दिशा में है। जिसके बीच में अनेक स्थान है। वह शोण नदी के तट पर लम्बा-लम्बा बसा हुआ है। जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने अध्यापन कार्य किया, वहाँ से पाटिलपुत्र पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। इसीलिए, उन्होंने कध्यापन कार्य किया, वहाँ से पाटिलपुत्र पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। इसीलिए, उन्होंने कहा है कि कोई पाटिलपुत्र जानेवाला एक दिन चलकर कहे कि आज चलना हो गया, तो उससे उसकी गमन-क्रिया समाप्त नहीं हो जाती। जितना चला, उतने को दृष्टि में रखकर इस प्रकार की बात कहीं जाती है। उन्होंने पाटिलपुत्र का मार्ग बतलाते हुए कहा है कि इसके बीच में साकेत मिलता है। मार्ग में कुएँ मिलते है। पाटिलपुत्र मयुरा से दूर है, यह बात भी माष्य में कहीं गई है। सम्भव है, मथुरा में बैठकर ही भाष्यकार ने खुध्न, साकेत और पाटिलपुत्र जानेवाले मार्गों का निर्देश किया हो। उन्होंने साकाव्यकों से पाटिलपुत्रकों को और पाटिलपुत्रकों से भी माथुरों को अभिरूपतर कहा है। यह कथन भी उक्त अनुमान का पोपक है।

पाटलिपुत्र मगव-साम्राज्य की राजधानी था। प्रारम्भ मे वह मगव का एक सामान्य प्राम था और इसे पाटलिग्राम कहते थे। यह गगा के दूसरे तट पर स्थित कोटग्राम के ठीक सामने था। राजगृह से वैद्याली जानेवाले मुख्य मार्ग पर यह पडाव का गाँव था। नगर के रूप मे इसकी नीव अजातजन्तु के भुनीव और वर्षकार नामक दो मित्रयो हारा इसमे हुर्ग बनाये जाने के प्रसग मे पडी। पाटलिपुत्र गगा, शोण और गण्डक के सगम के पास वसाया गया था। पतजिल के समय मे वह शोण तट पर ही अवस्थित था। वाद मे शोण दूर हटती चली गई।

पाटिलपुत्र वहुत विशाल नगर था। इसकी सुरक्षा के लिए ६० फुट चौडी और ३० हाथ गहरी परिखा वनार्ड गर्ड थी। मेगास्थनीज के अनुसार परिखा की लम्बाई ८० स्टेडियम या

१. पूर्व मयुरायाः पाटलिपुत्रम्।---१-५७, पृ० ३५७ ।

२. २-१-१६, पु० '२७३।

३. ३-२-१०२, प्० २३९।

४. ३-३-१३६, पृ० ३२८ ।

५. ३-३-१३३, पृ० ३२६।

६. ८-२-८४, पु० ३९० ।

७. ५-३-५७, पु० ४५४ ।

८. सुमङ्गलविलासिनी, २-५-४०।

१६१६० गज और चौड़ाई १५ स्टेडियम या २०३० गज थी। मितरी खाई से २४ फुट भीतर हटकर एक प्राकार था, जिसमें ५७० गुम्बज तथा ६४ दरवाजे थे। नगर में चार द्वार थे, जिनसे अशोक को चार लाख कार्पापण की दैनिक बाय थी। पटिलपुत्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध और शानदार नगर था। इसके प्रासाद, प्राकार और परिखा देश-भर में प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने वार-वार इसका उल्लेख किया है। नगर इतना वडा था कि उसके विभिन्न अगो को व्याल्या करनेवाली पुस्तिका थी, जिसका नाम 'मुकोसला' था। मुकोसला में पाटिलपुत्र के प्राकार, परिखा, प्रासाद आदि समस्त अवयवों का वर्णन था। फाह्यान के समय में इसकी टक्कर का कोई दूमरा नगर देश में न था', किन्तु लगभग दो सी वर्षों के भीतर ह्विन्साग के समय में वह बहुत कुछ उजड चुका था।

राजकीय उद्यानो की पुष्प-विविवता के कारण पाटिल्युत्र का पूर्वनाम पुष्पपुर या कुनुम-पुर था। जैन परम्परा के अनुसार दर्शक के पुत्र उदयन ने यह नगर वसाया है। वास्तव मे इसके निर्माण का श्रेय अजातगत्र को है।

पाटलिपुत्र उत्तरकालीन विश्वनागो, नन्दों एव चन्द्रगुप्त, अशोक आदि मौर्य-सम्राटो की राजवानी रहा था। चन्द्रगुप्न विक्रमादित्य के ज्ञासन-काल में भी वह वहुत शानदार एव जन-सकुल था। छठी शताब्दी के हूण-आक्रमण के समय तक यह अच्छी स्थिति में रहा। पाटलिपुत्र की खुदाई में जो वस्तुएँ मिली हैं, उनमें एक रेलिंग और स्तम्भ भी हैं, जो सम्भवत शुग या पत्तजलि के काल का है।

उज्जियनी—यद्यपि भाष्य में उज्जयनी नाम केवल एक वार आया है, किन्तु उसमें यह स्पष्ट प्रतीन होता है कि भाष्यकार को इस नगरी से प्रत्यक्ष परिचय प्रोप्त था। वे माहिष्मती और उज्जियनी के मध्य की दूरी से अवगत थे। इमीलिए, नायकाल को उज्जियनी से पैदल चलकर सूर्योदय तक माहिष्मती पहुँच जाने को उन्होंने आक्चर्यकारी वात कही है।

भाष्यकार का उज्जयिनी से परिचित होना स्वामाविक हे, क्योंकि इस प्रदेश में विदिशा,

१. मैक्रिण्डिल: एन० इण्डि० एज डैस्का० बाई मेगास्यनील एण्ड ऐरियन, पृ०६५ से ६७।

२. वही।

३. सामान्तपासादिका, १-५२ लां: हिस्टा० क्या०, पू० २५० पर उद्धृत।

४. पाटलिपुत्रस्य व्याल्यानी सुकोसलेति। अवयवशो ह्याल्यानं व्याल्यानं पाटलिपुत्रं चाप्यवयवश आचप्टे ईदृशा अस्य प्राकार इति ।—४-३-६६, पृ० २३९ तथा पाटलिपुत्रकाः प्रासादाः पाटलिपुत्रकाः प्राकाराः ।—४-३-१३४, पृ० २५८।

५. लेगी: फाह्यान, पू० ७७-७८।

६. बैटर्स : ऑन युआनचांग, २-८७।

७. मनरंजन घोषः पाटलिपुत्र, पू० १४-१५।

८. उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सुर्योद्गमन सम्भावयित सूर्यमुद्गमयित---२-३-७६, पृ० ७६।

और विदर्भ तक का प्रदेश शुग-राज्य के अधिकार मे था। विदिशा मे पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र राष्ट्रिय पद पर नियुक्त था।

उज्जयिनी अवन्ति या पश्चिमी मालव-प्रदेश की राजधानी थी और चर्मण्वती की सहायक शिप्रा नदी के तट पर वसी हुई थी। उज्जयिनी हीनयानो और महायानो का केन्द्र रही। ब्राह्मणो के आधिपत्य-काल मे भी ३०० बौद्धवर्म प्रचारक यहाँ रहते और स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार करते थे। यही जैनवर्म के प्रवर्त्तक वर्चमान महावीर ने समाि ली थी। ईसा-पूर्व चौथी शती मे उज्जयिनी मगष के अधिकार मे आई। अशोक वहा का पहला राष्ट्रिय नियुक्त हुआ। उसने विदिशा की विदिशा रानी से विवाह किया। यही उसका पुत्र महेन्द्र उत्पन्न हुआ। विदिशा रानी का स्मारक-स्तूप साँची मे विद्यमान है।

उज्जयिनी व्यापार का बड़ा केन्द्र रही है। तीन प्रमुख व्यापार-मार्गों के सगम पर अवस्थित होने के कारण भृगुकच्छ से निर्यात होनेवाला सारा माल यहाँ होकर जाता था। इसीलिए, नगरी बडी समृद्ध वन गई थी। सस्कृत-साहित्य उज्जयिनी-वैभव के वर्णनो से भरा है। प्राचीन उज्जयिनी वर्त्तमान उज्जैन से कोई १॥ मील आगे हटकर वसी थी। इस स्थान की खुदाई मे आहत एव ढले सिक्कें तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक के मिले हैं। दूसरी शती ईसा-पूर्व की एक पत्थर की मज्जा तथा वरतन मिले है। और भी सामग्री मिलने की सभावना है।

माहिष्मती—माहिष्मती उज्जियिनी से तीस कोस की दूरी पर स्थित दक्षिण अवन्ति की राजधानी थी, जिसे आजकल माहेक्चर या मान्धाता कहते हैं। महामारत अक्बमेधपर्व के माहिष्मक या माहिष्क लोग यहाँ के निवासी थे। पद्मपुराण (१८३-२) के अनुसार यह नर्मदा-तट पर स्थित थी। सम्भवत. रामायण (किष्किन्धा का०) से विणित माहिष्किनी नदी के प्रदेश मे, जो विन्ध्य और ऋक्ष पर्वत के बीच मे बहती थी, होने के कारण यह नाम पड़ा हो। माष्यकार ने जिस महिष्मान् देश का उल्लेख किया है, वह यही प्रदेश था। भाष्यकार ने महिष्मान् की ब्युत्पत्ति महिष से मानी है। महिष और महिषक लोग एक ही थे।

मध्यमिका—चित्तौड़ (मेवाड) से ११ मील दूर नगरी का ही पुराना नाम मध्यमिका था। यहाँ वहुत से प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिनपर 'मज्झमिकाय सिवि जनपदस्स' अकित है। जातकों मे एक शिवि राजा का उल्लेख है, जिसकी वो राजधानियाँ थी—अरिट्टपुर और जेतुत्तर। एन्० एल्० दे जेतुत्तर नगरी का ही पूर्व नाम मानते है। इसी को अल्वेब्नी ने मेवाड़ की राजधानी जरूर कहा है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि शिवियों की एक शाखा उत्तर से आकर ईसा-

१. वील: बृद्धि० रेकार्ड्स, २-२७०।

२. ४-२-८७, पु० १९६।

३. किन्घमः एन० ज्या०, पृ० ६६९।

४. लौ: ट्राइब्स इन ऐन इण्डिया, पृ० ८३।

५. देः ज्याव डिक्सव, पुव ८१।

६. अल्बेरनीज इण्डिया, १-१०२।

पूर्व ३०० के लगभग यहाँ वस गई थी।' भाष्यकार ने महासाष्य में श्रीकों द्वारा सब्यमिका पर जिये गये कारूमण का उल्लेख किया है।'

मासिक्य — नासिक्य को प्तंत्रिल ने नगर कहा है। पुराणों मे इसे नासिक और रामायम मे जनन्यान कहा है। इह्माण्डपुराण के अनुसार नासिक्य नर्मदान्तट पर अवस्थित था। जनन्यान पचवटी और गोटावरों के समीप था। इसके इस नाम का कारण यहाँ उठमण द्वारा घूपंगला का नासिकाच्छेदन है। गोदावरों के दक्षिण तट पर बसा हुआ वर्त्तमान नासिक नगर नानिक्य का आधुनिक रूप है। आगे चलकर सानवाहन राजाओं के समय मे नासिक हीनयानों की मद्रयान गाला का महत्त्वपूर्ण केल वन गया, जिनकी २३ नुफाएँ यहाँ विद्यमान हैं। अस्तुन के बीटिव सेवल न० ३८ में भी नानिक का उल्लेख हैं।

क्षिरोषा—यह हिनार जिले का वर्तमान सिरन्सा है। इसका नाम शिरीयवन के समीन होने के कारण पड़ा।

रोणी—सम्बन यह हिनार जिले का रोड़ी स्थान है। किन्नु, आजकरोण और वैहकरोण के विषय में कुछ जात नहीं है। सन्नव है, यह इसी के पास-पडोन के ग्रान हो।

कट्टबदरी--कट्टबदरी गुल्मों ने समीप वसे होने के कारण यह नाम पड़ा होगा।

अन्य प्राम-नगन्नाम, नवनगर, बौब्हान, नगर, बौर्य और जास्ववनगर तथा कैतवत और बाल्यूकिनी प्रान किसूका प्राम. एँएगोक नामक उदीच्य प्राम " मैपुर और स्कीनगर नामक प्राच्य प्राम." हिपुरी एवं त्रिपुरी नगरी " उद्दुन्वरावती नगरी " प्रवशामी, पण्णगरी (ग्राम और नगरिक्शिप)" एवं पूर्वेषु कामशमी और अपरेषु कानशमी, "इन सबसे भी भाष्यकार

१. किन्चम: आर्कि० सर्वे रि०, भाग ६, पृ० १९६-२०२।

२. ३-२-१११. पृ० २४६।

३. बत्ना एण्ड सिन्हाः भरदृत इंस्क्रियन्त, पृ० १८, १२८।

४. लूडर्स लिस्ट-सं० ११२२, ११४९।

५. शिरीयाणामदूरमवा ग्रामाः शिरीयाः।—१-२-५१, पृ० ५५०।

E. १-१-७२, यू० ४४२ ।

७. १-२-५१, यु० ५५०।

८. ५-३-७२, यू० ४७०।

९. २-४-७, पृ० ४६४।

१०. ७-२-९९. पू० १५५।

११. ४-२-१४५, यू० २१९।

१२. १-१-७५, यू० ४६३।

१३. ५-४-६८, पू० ४९९।

१४. ४-२-७१, पृ० १९४।

१५ २-१५-१. पृ० २९९।

१६. १-४-२, पृ० १२४।

परिचित थे। इनमें डॉ॰ अग्रवाल ने नवनगर को वग या पश्चिमी बगाल की प्राचीन राजधानी नवद्वीप माना है, किन्तु भाष्यकार ने वग के अन्य किसी ग्राम या नगर का उल्लेख नही किया है। त्रिपुरी का उल्लेख जाजल्ल देवी (चेदि) के रतनपुर के सन् ८८६ के शिलालेख में मिलता है, जिस पर कोकल्ल के अठारह पुत्रों में से एक का शासन था। पाणिनि (६-१-१५५) के कास्तीर और अजस्तुन्द ग्रामों की स्थिति का भी कोई पता नहीं चला है। भाष्यका कन्यान्य केप कमोरिन का प्राचीन तमिल नाम था। ग्रीक लेखकों ने इसे 'कोमेरिया ऐकान' कहा है।

एपि० इण्डि० १-३३ तथा लाँ: ट्राइन्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ५०, २३९९।

| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | - |  |
|   |  |   |  |

# खण्ड ३ भारत की सामाजिक स्थिति

#### अघ्याय १

## समाज-संगठन

कुल (परिवार)—समाज का सबसे छोटा घटक कुल था। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान-प्रदर्शन के लिए उनके कुल का उल्लेख किया जाता था। कुल प्राय. पुरुषों के नाम पर थे। उदाहरणार्थ—कारीपगन्ध्या का कुल उसके पित या पुत्र के नाम से लोगों मे प्रसिद्ध था। कारीषग्त्या के नाम से स्वतन्त्र कुल की गणना नहीं की जाती थी। कुछ कुल कई पूर्वजों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे। जैसे घट्कुल परिवार के छह पूर्वजों के नाम पर प्रसिद्ध था। इसके सदस्य घाट्कुल कहलाते थे। बाह्मणों मे आज भी कुछ लोग स्वयं को 'धाट्कुल' मानते है। पद, जाति, कार्य या व्यक्ति के नाम से कुलों का उल्लेख किया जाता था—यथा सेनानिकुल, बाह्मणकुल', बृषलकुल, याज्यकुल, कारीपगन्ध्या-पितकुल आदि। इस प्रकार, कुल शब्द वर्त्तमान परिवार के अर्थ मे प्रयुक्त होता था। लोक-व्यवहार मे कुल और गोत्र प्राय एक ही अर्थ मे वोले जाते थे। कुल गोत्र का अवयव था। "

कुलीन—कुल मे उत्पन्न व्यक्ति की सज्ञा कुलीन थी। कुल कुल प्रतिष्ठित माने जाते थे और कुल कुल्यात। प्रतिष्ठित कुल की सन्तान माहाकुल, माहाकुलीन , या महाकुलीन कही जाती थी और कुल्यात कुल की सन्तान दौष्कुलेय या दुष्कुलीन। कुल की, कुल्य रे और कौलेयक भी अच्छे कुल के वोधक थे। बनी परिवार के लोग आढ्यकुलीन कहलाते थे। श्रेष्ठ सच्चरित्र परिवार की कन्याएँ कुलपुत्री या कुलदुहिता कही जाती थी। रे ये पद गौरव के परिचायक थे। परिवारों के अपने मित्र परिवार या व्यक्ति होते थे, जिनका पीढियों से पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध चला आता था। ये परिवार कुलमित्र कहे जाते थे। रे कुलदुहिता से ठीक उलटी घर-घर आहिण्डन करने-वाली कुलटा स्त्रियाँ भी होती थी। रे पारिवारिक प्रतिष्ठा या अयञ्च पीढी-दर-पीढ़ी सन्तान के साथ सलग रहता था। कुलीन की सन्तान कौलीन कही जाती थी और कौलीनि के छात्र कौलीन।

१. १-१-६२, पू० ३९७।

२. १-१-५१, पृ० ३२१।

३. ६-१-१३, पृ० ४०।

४. ४-१-८८, यू० १००।

५. १-१-५६, पु० १५४।

६ १-१-५६ पृ० ३३४।

७. ४-१-७९, पु० ८८।

C. 8-2-2391

<sup>6. 8-6-5861</sup> 

१०. ४-१-१४३।

११. ४-१-१४०।

१२. ६-३-७०, पू० ३४७।

१३. ६-२-१०६, पृ० २७७।

१४. ६-१-९४, पूर्व १५१।

कौलीन कह देना मात्र यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इस छात्र का गुरु न केवल स्वयम् अभिजात है, अपितु उसके पूर्वंज भी सन्चरित्र एव ख्यात रहे हैं। इसी प्रकार, कुलटा का अपयश उसकी सन्तान के साथ लगा रहता था। कौलटिनेय या कौलटेय कह देना यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इसकी माता समाज मे हीन दृष्टि से देखी जाती थी। यदि किसी परिवार मे सामाजिक या घार्मिक मर्यादा के विरुद्ध काम होता था, तो लोगो का घ्यान उसकी और आकृष्ट होता था और वह लोगो की दृष्टि से गिर जाता था। व

प्राचीन भारत में कुल का महत्त्व बहुत अधिक था। गोत्र के समान कुल का नाम भी कभी-कभी विख्यात पूर्वज के नाम पर चलता था और कभी जीवित वृद्ध पुरुष के नाम पर। यथा, गार्च्य लोगों के कुल को गार्च्य कुल भी कहते थे और गर्गकुल भी। इसी प्रकार, वास्यकुल और वत्सकुल या वैदकुल और विदकुल दोनों प्रकार से व्यवहार चलता था।

कुल-भेद---कुल दो प्रकार के माने जाते थे--गुरुकुल और पितृकुल। विवाहिता का कुल पितृकुल होता था। घर मे वृद्ध पुरुष या पित न रहने पर पुत्र का कुल माता आदि स्त्रियों का कुल माना जाता था। यदि कई भाई कुल मे हुए और वे विभक्त हो गये, तो एक ही कुल के कई घर हो जाते थे। घर का स्वामी गृहपित या आवसिथक कहलाता था। गृहपित घर का ज्येष्ठ पुरुष होता था। पितामह या पिता के न होने पर ज्येष्ठ आता या कोई वढा पुरुष गृहपित कहलाता था। गृहपित प्रथा को गाईपित कहते थे, जिसमे जनपद-भेद के अनुसार साधारण अन्तर रहता था। भाष्य मे कुरुगाईपित और वृजिगाईपित का विशेष उल्लेख मिलता है।

कुल के अंग- कुल या परिवार के मूल पुरुष थे भाता और पिता, जिन्हे सयुक्त रूप से 'पितरों,' मातापितरों या मातरपितरों भी कहते थे। 'वेदो मे 'पितरां,' भातरां प्रयोग मिलते है। उत्तर भारत मे मातरपितरों प्रयोग प्रचलित-या। माता-पिता से सद्व्यवहार तथा उनकी सेवा पुत्रो का कर्त्तंच्य था। 'भाइयो के वडे आदि के कम से ज्येष्ठ, मध्यम और किनष्ठ नाम होते थे। दो मे बडे को ज्यायान् कहते थे। सम्मान की दृष्टि से ज्येष्ठ का स्थान पिता के वाद ही था।

१. ४-१-९०, पु० १०९।

२. ४-१-१२७।

इ. उपरतान्यस्मिन्कुले वतान्युपरतः स्वाध्यायः--१-४-११०, पृ० २२३।

४. २-४-६४, पु० ५०३।

५. १-१-५१, पु० ३२१।

६. ४-४-९०, पू० २८६ तथा ४-४-७४।

७. ४-१-१६४।

८. ६-२-४२, पु० २५८।

<sup>9. 8-7-401</sup> 

१०. ६-३-३२, ३३।

११. १-१-९, पू० १६३।

कनीयान् ज्यायान् की आज्ञा का पालन करता था। पुत्रों के नामकरण से युवा होने तक माता-पिता उनका पोषण करते थे। वे खुले मण्डप मे सबके सामने पुत्र का नाम रखते थे।

पुत्र—कुल या परिवार मे पुत्र का महत्त्व बहुत अधिक था। उसे शोकापनुद् या शोक को दूर करनेवाला मानते थे। सगे भाई सोदर्य या समानोदर्य कहलाते थे। पिता से प्राप्त होने-वाली सम्पत्ति मे, जिसे पित्रय या पैतृक कहते थे, तथा पितामह से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति मे, जिसे पैतामहक कहते थे, कमश सब सोदर्य तथा पितृव्य अशक या अशहारी होते थे। अपने पुत्र के अतिरिक्त अन्य वालको को भी कभी-कभी पुत्र मान लिया जाता था। पुत्र गोद भी लिये जाते थे, जो पुत्रक कहलाते थे। पुत्र की कामना सभी गृहस्थ करते थे।

१. १-१-२१, पू० २०२।

R. 8-8-8, 90 841

<sup>3. 8-8-8061</sup> 

<sup>8. 8-3-051</sup> 

५. ४-२-१०४, पूर २०८, ९।

E. 4-7-ESI

७. ३-१-८, पु० ३९।

८. ४-२-३६, पू० १७६।

९. वही।

१०. वही।

११. ४-१-४९, वृ० ६३।

१२. ५-२-१०।

१३. ३८-८४ तथा ८-३-८५, पृ० ४५८।

१४. ४-१-१४३ तथा ४-१-९०, पू० १०९।

१५. ४-१-१४४ तया ४-१-११४५, पृ० १४५।

१६. कस्कादिगण, ८-३-४८।

१७. १-१-५१, प० ३१७1

१८. ४-१-१३४, पू० १४४।

१९. २-१-११२, पू० १८८ तथा ६-१-८४, पू० ११८ तथा ४-४-८२, पू० २८५।

२०. १-२-७१, पूर ६०५।

२१. ४-१-९०, पूठ १०९।

२२. १-१-७२, यु० ४५५

ननान्द्रपति। पुत्री और दुहिता दोनो शब्द व्यवहार मे आते थे। ननान्दा की सन्तान नानान्द और दुहिता की सन्तान दौहित्र कही जाती थी। इसी प्रकार पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता था। स्वसा और भगिनी समानार्थी थे। भगिनी का पुत्र भागिनेय होता था।

संयुक्त कुल--पिता, माता और माई एक साथ रहते थे, किन्तु कभी-कभी किसी कारण से अनवन हो जाने पर भाई-भाई अलग भी हो जाते थे। इन विभक्त-घन भाइयों को 'विभक्त' कहते थे। मातृ-सम्बन्ध पर टिप्पणी करते हुए भाष्य में कहा है 'देवदत्त का आता' इसमें कछी विभक्त का क्या अर्थ है ? यही न कि दोनो एक स्थान से उत्पन्न हुए हैं। किन्तु, यह कहना विलकुल गण ही है। क्योंकि, जिस प्रकार रात के समय सार्थिक लोग एक ही प्रतिश्रय में ठहर जाते है और सवेरे उठकर चल देते है। उनका परस्पर कोई भी सम्बन्ध नही होता। यही स्थित आतृत्व की है। आतृव्यों में तो प्राय अगड हुआ करते थे। इसीलिए, आतृव्य शब्द का अर्थ ही सपत्न हो गया था। एक पित की कई स्त्रियाँ परस्पर सपत्नी होती थी और सपत्नी की सन्तान सापत्न। शत्रुवाचक सपत्न और आतृव्य शब्द स्वय भारतीय परिवार के सगठन के दोणो पर प्रकाश डालते है। समान पित या पत्नीवालों का परस्पर शत्रुभाव रहना स्वाभाविक था। सपत्न का मूल अर्थ शत्रु नही था, अपितु समान-पितक्त के कारण निरन्तर चलनेवाले शत्र को वृष्टि से रखकर लाक्षणिक रूप से उसका अर्थ शत्रु प्रचिलत हो गया। यही वात आतृव्य के विषय से कही जा सकती है। भाष्यकार ने कहा है कि अपने भाई और चचेरे माई से अन्तर तो होता ही है।

कुलाचार—परिवारों में शिष्टाचार के नियम निश्चित थे। माता-पिता और आचार्य की सेवा करना पुत्र और शिष्य का धर्म था। गुरु-पुत्र के साथ भी चरण-स्पर्श तथा उच्छिष्ट-भोजन के अतिरिक्त, गुरु के समान ही व्यवहार किया जाता था। छोटे लोग वडों को प्रणाम करते थे। अभिवादन और प्रत्यमिवादन के नियम निश्चित थे। पिता के जीवित रहते पुत्र उसका आञ्चानृवर्ती रहता था। पिता के जीवन-काल में स्वतन्त्रवत् आचरण करनेवाला पुत्र समाज में धिक्कृत होता था। फिर भी, कभी साम्पत्तिक तथा अन्य कारणों से परिवार में विग्रह उत्पन्न हो जाता था। भाष्य में पुत्रहती, पुत्रजन्धी, पुत्रपुत्रादिनी, पितृहा, मातृहा, भातृहा शब्द मिलते है। ये अपवाद हैं। माता, पिता, भाता, पुत्र आदि की हत्या अत्यन्त गीहत थी, इसीलिए ये शब्द गाली के रूप में व्यवहृत होते थे।

कुल सम्बन्ध-परिवार तथा उसके मित्र-कुल मे कुछ पुरुष या स्त्री ऐसे भी होते थे, जी

१. १-१-७२, प० ४५२।

२. ४-१-१०४, पृ० १३४।

३. ३-३-१८, पृ० २९७।

४. ३-४-६७, पूर्व ३६९।

५. ४-१-१४५, पृ० १४५।

६. ६-३-३५, पृ० ३२३।

७. २-१-१, पू० २४६।

८. १-१-९, पृ० १६।

९. १-१-५६, पू० ३३८।

<sup>्</sup>१०. ४-१-१६२, पू० १५५।

११. ८-४-४८, पृ० ४९८ तथा

३-२-८७, पु० २३५।

सम्बन्ध में भले ही पितृव्यादि न लगते हो, पर उनका सम्मान पितृव्यादि के समान किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें घर के लोग कल्पित सम्बन्ध से ही पितृन्य, स्वगुर, मातृष्वसा आदि कहकर पकारते थे। यह सम्बन्ध उन व्यक्तियो तक ही सीमित रहता था। उनकी सन्तान से उस प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नही था। इसीलिए लोक-व्यवहार मे यदि कोई व्यक्ति किसी को श्वशूर कहता था, तो भी उसकी सन्तान श्वशूर्य नहीं कही जाती थी। वास्तविक (रक्त-सम्बन्ध) से कल्पित सम्बन्ध (स्नेह-सम्बन्ध) का अन्तर स्पष्ट करने के लिए ही उसे स्वाश्रि कहते थे। क्वशर्य पत्नी का सोदर होता या और क्वाशुरि चचेरा या स्नेह के कारण माना हुआ भाई। इसी प्रकार माता की सगी बहन मातुष्वसा होती थी तथा रिश्ते मे या स्नेह के कारण लगनेवाली अन्य बहने मातुस्वसा। पिता के समान पूज्य व्यक्ति पितृ-सदृश कहलाता था। पिता के लिए हितकारी वस्तु को पितुभोगीण कहते थे। हितकारी बात वह मानी जाती थी, जो या तो पिता को रुचने-वाली वातो से सम्बद्ध हो या आर्थिक दृष्टि से उसके अनुकुल हो या उनके शारीरिक सुख मे सहायक हो। " सम्बन्धवाची पिता, भाता के विषय मे पतजलि ने कहा है कि इन शब्दों के यौगिक वर्ष का ग्रहण नही करना चाहिए। ये शब्द इन-इन अर्थों मे समाज मे प्रचलित हो गये है इसलिए इनका जो अर्थ प्रसिद्ध है, वही ग्रहण करना चाहिए। यों भी वहत-से जब्द नियतविषय लोक मे प्रचलित है। यदि यौगिक अर्थ मानने लगेगे, तो भरण करनेवाला, यह अर्थ भ्राता शब्द का होगा और इस अर्थ मे यदि भाई को भ्राता कहे, तो स्वसा को भी भ्राता कहना चाहिए; क्योंकि भरण जितना छोटे भाइयो का वडा भाई या वडे का छोटा भाई करता है, उतना वहन भी करती है। यदि पुत्र का अर्थ कुल को पवित्र करनेवाला या प्रसन्न करनेवाला माने, तो दृहिता को भी पुत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह भी उनके समान माता-पिता को आनन्दित करती है। यदि पिता का अर्थ रक्षा करनेवाला या पालन करनेवाला माने, तो माता को भी पिता कहना चाहिए, क्योंकि वह भी पुत्रो के रक्षण और पालन का काम करती है और यदि स्वशुर उसे कहे, जिसे आशु (शीघ्र) प्राप्त करना चाहिए, तो ववश्र भी ववश्र कहला सकती है। किन्तु, लोक मे इन सबका प्रयोग उक्त अर्थों मे नहीं होता। इसलिए, सम्बन्धवाचक शब्दों को रूढ या नियतविषय ही मानना चाहिए।

सम्बन्धों का आधार—पारिवारिक सम्बन्ध दो प्रकार के माने जाते थे। एक पत्नीवण या स्त्रीवश से और दूसरे पितृमातृवश से। स्त्रीवश मे व्याल या स्त्रभुर्य, पत्नीष्वसा, ध्यालवधू, ध्वशुर, श्वशू आदि थे। इन्हें सयुक्त कहते थे। सयुक्त शब्द उनके पृथग्वशीय होने की ओर सकेत करता है, जो सम्बन्ध होने के बाद मिल जाते थे। पितृमातृसम्बन्धियों मे भाई, भतीजे, चाचा आदि थे, जो बान्धव या कुटुम्त्री कहलाते थे। इन्हें ही 'जाति' कहते थे। इस प्रकार, जाति के लोगों मे आत्मीयत्व की भावना रहती थी। इसीलिए, वे 'स्व', अर्थात् आत्मीय भी कहलाते थे। स्व-सम्बन्ध अपने कुलवालों से होता था और सयुक्त सम्बन्ध पत्नीवश्वालों से। ' इन सम्बन्धों मे

१. ४-१-९६, पू० १२९।

५. १-२-७१, पु० ६०५।

२. ८-३-८४।

६. १-१-३५, प्० २३७।

३. ४-१-१, पू० १०।

७. ६-२-१३३, काशिका।

४. ५-१-९, पु ३०१।

कुछ स्त्रियों के ही पारस्परिक सम्बन्धों के परिचायक थे। यथा—ननान्दा, मनान्द्पित, याता आदि और कुछ पुरुपों के पारस्परिक सम्बन्धों के सूचक थे। यथा—र्याछ आदि। कुछ स्त्री-पुरुप होनों के समान सम्बन्ध, किन्तु पृथक् व्यक्तियों के बोधक थे। जैसे—्व्युरुप, स्वश्र् आदि और कुछ दोनों के सामान्य थे। यथा—प्राता, दुहिता, मातुल आदि। थे सम्बन्ध एक साथ तीन परिवारों की तीन कोटियों को एक सूत्र में बाँबते थे। जहाँ कुछ दुहिता व्याही जाती थी, जहाँ पुत्र व्याहे, जाते थे और अपना कुछ जारा पीडियों में वीसो परिवार एक सूत्र में बंध जाते थे। कुछ लोग माता-पिता न होकर भी उनके समान ही व्यवहार करते थे और माता-पिता ने सम्मान से सम्मानित भी होते थे।

विद्या-सम्बन्ध — रक्त-सम्बन्ध था योनि-सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या-सम्बन्ध भी प्रचलित थे। इनका वन्धन भी योनि-सम्बन्ध जैसा ही परिपुष्ट होता था, भले ही वह सदा पीढी-दर-पीढी न चल पाता हो। पाणिनि ने विद्या और योनि-सबध की एक साथ चर्चा बार-बार की है। भाष्य-कार ने गुरु के अतिरिक्त गुरुपुत्र का कई बार उल्लेख किया है अतेर उसके साथ व्यवहार के नियम बतलाये है। विद्या-सम्बन्धों में गुरु-परिवार के अतिरिक्त सतीर्थ्य सम्बन्ध भी सम्मिलित था। जिस प्रकार मातासह से मिलनेवाली सम्पत्ति को मातासहक कहते थे, उसी प्रकार उपाध्याय या आचार्य से प्राप्त होनेवाली वस्तु औपाध्यायक या आचार्यक कही जाती थी। इससे स्पट है कि सन्तान के न होने पर विष्य आचार्य की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पी

कुल के घटको का सापेकिक महस्य-परिवार मे प्रत्येक सदस्य का स्थान उसकी आयु के कम से था। एक ही पीढी के लगभग समान वय के स्त्री-पुरुपों मे पुरुप का स्थान स्त्री के कपर माना जाता था। स्त्री पुरुप मे ही अन्तर्भूत मानी जाती थी। इसीलिए, पितरी, फ्रांतरी, पुत्री, स्वशुरी आदि मे पिता, स्त्राता, पुत्र, स्वशुर आदि के द्विचचन मे उल्लेख से उनके साथ माता, वहन दुहिता या पुत्री और स्वश्न का भी बोब हो जाता था। वृद्ध पुरुष या स्त्री का नामोल्लेख कर देने से युवापत्य भी उसमे सम्मिलित मान लिया जाता था। जैसे गाग्यी (द्विचचन) कहने से गाग्य और गाग्यीयण (उसके बाद का बजज) दोनो का ग्रहण हो जाता था। वृद्ध स्त्री के द्विचचन मे उल्लेख से युवापत्य भी उसमे अन्तर्तिहित स्वीकार कर लिया जाता था। वृद्ध स्त्री के द्विचचन मे उल्लेख से युवापत्य भी उसमे अन्तर्तिहित स्वीकार कर लिया जाता था, किन्तु उस स्त्रीवाचक भव्द को पुलिंग के समान बना दिया जाता था। जैसे गार्गी और गार्मायण (अगली पीढी की सन्तान) के लिए 'गाग्यी", दाक्षी और दाक्षायण के लिए 'दाक्षी', वात्स्या और वास्त्यायन के लिए 'वार्सी' कह देना पर्याप्त था। ऐसे स्थल मे अविधाद स्त्रीलिंग गव्द का पुवद्भाव कर देना पुरुप की प्रधानता को सुरक्षित रखने की अप्रत्यक्ष चेध्व का सुन्दर निदर्गन है, नयोकि गार्गी, वात्सी, दाक्षी आदि के पुलिंग रूप उनके पित के वोधक है। इसलिए, सम्माच-रक्षार्थ उसे युवापत्य

१. ६-१-१२ पु० ३६।

२. ४-३-७७ तथा ६-३-२३।

इ. २-१-१, पृ० २३२।

४. १-१-५६, पृ० ३३८ ।

**५**. ६-३-८७ ।

६. ४-२-१०४, पु० २०८, ९ ।

७. १-२-६८ तया १-२-७०, ७१।

८. १-२-६७ तया २-१-६५ ।

<sup>9. 7-8-64 1</sup> 

की अपेक्षा भले महत्त्व देने के लिए अवशिष्ट रखा जाता हो, वास्तव में इस अवशेप का कारण उसके पित की प्रधानता थी, उसकी स्वय की नहीं। यह वात पुवत्कार्य से स्पष्ट हो जाती है। इस उदाहरण से यह निष्कर्य निकलता है कि परिवार या वश्च पितृमूलक था। अत, वाशिक सम्बन्धों में स्वी-पुरुष की छायामात्र थी, किन्तु अम्यींहतता की दृष्टि से उसका स्थान सुरक्षित था। इसीलिए, माता और पिता का समास होने पर मातापितरी में अम्यींहत माता शब्द का प्रयोग प्रथम दिखाई पडता है।

कुल-मित्र—रक्त-सम्बन्ध से भले न हो, किन्तु व्यवहार मे मित्र मी परिवार के अति निकट होते है। मैत्री व्यक्तियो तथा परिवारो की अलग-अलग रहती थी। कभी-कभी यह मैत्री दो परिवारों मे पीड़ी-दर-मीढी चलती थी। इस प्रकार, कुल-मित्र मी होते थे। मित्र की सद्मावना पूर्ण होने के कारण सुहृद् कहते थे। इसका ठीक उल्टा दुहृद् (शत्रु) था। सिख और मित्र समानार्थी थे। सखा का स्नेह-व्यवहार सख्य कहलाता था। यह पारस्परिक होता था। मित्रता की भावना से किसी की और सात डग चलना मैत्री के लिए पर्याप्त था। इसलिए, सख्य को साप्त-पदीन कहते थे। सम्भवत, यह विशेषण वैवाहिक सप्तपदी के आबार पर वना था, जिसका मृल अर्थ वाम्पत्य-सम्बन्ध था। बाद मे लक्षणा से सामान्य मैत्री के लिए साप्तपदीन बन्द का प्रयोग होने लगा।

मित्रता को सगत भी कहते थे। ऐसी मैत्री, जो कभी ढीली न पडे, अजर्य कहलाती थी। इसी अर्थ मे मैत्री से भिन्न प्रसग मे अजर या अजिरता शब्द का व्यवहार होता था। सगतकरण या मित्रकरण आवश्यकतावश भी होता था। यात्री लोग अपनी मुविवा के लिए 'रिथको और अश्वारोहो से मैत्री" करते है, यह उदाहरण भाष्य मे मिलता है। मित्रो की कोटियाँ उनके सौहार्द के स्थायित्व तथा गाम्भीयं के आधार पर सुसखा, परमसखा आदि की जाती थी।'

कुलातिथ—अतिथि परिवार का स्थायी नहीं, किन्तु आकस्मिक अग था। आतिथ्य परिवार का घर्म था। अतिथि को अध्यं पाद्य, अर्थात् पीने और पाँच घोने के लिए तो उसके आने के साथ ही दिया जाता था। उसे घर से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ठहराया जाता था, इसीलिए उसे दुरोणसत् वे निक्त थे। भिन्न-भिन्न कोटि के अतिथियों का स्वागत उनके अनुरूप होता था। किसी को मांसीदन खिलाया जाता था। कोई मटर या उडद की बाल (कालाय-सूप) का ही अधिकारी होता था। किसी को खेतच्छत्र मेट किया जाता था। इवेतच्छत्र विशेष सम्मान के लिए उसके बैठने या ठहरने के लिए रुयाया जाता था। ऐसे अतिथि कमण मासौदनिक, कालाय-

१. २-२-३४, यु० २९० ।

२. ६-२-१०६, पृ० २७७।

<sup>₹.</sup> ५-४-१५0

४. ५-१-१२६, आ० १, पृष्ठ ८ ।

<sup>4. 4-7-771</sup> 

E. 3-8-804, 40 8631

७. १-३-२५, यू० ६४।

८. १-१-७२, पू० ४५६।

९. ५-४-२५ ।

१०. ३-२-६१, पृ०२२५ ।

सूपिक और स्वेतच्छित्रिक कहलाते थे। आचार्य, राजा और श्रोत्रिय का स्वागत गोमास से किया जाता था। यह उनके प्रति विशेष सम्मान के प्रदर्शन के लिए था। इसलिए, इन्हें गोष्न अतिथि कहते थे। कुछ अतिथि व्यक्तिविशेष के न होकर सारे गाँव के माने जाते थे और गाँव के सारे परिवार या कुल उनकी सेवा करते थे। अतिथि के सत्कार को आतिथ्य और सत्कार करने वाले को अतिथेय (स्त्री बातिथेयी) कहते थे।

कुल-भृत्य-सेवको या कर्मकरो मे बहूत-से स्वामी के घर ही रहते थे और भोजन-वस्त्र पाते थे। जो नही रहते थे, वे भी काम के लिए अपना अधिकाश समय वही विताते थे। ऐसे नौकरो मे उदहार, वैविधिक बादि थे। उदवीवब जल ढोने का साधन था। धनी परिवारों मे द्वारपाल या दौवारिक, मणिपाली , अम्यग, सनान, लेण आदि करनेवाले भृत्य तथा राजपरिवारों मे वण्ड-ग्रह, छत्रग्रह खत्रग्रह भी तहते थे। ये सब किकर भी कहलाते थे। "

इस प्रकार, परिवार या कुल पितृवश, मातृवश, विद्यायोनिक सम्वन्वी, मित्रगण, अतिथि, भूत्य आदि की समष्टि थी। यह समाज का मुख्य तथा शक्तिशाली घटक था।

सपिण्ड —कुळ के वाद सपिण्डो का स्थान था। पिता की सात तथा माता के वग की पाँच पीढियाँ सपिण्ड कहळाती थी। 'व यदि किसी परिवार में स्थविरतर सपिण्ड जीवित होता, तो उसके पौत्र, प्रपौत्रादि को युवा' कहते थे।

वंश—नश एक परम्परा थी। वश एक पीढी से दूसरी पीढी में वढता हुआ स्थायी सामाजिक अग था। व्यक्ति की अगली पीढियाँ उसकी वश्य कहलाती भी थी। रक्तवश पिता द्वारा प्रचलित माना जाता था। सामान्यतया स्त्री के नाम पर वश नही चलता था। कुछ लोग मातृवश और पितृवश दोनो मानते थे और देश के कुछ भागो मे मातृवश भी प्रचलित था। भे वश और सम्बन्ध प्राय: पर्याय थे। योनि-सम्बन्ध या वश के अतिरिक्त विद्या-वश या विद्या-सवध भी प्रचलित था। आचार्य की शिष्य-परम्परा उसका वश मानी जाती थी। उदाहरणार्थ—व्याकरण की तीन मुनि वश्य भाने जाते रहे। भी त्रिमृनिव्याकरणस्य का अर्थ वह व्याकरण था, जिसमे तीन मुनि वश्य रहे हो। भारद्वाज की इक्कीस पीढियाँ तथा गौतम की तिरपन पीढियाँ भाष्यकार के समय तक हो चुकी थी। भाष्य के 'एकविश्वति भारद्वाजम्' और त्रियञ्चाशद् गौतमम्' ये उदाहरण इस वात के प्रमाण हैं कि लोग अपने परिवार की वशावली तैयार रखते थे। न केवल वशावली, अपितु उनका

१. ४-१-१९, पृ० ३०९।

२. ३-४-७३।

३. २-२-२४, पृ० ३३६।

४. ५-४-२६, तथा ४-४-१०४।

५. ६-३-६०।

६. वही, तथा ४-४-१७, पृ० २७५।

v. ७-३-४ 1

८. याजकादिगण, ६-२-५१ तथा २-२-९।

९. महिष्यादिगण, ४-४-४८ तथा ६-२-५१।

१०. वही, तथा २-९-२।

११. रेवत्यादिगण, ४-१-१४६।

१२. ३-२-२१, पृ० २१३।

१३. ४-१-१६५, पृ० १५७।

१४. वही।

१५. ४-१-१४७, पुर १४६।

१६. वही।

१७. २-१-१९, काशिका।

१८. २-४-८४, पृ० ५१५,

सिक्षप्त इतिहास भी उन्हें ज्ञात रहता था। तभी इस वात का पता लगना सम्भव था कि किसके वज्ञ मे दस पूर्वज पीढियो तक अशिक्षित और कर्त्तव्यच्युत लोग नही हुए है। सोमपान के अधि-कारी का निर्णय करते समय पहली दस पीढियो का इतिहास देखा जाता था।

सगोत्र—सामाजिक सगठन मे गोत्र का महत्त्व पतजिल-काल मे बहुत अधिक था। वश के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर उस वश का नाम पड़ जाता था। विद्या, वल, कार्य आदि किसी दृष्टि से कोई पुरुष महत्त्वपूर्ण हुआ, तो उसकी सन्तानो को लोग उसके नाम से जानने लगते थे आगे चलकर पौत्र, प्रपौत्र आदि उसके नाम को अपने नाम के साथ जोडने लगते थे। भाष्यकार के समय मे यह प्रथा इतनी अधिक थी कि पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अगली पीढ़ियों के नाम पूर्वज के नाम के आधार पर रखने के लिए कुछ नियम निञ्चत कर दिये गये थे।

गोत्र शब्द के दो अर्थ थे-सामान्य अपत्य या सन्तान तया व्याकरणशास्त्र का पारिभाषिक गोत्र। प्रथम लौकिक व्यवहार मे प्रचलित था और उसका प्रयोग सम्मान या प्रतिप्ठा के द्योतन के लिए होता था। ऐसा वहाँ होता था, जहाँ परिवार मे कोई पूर्वज सम्मानित व्यक्ति होता था। सन्तान अभिमान-पूर्वक अपने गोत्र का उल्लेख करती थी । लीकिक गोत्रो मे आर्प और बनार्प दो प्रकार होते थे। आर्प गोत्र विद्या-सम्बन्ध से तथा अनार्प गोत्र योनि-सम्बन्ध से माने जाते थे। ज्ञास्त्रीय दृष्टि से इन्हे गोत्रावयव कहते थे। जैसे कृणिक, भूणिक या मुखर नामक व्यक्तियो के प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनकी सन्ताने, भले ही वे उन गुणों से सम्पन्न न हो, कौणिक, भौणिक या मीखरि कही जाती थी। स्त्री कौणिक्या, भौणिक्या या मौखर्या कहलाती थी। व्याकरण-शास्त्र मे पीत्र से लेकर अगली प्रपीत्रादि सन्तान को गोत्र कहते थे , किन्तु यदि गोत्रापत्य का प्रपिता-मह, पितामह, पिता, वडा भाई या गोत्र मे अन्य कोई सिपण्ड स्थविरतर जीवित होता था. तो उसे युवा कहते थे। " गर्ग की पौत्रादि के बाद की सन्तान (गोत्र) को गार्ग्य और युवापत्य को गार्ग्य-यण कहते थे। इसी प्रकार वत्स, वात्स्य, वात्स्यायन, प्लक्ष, प्लाध्य, प्लाक्षायण, दक्ष, दाक्य, दाक्षायण बादि कहलाते थे। इनकी सामान्य सन्तान (प्रतादि) को गागि, वारिस, प्लाक्षि, दाक्षि कहते थे। माप्यकार ने गोत्र के प्रारम्भ का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऊर्ध्वरेतम् ऋषि (सन्तान का जनन या अजनन जिनके अधिकार की वात थी) अट्रासी सहस्र हुए है। उनमें कव्यपादि सात तथा आठवे अगत्स्य ने सन्तान उत्पन्न करना स्वीकार किया था। उनकी सन्तान गोत्र कहलाती है।

१. एवं हि याजिकाः पठन्ति दशपुरुषानूकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिवेदिति— ४-१-९३, पृ० १२०।

२. २-४-६२, पु० ५०२।

३. २-३-१८, पृ० ४२०।

<sup>8. 8-8-661</sup> 

५. ४-१-७९ काशिका।

६. ४-१-१६२, यु० १५४।

७. ४-१-१६३, पू० १५५ ।

उपचारात अन्यो को भी गोत्र कह देते हैं। वास्तव मे ये गोत्रावयव है। लौकिक व्यवहार में युवा आदि सभी सन्तानों को गोत्र कहते थे। उदाहरणार्थे—बालक से लोग पूलते थे, 'वस्से, तुम्हारा गोत्र कौन-सा है।' इस प्रकार गोत्र गब्द वश के अन्त में प्रयुक्त होता था।

सवर्ण का उन्लेख ऊपर हुआ है। वर्ण या जाति का क्षेत्र गीत्र की अपेक्षा कही अधिक व्यापक था। एक ही वर्ण या जाति के लोग परस्पर एक दूसरे को वन्यु समझते थे। वन्युत्व जाति को एक सूत्र मे वांघनेवाली डोर था। वन्यु गब्द ब्राह्मणादि जाति का अभिध्यजक था। वन्युत्व के द्योतन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मणजातीय, क्षत्रियजातीय या वैश्यजातीय कहते थे।

सजनपद—एक जनपद में रहनेवाले भी अपने को परस्पर एक सूत्र में आवड़ मानते थे। ये सजनपद कहलाते थे। यो तो जन विशिष्ट सघो, मुख्यतः क्षत्रिय-सघो को कहते थे, जैसे भरतजन या पचालजन। जब ये लोग स्थायी रूप से एक स्थान में वस गये, तब वह स्थान जनपद कहा जाने लगा और उसका नाम उस जाति या सघ के नाम पर पड गया, जो मुख्यतः उस प्रदेश का निवासी थः। इस प्रकार, अधिकाश जनपदो के नाम विभिन्न क्षत्रिय जातियों के नाम पर निश्चित हुए। किन्तु, इन जनपदो में केवल क्षत्रिय ही नही, अन्य वर्ण या जातियों भी रहती थी। और वे सब सजनपद कहलाती थी। इन प्रदेशों के स्वामी क्षत्रियों को जनपदो कहते थे। जनपद के नाम से उसके निवासी पुकारे जाते थे।

अन्य घटक—पाणिनि ने गुल और वश के अतिरिक्त सवन्तु, सववन, सवय, सवर्ण, सस्थान, सरूप, सगोत्र, सनाम, सज्योति, सजनपद और सनामि शब्दो का भी प्रचलन वतलाया है। सवन्तु एक ही जाति के लोग होते थे। सवचन एक भाषा बोलनेवाले कहलाते थे। सवय एक साथ खेलने-कूदनेवाले; सस्थान एक ही ग्राम या नगर के निवासी, सरूप एक ही ल्पाकृति के लोग, सगोत्र एक गोत्र की सन्तानें, सनाम तुल्य नाम के लोग, यथा राम (रामचन्द्र, वलराम, परजुराम), सज्योति कुण्डली मे एक-से ग्रहवाले, सजनपद एक जनपद के निवासी और सनाम एक ही मूल वश्य की सन्तानें कही जाती थी। सोदर, सतीय्यं, सब्रह्मचारी आदि के समान ये लोग भी परम्पर सम्बद्ध होते थे। नाभि, वर्ण, स्थान, वचन ये सब लोगो को एकसूत्रता मे आबद्ध करने के सावन थे। इनमे सनाभि सपिण्ड से भी व्यापक शब्द था। एक मूल पुरुष से उत्पन्न सन्तान, भले ही वह वीसियो पीढी पहले से अलग हो चुकी हो और दूर-दूर स्थानो मे रहती हो, सनाभि मानी जाती थी।

१. अष्टाशीतिः सहस्राण्यूर्ध्वरेतसामृषीणांवभूवुस्तत्रागस्यस्याष्टमैऋंषिभिःप्रजनोम्युपगतः तत्रभवतो यदपत्यं तानि गोत्राणि। अतोऽन्ये गोत्रावयवाः।—४-१-७९, पृ० ८८।

२. अथवापत्यो गोत्रसज्ञो भवतीति वक्तष्यम्।—४-१-१६३, पृ० १५६।

इ. ४-१-९०, पूर ११२।

४. ५-४-९, काशिका।

५. ६-३-८५।

६. ४-३-१००, काशिका।

होक--जनसाधारण को लोक कहा जाना था। इसी से 'लोग' शब्द बना है। लोक मे आयों का अपना वर्ग था। 'आयों शब्द सामाजिक संगठन का परिचायक था। 'शिन्ट, अवोनी तथा आचारतान् लोग अपने को आयों कहते और एक सूत्र में आबद्ध मानने थे, यद्यपि इनके प्राच्य, उदीच्य, दाक्षात्य आदि भेद-प्रदेश मेद के अनुसार थे। 'भाषा तथा रीति-रिवाज की दृष्टि में मी इनमें थोड़ा अन्तर था, किन्तु सामाजिक दृष्टि से वे एक थे।

१. बम्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः !—सा० १, पृ० २० :

२. बा० १, पृ० २१।

३. वही तया अ ० १, पु० १८ १

## अध्याय २

# वर्ण और जाति

चातुर्वर्ण्य---भाष्य मे चार वेदो, चार वर्णों और चार आश्रमों का उल्लेख है। इन्हें क्षमञ चातुर्वेद्य, चातुर्वेष्यं और चातुराश्रम्य कहते थे। माप्यकार ने ब्राह्मणादिगण (५-१-१२४) येः चातुर्वण्यादि मे आश्रमी और वेदो को परिगणित कर लिया है। <sup>९</sup> इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार के समय मे यह चतुष्टय-त्रयी समाज मे मली भांति प्रतिष्ठित थी। इस समय वेदत्रयी नहीं, अपितु वेदचतुप्टयी स्वत प्रमाण मानी जाती थी। जीवन भी तीन में नहीं, चार आश्रमों में विभन्त था। इसी प्रकार, समाज के भी चार व्यवस्थित विभाग हो चुके थे।

जाति—वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट् और जूद्र ये नाम भाष्य<sup>र</sup> मे आये हैं। पाणिनि ने वर्ण ज्ञब्द का उल्लेख साहाणादि' वर्ण, लिंग या चिह्न वीर रग' तीनो अर्थो मे किया है। वर्णो के भीतर, फिन्तु और अधिक व्यापक अर्थ में जाति शब्द का प्रचलन इस समय हो चुका या। जाति ने गोप्रो और चरणो को भी अन्तर्भूत कर लिया था। <sup>१</sup> यह युग चरणो के भी उत्कर्प का था। गोत्र और चरण भिन्न-भिन्न घरो या वसो में जन्मे और पृथक् विद्या-सस्थाओं मे पढे व्यक्तियों के विशिष्ट व्यक्तित्वों के परिचय में मुख्य सहायक हो सकते थे। इससे दो वाते हुई। प्रथम तो प्रत्येक जाति किसी-न-किसी वर्ण के अन्तर्गत रही । दूसरे, वर्ण केवल चार थे और सारे समाज को चार भागी में वांट देने पर प्रत्येक के भीतर इतना विशास जनसमूह आता था कि उसमें विधिष्ट व्यक्तियों के उत्कृष्ट गुणात्मक या कियाशीलात्मक परिचय के लिए अवकाश न था। इसलिए, प्रारम्भ में, जिन लोगों के पूर्वज शेष्ठ थें, उन्होंने अपने को उनके नाम से पुकारता प्रारम्भ किया। जिनके वस में प्रख्याति की कोई वात न थीं, उन्होंने अपनी आख्या अपने आचार्य के नाम पर प्रारम्भ की। भाष्यकार की जाति की परिभाषा में समाज की यही मनोवृत्ति प्रतिविध्वित है ? घीरे-घीरे जब चरणो के अपकर्प का समय आया, तब केवल वश ही अभिमान की वस्तु रह गया।

१. ५-१-१२४, वृ० ३६४।

२. सर्व एते शन्दा गुणसमुद्रायेषु वर्त्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति ।—५-१-१९५, पु० ३४७ तथा २-२-३४, पु० ३४१।

इ. ५-२-१३२।

४. ५-२-१३४।

५. २-१-६९ तया ४-१-३९।

६. आकृतिग्रहणाज्जातिर्लिङ्गानां च न सर्वभाक्। सकृदाख्यातिनग्राह्मा गोत्रं च चरणैः सह ११ ४-१-६३, पृ० ७२।

चरण केवल ब्राह्मणो तक सीमित रह गये। अन्य लोग उनपर अभिमान न कर सकते थे। इस कारण घीरे-धीरे गोत्रो की प्रधानता हो गई और चरण गौण पड़ गये। इस स्थिति में जाति जन्मना मानी जाने लगी। भाष्यकार ने जाति को जनन से प्राप्य कहा। उसमें उत्कर्पापकर्प नहीं हो सकता था। भाष्यकार ने एक स्थान पर जाति और वर्ण में भेद किया है। जाति जन्म से प्राप्त होती है और वर्ण जन्म तथा गुणकर्म दोनो से। जिसमें अपने वर्ण के गुण नहीं होते, वह जाति-आह्मण या जाति-क्षत्रिय ही कहा जाता था। जाति-ब्राह्मणादि कव्द इस वात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते थे कि वह व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने वर्ण का अधिकारी नहीं है।

पाणित ने चरणों को भी जाति के अन्तर्गत माना है। काश्विकाकार ने भी कठ, कालाप आदि को जातिवीधक मानकर 'कतरकतमी जातिपरिप्रक्ते' (२-१-६३) तथा 'वा बहूना जाति-परिप्रक्ते इतमच्' (५-३-९३) सूत्रों के उदाहरणों में सगृहीत किया है तथा 'जातेक्च' (६-३-४१) में कठी, बहू ची को जाति का उदाहरण माना है। माज्यकार ने गोत्र के आधार पर प्रयुक्त जाति शब्दों में अवन्ती, कुन्ती, गान्चारी ये उदाहरण दिये हैं, जो इन देशों के राजाओं के स्त्री-अपत्य के वाचक है। गोत्र, जिसके आधार पर जाति मानी जाती थी, पौत्र के वाद की सन्तान, अर्थात् प्रपौत (चौथी पीडी) से प्रारम्भ होता था। 'इससे एक वात और स्पष्ट होती है कि जाति का मूळ जन्म के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण में है। व्यवसाय या शिल्प के आधार पर जातियाँ पत्रजलिं के समय तक नहीं पाई जाती थी। भाष्य में यद्यपि अनेक व्यवसायों की चर्चा है, किन्तु उनके आधार पर जाति के नामकरण का सकेत कहीं नहीं मिळता। इस प्रकार, स्वर्णकार, कुम्म-कार, कर्मीर, नापित, चर्मकार आदि को भाष्य ने शिल्पकार माना है, जाति-विशेष नहीं। इन्हें जाति रूप बहुत बाद में प्राप्त हुआ जान पड़ता है।

बाह्मण—माध्यकार ने जिस कम से चारो वर्णों का उल्लेख किया है, वहीं उनके सामाजिक सम्मान का भी कम था। बाह्मणों का स्थान प्रथम था। भाष्यकार का काल बाह्मणों का सुवर्णकाल जान पड़ता है। 'बाह्मण क्षत्रिय विद् शूद्र' यह वर्णों की अानुपूर्वी थी, जिसमें बाह्मण मूर्घन्य थे।" बाह्मण माता-पिता से उत्पन्न, विद्वान् तथा बाह्मणों के विहित कर्मों को करनेवाला व्यक्ति बाह्मण कहलाता था। 'इस प्रकार जन्म, विद्या और कर्म इन तीनो बातों से वर्ण का निर्धारण

१. जननेन या प्राप्यते सा जातिर्नं चैतस्यार्थस्य प्रकर्षापकर्षे। स्तः।---५-३-५५, पृ० ४४७।

२. तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतव् बाह्मणकारकम् । तपःश्रुताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥——२-२-६, पू० २४०।

३. ६-३-४१ कांशिका।

४. ४-१-१४, पू० ३६ तया ४-१-१७७, ७८।

५. ४-१-१६२।

६. ५-१-११५, पृ० ३४७।

७. २-२-३४, पू० ३९१।

८. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। एतन्छित्रे विजानीहि ब्राह्मणाप्यस्य लक्षणम्॥——४-१-४८, पू० ६२। १९

होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि गव्द गुणो के आधार पर प्रयुक्त होते थे। जन्म, शास्त्राम्यास और तपस् (श्रेष्ठ कर्म, त्याग) ये किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते थे। जो व्यक्ति विद्या तथा तप से हीन होता था, उसे जाति-ब्राह्मण (केवल जन्म से ब्राह्मण) कहते थे। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण के परिचायक कुछ वाह्य लक्षण थे। ब्राह्मण प्राथ गीरवर्ण, गृद्धाचरण, पिंगलाक्ष, और कपिलकेश होते थे। ये लक्षण भी ब्राह्मण की परिभाषा के अन्तर्गत थे और उन्हे देखकर लोग व्यक्ति के बाह्मण होने का अनुमान कर लेते थे। फिर भी, जिस प्रकार किसी समुदाय के लिए प्रयुक्त होनेवाला गट्द जसके अवयवों के लिए भी प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार उपर्युक्त समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते थे और उनमें से एक या दो से हीन को भी। उदाहरणार्य, बैठकर मल-त्याग करना, भोजन करना ये ब्राह्मण के गुण थे, किन्तु यदि कोई ब्राह्मण खडे-खडे मूत्र-त्याग करता या चलते-चलते खाता था, तो भी उस अवाह्मणाचार को बाह्मण कहा ही जाता था। गौर, घुच्याचार आदि गुणो से युक्त व्यक्ति अन्य वर्णों में भी थे। ऊपर-ऊपर के रुक्षणों से भी कभी-कभी उनके बाह्मण होने की भ्राति हो जाती थी। वाद मे पता चलता कि वह ब्रीह्मण नही है। ऐसे प्रकरणो मे सन्देह भ्राति का कारण होता था और जाति सन्देह निवारण करती थी। किसी ने किसी स्थान के विषय में कह दिया कि वहाँ ब्राह्मण मिलेगा। वहाँ जाकर जो व्यक्ति देखा, उसे ब्राह्मण समझ लिया। ऐसे प्रकरणों में भ्रात निर्देश सन्देह का कारण होता था और जाति-ज्ञान उसका निवर्त्तक। फिर मी, सन्देह समान-रूप-गुणवालो के विषय में ही हो सकता था। जरद के समान काले रग के पुरुष को दूकान पर वैठा देखकर उसके विषय मे किसी को बाह्यण होने का सन्देह नहीं होता था।

भाष्यकार के इस सम्पूर्ण कथन से कई वाते स्पष्ट होती है। प्रथम, यह कि ब्राह्मणो का वर्ण गौर था। जायद ही कोई ब्राह्मण काले रग का हो। रगो का मिश्रण आगे चलकर हुआ। दूसरे, वर्ण अभिमान एव उच्चता का द्योतक था। इस वर्ण (रग) के आधार पर ही त्रिवर्ण की सृष्टि हुई थी। तीसरे, ब्राह्मण सामान्यतया तप स्वाध्याय-रत समाज था। पण्य से शायद ही कोई ब्राह्मण जीवन-यापन करता हो। चीये, जो ब्राह्मण अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते थे, वे हेय दृष्टि से देखे जाते थे, किन्तु ब्राह्मण माने जाते थे।

वर्ण और जाति दो पृथक् वस्तुएँ थी। जाति जन्म से प्राप्त हो जाती थी। उसमें घट-वढ को स्थान न था। जो जिस गोत्र मे उत्पन्न होता या जिस चरण में पुनर्जन्म पाता, उसी के नाम पर उसकी जाति पुकारी जाती थी। चरणों के आघार जाति केवल द्विजन्मा, विशेषत कुछ ब्राह्मणों की होती थी। व्यवसाय या शिल्प के आघार पर भी वर्ग थे। जो जिस व्यवसाय के

१. सर्व एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्त्तन्ते, ब्राह्मण. क्षत्रियो, वैश्यः शूद्ध इति । गौरः, शृज्याचारः, पिङ्गलः, कपिलकेशः, इत्येतानप्यभ्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति । समृदाये ब्राह्मणशब्दः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि वर्त्तते जातिहोने गुणहीने च ।—,न ह्ययं काल मायराशिवर्णमापण सासीनं दृष्ट्वाघ्यवस्यति ब्राह्मणोऽयमिति ।—,२-२-६, पृ० ३४० ।

२. २-२-६, पु० ३४०।

३. वही।

परिवार में उत्पन्न होता, वही उसका व्यवसाय होता था, पर ऐसा कोई नियम न था। घीरे-घीरे कर्मार, कुम्भकार, मालाकार आदि परिवार में उत्पन्न लोगों की जाति भी कर्मार आदि होने लगी। इस समय जाति केवल कुल या वश की परिचायिका थी। इससे अविक उसका कोई महत्त्व न था। वर्ण का क्षेत्र इतना व्यापक न था, यद्यपि वह जाति से उच्च कोटि की वस्तु थी। वर्ण अनायास नहीं प्राप्त हो जाता था। उसके लिए तदुनित गुण-कर्म और स्वभाव का अर्जन आवश्यक था। उदाहरणार्थ, ब्राह्मणत्व के लिए तप और श्रुति ये अर्हताएँ निश्चित थी। इस प्रकार, पतजलि-काल में वर्ण और जाति आज के समान परस्पर उलझे हुए न थे। वे पृथक्-पृथक् समझे और माने जाते थे। भाष्य के ब्राह्मणकारक और जाति-ब्राह्मण' कव्य विशेष व्यान देने योग्य हैं। जाति-ब्राह्मण, ब्राह्मण से छोटा माना जाता था। आगे चलकर वर्णकारकत्व क्षीण होता गया और जाति प्रमुख चनती गई। यहाँतक कि वर्ण को अपने अस्तित्व के लिए जाति का आश्रय लेना पड गया।

शुच्याचार दैनिन्दन व्यवहार मे परिलक्षित था। ब्राह्मण नित्य दन्त-मार्जन, स्नान आदि करते थे। भाष्य का 'ब्राह्मण के दाँत शुक्ल है, वृपल के कृष्ण है', यह कथन इस ओर सकेत करता है। श्वीचता समाज मे ब्राह्मण को उच्च स्थान दिलाये थी। शिष्ट ब्राह्मणों का पद सामान्य ब्राह्मण से ऊँचा था। आर्यावर्त्त के वे ब्राह्मण, जो केवल दिन-दो दिन खाने भर से अधिक वान्य सिचत नहीं करते थे, लोलुपता से अस्पृष्ट रहते थे, इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होते थे और थोड़े बहुत अन्तर से किसी-न-किसी एक विद्या मे पारगत अवव्य होते थे, वे ब्रिष्ट कहलाते थे। केवल शास्त्र-पारगत विष्ट नहीं माने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि केवल बास्त्र जाननेवाले को शिष्ट कहने मे अन्योन्याश्रय दोप है, क्योंकि शास्त्र से ब्रिष्ट प्राप्त होती है और शिष्टि से शास्त्र ।' इसलिए, कुम्भीवान्य, अलोलुप, अगृह्ममानकारण, विद्या-विशेष-पारग-आर्यावर्त्तीय ब्राह्मण को शिष्ट कहना चाहिए। नियमित स्नानादि क्रियाएँ करनेवाले ब्राह्मण भोगवान कहे जाते थे। कुछ वाते तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्यथी। उसे शब्द-विद्याया व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। भागवान के लिए अनिवार्यथी। उसे शब्द-विद्याया व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। भाग्यकार ने अष्टाच्यायी को 'शिष्ट ज्ञानार्थी' कहा है। अष्टाच्यायी का अध्ययन करनेवाला था। भाग्यकार ने अष्टाच्यायी को 'शिष्ट ज्ञानार्थी' कहा है। अष्टाच्यायी का अध्ययन करनेवाला

१. २-२-६, पूर ३४०।

२. अवाह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् मूत्रयति । अज्ञाह्मणोऽयं यो गच्छन् भक्षयति ।—-२-२-६, पृ० ३४० तया २-२-११, पृ० ३४५ ।

३. वही।

४. एतस्मिन्नार्यनिवासे ये द्राह्मणाः कुम्भीघान्या अलोलुपा अगृह्ममाणकारणाः किञ्चि-दन्तरेण कस्यादिवद् विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः क्षिष्टाः ।——६-३-१०९, पृ० ३५९ ।

५. वही।

६. ५-१-९, पृ० ३००।

७. आ० १, पु० ३।

ही जान सकता है कि कौन शिष्ट है और कौन नहीं। विना व्याकरण के अपशब्दों का सम्यक् ज्ञान नहीं होता। अपशब्द स्लेच्छ हैं। यदि ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन न करता, तो वह स्लेच्छ (अपशब्द) शब्दों का प्रयोग कर स्लेच्छन और अपभाषण के दोव का भागी माना जाता। मिनीषी ब्राह्मण नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों में सीमित पदों को जानते थे। वे जानते थे कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में किसका कौन-सा स्थान है और मनुष्य की कौन-सी वाणी व्यवहार में दिखाई पडती है और कौन गृह्म रहती है।

श्रुति का अध्ययन ब्राह्मण का वर्म था। इसी से उसे ब्रह्मण्य या ब्राह्मण्य प्राप्त होता था। श्रुति का अधीती ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता था। श्रोत्रिय का स्वमाव या अध्ययन-कर्म श्रीत कहा जाता था। एतदर्थ जन्म से बाठवे वर्ष उसका उपनयन कर दिया जाता था और उससे श्रुति का अध्ययन प्रारम्भ कराया जाता था। ब्राह्मण-बालक के माता पिता एतदर्थ बालक को बचपन से तैयार करते थे। उसके अनेक याज्ञिक कर्मों मे वासन्तिक याग भी था, जो ब्राह्मण का ही कर्तं व्या। इस प्रकार, यह उसका कष्ट-साध्य, तप पूत, दायित्व-पूर्ण सात्त्विक जीवन था, जिसने समाज मे उसे ब्रह्मिया प्रतिष्ठा प्रदान की थी। उसकी यह प्रतिष्ठा शक्ति के नही, त्याग और नि.स्पृहता के कारण थी।

ब्राह्मण लोग मद्य नही पीते थे। अन्य वर्णों की स्त्रियां मद्य पी सकती थी, किन्तु ब्राह्मणी के लिए सुरा सर्वथा वर्जित थी। श्वास्त्रो की आज्ञा थी कि सुरापे। ब्राह्मणी को परलोक मे पित का सयोग नही प्राप्त होता।

, कुछ ब्राह्मण आयुवजीवी भी होते थे। ब्राह्मण के समस्त गुणो के अर्जन के साथ वे कस्त्र-विद्या मे, जिसका महत्त्व अन्य विद्याओं से कम न था, पारग होते थे। ऐसे ब्राह्मण सगठित रूप से एक साथ रहते थे। भाष्य मे ब्राह्मणक जनपद का उल्लेख है।

ब्राह्मणो की सख्या समाज मे अधिक थी। वहुत-से गाँवो मे तो गाँच कारुगृहो को छोडकर दोप घर बाह्मणो के ही थे। जहाँ ऐसा नही था, वहाँ भी ब्राह्मणो के घर अनन्तर, अर्थात् पास-पास रहते थे, शायद ही.कभी उनके वीच मे वृपल-कुल रहता था। "

भाष्यकार का युग विद्या की दृष्टि से बाह्यणों के चरम उत्कर्ष का युग नहीं था। अब

१. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

२. आ० १, पृ० ४।

३. आ० १,पु० ७।

४. ५-१-१२५ I

५. ५-१-१३०, पृ० ३३६।

६. ६-१-८४, पू० ११६।

७. या बाह्मणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।--३-२-८, पृ० ३११।

८. ५-२-७१।

९. ब्राह्मणप्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र च।वरतः पञ्चकारुकोभवति ।–१-१४८,पृ०२९ ।

१०. १-१-७, पू० ११५।

जाति और ब्राह्मण भी पर्याप्त मिलने लगे थे। भाष्यकार से पूर्व जाति-ब्राह्मण और वर्ण-ब्राह्मण मे अन्तर नहीं था; क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाघ्याय को जीवन का लक्ष्य मानते थे। पहले यह प्रया थीं कि उपनयन-सस्कार के बाद ब्राह्मण-वालक व्याकरण का अध्ययन करते थे। जब वे वर्णों का उच्चा-रण-स्थान, आम्यन्तर प्रयत्न या करण और वाह्य प्रयत्न आदि का वैज्ञानिक स्वरूप समझ लेते थे, तब उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। भाष्यकार के समय में स्थिति वदल गई थी। विद्यार्थी उपनयन के वाद। कुछ वेदांश कष्टस्थ करके कहने लगते थे कि वैदिक शब्द हमें वेद से मालूम है और लौकिक शब्द लोक-व्यवहार से ज्ञात है। फिर, व्याकरण की क्या आवश्यकता। मालूम है और लौकिक शब्द लोक-व्यवहार से ज्ञात है। फिर, व्याकरण की क्या आवश्यकता। ब्राह्म-वन्च (कुत्सित ब्राह्मण) पुरूपों और स्त्रियों की सख्या वढ रही थी। वात की अपेक्षा प्रतिग्रह की लोर ब्राह्मणों की मोजनार्थ घर पर निमन्त्रित करते थे। इघर ब्राह्मण लोग भी निमन्त्रण की प्रतीक्षा करते रहते थे। भोजन तैयार हुआ नहीं कि उपस्थित। सम्भवतः कुछ, ब्राह्मण वाचक भी थे और भोजन तैयार होते ही यजमान के घर जा वमकते थे। भोजन के विषय में सयम की ओर घ्यान रखा जाता था। कुछ ब्राह्मण नमक नहीं खाते थे। कुछ श्राह्म-योजन नहीं करते थे। कुछ श्राह्म-योजन नहीं करते थे। कुछ लोग कभी-कभी केवल वृष्य पीकर रहते थे। ये प्योव्रत कहलाते थे।

त्राह्मणों का सम्मान सर्वाविक था। लोग वालक-त्राह्मण का भी उठकर अभिनन्दन करते थे। वह अवध्य था। घोले से भी त्राह्मण को भारनेवाला पतित माना जाता था। त्र त्रह्महा और श्रूणहा दो महापातकी माने जाते थे। दिसका कारण यह था कि वेद-रक्षा का दियत्व त्राह्मणों को सौप दिया गया था और वेद अपौरुषेय माने जाते थे। वे त्रह्म के प्रतिक्ष्प थे। इसीलिए, त्रह्म और वेद पर्याय-रूप मे प्रचलित थे। वेदरक्षक के नाते त्राह्मण त्रह्म की सन्तान माने जाते थे। त्रह्म से विभिन्न अर्थों मे निष्पन्न होनेवाले त्राह्म और त्राह्मण शब्द मे भेद किया गया था। त्रह्मसम्बन्धी ओपवि, हवि और जाति-भिन्न अपत्य त्राह्मी और त्राह्म कहे जाते थे। जाति अर्थं मे त्रह्म की सन्तान त्राह्मण कहलाती थी। इस प्रकार, त्राह्मण साक्षात् वेद-पुत्र या त्रह्मपुत्र माने जाने लगे थे।

१. ब्रा० १, पृ० १०।

२. १-२-४५, पु० ५३८; १-१-४८, पु० ३७४ आदि।

३. ६-१-४९, पु० ७९।

४. २-३-६४, पु० ४५१।

<sup>4. 2-2-2, 90 2321</sup> 

६. आ० १, पू० १९।

७. पूर्ववया ब्राह्मणः प्रत्युत्येयः ।---६-१-८४, पृ० ११७।

८. १-२-६४, पू० ५८७।

९. यो ह्यजानन् ब्राह्मणम् हन्यात् सुरां वा पिवेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—आ० १, पृ० ५।

१०. ८-२-२, पु० ३१५।

११. ५-१-७, पु० २९८ तथा ६-४-१७१।

वाह्मण की रक्षा का अर्थ था वेद-रक्षा। इसीलिए, ब्रह्मन् और ब्राह्मण मे यहाँतक तादात्म्य हो यया था कि दोनो पर्याय वन गये। ब्रह्मन् या ब्राह्मण के लिए हितकर वस्तु या कार्य 'ब्रह्मण्य' कहा जाता था, जो लोक्षणिक रूप से शुभ का वोघक वन गया था। अब्रह्मण्य शब्द अकल्याणकर कां पर्याय था। भाष्य मे ब्रह्मन् और ब्राह्मण का यह सामीप्य ब्राह्मणो की अत्यधिक लोकप्रियता का प्रमाण है।

स्थान या जनपद-भेद से ब्राह्मणों के उल्लेख की प्रथा वहुत पुरानी है। गीड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, महाराष्ट्रीय, अदिन्य आदि भेदों का प्रारम्भ पाणिनि-काल में हो चुका था। कािवकाकार ने सुराष्ट्रब्रह्म, अवन्तिब्रह्म का उल्लेख किया है। महाब्राह्मण शब्द भी वहुत पुराना है। यह दूसरी वात है कि उसके अर्थे में समय-समय पर सकोच-विस्तार या पूर्ण विपर्यास होता रहा हो। कर्त्तव्यहीन ब्राह्मण कुब्राह्मण कहलाते थे। है

क्षत्रिय—अनुपूर्व्य कम से ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का स्थान था। ब्राह्मण से कुछ ही नीचे उतरकर क्षत्रिय आते थे। अत्रिय या राजन्य कासक वर्ण था। अभिपिक्त क्षत्रिय राजन्य कहलाते थे। राजन्य क्षत्रिय की विशेष उपजाति भी थी। राजन्य के निवास का देश भी राजन्य या राजन्यक कहलाता था। राजन्यों के समूह का नाम राजन्यक था। इसी प्रकार क्षेम-वृद्धि क्षत्रियों की एक उपजाति थी, जिनकी स्त्रियों की सज्ञा तनुकेशी थी। इन क्षत्रियों में स्त्रियों और पुरुषों की उपजाति के पृथक स्वतन्त्र नाम थे। स्त्रियों की गणना क्षेम-वृद्धि बब्द के भीतर नहीं होतों थी।

सिनिय वर्ण मे भी बाह्मणों के समान वर्ण से मिन्न स्वतन्त्र गोत्र या जातियाँ थी। गोत्र पहले तो पौत्र-प्रभृति अपत्य से प्रारम्भ होते थे। वाद मे ये पारिभाषिक गोत्र से मिन्न हो गये। इस प्रकार ज्याकरण का गोत्र और छोकिक गोत्र दोनो दूर-दूर पड गये। दुह्यु, पुरु, 'अन्वक, वृष्णि, कुरु,' उपगु, कापटु ये सिनियों के लौकिक गोत्रों के नाम थे। नकुल, सहदेव, साम्ब, अर्जुन, वासुदेव आदि सिनिय नामों का उल्लेख पाणिनि ने किया है। इनके प्रति भिन्त रखनेवालों को कमश नाकुलक, साहदेवक, आर्जुनक,' साम्बक,' वासुदेवक कहते थे। सिनिय वर्ण और जाति के लोग

१. ५-१-७, पृ० २९८।

<sup>7. 4-8-8081</sup> 

<sup>₹. 4-8-8041</sup> 

४. १-१-१४, पृ० १८३।

५. क्षेमवृद्धयः क्षत्रियास्तेषां तनुकेश्यः स्त्रियः।—६-३-३४, पृ० ३१७ तया ४-२-५२, पृ० १८४।

६. ४-२-९ काशिका तथा वही, पृ० १७८।

७. ६-३-३४, पृ० ३१७।

८. वही; अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकं गोत्रं गृह्यतेऽपत्यमात्रं न तु पौत्रप्रमृत्येव।

९. ४-१-११४ काशिका।

१०. ४-१-१६८, पृ० १६३।

११. ४-३-९८।

१२. ४-३-९९।

देश-भर मे विखरे थे। किसी-किसी, जनपद मे इनकी विशिष्ट शाखा के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस जनपद का नाम ही उस गोत्र या जाति के नाम पर पड़ गया था। ऐसे जनपदों की सख्या बहुत अधिक थी। पचाल, इक्वाकु, विदेह, अदुक, मालव, पुरु, पाण्डु, साल्त्र, गाल्यार, मगघ, किंग, सूरमस, अग, वग, पुण्डू, सुद्धा, मगघ, किंग, कोसल, अम्वप्ठ, सौवीर, निपय, कुरु, कम्बोज, वोल, केरल आदि क्षत्रिय जनपद थे। इनके राजा भी इन्हीं क्षत्रिय वगों के थे, इसिलए उनके नाम भी इन्हीं के आधार पर आग, बाग पड़ गये थे।

क्षत्रियों का आचार-व्यवहार प्राय ब्राह्मणों से मिलता-जुलता था। इसीलिए, उन्हें ब्राह्मण-सदृभ कहा है। 'अबाह्मण को युलवाने पर ब्राह्मण से मिलता-जुलता क्षत्रिय वुलाया जाता है। नज् से युक्त का अर्थ इव या समान होता है', यह भाष्य का कथन है। अनेक वार ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय से काम चला लिया जाता था और जो काम ब्राह्मण के द्वारा या ब्राह्मण के प्रति किये जानेवाले होते थे, वे क्षत्रिय द्वारा या उसके प्रति करवा लिये जाते थे। 'इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में क्षत्रिय ब्राह्मण का स्थानापन्न हो जाता था। भाष्य में आयं और क्षत्रिय का कई वार साथ-साथ उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय युवा और आर्थ 'युवा भी साथ परिगणित हैं। 'क्षत्रिय-स्त्री अक्षत्रिया या क्षत्रियाणी कही जाती थी। '

क्षत्रिय क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में बना है। क्षत्र भी क्षत्रिय का ही वाचक है। रक्षा उसका घर्म था। एतदर्थ, उसे विशेष विद्या का अम्यास करना पड़ता था, जिसे क्षत्रिवद्या कहते थे। क्षत्र-विद्या के अध्ययन करनेवाले क्षात्रविद्य कहलाते थे। ' विद्या के समान प्रत्येक के आचार और नाम रखने के नियम निश्चित थे। 'यह नाम ब्राह्मणो जैसा है, यह नाम देवो जैसा है। ' आप का व्यवहार ब्राह्मणो जैसा है, अर्थात् यह व्यवहार ब्राह्मणो को शोभा देता है' आदि कथन इस वात के पोपक है। भाष्यकार ने क्षत्रिय नाम के अन्त में वर्मन् शब्द का प्रयोग किया है और वैव्य के अन्त

१. ४-१-१६८, पू० १६२।

<sup>7. 8-8-8941</sup> 

<sup>₹.</sup> ४-१-१७०1

<sup>8. 8-8-8081</sup> 

५. ४-१-१६८ से १७२ तक भाष्य तया काशिका।

E. 2-8-621

७. अन्नाह्मणमानयेत्युक्ते बाह्मणसदृज्ञं क्षत्रियमानयति।—६-१-१३५, पृ० १८९ ।

८. बाह्यणवदस्मिन् क्षत्रिये वित्ततव्यमिति सामान्यं यद् बाह्यणकार्यं तत्क्षत्रियेऽति-विवयते।----६-३-६८, ए० ३४५।

<sup>9. 6-8-88,</sup> go 8601

१०. ४-१-४९, पo ६३1

११. ४-२-६०, पूर १८७।

१२. ५-१-११६. पु० ३५०।

१३. ५-१-११७, पृ० ३५०।

मे पाल्टिन का। उदाहरणार्य, इन्द्रवर्मन् क्षत्रिय और इन्द्रपालित वैञ्य का नाम होता था।' ब्राह्मण-नाम उन्द्रदत्त, देवदत्त, यजदत्त आदि होते थे।

वैश्य---क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति ब्राह्मण और शूद्र के मध्य थी। शूद्र के अभिवादन के उत्तर में वाक्य की टि की प्लुत नहीं किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण के अन्त में अवश्य किया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य के अन्त में प्लुत विकल्प से होता था। इससे स्पष्ट है कि वे व्याकरण में न विशेष दक्ष होते ये और न उससे अनभिज्ञ ही।

वैच्य को विट्<sup>र</sup> भी कहते थे। वैध्य की स्थिति क्षत्रिय से कुछ ही नीचे थी। इनके नाम पालितान्त या गुप्तान्त होने थे, जिससे स्थप्ट हैं कि वे समाज द्वारा रक्षित रहते थे। वैध्य सम्यत्ति या रै के उत्पादक थे। <sup>इ</sup>साप्य मे साण्डजग्वि और कार्णवरिक इन वैध्य-गोत्रों के नाम आये हैं। <sup>६</sup>

शूद्र—शूदो का स्थान अन्तिम था। शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते थे—(१) वे बाह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, जो शास्त्र-विहित स्वकर्तव्यो का पालन न कर शूद्रवत् जीवन व्यतीत करते थे। अशिक्षित सब्याग्निहोत्र-विरिहत, असयमी ब्राह्मण भी शूद्र माने जाते थे और (२) शह माना-पिता ने उत्पन्न सन्तान। इस प्रकार, कर्म-शूद्र और जन्म-शूद्र दो प्रकार के शूद्र थे। कर्म-शूद्र तो हेय दृष्टि से देखे ही जाते थे, उन्हें कोई भी ब्राह्मणोचित अधिकार प्राप्त नहीं होता था। जिस वद्य मे कोई शूद्र होता था, उसे भी कुछ अधिकारो से विचत रहना पडता था। उद्य-हर्गार्थ, यदि किनी ब्राह्मण-परिवार मे कोई शूद्र उत्पन्न हो जाता, तो उस परिवार का दम पीडी तक सोमपान का अधिकार छिन जाता था। शूद्र जाति की स्त्री शूद्रा कहलाती थी। शूद्र की मार्या उसकी स्त्री होने के नाते, मंल ही वह अशूद्रा हो, शूद्री कही जाती थी। शूद्र स्त्रियों में अधिक सम्मानित स्त्री को नहाशूद्रा कहते थे।

शूजों की अनेको जातियाँ थीं। जो लोग मृति लेकर काम करते थे, वे सब शूद्र माने जाते थे। कात्यायन ने महाशूड जाति भी मानी है। काशिका के अनुसार आमीर को महाशूद्र कहते थे। बीवर भी शूडों में गिने जाते थे। भे भाष्यकार ने भी आमीर को शूद्र कहा है। स्थलारों का

१. भो राजन्य विज्ञां वेति वाच्यम् राजन्य इन्द्रवर्माहं भोः। आयुष्मानेघीन्द्रवर्माहम्, विट् इन्द्रपालितोऽहं भोः। आयुष्मानेघीन्द्रपालिता ३ ईन्द्रपालित।—८-२-८३, पृ० ३८८।

२. वही।

उ. २-२-३४, वृ० ३९१।

४. आ रेबानेतु नो विशः ।---८-२-१५, पृ० ३३९।

५. २-४-५८, पृ० ४९३।

६. एवं हि यानिकाः पठन्ति दशपुरुषानकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिवेदिति ।— ४-१-९३, पृ० १२०।

७. ४-१-४, पू० २६।

८. वही।

९. महाराद्रशब्दो ह्याभीरजातिवचनः।--४-१-४ काशिका।

१०. ४-१-१४, प० ३५।

११. १-२-७२, पू० ६०७।

स्थान शूदों मे सबसे ऊँचा था। वे त्रिवर्ण से कुछ ही नीचे थे। तन्तुवाय, कुम्भकार, नापित, त्वष्टा, कर्मार, अयस्कार, रजक, चर्मकार थे सब शूद्रो के अन्तर्गत थे। सारी 'कारि' जातियाँ शूद्र थी। कटकारो का स्थान शूद्रो मे भी नीचा था।

शूद्रों की सख्या बहुत अधिक थी। वास्तव में आर्यावर्त्तीय त्रिवणों को छोड़कर शेष सब की गणना सामान्यतया शूद्रों में की जाती थी। इनमें आर्यावर्त्त से वाहर के भी छोग थे और आर्यावर्त्तीय भी। वाहर के लोगों में किष्किन्ध-गन्चिक, शक, यवन, शौर्य, कौच आदि थे। आर्यवस्तियो—ग्राम, धोष, नगर, सवाह आदि—से वाहर रहनेवाले चण्डाल मृतप भी शूद्र थे। वस्ती के भीतर रहनेवाले, किन्तु यज्ञ-कर्म से बहिष्कृत तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि भी शूद्र थे, यद्यपि इनका दर्जा विश्रेष नीचा न था। जिनके द्वारा स्पर्श किये गये पात्र अपवित्र माने जाते थे, वे जातियाँ भी शूद्र कहलाती थी।

शूद्र अशिक्षित थे। व्याकरणादि का ज्ञान इन्हें न था, अतः अभिवादन के प्रत्युत्तर में इनके लिए प्लूत नहीं किया जाता था। इस निषय में इनकी स्थिति स्त्रियों जैसी थी। उदाहरणार्थ, यदि तुपजक ब्राह्मण को प्रणाम करता, तो वह उत्तर में कहता था 'कुशली तो हो तुषजक ?'

निरविसत न्यूद्र दो श्रेणियों में विभक्त थे—निरविसत और अनिरविसत। तक्षा. अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि अनिरविसत थे और चण्डाल, मृतप आदि निरविसत। अनिरविसत लोग त्रिवर्णों के पात्र छू सकते थे, किन्तु निरविसत नही। निरविसत निम्नतम कोटि के शूद्र थे। ये यदि किसी त्रिवर्णों के पात्र में खा-पी लेते थे, तो त्रिवर्णों इस पात्र को सस्कार द्वारा शुद्ध करके भी व्यवहार में नहीं ला सकते थे, यद्यपि कुछ अन्य निम्न शूदों द्वारा व्यवहृत त्रिवर्णों के पात्र अन्यादि द्वारा शुद्ध करके काम में ले लिये जाते थे। निरविसत शूद्र गाँवों के वाहर रहते थे। इनके और त्रिवर्णों के घरों के वीच दूरी रहती थी। इनके घर गाँव के छोर पर होते थे। यद्यपि वढ़े-बड़े नगरों में वे नगर के वीच भी रहते थे।

वृषल — वृषल को शूद्र का पर्याय कहा गया है। ब्राह्मण से सूद्रा मे उत्पन्न सन्तान वृषल कहीं जाती थी। मनुस्मृति से ओण्ड्र, दरद, खश, यवन, शक आदि क्षत्रिय-जातियों को वृपल-भाव को प्राप्त वत्तलाया गया है। इस दृष्टि से वृपल के प्रति समाज मे हेष-भाव नहीं होना चाहिए, उल्टे उनका स्थान शूद्र से ऊपर माना जाना उचित था। किन्तु, भाष्य मे जिस प्रकार वार-बार वृपल का स्मरण किया है, उससे उसके प्रति अत्यन्त हेय दृष्टि तथा हेषनुद्धि का पता चलता है। वृषल , दस्यु, नोर और दास की स्थिति लगभग समान थी। दासी और वृषली के प्रति कामुकता

१. त्रैवर्णिकेस्यः किञ्चिन्यूना रथकारजातिः ।--४-१-१५१ काशिका ।

२. ४-१-१५२ काशिका।

३. ८-२-८३, प० ३८७।

४. १-१-३६ काशिका।

५. एवमिष य एते महान्तः संस्त्याया स्तेष्वन्यन्तराक्ष्वण्डाला मृतपाक्ष्य वसन्ति ।--२-४-१०, पृ० ४६५।

का व्यवहार यद्यपि अशिष्ट माना जाता था, तथापि समाज मे प्रचलित था और दण्ड्य' नहीं था! दासी और वृषली का सादृश्य निन्दा का द्योतक था। र भाष्य मे कामुकता की पात्री के रूप मे अनेक बार दासी और वृषली का साथ-साथ उल्लेख है। दस्यु, चोर और वृषल को नीच स्वभाववाला माना जाता था। वार्त्तिककार ने प्रशसा-अर्थ मे इन तीनो के आगे रूपम् प्रत्यय कर वृपलरूप, दस्यूरूप, चीररूप इन शब्दो का प्रयोग सामान्य से अधिक वृषल, दस्यु या चीर वतलाया है। और फिर यह कहकर कि प्रशसार्थ में प्रत्यय न करके प्रकृत्यर्थ-वैस्पष्ट्य में प्रत्यय कर देना पर्याप्त बतलाया है और उदाहरण दिया है कि यह वृषलरूप, अर्थात् असली वृषल है। यह न केवल प्याज ला जा सकता, अपितु उसके साथ सुरा भी पी सकता है। यह चीररूप या पक्का चोर है। यह चाहे तो आँखो का काजल ले जाय। यह दस्युरूप या वास्तविक दस्यु है। यह भागते हुए का भी खून पी सकता है। ये उदाहरण इन तीनों के स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते है। वृषल अभस्यभोजी और सुरापायी होते थे। समाज उनसे घृणा करता था, उनकी स्त्रियो को उपभोग्या बनाने मे ग्लानि या पाप का भय नहीं मानता था। वृषल का ताडन सामान्य वात थी। वे लाती से भी पीटे जाते थे। ' एक स्थान पर उसे श्वाघात्य, अर्थात् कुत्तो द्वारा मरवा डालने योग्य अथवा कुत्तो की मौत मरने योग्य कहा है। पाप क्षेय है और नुषल जेय है, यह सामान्य कहावत थी। नृषल गन्दे भी रहते थे। उनके दाँत काले अं।र मैले होते थे। वृषल एक गाली थी। असूयक यदि अभि-वादन के साथ बड़े व्यक्ति का अपमान करता, तो वह आशीर्वाद न देकर कहता, 'नीच तू असूयक है। तु प्रत्यभिवाद का अधिकारी नही। अरे जा वृषल, तेरे टुकडे-टुकडे र हो।' जब वृषल की यह स्थिति थी, तव ब्राह्मण को ऊँचा और वृपल को नीचा स्थान मिलना स्वाभाविक या। " इसमे भी कोई आश्चर्य नही, यदि एक साथ नदी पार करने के लिए वृषल और ब्राह्मण पहुँचते, तो मल्लाह वृषल को तट पर छोडकर ब्राह्मण को पहले पार उतार देता था।<sup>१२</sup> भाष्य में चोर और वृषल को

१. २-३-६९, पृ० ४५६।

२. ६-२-११, यू० २५४।

३. २-३-६९, पृ० ४५६ तथा दास्या सम्प्रयच्छते, वृषस्या सम्प्रयच्छते। यो हि शिष्ट-व्यवहारे ब्राह्मणीभ्यः सम्प्रयच्छतीत्येव ।—-१-३-५५, पृ० ६९।

४. ५-३-६६, पृ० ४६०।

५. १-३-२८, पृ० ६५।

इ. ३-१-१०७, पू० १८४।

७. १-१-५०, पृ० ३०५।

८. २-२-८, पृ० ३४३।

९. ८-२-८३, पृ० ३८८।

१०. वही।

११. २-२-११, पृ० ३४५।

१२. २-३-३६, पृ० ४३१।

सतापित करने, 'साथ-साथ विक्कारने का इस प्रकार उल्लेख मिलता है, जैसे चोर और दस्यु के समान वृषल होना ही अपराघ या पाप की बात हो।

इस प्रकार, वृषलो की स्थिति शूद्रो से वहुत नीची थी। भाष्य मे एक वार भी शूद्र का उल्लेख निरादर के साथ नहीं हुआ है, यहाँतक कि निरवसित शूद्रो के प्रति भी कहीं दुर्भावना की गन्य नहीं मिलती। वृषल की स्थिति भिन्न थी। वृषल पुरुष उच्च वर्णों की लात-गाली के अधि-कारी थे और स्त्रियाँ उनकी काम-वृत्ति की तृष्ति का साधन।

अर्थ और वास—आर्थ और दास इन दोनो का उल्लेख भी भाष्य मे कई बार हुआ है। आर्ययुवन्, आर्यकृती, आर्था, आर्थाणी, आर्यकृपार, आर्यनिवास, इन अन्दो का प्रयोग आर्यो के सम्बन्ध में मिलता है। उदाहरणों में आर्य और क्षत्रिय प्राय साथ-साथ ही आये हैं। इससे अनुमान होता है कि आर्य और क्षत्रिय समीपी अवस्थ थे। त्रिवर्ण आर्य कहलाते थे। दास आर्यो से वहिगंत थे। सम्भवत, वे आर्यक्रीत होते थे और उनपर उनका पूरा अधिकार होता था। दासो का स्तर वृषलों के समकक्ष था। वे नीची नजर से देखे जाते थे, पर द्वेष्य दृष्टि से नहीं। क्रीत और परिक्रीत दासो में अन्तर था। परिक्रीत निश्चित इन्य से विशिष्ट काल के लिए नियुक्त कर्मकर होते थे और क्रीत विशिष्ट द्वय्य द्वारा तवतक के लिए, जवतक वह राशि लौटा न दी जाय। इस अविध में उनके भरण-पोषण का मार उनके आर्य या स्वामी पर रहता था। स्वामी या स्वतन्त्र जन का बोधक अर्थ शब्द आर्य से मिन्न था। " पाणिनि ने दासी-भार शब्द का उल्लेख किया है।" पतजिल ने इस सज्ञा शब्द को बहुवचन माना है। "इं वाका शब्द अग्रवाल के मत से स्वामी द्वारा दासी की प्रसुतावस्था का दायित्व तथा व्यवस्था के वेच देना अपराध था। "कि कन्तु, दासी के प्रसव का मार दासी-भार क्यों था। उसे तो दास-भार मानना चाहिए यदि वह गर्भ उसके पति का हो। इम

१. २-३-५४, पु० ४४७।

२. २-३-२, प्o ४०५ €

३. ८-४-११, पृ० ४८०।

<sup>8. 8-8-301</sup> 

<sup>4. 8-8-84, 90</sup> E31

E. E-7-461

७. ६-३-१०९, पूर ३५९।

C. 8-8-89, 90 £31

<sup>6. 6-8-881</sup> 

१०. ३-१-१०३ तथा आर्यस्वामी, वही, पू० १८२।

११. ६-२-४८, पू० २५९।

१२ वही।

१३. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पृ० ७९।

१४. अर्थशास्त्र अभू०, पृ० २०७१

स्पिति ने पित एएका नारवाह होता. स्वामी नहीं। यदि दोनों स्वामी की करी है होते हो है वह भार दास-भार कहलाना; क्योंकि एक सो स्वामी की अरेआ उतका दायित दास पर जीक होता। दुत्तरे गरि वह सार दोनों ने नारण स्वासी पर होता, तो भी पूर्तन ही प्रवासत के नारण तल्र समात में वान-मार गन्द ना ही प्रयोग होता। हिन्दु वाह नी बीनारी या नुसू ने बटा न भार भी तो स्वानी पर ही रहता था। ऐसी स्थिति में बाद-भार गब ना व्यवहार भी निजना चाहिए था। दाँती-भार अब्द दंता. रूपीत् निती ब्लिय भार कालोदक है और वह भार ऐना छ. दो दासी ना ही हो सनता पा, दास का नहीं। यह मार जिल्हा ही उसनी प्रमृति ना या। हाने-प्रसूत मन्तान के पालन-व्यय का भार स्वानी को ही कहन करना पहुता पा;क्योंकि वह समान स्वामी की होती थी। पदि स्वामी द्वारा दानी चेचनान उत्तर हो जो उतना भार त्यानी के बहुन करना चाहिए, यह राजकीय व्यवस्था यो और इस दायित से बचने के जिए वह दानी में विना प्रस्त और प्रसूति की नमुक्ति व्यवस्था किये किमी क्रम के हाए नहीं वेच सक्ता था। अर्थशान्त्र में वर्णित दण्ड इस नियम का उल्लंबन करनेवालों के लिए हो है। स्वामी इरस दानियों से सन्तान होना प्रतंत्रलि-काल में साधारण बात थी। माध्यनार ने बातियों के प्रति स्वानियों ही नाम्क-वृत्ति का वार-वार को उत्केख किया है, उत्तके प्रकार में दासीमार शब का कर कीर स्पष्ट हो जाता है। स्वानियों से दानों में उत्पन्न सन्तानों को दासेर कहने हे जार पही वह भार था, जिल्ला दायित्व स्वामी पर एहता था। पही कारण था कि कारण पुत्रे कव्द रागी माना जाता था। भाष्य में 'दासमार्थः' का एक्तिक बार स्केल है।

सादरी पर्वत से पूर्व, कालन वन से पश्चिम, हिमालय में दिल्य और पारिपान के उतर ना प्रदेश नापादियों माना जाता था। इस प्रदेश के विवासी आयें नहकाते थे। इस प्रदेश को भाष-नार में आयें-दिवास नहां है। दिल्य नर्नेकर आयों के घरेलू जीकर होते थे, जिन्हीं स्थिति अरु शिल्यी वैतिनिकों से कहीं तीची थी। इन्हें स्वामी से भोजन करू और यदा-क्वा परिमाण (बैंट-इप्ट) आप्त होती थी। जनम्ब-निवासियों के दो नाम जनम्ब ने आवार पर होने थे उनमें भी दानों तथा अरु बनों के बीच बन्तर किया जाता था।

१. १-३-५५, पूर ६९ तया २-३-६९. पूर ४५६।

२. ४-१-११४, प्० १३८।

३. २-१-१, पृ० २३०।

४. ६-३-१०९, वृ० ३५९।

५. ३-१-२६, पृ० ७७।

E. Y-1-854 To 8571

### अघ्याय ३

### संस्कार

भाष्य मे नामकरण, चूडाकमें और उपनयन-सस्कारों का ही स्वतन्त्र रूप से उल्लेख मिलता है। गर्म, प्रजनन, प्रसव, गर्भकालीन स्वास्थ्य, गर्म को पिण्डीमूत रूप से 'इदिमत्यम्' दिखा सकने की अक्षमता आदि की अनेकत्र चर्चा होने पर भी संस्कार के रूप में गर्भाधान का वर्णन भाष्य मे उपलब्ध नहीं होता और न पुसवन, सीमन्तोन्नयन आदि की ही उसमें चर्चा है।

नामकरण—नाम जन्म से दस दिन वाद रखा जाता था। दस दिन तक अगीच मनाया जाता था। भाष्यकार का 'दशम्युत्तरकालं जातस्य पुत्रस्य नाम विदघ्यात्' (आ० १, पृ० ९) कथन शतपथ-ब्राह्मण की प्रतिष्वनि-मात्र है।' नाम माता और पिता मिलाकर निश्चित करते थे।' एतद्यं न कोई वड़ा उत्सव किया जाता था और न विशेष मण्डप वनाया जाता था। नामकरण माता और पिता मिलकर घर के भीतर ही 'संवृत अवकाश' मे कर लेते थे।'

नाम रखने के विशिष्ट नियम थे। नाम का प्रारम्म घोषवत् व्यंजन से होता था। मध्य मे अन्त स्थ व्यंजन रहता था। वृद्ध अक्षर-रहित, तीन पीढियों के नाम के अनुसार, अनुवर्ग मे अप्रतिष्ठित, दो या चार अक्षरवाला इन्त नाम श्रेष्ठ माना जाता था। तिद्धितान्त नाम नहीं रखा जाता था। पारस्कर गृह्यसूत्र (१-१७-१) तथा वासिष्ठ धर्मसूत्र (अध्याय ४) मे भी इस कथन का समर्थन मिलता है। आक्ष्वलायन में द्ध्यक्षर को प्रतिष्ठा तथा चतुरक्षर को न्नह्यवर्चस् का दायक वतलाया है। पारस्कर शात वजवाप ने कन्या के नाम के लिए पृथक् नियम दिये है, किन्तु भाष्यकार इस विषय मे मीन हैं।

्त्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्य नामों में भी अन्तर रहता था। वाह्मण नामों के अन्त में दत्तादि, क्षत्रिय नामों के अन्त में 'वर्मन्' और वैश्य नामों के अन्त में पालितादि वर्णवोधक शब्द रखे जाते थे। प्रत्यभिवादेऽशूद्रे (८-२-८३) सूत्र के वार्तिक 'भो राजन्यविशां च' की व्याख्या में भाष्यकार

- १. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् ।--- वात० वा० ६-१-३-९।
- २. वीरिमत्रोदयसंस्कार-प्रकाश, भाग १, पृ० २४१ में उद्धृत वैजवाप।
- ३. लोके तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽवकाञे नाम कुर्वीत देवदत्तो यज्ञदत्त इति ।—१-१-१, पृ० ९५।
- ४. घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यं त्रिपुरुषानकमनतिप्रतिष्ठित तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति । इ्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामकृतं कुर्यान्न तद्धितम् ।—आ० १, प० ०९ ।
  - ५. आश्व० गू० सू०, १-१५-५।
  - ६. पार० गृ० सू०, १-१७-३।
  - ७. ज्यक्षरमीकारान्तं स्त्रियाः। -वैज० वीरमित्री० भाग १, प० २४३।

द्वारा दिये गये उदाहरणो से यह बात स्पष्ट होती है। जूदो के नाम तुपनक आदि शुद्रतवीवन होते थे। मनु के मत से ब्राह्मण का नाम मांगल्य, क्षत्रिय का वलान्वित, वैय्य का वन-संयुक्त और गूद का जुर्गुन्तित होना चाहिए।' व्यास के अनुसार ब्राह्मण का नाम वर्मान्त, क्षत्रिय का वर्नान्त, वैश्य को गुप्तान्त और शूद्र का दामान्त होना चाहिए। भाष्य मे जर्मान्त और दानान्त नानो का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। मनुस्मृति-काल तक आते-आते वर्णों का पारस्परिक अन्तर बहुत वड गया जान पड़ता है। नाप्यकाल में अन्तर की ओर इतना व्यान नहीं दिया जाता था। नाप्य ने इल्लिखित सैकडो नामो मे इन नियमो का बनुसरण नहीं है। इसी प्रकार, परवर्त्ती काल मे प्रचलित नसत्र, मासदेवता और कुलदेवता के नाम पर रखे गये, तया लोक-विदित इन चौहरे नामो की नी भाष्य मे चर्चा नहीं है। नक्षत्र नाम पर रखे गये नामों का उल्लेख माप्य में अवश्य है, किल्नु उसके अतिरिक्त दूसरे लोक-विदित नाम का सक्त भाष्य में नहीं मिलता। गृह्यमूत्रों को भी नलव-नाम तया लोक-नाम ये दो ही इष्ट थे। स्मृतियो तथा ज्यौतिष-प्रन्थो मे अन्य दो नामो की नी चर्चा है। इस युग मे श्रत्येक काल-विभाग का एक स्वतन्त्र देवता माना जाने लगा था। आपस्तम्य-गृह्यम्त्र (१-१५-४) में नक्षत्र और नक्षत्र-देवता के नाम पर नाम रखने का विचान है। गंख और लिनित ने पिता या अन्य कुल-वृद्ध को नलवों ने सम्बद्ध नाम रखने का आदेगे दिया है। यह दूसरा नाम है। बीबायन गृह्यमूत्र मे नक्षत्र-नाम को गुह्य कहा है। इसे केवल माता-पिता या परिवार के लोग ही जानते थे। आव्वलायन के अनुसार इस नाम को उपनयन-काल तक अभिवादन के समय वोला' जाता था। पाणिनि ने नक्षत्र के आधार पर रखे जानेवाले नामों के सम्बन्ध में नियम दिये हैं। कात्यायन और पतंजिल के समय तक आते-आते इस प्रकार के नामों में विविधता उत्पन्न हो गई थी। उदाहरणार्थ, श्रविष्ठा या आपाडा नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले के नाम श्रविष्ठ या श्राविष्ठीय और आपाड या आपाडीय दोनो हो सकते थे। इसी प्रकार, परंजिल के समय में लड़कियों के नाम भी नक्षत्रों पर रखे जाने लगे। महाभाष्य में चित्रा रेवती, रोहिणी, फालानी आदि कन्याओं के नाम मिलते हैं।"

गाग्यं और शख द्वारा प्रतिपादित मासदेवता और कुलदेवता से सम्बद्ध नामो का प्रचार पतजिल-काल मे नही था। नवान-देवताओं से सम्बद्ध नाम भाष्य मे अवन्य आये हैं। नवान तथा जनसे सम्बद्ध देवता निम्नलिखित माने जाते थे—

१. मनु० २-३१।

२. व्यास : राजवली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० १३८ पर उद्धृत ।

<sup>3.</sup> नसत्राणामसम्बद्धं पिता वा कुर्यादन्यः कुलबृद्ध इति—चीर० मि० संस्कार प्र०, भाग १, पृ० २३७ पर उद्धृत।

४ नक्षत्रनामधेयेन द्वितीयं नामवेयं गुगृम्।--बोधा० पृ० सु०, वीरिमित्रो०, भाग २, पृ० २३७ पर उद्धृत।

५. आस्व० गृ० सू० १-१५-९।

६. ४-३-३४ तया ८-३-१००।

७ ४-३-३४, पू० २३२।

| नक्षत्र        | देवता           | नक्षत्र                  | देवता        |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| अश्विनी        | <b>अ</b> श्वि   | स्वाति                   | वायु         |
| भरणी           | यम              | विशाखा                   | इन्द्राग्नि  |
| कृत्तिका       | <b>अ</b> ग्नि   | अनुराधा                  | मित्र        |
| रोहिणी         | प्रजापति        | च्येष्ठा                 | इन्द्र       |
| मृगशिरस्       | सोम             | मूल                      | निऋति        |
| माद्री         | रुद्र           | पूर्वीषाढा               | आप्          |
| पुनर्वसु       | अदिति           | <b>उत्तरापाढा</b>        | विश्वेदेवा.  |
| पुष्य          | बृहस्पति        | श्रवण                    | विष्णु       |
| बारलेषा        | सर्प            | घनिष्ठा                  | वसु          |
| मधा            | पितृ            | शतभिक्                   | वरुण         |
| पूर्वाफाल्गुनी | भग              | पूर्वभाद्रपद             | अजैकपाद      |
| उत्तराफाल्गुनी | <b>अर्थम</b> न् | <br><b>उत्तरभाद्र</b> पद | अहिर्बुघ्न्य |
| हस्त           | सवितृ           | रेवती                    | पूपन्        |
| <b>चित्रा</b>  | त्वष्टा         |                          | •            |

चूड़ाकर्म-चूड़ाकर्म को भाष्यकार ने चौल (चीड) सस्कार कहा है। यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण भाष्य में नहीं मिलता, फिर भी अन्यत्र उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति कभी मुण्डी, कभी जटी और कभी शिखी हो सकता था। मुण्डन प्रायः सम्पूर्ण सिर का करा विया जाता था। कभी-कभी शिखा शेष रख दी जाती थी, किन्तु शिखा का होना अनिवायं नहीं था। सम्पूर्ण मुण्डन के लिए ही 'मद्राकरोति' या 'भद्राकरोति' शब्द भाष्य में आये हैं। सम्भवतः, मुण्डी और जटी के समान शिखी होना भी एक केश + भूषा-प्रकार था। शिखा एक से अधिक भी हो सकती थी। उनकी सख्या प्रवरों के अनुसार होती थी। आश्वरायन (१-१७) के अनुसार कुल्थमं के अनुकूल केश बनवाने की प्रथा थी। 'लीगाक्षी के अनुसार विख्डगोत्रीय लोग शिरोमध्य-भाग में एक शिखा रखते थे। अत्र और कश्यप वशों के लोग दोनों ओर दो शिखाएँ धारण करते थे। आगिरस् लोगों के पाँच शिखाएँ थी। भृगुवशीय विना चोटी के, अर्थात् सर्वमृण्डित रहते थे।

चूडाकर्मं का वहुत महत्त्व था; क्योंकि उसके वाद वालक को लिखना-पढ़ना प्रारम्भ

१. चूडा प्रयोजनमस्य चौडम् ।---५-१-९७, वृ० ३४४।

२ देवदत्तो जद्यपि मुण्ड्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति ।---१-१, पृ० १०५ ।

३ ४-१-५४, पृ० ६६।

४. ५-४-६७, पूर्व ४९८।

५. वर्षीष शिखां निदघाति ।---आश्व० गृ० सू०, १६-६ तया वराह गृ०सू०, अ० ४।

६. ययाकुलधर्मं केशवेशान् कारयेत्।—आ० गृ० सु०, १-१७।

७. वीरसित्रो०, भाग १, पृ० ३१५ पर उद्धत।

#### अध्याय ४

#### आश्रम

चातुराश्रम्य—भाष्य मे जीवन को जार भागो मे विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग आश्रम कहलाता था। चारो आश्रमो को चातुराश्रम्य कहते थे। पतजिल मे इन चारों आश्रमो का पृथक्-पृथक् उल्लेख न करके उनके कर्त्तंच्यो एव जीवन-चर्या पर ही यत्र-तत्र विचार व्यक्त किये हैं।

बहाचारी—प्रथम आश्रम बहाचयं या, जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। ब्रह्मचर्य मे दीक्षित वालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे दण्डमाणव वे बौर अन्तेवासी । विषक्ष अन्तेवासी वही आयु एव उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्रह्मचारी होते थे। विवणं मे प्रत्येक वालक का उपनयन-सस्कार सोलह वर्ष की आयु के भीतर कर दिया जाता था। आयु की मर्यादा का यह अन्तिम छोर था। सामान्यतया उपनयन वारह वर्ष की आयु के भीतर हो जाता था। ब्राह्मण का उपनयन तो गर्म के आठवें वर्ष मे ही हो जाता था। उपनयन करनेवाले को आचार्य कहते थे। इसीलिए, उपनयन-कर्म का दूसरा नाम आचार्यकरण भी था। उपनयन का अर्थ है, उपनेता भाणवक को ऐसी विधि से पास लाता था, जिससे वह उसका आचार्य वन जाता था। इसीलिए, उपनयमान और जाचार्य पर्याय थे। उपनयन के वाद माणवक दण्डमाणव वन जाता था। उसकी यह संज्ञा पलाल-दण्ड या आपार्ड साथ मे रखने के कारण थी। दण्डमाणव और अन्तेवासी प्राय. कमण्डलु भी अपने साथ रखते थे। हिन्दी मे 'दण्ड-कमण्डल उठाकर चल लेना' यह मुहावरा ब्रह्मचारी के इन दो उपलक्षणों के आधार पर ही वना है। माणव और ब्रह्मचारी मुण्डित होते थे। मुण्डित करने की किया 'भव्राकरण'

१. ५-१-१२४, पू० ३६४।

<sup>2. 4-2-981</sup> 

३. ४-३-१३० काशिका।

४. वही।

५. गर्भाष्टमेऽन्दे बाह्मण उपनेयः इत सक्रुदुपनीय कृतः शास्त्रार्थं इत कृत्वा पुनः प्रवृत्तिनं भवति ।—६-१-८४, पृ० ११६।

६. १-३-३६ कशिका।

७. ३-१-१००, पू० १८२।

C. 4-8-8801

९. १-४-८२, पृ० २०१।

या 'परिवापण' कहलाती थी। विद्ध और जैन ब्रह्मचारी श्रमण कहलाते थे। भाष्यकार के समय मे श्रमणो के भी विहार या विद्या-प्रतिष्ठान विद्यमान थे, किन्तु उनमे और ब्राह्मणो मे ब्राष्ट्रभाव चला करता था। यह शत्रुभाव इस चरम सीमा तक था कि भाष्य मे उसे काकोलूकीय विरोध के समान शास्वितक कहा है। व

ब्रह्मचारी को अन्तेवासी कहते थे। वह 'चरण' या वैदिक शाखा के विद्यालय मे रहकर अध्ययन करता था। चरण वैदिक अध्ययन, अध्यापन और अनुसन्धान के केन्द्र थे। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी ही, जो व्याकरणादि का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर चुकते थे, चरणों में प्रविष्ट होते थे। ब्रह्म वेद को कहते है। उसके लिए लिया जानेवाला ब्रत ही ब्रह्म कहलाता था। इस ब्रह्म-ब्रतवाले की सज्ञा ब्रह्मचारी था।

ब्रह्मचर्यं की अवधि—व्रत की अविव लक्ष्य के अनुसार भिन्न थी। कुछ लोग सारा जीवन ही निष्कारण, अर्थात् निस्वाथं वेदाघ्ययन मे लगा देते थे। ये ब्रह्मचारी नैिंटिक होते थे। नैिंटिक ब्रह्मचारी अडतालीस वर्षं का ब्रह्मचर्य-व्रत लेते थे। इस प्रकार, वे आठवें वर्षं में उपनीत होकर छप्पन वर्षं की आयु तक अध्ययन करते थे। सामान्यतया एक वेद के अध्ययन में वारह वर्षं लगते थे। ब्रह्मचारी द्वादशवार्षिक, वार्षिक, मासिक और अवंमासिक भी होते थे। ये वे लोग होते थे, जो किसी विशेष विषय के अध्ययन के निमित्त वीक्षित होकर कुछ समय चरण मे रहते थे। चरणों में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कोई थोडे समय के लिए भी वीक्षित होकर रह सके। उदाहरणार्थं, कोई 'विदामधवन्' (ऐत० आर० ४) इत्यादि तथा 'आपमापाम्यठ' (तै० आ० १-१) इत्यादि में पाँच महानाम्नी सज्ञक ऋचाओं के अध्ययन के लिए ही चरण में प्रवेश ले लेता था और उनका अध्ययन समाप्त कर चला जाता था। महानामनी ऋचाओं के लिए लिया गया व्रत महानाम्नी कहा जाता था। ऋचाओं के साहचर्य के कारण व्रत को भी महानामनी कहते थे। इस व्रत में दीक्षित ब्रह्मचारी महानाम्निक कहलाता था। इसी प्रकार आदित्य साम (जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण) का व्रत देनेवाले को आदित्यव्रतिक ब्रह्मचारी कहते थे। भाष्य में अवान्तरदीक्षी और तिलव्यती ब्रह्मचारियों का भी उल्लेख है। अवान्तर-दीक्षी एक वेद के हेतु निश्चित अवधि के अन्तर्गत मध्यवर्ती काल के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी ये।

१. ५-४-६७, पृ० ४९८।

२. २-४-१२, पूर ४६७।

३. ४-३-१३० काशिका।

४. ब्रह्म वेदस्तदघ्ययनार्थं व्रतं तदिप ब्रह्म । तच्चरतीति ब्रह्मचारी ।—८-३-८६ काशिका।

५, वही, वा० ४।

६. तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाम्न्यादिभ्य उपसंख्यान कर्त्तंच्यम्। महानाम्नीता ब्रह्मचर्यं माहानाम्निकम् आदित्यवर्तिकम्। महानाम्नीश्चरति माहानाम्निकः, आदित्यवितकः। नैष युक्तो निर्देशस्तच्चरतीत। महानाम्न्यो नामतो नच ताश्चर्यन्ते व्रत तासां चर्यते। नैष दोषः साहचर्यात्ताच्छव्द्य भविष्यति। महानाम्नी सहचरित व्रत महानाम्न्यो व्रतम्।—५-१-९४, ष्0 ३४१।

मासिक से अष्टचत्वारिशक या अष्टचत्वारिशी तक ब्रह्मचारी चरणो मे प्रविष्ट होते थे। कालविषयक ये उदार नियम इस वात के परिचायक है कि चरणो के द्वार प्रत्येक सत्यान्वेपी के लिए सदा खुले रहते थे।

चर्णी—ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही होते थे। इसीलिए उन्हे वर्णी कहते थे। 'वर्णाद् ब्रह्मचारिणि' (५-२-१३४) सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही
समझना चाहिए। वही विद्याग्रहण के लिए उपनयन के बाद ब्रतचर्या करता है। ब्राह्मणादिक
तीन वर्णों को ही वर्णी कहते है। वर्णी लोग किसी-न-किसी आम्नाय का अध्ययन करते थे।
प्रत्येक आम्नाय का नाम उसके आचार्य के नाम पर प्रचलित था। जैसे, काठक (कठ), मौदक
(मौद), कालापक (कलाप), पैप्पलादक (पिप्पलाद), छान्दोग्य (छन्दोग) आदि। एक
विषय या वेद का अध्ययन करनेवाले सभी वर्णी ब्रह्मचारी कहलाते थे और एक ही चरण में
रहकर पढनेवाले सतीर्थ्य।

मानव, माणव और माणवक—माणव कुत्सित (विहित कर्म न करनेवाले और निषिद्ध कर्मवाले) तथा मूळ (विद्याविहीन) मानव को कहते थे। मानव (मनु की सन्तान) और माणव में इतना ही भेद था।

भाष्यकार ने माणव और माणवक मे अन्तर किया है। छोटा माणव माणवक कहलाता था। बाठ वर्ष से कम आयु के वालक को माणवक या माणिवका (स्त्री) कहते थे। माणवक घर पर रहते और खेलते कूदते थे। इनके नाम पिता के नाम पर पड जाते थे। जैसे, फाण्टाहृति का पुत्र माणवक फाण्टाहृत' या उपगु की पुत्री औपगवी माणिवका, अे खेलना-कूदना इनका मुख्य काम था। थे वडे चचल और अधीर होते हैं, इसिलए इन्हें धैर्यशील बनाने का प्रयत्न किया जाता था। भाणवक जब कुछ बड़े होते थे, तब उनका उपनयन कर उन्हें आचार्य के पास भेज दिया जाता था। ये लोग वैदाध्ययन की तैयारी करते थे। भक्षा माँगने जाते थे। भाष्यकार ने

१. ५-१-९५, पृ० ३४१।

२. ५-२-१३४ काशिका।

३. ४-३-१२६ तथा ४-३-१२० पृ० २५२।

४. ८-३-८६, पू० ३५४।

<sup>4.</sup> ६-३-८७।

६. अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः । नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिच्यति माणवः ॥—४-१-१६१, ५० १५३।

७. १-३-२१, यु० ६२।

८: १-३-२९, पृ० ६२।

९ः १-२-४१, पु० ५१८।

१०: ५-४-१५४, पु० ५१५।

११. आगमयस्य माणवकः॥--१-३-२१,पृ० ६२।

डन्हे 'अनृच'<sup>।</sup> कहा है। माणवक वाल रखते थे<sup>२</sup>, किन्तु माणवो के बाल मुडा दिये जाते थे।

बहाचर्य का पतन—पत्रजिल के समय मे ब्रह्मचारियों मे चरित्रहीनता भी विद्यमान थी। पाणिनि ने स्वयं गोत्रों, अन्तेवासियों, माणवको और ब्राह्मणों के निन्दतीय क्रत्यों का उल्लेख किया है। पतजिल ने इस प्रसंग मे उदाहरण नहीं दिये हैं, किन्तु काशिकाकार के उदाहरण पतजिल-काल से चले आनेवाले परम्परागत उदाहरण ही हैं, जिनसे स्पष्ट है कि कुछ ब्रह्मचारी कुमारी, घृत, ओदन आदि के लोभ से विशिष्ट चरणों मे प्रवेश कर लेते थे। कोई कुमारी-प्राप्ति के लोभ से दाक्ष अम्नाय पढता था, तो कोई घृत के लालच से रौढि का शिष्य बन जाता था। दाल-भात के लोभ से ही कुछ, ब्रह्मचारी पाणिनीय व्याकरण पढने लगते थे। छोटे लडके भिक्षा के लोभ से माणव वन जाते थे।

ब्रह्मचर्य की साधना योग मानी जाती थी। एक गुरुकुल मे जाकर व्रत-समाप्ति तक अध्ययन करनेवाला या उच्च कक्षा का विद्यार्थी प्रान्तवासी कहलाता था। जो विद्यार्थी वार-बार गुरुकुल वदलते रहते थे, वे निन्दित माने जाते थे और उन्हे तीर्थकाक या तीर्थंच्वर्स कहते थे। कुछ-कुछ ब्रह्मचारी अध्ययन-समाप्ति के पूर्व ही विना स्नातक वने और विना गुरु की आज्ञा लिये अध्ययन छोडकर घर लीट जाते थे और गृहस्य वन जाते थे। यह वात परम्परा के विरुद्ध थी। नियम यह या कि अध्ययन समाप्त कर समावर्तन-सस्कार के वाद (जो विशेष स्थान तथा अध्यारण के साथ मनाया जाता था और जिसके कारण ही अधीती ब्रह्मचारी स्नातक और अपनी कहलाता था) ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करे। जो ऐसा न कर व्रत को खण्डित कर डालता था, उसे खट्वाल्ढ कहते थे। यह वचन निन्दा का वाचक था।

गृहस्थाश्रम—ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहस्य या गृहपति का था। गृह मे प्रवेश के अवसर पर यज्ञादि धार्मिक सस्कार किया जाता था। इस सस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे। अश्रम मे प्रवेश करनेवाले को गृहपति कहते थे। प्रत्येक गृहपति के लिए प्रतिदिन पचमहायज्ञ करना आवश्यक था। प्रत्येक घर

१. ५-४-१५४, पूर ५१५।

२. १-२-३२, पू० ५११।

३. ६-२-६९ काशिका।

४. ३-१-८७, पृ० १५५।

५. यया तीर्ये काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं यो गुरकुलानि गत्वा न चिरस्तिष्ठति स उच्यते तीर्थकाक इति ।—२-१-४२, प० २९५ ।

६. अधीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खट्वा रोढव्या । य इदानीमतोऽन्यथा करोति स उच्यते खट्वारुढोऽयं जाल्मः ।—-२-१-२६, पृ० २८१।

७. ५-१-१११, यू० ३४५।

८. ४-१-३३, पृ० ५१।

मे आठो पहर यज्ञाग्नि जाग्रत् रहती थी। यह अग्नि गाईपत्य कहलाती थी। गृह का एक भाग इसके लिए नियत रहता था, जिसे आवसय कहते थे। आवसय<sup>र</sup> की शुद्धता, पवित्रता का घ्यान रखा जाता था। मूत्रादि कियाएँ उससे दूर की जाती थी। आवसथ मे रहने के कारण ही गृहस्थ का नाम आवसथिक में भी था। आवसथ की यज्ञान्ति का नाम आवसथ्य था। गृहस्य का प्रमुख यज्ञ पत्नी-संयाज था, जिसका सम्पादन वह पत्नी के साथ करता था और इस यज्ञ मे भाग लेने के कारण ही भार्या का नाम पत्नी भी था। पत्नी-सयाज मे वोले जानेवाले मत्रो का नाम भी गृह-पति ही था। यो गृहस्थ का सम्बन्ध दक्षिणाग्नि से भी था; क्योकि वह पत्नी-सयाज के अतिरिक्त अन्य भी वहुत-से यज्ञ करता था, किन्तु उसका मुख्य यज्ञ पत्नी-सयाज ही था।

पतजिल-काल मे परिवार सामान्यतया सयुक्त था। परिवार के वृद्ध पुरुष या पिता के जीवन-काल मे पुत्र-पौत्र उनके अधीन या अस्वतन्त्र रहते थे। यदि कोई पिता के जीवन-काल मे स्वतन्त्र आचरण करता, तो उसे निन्दित या कुत्सित माना जाता था। यदि वह पुरुष वत्स या गर्ग गोत्र का हुआ, तो लोग कहते थे, 'जाल्म तुम वात्स्य हो, जाल्म तुम गार्ग्य हो।' अर्थात्, तुम्हे गर्ग या वत्स की सन्तान होना क्षोमा नही देता, ऐसे अपवाद वहुत कम थे। परिवार भरे-पूरे और पुत्र-पौत्र-सम्पन्न थे। सप्रजस् और वहुप्रजस् परिवारो का वाहुल्य था, यद्यपि अप्रजस् (सन्तान हीन) एव कुप्रजस् परिवार भी थे। <sup>६</sup> जिस व्यक्ति के पुत्र-पौत्र जीवित होते थे, वह पुत्रपौत्रीण कहा जाता था।° पुत्र माता के नाम पर भी पुकारे जाते थे—यया गार्गीपुत्र ।′ गार्गीपुत्र की सन्तान गार्गीपुत्रकायणि, गार्गीपुत्रायणि या गार्गीपुत्रि कही जाती है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति वृद्ध या वश्य कहा जाता था। पुत्र और पीत्र के आगे की सन्तान गोत्र कही जाती थी, किन्तु यदि घर मे प्रिपतामह, पितामह, पिता, ज्येष्ठ भाता या अन्य ज्येष्ठ पुरुष जीवित रहता, तो पौत्रादि की सन्तान युवा कहलाती थी। "एक गोत्र के लोगों मे सपरिवारता का भाव था। इसीलिए, यदि स्थिवरतर सिपण्ड भी जीवित होता, तो भी सन्तान युवा कहलाती थी। घर मे वडा व्यक्ति स्थविर कहलाता था। युवा कहलाना गौरव की वात मानी जाती थी। इसीलिए,

१. ४-४-९०, प्० २८६।

<sup>2. 8-8-081</sup> 

२. दूरादावसयान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् ।---२-३५, वृ० ४३०।

<sup>8. 8-8-90,</sup> go 26 1

५. पितृतो लोके व्यपदेशवताऽस्वतन्त्रेण मवितव्यम् । य इदानीं पितृमान् स्वतन्त्रो भवति स उच्यते गार्ग्यं त्वमसि जाल्म। न त्वं पितृतो ब्यपदेशमहंसि १—४८-१-१६२, पृ० १५५ 🕆

६. ५-४-१२२, २३।

<sup>9. 4-7-901</sup> 

<sup>6. 8-2-8491</sup> 

९. ४-१-१६३, पू० १५५।

१०. वही, ४-१-१६२, पृ० १५४।

११. ४-१-१६्३, ६४, ६५, पृ० १५५ से १५७।

वृद्ध को भी सम्मान प्रदक्षित करने के लिएयुवा कह देते थे। जैसे, श्रीमान् वात्स्यायन या श्रीमान् गार्ग्यायण। सामान्यतया वृद्ध गार्ग्य और युवा गार्ग्यायण पुकारे जाते थे। ये सव वार्ते सयुक्त परिवार-प्रथा तथा रक्त-सम्बन्ध के महत्त्व को प्रतिपादित करती हैं।

परिवाजक—सर्वस्व को छोडकर चले जानेवाले प्रव्रजित या परिवाजक कहलाते थे। ये अपने साथ त्रिविष्टब्बक रखते थे। त्रिविष्टब्बक परिवाजक का परिचायक था। जिस प्रकार घूम को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार त्रिविष्टब्बक से परिवाजक की उपस्थिति का अनुमान किया जा सकता था। त्रिविष्टब्बक तीन काष्ठ-खण्डो को एक साथ रस्सी से बांधकर त्रिवण्ड के समान बनाया जाता था। नाष्यकार ने शकरा नामक परिवाजिका तथा मस्करी परिवाजको की चर्चा की है।

भिक्षु—भिक्षुओं का उल्लेख भाष्य में परिवाजक की अपेक्षा अधिक हुआ है। भिक्षु सर्वस्व का परित्याग कर भिक्षा के सहारे जीवन विताते थे। इन लोगों के आश्रम का नियामक एक सूत्रग्रन्थ था, जिसके प्रणेता पाराशर्य थे। एक मिक्षुसूत्र कर्मन्दक का भी था। इन होनों के अनुपारी कमश् पाराशरी और कर्मन्दी कहलाते थे। सम्प्रदाय-परम्परा के अनुपार ये स्थण्डिलगायी होते थे। यह भिक्षुवृत था। इसिलए, भिक्षु स्थण्डिल्य कहलाते थे। वे चलते समय इघर-उघर न देखकर पैरो पर दृष्टि गडाये केवल कुक्कुटी-पाद भर भूमि को देखते चलते थे। दृष्टि-सयम भी जनकी साधना का एक अग था। इन अविक्षिप्तदृष्टि भिक्षुओं को इसी कारण कौक्कुटिक कहते थे। भिक्षु के लिए बस्ती से दूर अरण्य में रहने का विधान था। कुछ भिक्षु बस्ती से अलग, किन्तु वस्ती के पास रहते थे। ये नैकटिक कहे जाते थे। भिक्षु की जीविका का आधार भिक्षा थी। भिक्षा में उन्हें सभी प्रकार के अन्न प्राप्त होते थे। सर्वाच्न भक्षण करने के कारण भिक्ष सर्वाजीन कहती थे। धे स्था स्था ने उसे समाज-प्रतिब्हा का पात्र वना दिया

१. ४-१-१६३, पू० १५५, १५३।

य. २-१-१, पृ० २४३।

३. यथा तर्हि त्रिविष्टव्यकं। तत्राप्यत्ततः सूत्र भवति।--१-१-१, पृ० १०२।

४. ३-२-१४, पू० ३१२।

५. ६-१-१५४, पृ० १९३।

E. 8-3-8801

<sup>9.</sup> Y-3-8881

८. ४-२-६६, पू० १९३।

९. ४-२-६६, पृ० १९३ तथा ४-२-१५ काशिका।

१०. देशस्याल्पतया हि भिक्षुरविक्षिप्तवृष्टिः पादविक्षेपदेशे चक्षुः सयम्य ग्रन्छिति स उच्यते कौक्कुटिक इति ।—४-४-४-६ काशिका ।

११. ४-४-७३ काशिका।

१२. ५-२-९, पु० ३६९ ।

१३. ५-१-११३, पू० ३४६। '

था। भाष्य मे उसे कौशशितक कहा है, वर्थात् भिक्षु का अभिनन्दन सौ कोस पहले से करना चाहिए, यह सामाजिक मर्यादा थी। १

महाभाष्य मे परिव्राजक और भिक्षु शब्द अवश्य आये है, किन्तु वानप्रस्थ और सन्यास, आश्रमो का पृथक् स्पप्ट उल्लेख नही है। इसका कारण यह है कि आरम्म से वैदिक आर्यो मे तीन ही आश्रमो की प्रथा थी- ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वैखानस । वेदो मे अथर्व और वर्णी में शुद्र के समान आश्रमों में भिक्षु या सन्यास-आश्रम बाद में सम्मिलित किया गया। बौद्धो मे सत्यास का महत्त्व था और वैदिको मे वैखानस का। घीरे-घीरे जब वैदिको और वौद्धो मे जब बहुत-सा सास्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, तब वैदिको ने बौद्धो के अन्तिम आश्रम को भी भारमसात कर लिया। तो भी, दोनो आश्रमो का अन्तर बहुत काल तक स्पप्ट नहीं हो पाया। महामाप्य मे जिस प्रकार वेदो को 'त्रैविद्य' भी कहा है और 'चातुर्वेद्य' भी, उसी प्रकार चातुराश्रम्य का उल्लेख करते हुए भी विवरण तीन का ही दिया गया है। कालिदास के समय तक यही स्थिति बनी रही। रघुवश के प्रारम्भ मे उन्होंने तीन आश्रमों का ही उल्लेख किया है और तृतीय आश्रम को 'मुनिवृत्ति' का आश्रम कहा है। अभिज्ञानशाकुन्तल मे भी उन्होंने गृहस्य के बाद वैसानस आश्रम का ही उल्लेख किया है। दुष्यन्त शकुन्तला के विषय मे जिज्ञासू भाव से पूछता है—'वैखानस किमनया व्रतमाददानाद् व्यापाररोघि मदनस्य निपेवितव्यम्'। कट्टर वैदिक लोग चतुर्थ आश्रम के वरावर विरोधी ही वने रहे। बौबायन धर्मसूत्र मे संन्यास को असुर-प्रवर्तित कहकर उसकी निन्दा की है। इससे भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। इस पर 'साबू-संन्यासी' प्रकरण मे विशेष विचार किया जायगा।

१. कोशशताविभगमनमहीति इति कौशशितको भिक्षुः। यौजनशतिको गुरुः।—-५-१-७४, पृ० ३३७।

२. शंशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयिषिणाम्। वार्षके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्।।----रघुवंश।

३. बौधा० धर्म० सू०, प्रश्न २, खं० ११।

### अध्याय ५

### नारी

भाष्यकार ने अनेक रूपों में नारी का उल्लेख किया है। आयु की दृष्टि से शिशु, कुमारीतरा, कुमारी, किशोरी, युवती, वधूटी, जरती आदि शब्द भाष्य में मिलते हैं और तम्बन्ध की दृष्टि से कन्या, वर्या, पत्नी, माता, भगिनी, मातामही, पितामही आदि। कुमारीतरा पांच-छह वर्ष की लडकी को कहते थे, कुमारी आठ-दस वर्ष की और किशोरी वारह-चौदह वर्ष की लडकी कहलाती थी।

प्रथमवयस्का— वयसि प्रथमें (४-१-२०) का भाष्य करते हुए पतजिल ने उत्तानशया, लोहितपादिका, द्विवर्षा, निवर्षा, कन्या, ववूटी और चिरण्टी का उल्लेख किया है। इनमें वयूटी और चिरण्टी द्वितीय वय के वोषक हैं। उत्तानशया तीन-चार महीने की लड़की को कहते हैं जो बैठ नहीं पार्ती और ऊपर, मुँह किये सोती हैं। लोहितपादिका सात आठ महीने की लड़की को कहते हैं, जो अपने पाँचो नहीं चल पार्ती थी। इसके वाद द्विवर्षा, त्रिवर्षा आदि आती हैं। कुमारीतरा इसके वाद की अवस्था और कुमारी उससे अधिक अवस्था की लड़की होती है। प्रथम और द्वितीय वयस् का भेद पतजिल के मत से पुरुष के साथ सम्बन्च न होने और होने पर आश्रित था। पुरुष के साथ असप्रयोग कन्या को वयूटी से पृथक् करता था। जुमारी के साथ राजकुमारी का पृथक् उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।

कुमारी और किशोरी तक की आयु की लडिकयाँ कत्या कहलाती थी। वयस्क कत्याओं को वर्या कहते थे। वर्या के विवाह की प्रार्थना कोई भी कर सकता था। इसके लिए कोई निरोध न था। पित के चयन में कन्या की भी सम्मित ली जाती थी। इसीलिए, उसे पितवरा कहते थे। माता-पिता अभिरूप वर की खोज करते थे और यथाशक्ति अभिरुपतम वर को कन्या देते थे। वड़ी आयु में विवाह की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही थी। ऋग्वेद में

१. ४-१-२०, पूर ४४, ४५।

२. ५-३-५५, पृ० ४४९।

३. १-१-६३, पृ० ४०९।

४. ₹-१-१०१1

५. ३-२-४६।

६. अभिकपाय कन्या देयेति न चानभिरूपे प्रवृत्तिरस्ति तत्राभिरूपतमायेति गम्यते।---१-४-४२, पृ० १७०।

कन्या के पितृगृह मे प्रौढ हो जाने का उल्लेख मिलता है। तैतिरीय आरण्यक में भी वड़ी आयु तक कन्याओं के अविवाहित रहने का उल्लेख हैं, यद्यपि छान्दोग्य उपनिपड़ में वाल-विवाह का सकेत मिलता है और वहाँ ऐसी कन्या को आतिकी कहा है। फिर भी सामान्यतया कन्या द्वारा स्वय पित के वरण के प्रसग ही ऋग्वेद से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य तक प्राप्त होते है।

वर द्वारा कन्या का पत्नी-रूप मे अगीकरण 'स्वकरण' कहलाता था। जो अपनी नहीं, थी उसे अपनी बनाने का नाम स्वकरण था। भाष्यकार ने कहा है कि यद्यपि 'स्वीकरण' गव्य इस अर्थ मे अधिक उपयुक्त है, तथापि तिद्धित का स्वमाव विचित्र है और यहाँ स्वकरण गव्य ही प्रयुक्त होता है। यह स्वकरण अन्य करणों से मिक्त था। यह कोरा स्वकरण नहीं था, अपितु पाणि-ग्रहणयुक्त स्वकरण था। पाणि-ग्रहण या विवाह को उपनयन भी कहते थे। इस अर्थ मे 'भार्यामुपयच्छते', भार्यामुपायत' या 'उपायक्त' प्रयोग होता था अन्यथा 'उपयच्छति' बोला जाता था। विवाह के लिए दारकमं शव्य का भी प्रयोग प्रचलित' था। पाणिग्रहण शव्य का विशेष अर्थ था। परिषेत्रहण द्वारा सम्पन्न होता था। पाणिग्रहण द्वारा सम्पन्न होता था। पाणिग्रहण द्वारा सम्पन्न होता था। पाणिग्रहण द्वारा स्वीकृत भार्या पाणिगृहीती होती थी, यह पाणिगृहीती का विशेष अर्थ था। विना विवाह के यो ही यदि किसी कार्यवश स्त्री का हाथ पकड लिया जाता, तो वह पाणिगृहीता कही जाती' थी। पाणिग्रहण की यह किया 'हस्तेकरण' या 'पाणीकरण' कहलाती थी। विवाह करके जाने को 'हस्तेकृत्य गत ' या 'पाणीकृत्य गत ' कहते थे।

भार्या—विवाह कुमारी का भी होता था और त्यक्त मर्त्तृका, त्यक्ता और विधवा का भी। जिसने प्रथम वार पित का वरण किया हो, ऐसी भार्या कौमारी कहलाती थी। ऐसी अपूर्वपित कुमारी का पित कौमार कहा जाता था। कौमारी भार्या और कौमार पित दोनों में कुमारत्व भार्या का ही देखा जाता था। पित का कुमार होना आवश्यक नहीं था। अन्यथा कौमारी भार्या का प्रस्तुत अर्थ न होकर कुमार पित की कुमारी पत्नी यह होता। सम्भवत , पाणिनि-काल में ऐसी वात नहीं थी। उस समय पित का कुमार होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए, कात्यायन को पाणिनि के 'कौमारापूर्ववचने' (४-२-१३) सूत्र में वर तथा कन्या दोनों पक्षों में कौमारत्व-प्रहण के लिए वात्तिक जोडना पड़ा, जिसे पतजिल ने ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लिया। पत्नी के कुमारीत्व का विशेष रूप से उल्लेख इस वात की ओर सकेत करता है कि इस समय ऐसे विवाह भी पाये जाते थे, जिनमें स्त्री-विवाह के समय कुमारी नहीं

१. क्षामानूरिव पित्रोः स चासती समानाच सदसस्त्वामिये भगम् ।—-ऋग्०, २-१७-७।

२. कुमारीषु कानीनीषु जारिणीषु च ये हिताः।—तैत्ति० आर०, १-२७।

३. छान्दो० उप०, १-१०-१।

४. भद्रा वधूर्भविति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्। - ऋग्०, १०-२७-१२।

५. १-३-५६, यु० ७०।

६. वही, काशिका।

७. १-२-१६ काशिका।

८. ४-१-५२, प्० ६४।

रहती थी। उसका कुमारीत्व पहले ही नष्ट हो चुकता है, ऐसी स्त्री त्यक्ता, त्यक्तभतृंका या विधवा हो सकती थी। पुरुषो के लिए विवाह-काल मे कुमार होना अनिवार्य न था। पतजलि ने उक्त सूत्र को अनावश्यक मानकर उसका खण्डन कर दिया है। तो भी दोनो रूपो मे स्त्री के कुमारी होने की बात पर उन्होंने किसी प्रकार का आक्षेप नही किया है। स्पष्ट है कि पत्रजलि-काल मे स्त्रियो की सामाजिक समानता पर उतना ध्यान नही दिया जाता था।

जनी और जन्या—नविवाहिता कन्या वघू या जनी कही जाती थी। जनी को उसके पित के पास ले जानेवाली या विवाह-बेला में उन दोनों की गाँठ वाँवनेवाली उसकी सहेलियों को जन्या कहते थे। जन्या बाब्द सज्ञावाचक था और परिवार में यह कार्य कौन लडिकयाँ करेगी, यह निश्चित रहता था। लडकी छोटी हो या वृद्ध हो जाय, परिवार में जन्या ही कहलाती थी। यह सम्बन्ध उसी प्रकार का था, जैसा आजकल 'सहवाल' (वर का छोटा भाई) का होता है। जन्या वघू की वहनें या वयस्याएँ होती थी।

जाया और पत्नी—जनी शब्द जननी का सिक्षप्त रूप था। 'सजाया जन्या' (४-४-८२) जननी को ही जनीभाव निपातन करता है। जनी शब्द में सन्तानोत्पादन का भाव निहित था। इसीलिए, पत्नी को जाया (जिसमें सन्तान उत्पन्न की जाय) कहते थे। जिसकी जाया युवती होती थी, उसे युवजानि कहते थे और वृद्ध पत्नीवाले को वृद्धजानि।' पत्नी को दार भी कहते थे। यह शब्द 'दृ' (विदारणार्थक) घातु से प्रेरणार्थ में वना है, जिसका अर्थ है विदारण करानेवाली। अथवा जिनके द्वारा विदारण किया जाय। पत्नी शब्द का व्यवहार सामान्य नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भाग लेनेवाली उसकी सहधींभणी को पत्नी कहते थे। जिन जातियों को यज्ञ का अधिकार नहीं था, जनमें भायीओं के लिए यदि पत्नी शब्द का व्यवहार होता था, तो साम्य के कारण ही। वृपल और तुपजक की जाया को 'पत्नी के समान' मानकर ही पत्नी कहा जाता था। वास्तव में पाणिनि और उनके पूर्वकाल में, जब कि यज्ञ का प्राधान्य था, द्विजातिमात्र को भार्यों के लिए पत्नी शब्द प्रयुक्त होता था और अस्न्यती के पति विसय्व 'या' विस्पट की पत्नी अरूच्यती इस कथन का अर्थ होता था, 'जिस यज्ञ का अधिकार विस्पट 'या' विस्पट की पत्नी अरूच्यती इस कथन का अर्थ होता था, 'जिस यज्ञ का अधिकार विस्पट को है, उसका फल भोगनेवाले विसप्ट अथवा 'जिस यज्ञ का अधिकार विसप्ट को है,

१. कौ तारापूर्ववचने कौसारापूर्ववचन इत्युसयतः स्त्रिया. अपूर्वत्वे। अपूर्वपति कुमारीमुपपन्नः कौसारो मर्सा। कुमार्यपूर्वपतिः पतिमुपपन्ना कौसारोभार्या।—४-२-१३, पू० १७१, ७२।

२. जनी वहन्ति जन्याः। जनीं बोढारो जन्याः, जनीमबाक्षु जन्या इति।—-४-४-८२। पुठ २८५।

३, ५-४१३४।

४. दारयन्ति इति दाराः, दोयंते तैर्दाराः---३-३-२०, पू० ३०१।

५. पत्युर्नोयज्ञसयोगे यज्ञसयोग इत्युच्यते सत्रेदं म सिव्यति इयमस्मयत्नो। अय तर्हि स्यात्? पत्नीसंयाज इति यत्र यज्ञसंयोगः।—एवमपि तुवजकस्य पत्नीति न सिद्ध्यति उपमाना-स्सिद्धम्। पत्नीव पत्नी ।— ४-१-३३, पृ० ५०, ५१।

उसका फल भोगनेवाली अरूचती'। इस 'पत्नी-सयाज' (यज-विशेष) के सम्वन्ध मे ही पत्नी शब्द का प्रयोग होता था। पतजलि-काल तक आते-आते पत्नी-सयाज की प्रया सामान्य घरो मे नष्ट हो गई, किन्तु पत्नी शब्द जो एक बार चल चुका था, चलता गया। वह दिजातियो तक सीमित न रहकर भार्या का सामान्यबोधक वन गया। पतजिल के सामने पाणिनि के समर्थन का प्रकृत था और श्रोतिय होने के कारण वे सूत्र से 'यज्ञसयोगे' शब्द को निकालना भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए, उन्होंने दूसरी युक्ति का सहारा लिया। पचमहायज्ञ उनके समय मे भी प्रचलित थे। इसलिए, उन्होंने कहा कि पत्नी शब्द जिस पति शब्द से बना है, उसका अर्थ भत्ती नहीं है। यह ऐश्वर्यवान अर्थ मे व्यवहृत दूसरा पति शब्द है। इसी से पत्नी शब्द वनता है। द्विजाति के प्रत्येक पूरव और स्त्री के लिए प्रतिदिन पचमहायक्षी का विधान है। उनके लिए प्रात -साय गृहस्य जिस चरु और पुरोडाश का निर्वाप करता है, उसका वह ईश्वर या स्वामी होता है। वह उसके फल का भी ईश्वर होता है। इस अर्थ में पुरुष को पति कह सकते हैं और स्त्री को पत्नी। किन्तु, इससे भी पूरी समस्या का समावान नहीं हो सका। शुद्रो की स्त्रियो के लिए भी पत्नी शब्द का प्रचलन हो चुका था। उसके लिए भाष्यकार ने कहा कि वहाँ उपमान से काम चल जायगा। वह शुद्ध पतनी न होते हुए भी पत्नी के समान होने के कारण औपचारिक अर्थ मे परनी कही जा सकती है। पाणिनि-काल से पतजिल-काल तक परनी कव्द का अर्थ-विकास समाज मे शनै -शनै होनेवाले परिवर्त्तनो पर अच्छा प्रकाश डालता है।

वहुविवाह—पुरुष एक साथ एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। ऐसे पुरुषों की पित्तयाँ परस्पर सपत्नी कहलाती थी। भाष्य में अप्ट भार्याओवाले पुरुष का उल्लेख है। स्त्री एक साथ एक से अविक पुरुषों से विवाह कर सकती थी या नहीं, इसका भाष्य में कोई उल्लेख नहीं है। पित का गौरव पत्नी की गौरव-वृद्धि में सहायक था। वीरपत्नी, दासपत्नी जैसे शब्द कमश पित के कारण पत्नी को प्राप्त होनेवाले गौरव और क्षुद्रता के वोधक थे। सपत्यादि गण में एक, वीर, दास शब्दों का उल्लेख है।

परनी के भरण-पोषण का भार पुरुष पर होता था। पोषित होने के कारण ही परनी की भार्या भी कहते थे। नवोढा भार्या को वघूटी और चिरण्टी कहते थे। ये शब्द भार्या की यौवन-सम्पन्नता को व्यक्त करते थे। इभ्य और आढ्य युवितयाँ आकर्षण का विशेष केन्द्र थी। प

१. ४-१-३३, पु० ५०, ५१।

२. तैष दोषः पतिशब्दोऽयमैश्वर्यवाची । सर्वेण च गृहस्येन पंचमहायज्ञा निर्वर्त्त्याः । यच्चा दः सायंप्रातर्होमचस्पुरोडाशासिर्वयित तस्यासवीष्टे । एवमिप तुषजकस्य पत्नीति न सिद्यति । उपमानात्सिद्धम् । पत्नीव ।—वही ।

<sup>3. 8-2-341</sup> 

४. ७-१-२१, पू० २६।

<sup>4. 8-8-341</sup> 

६. ६-३-२८, पृ० १८२।

७. ४-१-२०, वृ० ४४।

<sup>.</sup> ८. २-१-६९, पृ० ३२२।

पत्नी का धर्मे—पत्नी का धर्म पित को प्रसन्न रखना और उसकी काम-तृष्ति भी था। सन्तानोत्पत्ति-मात्र जो विवाह का उक्ष्य भारतीय सस्कृति का महत्त्वपूर्ण अग कहा जाता है, पतजिल काल मे आशिक रूप से ही सत्य था। भाष्यकार ने कहा है, 'बिद (कामपीडा) के कारण स्त्रियों मे प्रवृत्ति होती है। बेद-विगम (काम-कान्ति) जिस प्रकार गम्या मे हो सकती है, उसी प्रकार अगम्या मे। तो भी इस विषय मे नियम वनाया गया है कि कौन गम्या है और कौन अगम्या पुन्दर वस्त्रों से सिज्जित होकर पित को कामयमान स्त्री जिस प्रकार पित के सामने स्वय को विवृत्त (निरावरण) करती है, उसी प्रकार वाजिब के सम्मुख वाक् उपस्थित होतो है', इस प्रकार की उपमा भाष्यकार जैसे थोत्रिय ने नि सकोच दी है। 'पित के निमित्त शयन करना' जैसी उक्तियाँ सकोच का कारण नहीं थी। '

सौन्दयं नारी का महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता था। त्रित्रयाँ एतदयं सुन्दर आकर्षक वस्त्रो तथा आभूपणो का उपयोग करती थी। पति सौन्दयं का मूल्य समझता था। 'वरतनु' आदि सम्बोधन इसके प्रमाण हैं। भूषणो की चर्चा यथास्थान अन्यत्र हुई है। ऊपर अभित्पतम वर का उल्लेख भी हो चुका है। पति-पत्नी का पारस्परिक आकर्षण दाम्पत्य-जीवन का महत्त्व-पूर्ण अग था। कभी-कभी प्रेमी के हृदय पर अधिकार करने के लिए वशीकरण मत्रो का भी उपयोग होता, जिन्हें 'हृद्य' कहते थे। क्षणिका, ललाटिका, केशवेश तथा अन्य भूपणो और मण्डनो का खूब प्रचार था।

दिशिषू—अनेक वहनों में बढ़ी वहन का विवाह पहले किया जाता था। छोटी वहन का पहले विवाह होना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता था। जिसकी छोटी वहन का विवाह पहले हो जाता था, उसे 'दिविषू' कहते थे और उसके पति को दिविष्पति'। इससे स्पष्ट है कि समाज ऐसे मामलो पर कड़ी दृष्टि रखता था और जो अपबाद होते थे, उन्हें स्मरण रखा जाता था।

भार्या के सम्बोधन—वधू को सुमगली कहते थे। यह शब्द उसके प्रति सम्मान-भावना का परिचायक है। कन्यादान के साथ पिता द्वारा कन्या को कुछ द्रव्य या वस्त्रादि दिये जाते थे। इसे 'हरण' कहते थे। हरण धर्म्य माना जाता था।

विवाहित स्त्रियो को पति के नाम के आघार पर पुकारने की प्रया थी। पूतक्तु की स्त्री

१. सा० १, पृ० १८।

२. जायेव पत्ये उशतीसुवासाः तद्यया जायापत्ये कामयमाना सुवासा<sup>,</sup> स्वमात्मान विवर्णते ।----आ० १, पृ० ८।

३. १-४-३२, पृ० १६८।

<sup>8. 8-3-8</sup>C, 40 EQ1

**५. ४-४-९६**।

E. X-3-EU, X-8-X7, 3-7-8481

U. 4-2-891

८. ६-२-६५ टिप्पणी, पृ० २७१ (पूना - सस्करण)।

पूतकतायी, वृषाकिप की वृषाकिपायी, यान की मनायी या मनावी, गणक की गणकी, गोपालक की गोपालिका, महामात्र की महामात्री, प्रष्ठ और प्रचर नेता की प्रष्ठी और प्रचरी कहलाती यो। इसी प्रकार, उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायी या उपाध्यायानी, मातुल (मामा) की पत्नी मातुली या मातुलानी, आचार्य की पत्नी आचार्याणी और क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रिया या क्षत्रियाणी कहीं जाती थी। ये आख्याएँ केवल पति के नाम पर आश्रित थी। यह आवश्यक नहीं था कि आचार्याणी स्वय पढाती हो या क्षत्रियाणी स्वय क्षत्रिय हो। सूर्य की स्त्री को, देवता हो, तो सूर्या और मानुषी हो, तो सूरी (कुन्ती) कहते थे। यह इस वात का सूचक है कि विवाहोपरान्त कन्या पति के गुण-गौरव की सहभागिनी वन जाती थी। पति का कुल उसका कुल वन जाता था। सघवा होना वड़े भाग्य की वात मानी जाती थी। जिस स्त्री का पति जीवित होता था, उसे पतिवत्नी कहते थे। पतिवत्नी शब्द जीवद्मतृंकत्व का बोधक था।

यह आवश्यक नही था कि हर कन्या विवाह करे। इच्छानुसार कोई लड़की कुमारी रह सकती थी। ऐसी लडकी जबतक विवाह न करे, कन्या मानी जाती थी। समाज मे वृद्ध-कुमारियाँ और जरत्कुमारियाँ भी पाई जाती थी।

नैतिक दोष—माज्य में नैतिक पतन को सूचित करनेवाले उल्लेख भी कई स्थानो पर मिलते हैं। कन्याएँ विवाह के पूर्व भी गर्भवती हो जाती थी। उनकी सन्तान कानीन कहलाती थी। भाज्यकार ने कानीन शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यो तो यदि कन्या है, तो उसका अपत्य नहीं हो सकता और यदि अपत्य हो गया, तो कन्या कहाँ रही। कन्या और अपत्य ये दोनो परस्पर-विरोधी बाते है। अत., कन्यापुत्र को कानीन नहीं कह सकते। फिर भी, कन्या का कन्यात्व पुरुष के साथ विवाह और उसके साथ यौन सम्बन्ध होने पर समाप्त होता है। जिसका पुरुष के साथ विवाह होने के पूर्व हो जाता है, उसका कन्यात्व तो नष्ट नहीं होता, इसिलए कन्या या कान्या पुकारी जानेवाली, या कन्या मानी जानेवाली लडकी के अपत्य को कानीन कहना उचित ही है। जारमरा शब्द भी पचादिगण में आया है और भाष्यकार ने 'नन्त्यहिपचादिम्यो

१. ४-१-३६।

<sup>7. 8-8-301</sup> 

<sup>3. 8-2-361</sup> 

४. ४-१-४८, पू० ५६।

५. ४-१-४९ वा० ४-६-७, प० ६३।

E. 8-8-86, 90 ESI

७. ४-१-३२, प्० ४९।

C. E-7-941

९. कन्यायाः कनीन् च । इदं विश्रतिबिद्धम्—यदि च कन्या नापत्यमयापत्यं न कन्या । नैतद्विश्रतिबिद्धम्—कयम् ? कन्या शब्दोऽयं युंसामिन्सम्बन्धपूर्वके सम्प्रयोगे वर्त्तते । या चैदानीं श्रागिससम्बन्धात् पुंसा सह सम्प्रयोगे गच्छति तस्यां कन्या शब्दो वर्त्तत एव । कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतायाः सुदर्शनायाः यदपत्यं स कानीनः ।—४-१-११६, पृ० १४० ।

ल्युणिन्यच.' (२-१-१३४) नूत्र में उसके पचादिगण में पढ़ने का समर्थन किया है। जार पाँत से भिन्न गुप्त प्रेमी को कहते थे। माप्य की व्युत्पत्ति के अनुसार बुद्धापा छानेनाछे या वृद्धत्व की जोर छे जानेवाछे को जार कहते हैं।' जार को पाछने-पोसनेवाछी स्त्री जारभरा कही जाते छी। स्वाभाविक है कि जार की दृष्टि नरीर और सौन्दर्य के उपमोग की ओर रहती हो। ऐसी स्वित में अवाष्टिछत गर्भ रहना भी स्वाभाविक था। गर्भवित स्त्री को अन्तर्वत्ती कहते छे!' ब्लूचित गर्भ वहुश गिरा या छिपा दिये जाते थे। गर्भ को नष्ट कर देनेवाछी स्त्रियाँ पुत्रहती या पुत्रज्वामी कही जाती थी। परिवार को प्रतिप्ता की रक्षा के छिए वृद्धी स्त्रियाँ पी इस पाप ने सहापक हो जाती थी। ऐसी 'पुत्रवृत्रादिनी' स्त्रियाँ नी समाज में थी। सनाच इन्हें वृणा की दृष्टि ने देखता था। पाणिनि ने ऐसी स्त्रियों के प्रति समाज की आक्रोध-मावना का उल्लेख जिया है।' भाष्यकार के दिये हुए वैदिक उद्धरणों से इस पाप-परस्परा की गीत वैदिक काल तक मालून होंगी है।' साध्य में अण-हस्था का नी बार उल्लेख मिखता है।'

दासी—रोतियों की स्थित समान में अच्छी न थी। वे मालिकों की काम-मुंचातृष्ति का साथन वनती रहती थी। ऐसी दास-भायां को नंख्या बहुत थी। इनकी सनात,
जो दासेर कहलातों थीं, घर में पलती रहतों थी और वहीं सेवा-टहल करने लगतों थी। वे दानियाँ
रखेल वन जाती थीं। इनके अतिरिक्त यदा-कदा इस प्रकार के ऐसे अयमान उन्हें झेलने पड़ते थे,
जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समास स्थानियों के ऐसे
आचरण को गीहत मानता था। पतलिल ने इसे अशिष्ट व्यवहार कहा है। शिष्टता के नियमों से
बाह्यता व्यक्त करने के लिए ही इस प्रकार के सम्बन्ध में से मं यम् धानु को आत्मेनपद का विधान
किया गया था। संयच्छते का अर्थ है—दानपूर्वक उपयोग करना। माप्यकार ने इस प्रकार के
दासी या बृंपली के सम्बन्ध को व्यतिहार या किया-विनियम कहा है; क्योंकि दानी और कानुक
दोनों का इष्ट परस्पर एक दूसरे में मिद्ध होता था। किया वावन वन गई थी।

कुमारत्वादि में इस प्रकार की अवाठिकत घटनाओं की बाग्रजा के कारण ही समाज स्वस्य वैवाहिक जीवन को श्रेण्ठ मानता था। विवाह के लिए मनुष्य सम्पूर्ण सावन एकत्र करता या

१. ३-३-३०, पु० ३०११

२. ३-१-१३४, पू० १९७।

इ. ४-१-इर, मृ० ४९।

४. ८-४-४८, पू० ४९८।

५. ३-१-१०८, पृ० १८५।

६. महासाध्य शब्दकोष, पृ० ८४३, ४४।

७. २-१-१, पु० २३५।

८. ४-१-११४, यु० १३८१

९. १-३-५५, पृ० ६९।

१०. १-३-५५, पृ० ६९।

बीर तदयं जी-जान से परिश्रम करता था। बौर कुछ उपाय न मिला, तो भीख माँगकर ही चार पैसे जोड हेता था और घर वसाता था।

माता—स्त्री शब्द मातृत्व की बोर सकेत करता है। स्त्री शब्द 'स्त्यै' धातु से बना है, जिसका अर्थ है गर्भधारण करनेवाली। सबन मे पुमान् कर्ता और अधिकरण स्त्री मानी जाती थी। स्त्रीत्व की पूर्णता मातृत्व मे ही हो सकती है। पत्नीत्व और विवाह सब इसके साधन है। इसीलिए, स्त्री पुत्र की कामना किया करती है। माष्य मे प्रयुक्त पुत्रकाम्यति, पुत्रीयति, पुत्रीयति, पुत्रीयवित जादि शब्द इसी कथन की पुष्टि करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर बड़ा हुएं मनाया जाता था। भाष्य मे पुत्रोत्पत्ति के हुषं मे दश सहस्र गाये तक दान किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।

माता का सन्तान पर प्रभाव—मातू-रूप में स्त्री का महत्त्व पत्नी से वढकर था। सन्तान की अच्छाई या बुराई बहुत कुछ माता पर निर्भर रहती है, यह वात समाज में मान्य थी। इसीलिए, प्रशसा, निन्दा या किसी विशेष गुण-दोष की ओर घ्यान आकृष्ट करने के लिए सन्तान को प्राय माता के नाम पर पुकारा जाता था। माता अच्छी हुई, तो सन्तान सौभागिनेय काल्याणिनेय, भाद्रवाहेय, भाद्रमातुर या सामातुर कहलाती थी। माता की निन्दा प्रकट करने में कानीन, कौलटेय, कौलटेर, दास्या पुत्र, दासेर, काणेर वाद शब्दों का प्रयोग होता था। मातृ-सम्बन्धी किसी विशेष वात की ओर घ्यान आकृष्ट करने में हुँमातुर, त्रैमातुर, पण्मातुर, वैमात्रय, वैमात्रय, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमात्रय, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, काणेर किसी विशेष वात की ओर घ्यान आकृष्ट करने में हुँमातुर, त्रैमातुर, पण्मातुर, वैमात्रय, विमात्रय, विमात्रय, वैमात्रय, विमात्रय, विमात्यय, विमात्रय, विमात्यय, विमात्रय, विम

१. २-१-५१, पृ० ३०२।

२. अधिकरणसाधना लोके स्त्री। स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति। कर्तृसाधनश्च पुमान् सूते पुमानिति।—४-१-३, पृ० २०।

३. १-३-१, पू० १३ तया ६-१-१५८, पू० २०० तया ७-४-३५, पू० २३४ तथा ६-१-४, पू० १५।

४. यस्मिन् इशसहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददी।

ब्राह्मणेम्यः प्रियाख्येम्यः सायमुञ्छेन जीवति ।।—१-४-३, पृ० १३१ ।

<sup>4. 8-8-8261</sup> 

६. १-४-२, पृ० ११९ तथा ४-१-११४, पृ० १३८।

<sup>9. 8-8-8841</sup> 

८. ४-१-११६, पृ० १४०।

९. ४-१-१२७।

१०. ४-१-१३१।

११. ४-१-१२३।

१२. २-१-५२, पू० ३००।

१३. ४-१-११५1

१४. १-४-१२०, पृ० १४१।

वैववेय, सापत्न आदि शब्द आते थे। इस प्रकार, जो गुण-दोष या विशेषताएँ माता मे रहती थी, वे उसकी सन्तान के साथ भी परिजयात्मक रूप से जोड़ दी जाती थी। जनेक सम्बन्धों का निर्वारण स्त्रियों के सम्बन्ध से होता था। उदाहरणार्थ— मातृष्वसा, पितृष्वसा एव स्वता के नाम पर उनकी सन्तान पैतृष्वसीय, मातृष्वसीय और स्वसीय कही जाती थी। पिता का नाम न मालूम होने पर सन्तान माता के (गोत्र) के नाम से पुकारी जाती थी, किन्तु पिता का नाम म मालूम होना कुत्सा की बात थी। इसलिए, ऐसे नाम (गोत्र) से सन्तान का पुकारा जाना निन्दा का सूचक था। गार्गी (गोत्र) स्त्री की सन्तान गार्ग या गार्गिक कहलाती थी। इसी प्रकार, बातण्ड, ग्लीचुकायन आदि जाल्मबोवक नाम पड जाते थे।

वश्य—भाष्यकार के समय मे वश पिता के नाम पर चलता था। स्त्री वश्य नहीं मानी जाती थी। इसीलिए, पाणिनि ने स्त्री की युवसज्ञा का निपेच कर दिया है। पाणिनि ने सामान्यतया अपत्य नाम पिता के नाम पर ही आधृत माने हैं। स्त्रियों के नाम पर सन्तान के नाम विशेष कारणों से ही पडते थे। किन्तु, यह मत सर्वमान्य न था। कुछ विद्वान् माता और पिता दोनों को वश्य मानते थे और दोनों के नाम पर अपत्य-नाम स्वीकार करते थे।

पुत्र के बाद पुत्र होना प्रसन्नता की वात मानी जाती थी। ऐसे पुत्र को पुसानुज कहते थे। इसी प्रकार, कुलीन माता की चुणील एव सदाचारिणी पुत्री को कुलपुत्री या कुलदुहिता कहते थे। पुत्री रूप, नृण और क्षील मे बहुत कुछ माता के समान है। इसीलिए, कुलीनता को इतना महत्त्व दिया जाता था। पाणिनि ने दुष्कुल, कुल और महाकुल तीनो का पृथक् उल्लेख किया है। इनमे उत्पन्न सन्तान कमश कुलीन, महाकुलीन सीर दुष्कुलीन होती थी।

सामाजिक प्रतिष्ठा—पतजिल का युग स्त्रियो की सामाजिक प्रतिष्ठा के अमेक्षाकृत ह्रास का काल था। यद्यपि स्त्रियो मे अब भी आपिकाल और काशकृत्सन-प्रणीत ग्रन्यो की अध्ययन-

१, ६-३-३५, पृ० ३२३।

२. ४-१-१३४, पु० १४४।

३. ४-१-१३८।

<sup>8. 8-8-8831</sup> 

५. ४-१-१४७, पृ० १४५।

E. 8-8-8EZ, 8-8-8BI

७. न स्त्री वंश्या—अपरआह हावेव वंशो मातृवशः पितृवंशश्य ।—४-१-११४, पु० १४६, १४७।

८. ६-३-३, पृ० २९९।

९. ६-३-७०, वृ० ३४७।

१०. १-१-५७, पृ० ३६५।

११. ४-१-१३९।

१२. ४-१-१४१।

१३. ४-१-१४२।

शीला विद्यमान थी। कि. कालाप और वह वच शाखाओं में विद्यमाँ विद्यमान थी। कुमारियाँ वाल्यकाल से ही दीक्षा लेकर श्रमणा और प्रवर्णिता का जीवन विताती थी। कुछ कुमारी रहकर अध्यापिका का काम करती थी। कुछ धार्मिक सम्प्रदायो की श्रेष्ठ प्रचारिकाएँ स्त्रियाँ थी। इस प्रकार, स्त्रियों में उच्च शिक्षा का प्रचार अब भी था, तो भी वह वहत-कूछ ब्राह्मणों एव राजन्य-वर्ग तक सीमित रह गया था। स्त्रियो को आचार्या और उपाव्याया का पद भी प्राप्त होता था। ' उच्च परिवारों में पर्दें की प्रथा थी। राज-परिवार की स्त्रियाँ तो असूर्य-पञ्या' थी। वे सूर्य (पुल्लिंग) तक का मुख नहीं देख पाती थी। स्त्रियाँ समा में नहीं जाती थी। सभा-गृह मे सायुप्रथ को सम्य कहते थे, किन्तु स्त्री सभा मे सायु नही मानी जाती थी। यदि सभा का अर्थ श्रीअम्यकर शास्त्री के अनुसार यज-सभा को, जिसमे विद्वान् पुरुषो का ही जाने का अधिकार है," मान लिया जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी नष्ट होने लगी थी और यज्ञादि सभा मे उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। यदि सभा से तात्पर्य नगर-सभा या जाला से है, तो भी यह स्पष्ट है कि स्त्रियों का पुरुपों के साथ सार्वजनिक समारोहों मे भाग लेना अच्छा नही माना जाता था। इसीलिए तो भाष्यकार ने कहा है कि 'तत्र साध:' सूत्र स्त्री के सम्बन्ध मे प्रत्यय का विधान नहीं करता, क्योंकि स्त्री सभा में साध (मली) कैसे लग सकती है ? पाणिनि के 'प्रत्यभिवादे शृद्धे' (८-२-८३) सूत्र पर कात्यायन का वास्तिक और उसपर पतजिल का भाष्य इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि के वाद स्त्री की स्थिति गिरते-गिरते लगभग शूद्रों के समकक्ष आ गई थी। पाणिनि-काल में छोटों के द्वारा वड़ों को प्रणाम करने पर वडो की ओर से किये प्रत्यभिवाद में शुद्र के लिए प्लूत नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि यज्ञदत्त गुरु को प्रणाम करता, तो प्रत्यभिवाद मे गुरु कहता 'भो आयुष्मानेवि देवदत्ती ३'। इस वाक्य मे गुरु देवदत्त के अन्तिम स्वर को प्लुत वोलता, किन्तु यदि कोई शूद्र प्रणाम करता और उसका नाम देवदास होता, तो वही व्यक्ति आशीर्वाद देता—'भो आयुप्मानेधि तूपज्क'। तब तुषजक का अन्तिम स्वर छुप्त नहीं किया जाता था। पतजिल के समय में स्त्रियों को भी शूबों के साथ जोड़ दिया गया और शूबों के समान उनके प्रणाम के उत्तर मे भी प्लुंत नहीं किया जाने लगा। यदि गार्गी गुरु को प्रणाम करती, तो वह विना प्लूत के प्रत्यभिवाद करता--'भो आयुप्तती भव गागि'। इस प्रकार शूद्र, स्त्री और असूयक (अविनीत) इन तीनो का स्थान विष्टाचार की सामान्य मर्यादा मे भी निम्नकोटि का माना जाने लगा था। े स्त्रियो और पुरुषो

१. ४-१-१४, पु० ३६।

२. वही ।

<sup>3. 2-8-901</sup> 

४. ७-३-४५, पू० १९०।

५. ४-१-४९, वृ० ६३।

६. २-१-१, पु० २३२।

<sup>4. 8-9-84,</sup> go 801

C. 8-8-84, 90 801

९. ८-२-८३, पु० ३८७।

के प्रति नमस्कार-पद्धित में इसी कारण अन्तर कर दिया गया था। अपने से बडे पुरुषों के प्रति नमस्कार-निवेदन करते समय नमस्कारकर्ता अपने नामोल्लेख के साथ कहता था, 'अभिवादये देवदत्तीऽह भी 'और गुरुजन उत्तर देते थे आयुष्मानेषि देवदत्त हैं, किन्तु स्त्रियाँ नमस्कार करते समय न अपना नामोच्चार करती थी और न उन्हें नमस्कार करनेवाला अपना नामोच्चार करता था। आशीर्वाद देते समय स्त्रियाँ वाक्यान्त में प्लुति भी नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता था। भाष्यकार ने व्याकरण पढने का एक उद्देश्य यह भी वतलाया है कि नमस्कार के प्रत्यभिवाद में हम प्लुति करना जान जायेँ, अन्यथा छोटे सम्वन्धी वाहर से लौटकर हमें उसी प्रकार प्रणाम करने लग जायेंगे, जिस प्रकार स्त्रियों को केवल 'यह मैं आ गया' कह अभिवादन कर लेते हैं। '

राजनीतिक प्रतिष्ठा-यह सत्य है कि जनपदो या प्रदेश विशेष की निवासिनी नागरिका के रूप में स्त्रियों की पृथक स्थिति स्वीकार की जाती थी। महाभाष्य में जनपदी की सदस्याओं के रूप मे जनका पुरुषो से पृथक् अस्तित्व स्वीकार किया गया है। जदाहरणार्थ, अवन्ती, कुन्त, कुरु, शुरसेन, मद्र, दरत्, अम्बष्ठ, सौबीर, पचाल, विदेह, अग, वग, मगघ, भर्ग, करुप, केक्य, योघेय, शौभ्रेय, शौक्रेय आदि की नागरिक स्त्रियां क्रमश अवन्ती, कुन्ती, कुरु, शूरसेनी, मद्री, दरत्, आम्बष्ट्या, सौवीर्या, पाचाली, वैदेही, आगी, वागी, मागघी, भागीं, कारपी, कैकेयी, यौघेयी, शौभ्रेयी, और शौक्रेयी कही जाती थी। इसी प्रकार पर्शे, रक्षा, असुरी, काश्मीरी, साल्वी, ग्रावणेयी, वार्त्तेयी, वार्त्तेयी, त्रैगर्ती, भारती, औशीनरी बादि नाम सम्बद्ध प्रदेशो की स्त्रियो के लिए व्यहृत होते थे। इसी प्रकार गोत्रापत्यो मे भी बहुत्ववाचक स्त्री-पुरुषो मे भेद किया जाता था और स्त्री गोत्रापत्यो के लिए पृथक् शब्दो का व्यवहार था। उदाहरणार्थ-यस्क, लम्य, दुह्यु, गर्ग, विद, वत्स, अत्रि, भृगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अगिरस आदि गोत्रो की स्त्रियो (बहुवचन मे) के बोघक शब्दों में अपत्यार्थ प्रत्यय बना रहता था, किन्तु पुरुषों के बोघक शब्दों में प्रत्यय का लुक् (लोप) हो जाता था। इस प्रकार, यस्क के पुरुष गोत्रापत्य 'यस्का' कहलाते थे और स्त्रियाँ 'यास्त्र्य'। लम्या (लाभ्य) दुह्या (द्रोह्य), गर्गा (गार्य) विदा (वैद्य ), बत्सा (वात्स्य ), अत्रय (आत्रेय्य ), भृगव (भागेव्य ), कुत्सा (कौत्स्य ), वासिष्ठा (वासिष्ट्य), गोतमा (गौतम्य), अगिरसा (आगिरस्य) आदि अनेक अन्य गोत्रापत्यो मे यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था। प्राच्य गोत्रो यथा पन्नागार, मन्थरेषण, भरत गोत्रो यथा युधिष्ठिर, अर्जुन आदि गोत्रो मे यह अन्तर प्रचलित था। किन्तु, इस अन्तर का प्रभाव उनकी सामाजिक स्थिति पर नही था। नागरिक के रूप मे पृथक् परिगणित होने से उन्हें कीन-

१. अविद्वांसः प्रत्यिभवादे नाम्नो ये न प्लुति विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् ॥ अभिवादे-स्त्री वन्माभूम ।—आ० १, पृ० ६ ।

२. ४-१-१७६ तथा ४-१-१७७, १७८ तथा २-४-६२, पृ० ४९६।

३. २-४-६३ से ६६।

४. २-४-६६ काशिका।

से विशेष अधिकार प्राप्त होते थे या कौन-सी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, इसका उल्लेख भाष्य में कही नहीं मिलता। गोत्रापत्य के रूप में भी उनका पृथक् उल्लेख उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को वढाता नहीं मालूम होता। वास्तव में यह अन्तर केवल लिंगमेद के लिए किया जाता था। इस अन्तर का यदि अन्य कोई उद्देश्य हो सकता था, तो वह था स्त्रियों का पुरुषों से व्यवच्छेद करना, जिससे उनके हीनत्व की ही पुष्टि विशेष होती है। गोत्रापत्य के एकवचन और दिवचन के रूपों में तो यो भी कोई अन्तर नहीं किया जाता था। केवल वहुवचन का अन्तर लोक-व्यवहार के कारण था। इसमें इससे अधिक कुछ पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है।

आजीवन कुमारियाँ—'कुमार श्रमणादिभि.' (२-१-७०) सूत्र के श्रमणादि गण मे पिटत श्रमणा, प्रविज्ञता, कुलटा, गिमणी, तापसी, दासी, वन्यकी, अध्यापिका और पिछता शब्द पतालिकालीन नारी की वास्तविक स्थिति पर सुन्दर प्रकाण डालते हैं। कुछ नारियाँ शिक्षा, स्वाध्याय, वैराग्य और तप को सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देती थी। ये कुमारश्रमणा, कुमारप्रविज्ञता, कुमाराध्यापिका, कुमारग्रापिकी और कुमारपण्डिता देवियाँ समाज का गौरव थी। दूसरी ओर कुमारकुलटा, कुमारगिमणी स्त्रयाँ थी, जो इस वात को स्पष्ट करती हैं कि समाज मे कही-न-कही घुन अवस्य लग चुका था और उसके वैवाहिक नियमो मे ऐसे दोप आ चुके थे, जो समाज को चरित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। कुमारदासी और कुमारबन्धिकी स्त्रयाँ समाज के बनाद्य और घनहीन वर्ग के वैषम्य की ओर इगित करती है, जिसका दण्ड दुधमुँही निर्धंन वालिकाओं को भी भोगना पडता था।

गणिकाएँ—अनेक स्त्रियाँ गणिकाओ और निटयो का कार्य करती थी। गणिकाओ की सस्या इतनी अधिक थी कि उनके सघ वन गये थे। निटयो की प्रतिष्ठा इतनी कम यी कि रगस्थल में कोई भी उनसे प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकता था। वे सर्वभोग्या मानी जाने लगी थी।

१. गणिकाना समूहो गाणिक्यम् ।---४-२-४०, पृ० १७९ ।

२. नटानां स्त्रियोरङ्गगता यो यः पृच्छति कस्य यूय कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्याहुः ।---६-१२, पृ० १३।

### अघ्याय ६

## निवासी

निवास—निवास लोगों के रहने के स्थान को कहते थे। किसी व्यक्ति का निवास वह स्थान था, जहाँ वह उस समय रहता था, भले ही उसके पूर्वज वहाँ न रहे हो। पूर्वजों के निवास-स्थान का नाम अभिजन था। इस प्रकार, किसी का निवास और अभिजन एक ही स्थान हो सकता था। किन्तु, यदि कोई पूर्वजों के स्थान को छोडकर अन्यत्र रहने लगता, तो उसके निवास और अभिजन भिन्न-भिन्न स्थान होते थे।

आकार, अर्थात् महत्ता की दृष्टि से निवासो में अन्तर होता था। सामान्य निवास और विधिट निवास के लिए भी पृथक् नाम थे। निवास सामान्य शब्द था, जो जनपद से बाला तक के लिए प्रयुक्त होता था। निवास के नाम पर लोगो के नाम,पड जाते थे। सुघ्न जिसका निवास होता था, उसे सौधन कहते थे। इसी प्रकार जिसका अभिजन मथुरा होता, उसे माथुर कहते थे। व्यापक अर्थ में निवास देश का वाचक था और सकुचित अर्थ में घर का। घर के लिए भाष्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग मिलता है—

शाला—शाला बहुत छोटा एक छप्पर का घर होता था। हिन्दी मे इसका अपभ्रय रूप सार (पशु बाँघने का छाया हुआ स्थान) प्रचलित है। सामान्य अर्थ मे शाला शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए निश्चित घर होता था। जैसे, गाय-वैल बाँघने का स्थान गोशाला, बहुत-से दण्डघारियों के रहने का स्थान विष्डमती शाला और वहुत-से युवकों के रहने का स्थान बहुयूका शाला कहा जाता था। शुल्क वसूल करने के लिए बनाया गया छोटा-सा स्थान शुल्क शाला था, जिसके अधिकारी को शील्क-शालिक कहते थे। शाला सभा का भी पर्याय था। यह बात अशाला च' (२-४-२४) से ब्वनित होती है। सभा शब्द सघात और शाला दोनों का बोधक था और इस प्रकार शाला और सभा पर्याय थे। काश्विका ने इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण

१. निवसन्त्यस्मिन्निति निवासो देश उच्यते ।---४-३-८९ काशिका।

२. ४-३-८९, पृ० २४४।

३. ४-३-८९, ९०, पू० २४४।

४. २-४-२५।

<sup>4. 4-7-91, 90 8001</sup> 

६. ४-१-१३, ए० ३४।

७. ४-४-६९।

'अनाथसभा' दिया है और सभा का अर्थ कुटी माना है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि शाला छोटा घर होता था।

शाला अनाज सगृहीत और सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई खत्ती को भी कहते थे। भाष्यकार ने द्विहायना, त्रिहायना और उलूक-पक्षीशाला का उल्लेख किया है। शाला मे लोग रहते तो थे ही, अर्थात् वह घर की तो वाचक थी ही, विद्यालय की भी वोघक थी। इसीलिए, शालाप्रवेश के योग्य अवृष्ट वालक को शालीन कहते थे।

क्षय—िनवास का एक अन्य नाम था क्षय । क्षय शब्द क्षि (निवास) घातु से अधिकरणा-र्थक प्रत्यय होकर बना है। काशिकाकर ने क्षय शब्द के प्रयोग का सुन्दर उदाहरण भी दिया है—'क्षये जागृहि प्रपश्यन'। इससे क्षय शब्द का अर्थ गृह स्पष्ट है।

गृह—गृह ज्ञाला से वड़ा होता था। प्रत्येक परिवार के पास एक गृह होता था। माष्य के उल्लेखों से शाला और गृह में दो अन्तर मालूम होते हैं। प्रथम यह कि शाला गृह से छोटी या भिन्न प्रकार की होती थी, यद्यपि सर्वदा ऐसा नहीं होता था और द्वितीय यह कि गृह व्यक्तिगत निवास को कहते थे और शाला का स्वरूप अपेक्षाकृत सामाजिक था। 'देवदत्त का घर कौन-सा है ?' जैसे उल्लेख शाला के विषय में नहीं मिलते।' इसी प्रकार, 'देवदत्त के घर ऊँचे हैं आदि वाक्यों से जिस प्रकार घरों के दुम्जिला या तिमजिला होने का सकेत मिलता है, उस प्रकार शाला के विषय में ऐसे सकेत उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद (२-४२-३) आदि में गृह शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि गृह में एक-से अधिक कमरे होते थे। गृह को गेह भी कहते थे। गेह, कुटी और मठ पर्यायवाची थे। गेह या कुटी छोटे भी होते थे और वढ़े भी। प्राय कुटी शाला के समान ही एक छप्पर या कमरे की होती थी। कमरे का आकार कितना भी वड़ा हो सकता था। छोटे आकार की कुटी को कुटीर कहते थे।'

निकाय—निवास का एक भेद निकाय भी था। ' निकाय निवास-स्थान के अतिरिक्त सघ (प्राणिसमूह) का भी वाचक था। यथा, भिक्षुकनिकाय, ब्राह्मणनिकाय या वैयाकरण-निकाय। 'र निवास से भिन्न अर्थ मे निचेय शब्द का प्रयोगीहोता था। निकास से मिरुता-जुलता

१. ४-३-२३, २४ काशिका।

<sup>7. 4-7-9071</sup> 

३. ४-१-२७, पू० ४२।

४. ४-१-५५, पृ० ६९।

५. ६-३-३५, पृ० ३२२।

६. ५-२-२०, प्० ३७२।

७. ६-१-२०१ काशिका।

८. १-१-२६, पु० २१९।

९. ४-१-९२, पु० ११७।

१०. ३-३-४१।

११. ३-३-४२ काजिका।

एक दूसरा शब्द निकाय्य भी आवास के लिए प्रचलित था। इन दोनो शब्दो की निष्पत्ति पाणिनि ने निपातन द्वारा वतलाई है। निकाय और निकाय्य सघो के निवास-स्थान थे।

अगार—अगार गृह से वडा होता था। इसके कई खण्ड होते थे। एक ही अगार के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए उपयोग मे आते थे। अगार राजकीय भवन होते थे। वडे मन्दिरों के लिए अगार शब्द का प्रयोग हुआ है। अगार की देखभाल के लिए अगार शब्द का प्रयोग हुआ है। अगार की देखभाल के लिए अगिर नियुक्त किये जाते थे। देवागार, कोप्ठागार, भाण्डागार आदि के लिए नियुक्त अधिकारी देवागारिक कोष्ठागारिक और भाण्डागारिक आदि कहलाते थे।

निषद्या—निषद्या उस निवास को कहते थे, जहाँ यात्री आवश्यकतानुसार व्हरता था। निषद्या एक प्रकार की धर्मशाला या सराय होती थी।

विशिष्ट निवास—ं कुछ मकान केवल विशिष्ट व्यक्तियों के ही रहने या ठहरने के लिए निश्चित रहते थे। ये स्थान एकशालिक या ऐकशालिक कहलाते थे।

इस प्रकार, आकार-भेद से तथा कार्य-विशेष के लिए निश्चित रहने के कारण निवास के अनेक भेद हो गये थे। इनमे शाला, एकशालिक, गृह, गृह, कुटी, मठ, कुटीर, क्षय, निकाय, निकाय्य, निपद्या और अगार का उल्लेख भाष्य मे मिलता है।

प्रासाद और हम्यं—इनके अतिरिक्त वो प्रकार के निवास और थे—हम्यं तथा प्रासाद। हम्यं धनियों के घर को कहते थे। थे अपेक्षाकृत वह और सुन्दर होते थे। हम्यं एक से अधिक मिललों के और खूव ऊँचे होते थे। हम्यं में गृह तथा पास-पडोस की मूमि और पशुशाला के सिम्मिलत रहने का भाव था (वैदि० इण्डे०१-२३०)। प्रासाद राजभवन होते थे। भाष्यकार ने पाटिलपुत्र के प्रासादों की वार-वार चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि प्रासाद राजधानियों में वनाये गये वडे-वडे महलों को कहते थे। प्रासाद भी छोटे-वडे दोनों प्रकार के होते थे। कभी-कभी छोटे प्रासाद कूटी-से दिखाई पडते थे।

गृहिनर्माण-विधि—छोटे-छोटे घर या ज्ञालाएँ छप्पर से छाये जाते थे। छप्पर विशेष प्रकार के तृणों से वनते थे और छदि कहलाते थे। 'छादि के काम आनेवाले तृण छादिपेय कहे जाते थे। छदि में काण्डो (शरकाण्डो) का प्रयोग भी अधिक होता था। इसलिए, उसे काण्डीर भी कहते थे। दीवारे या भित्तियाँ मिट्टी और ईटो की वनती थी। पक्की और कच्ची दोनो प्रकार की

<sup>2. 3-2-236</sup> 

<sup>7. 8-8-1001</sup> 

<sup>3. 3-3-991</sup> 

४. ५-३-१०९।

५. १-३-४०, पृ० ६७।

इ. १-१-८, पु० १५७।

७. ३-१-१०, प० ४४।

८. ५-१-२, पृ० २९४।

९. आ० २, पू० ७६।

हैंटे भित्तिकर्म के लिए व्यवहार में आती थी। ईटों से बनी दीवार इंप्टकिवत और पक्की दीवार प्विचय्कित कही जाती थी। अञ्छे मकानों में नीचे पक्का फर्श वनाया जाता था। पक्के फर्श को 'कुट्टिमभूमि' कहते थे। मकानों के फर्श ऊँचे बनाये जाते थे, जिससे वर्षा का पानी उसके भीतर न भर जाय। ये ऊँचे फर्श वेदिका कहलाते थे। वेदिका या पुण्डरीक की विशेष वनावट मकानों की पहचान के भी काम आती थी। 'वतक्तवतू निष्ठा' (१-१-२६) सूत्र के भाष्य में कहा गया है दिवदत्त का घर कौन-सा है,' यह पूछने पर किसी ने उत्तर दिया, 'जहाँ कौ आ वैठा है', तो कौ ए के उड जाने पर या जो जाने पर घर भी खो जायगा, किन्तु दूरदर्शी उस अस्थिर चिह्न से कोई स्थिर चिह्न यया वेदिका या पुण्डरीक ग्रहण कर लेगा।

घर के कमरों में वायु तथा प्रकाश के लिए झँझरी या गवाक्ष वनाये जाते थे। घर के भीतर आँगन रहता था, जिसे अजिर कहते थे। में स्नान के लिए पृथक् स्थान निश्चित रहता था, जिसे प्रस्न कहते थे। सामान टाँगने के लिए दीवारों में लकड़ी की खूँटियाँ गाड़ दी जाती थी, जो शंकु कहलाती थी। घरों में दीपक रखने का स्थान भी बनाया जाता था, जो घर के भीतर ऐसे स्थान में होता था, जहाँ रखा हुआ दीपक सारे घर को प्रकाशित कर सके। दीपक मिट्टी के होते थे, जो हवा से वृक्ष जाते थे। भ

अगार वड़ा मकान होता था। इसे वेक्स भी कहते थे। श अगार के वाहरी कोठे को, जो गृहस्य के घर का एक भाग था, अवस्य कहते थे। इसमे आवस्य्य अगिन रखी जाती थी और उसमे रहनेवाला आवस्यिक कहलाता था। आवस्य यज्ञ या उत्सव पर्वों के अवसर पर अतिथियो, खासकर ब्राह्मण अतिथियो के स्वागतादि के लिए वनाया जाता था (अथर्व ९-६-३)। वैदिक इण्डेक्स मे इसे वर्मकाला का एक रूप माना है (भाग १, पृ० ६६)। अगार का ही एक भाग प्रघण या प्रघाण कहलाता था। अध्य द्वार के पास के कमरे होते थे, जिनमे प्राय अगार-रक्षक रहते थे। द्वार भवन का वाह्म मार्ग होता था। अगारो, हस्यों और प्रासादों के द्वार पर रक्षक

१. ६-३-६५ तथा १-१-७२, पृ० ४५५।

२. ४-४-२०, प्० २७५।

३. १-१-२६, पू० २१८, १९।

४. ७-४-४१, पू० २३५।

<sup>4. 7-8-48, 90 8901</sup> 

६. ३-३-५८, पू० ३०८।

७. ५-१-२, पू० २९८।

८. १-१-४९, पृ० २९८।

९. ८-२-५०, पृ० ३६८।

१०. १-१-४९, पु २९८।

**११. ५-४-४३** ▮

<sup>83. 8-8-081</sup> 

१३. ३-३-७९।

नियुक्त रहते थे, को दौबरिक कहलाते थे। काशिका ने द्वार को अभिनिष्क्रमण-किया का करण कहा है। द्वार कपाटों ने बन्द किये जाते थे, जिससे कीर घर मे प्रवेश न कर सकें। द्वार ने ही घर का नाम दुरोण पड़ा (वैदि० इण्डेक्स, १-२३०)। किवाड़ परिवि या पिलव द्वारा मीतर से उन्द कर लिये जाते थे। पिलव लोहे की छड़ या चटकानी होती थी। लैंह-खूंचला का व्यवहार द्वार बन्द करने में होना था। खूंखलाएँ पद्मुओं को बाँवने के मी काम आती थीं। इस नरह इन्द क्वाड़ों को भी तोड़-फोड़कर शक्तिशाली चोर मान्द्र-मत्ता निकाल ले जाते थे। इसीलिए, वे क्पाटक्त कहलाते थे।

मकानो के उपर (सबसे ऊपर) बटारी याबुर्जी बनाई वाती थी, जिसे आमलकी कहते थे। छत की दीवार के काने छज्जे बनाये जाते थे और उन्हें कलापूर्ण बुदाई या कारीगरी से मजाया जाता था। छन्जे 'बलमी' कहलाते थे। अलिन्द छपरो या छन्जो की उलाती को, जिसमे बरसान का पानी टपकता था, बलीक कहते थे।

मकानों मे पहलों के कपर बनाई हुई जन्म मंजिलें अट्टालिका कहलाती थीं। मकान में कपर का भाग भी अट्टालिका कहलाता था। इसी अनुकरण पर एक के कपर एक लगाई हुई गाँठ या बन्धन को अट्टालिका-बन्ध कहते थे। "

मनान बनाने की विद्या या कला को वास्तुकर्म, वास्तोप्पतीय या वास्तोष्पत्य कहते थे। इसका देवता वास्तोष्पति माना जाता या। वास्तुकर्म मैं सम्बद्ध वस्तु को वास्तव्य कहते थे।"

<sup>2.</sup> Y-Y-130 1

<sup>7. ¥-3-651</sup> 

<sup>3. 3-7-461</sup> 

४. ८-२-२२, यु० ३४५1

६. ६-२-७९ I

<sup>5. 3-7-481</sup> 

७. ६-२-८२, वृ० २७४।

८. वही।

९. ३-१-८७, वृ० १५५।

१०. इ-४-४१, पृ० ३६२।

११. ४-२-३२ तया ३-१-९६, पृ० १८०।

#### अध्याय ७

## ग्राम और नगर

सार्य-निवास—भाष्यकार ने आर्य-निवासो के ग्राम, घोप, नगर और सवाह ये नाम वताये हैं। घोप थोड़ी-सी झोपडियो का छोटा-सा गाँव होता था। इसमे एक प्रवान पुरुष और अन्य उसी के सवश या उससे छोटी स्थिति के लोग रहते थे। जैसे, गाग्यों का घोप, वात्स्यों का घोप या दाक्षिघोष। घोप मुख्यत गाय, भैस आदि पशु पालनेवालो की वस्ती होती थी। जिस स्थान में बाह्मण तथा कृषक अधिक रहते थे, उसे ग्राम कहते थे। प्राकार और परिखावाली वस्ती, जिसमे अलग-अलग जातियो के लोग अलग मुहल्लो मे रहते थे, नगर कहलाती थी। अधिक जनसख्या-वाले नगर को सवाह कहते थे। इस प्रकार, घोष और ग्राम वसावट की दृष्टि से समान थे तथा नगर और सवाह समान थे। देश ग्राम, नगर, जनपद और राष्ट्र इन चार मागो मे विभक्त था।

ग्राम और नगर में साम्य—ग्राम और नगर अनेक वातों में समान थे। इसिलए कई वार ग्राम और नगर में अन्तर नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थं, यदि कहा जाता कि ग्राम्य कुक्कुट और ग्राम्य गूकर का मास नहीं खाना चाहिए, तो लोग नागर गूकर और नागर कुक्कुट का भी मास नहीं खाते थे। इसी प्रकार, गाँव में अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ होता था कि नगर में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। यह बात सामान्य विधियों के विषय में थी, किन्तु वस्ती की दृष्टि से यदि ग्राम का उल्लेख होता, तो उसमें नगर नहीं गामिल माना जाता था। उदाहरणार्थं, यदि किसी से पूछा जाता कि आप कहाँ से आ रहे है, और यदि वह इसके उत्तर में कहता कि ग्राम से नहीं, तो मुतरा यह अर्थ समझ लिया जाता था कि नगर से आ रहा है। इसलिए ग्राम भिन्न था और नगर भिन्न। तात्विक अन्तर न होने पर भी सस्त्याय (रिवाज) विशेष के कारण ग्राम, षोष, नगर और सवाह ये भेद वन गये थे। भाष्य के यत से ग्राम कहने से नगर का मी ग्रहण होना चाहिए।

ग्रास-रचना-ग्राम शाला-समुदाय, अर्थात् घरो के समूह को कहते थे। गाँव जल गया,

१. कः पुनरार्यनिवासः ? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति ।---२-४-१०, पू० ४६५।

२. ४-३-१२७, पू० २५३।

<sup>3.</sup> ६-२-८५1

४. १-१-६३, पु० ४१४।

५. ५-३-७२, पृ० ४७०।

६. ७-३-१४, पू० १८०।

इसका अर्थ 'घर जल गये' माना जाता था। गाँव के सीमा-चिह्न पत्थर, खाई आदि भी ग्राम मे ही अन्तीनिविष्ट थे। गाँव मे प्रविष्ट हुआ, इसका अर्थ कि ग्राम के सीमासूचक चिह्नों के भीतर आना था। ग्राम कहने से ग्रामिनवासियों का भी बोध होता था। गाँव गया, गाँव आया का अर्थ गाँव मे रहनेवाले लोग गये या आये, ऐसा समझा जाता था। गाँव से सम्बद्ध अरण्य, स्थण्डल और सीमा-सूचक वस्तुएँ सब गाँव का अग मानी जाती थी। 'गाँव मिल गया' का अर्थ था कि गाँव की वस्ती, खेत, अरण्य, तट, नदी आदि सब मिल गये। इसीलिए, वे दो गाँव अनलार या पढ़ोसी माने जाते थे, जिनके अरण्य, खेत तथा सीमाएँ परस्पर जुडी रहती थी, मले ही उनके बीच मे नदी या पहाडी का व्यवधान हो। इस प्रकार के व्यवधान उनके आनन्तर्य मे वाधक नहीं माने जाते थे।'

प्राम एक मकान के भी होते थे और वहें भी। प्राय सभी जाति के लोग प्रामों में निवास करते थे। जिस गाँव में एक ही जाति या वर्ण की प्रमुखता होती थी, उसमें भी कम-से-कम लुहार, कुम्हार, वढई, नाई और घोवी ये पाँच कार (शिल्पी) अवश्य रहते थे। जिस जाति के लोग गाँव में अधिक रहते थे, उसी के नाम पर गाँव का नाम पड जाता था, जैसे 'ब्राह्मणप्राम'। गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। गाँव की सीमा से लगे हुए सीमा से वाहर या भीतर के घर अन्तर-गृह कहलाते थे। चण्डाल, मृतप आदि लोगों के थे घर होते थे। ये लोग नगरवाह्म होते थे। एक ही ग्राम में रहनेवाले समानग्रामिक कहलाते थे।

प्राम्य अरण्य—गाँव चारो ओर से अरण्यो से घिरे रहते ये। आम के वगीर्च न्योग्रोघो के समूह, शिरीष आदि के वृक्ष वस्ती के चारो ओर लगाये जाते थे। उनकी सीमाएँ या तो नदी से निश्चित की जाती थी या सीमा-वोधक चिह्न बनाये जाते थे। गिरि, कठिन (झाडियाँ), प्रस्तार, वन, जगल आदि से भी सीमा निश्चित की जाती थी।

प्राम-पानीय—गाँव के भीतर पानीय होते थे। सभी गाँवो मे पानी की व्यवस्था थी। एतदर्थ लोग कुएँ खोदते थे। भाष्यकार ने कहा है कि कृपखानक कूप खोदते समय भूल-मिट्टी

१. १-१-७, पृ० १५५।

२. एकशालो ग्रामः।—१-१-२१, पृ० २०१।

३. ब्राह्मणग्राम आनीयसामित्युच्यते तत्र चावरतः पन्त्रकारकोभवति ।—-१-१-४८, पृ० २९५।

४. १-१-३९, पृ० २४७।

५. १-१-३६, पृ० २३८ तथा वही, काशिका।

६. ४-३-६०, प्० २३७।

७ १-१-७, पृ० १५५।

८. १-१-५६ पू० ३४२।

<sup>9. 8-8-671</sup> 

१०. ७-३-२५।

११. ग्रामे ग्रामे पानीयम् ।---८-१-१, पृ० २५८।

से अवकीणं हो जाता है, किन्तु जब कुएँ में पानी आ जाता है, तब उस पानी से घूळ-मिट्टी तो घुछ ही जाती है, अन्य भी बहुत-सा लाभ 'होता है। कुओ के पास पशुओ के पीने के लिए पानी के हौज बनाये जाते थे, जो निपान कहलाते थे। 'आदिमयो के लिए भी प्याऊ बनाये जाते थे, जिन्हे प्रपा 'कहते थे। विपान को आहाव भी कहते थे; क्योंकि यही खडा होकर गाँव के पशु चरानेवाला आगवीन पशुओं को खोलने के लिए हाँक मारता था। 'कुएँ समय-समय पर साफ किये जाते थे। जो लोग यह काम करते थे, वे उदगाह कहलाते थे। इसी प्रकार कुओं से पानी ढोनेवालो को उदहार या उदकहार थीर जिस काँवर से वे पानी ढोते थे, उसे उदवीवय या उदकवीवय कहते थे। 'उदहार प्राय. कहार होते थे।

ग्राम-परिसर—गाँव के चारो ओर की भूमितीन भागों मे वंटी रहती थी-सीत्या, गोचर कौर ऊपर। सीत्याभूमि केदारखण्डों में विमक्त थी, जिसमें अन्न वीया जाता था। गोचर भूमि पशुओं के चरने के लिए नियत थी। विस्त्या भूमि को ऊपर कहते थे। गोचर भूमि में चरनेवाले ग्राम्य पशुसंघों का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है। "गाँव का वह क्षेत्र, जहाँ गाँव के पशु प्राय. वैठते थे या वैंघते थे, गोप्ठ कहलाता था। जहाँ एक बार गोप्ठ रहा हो, किन्तु वाद में उखड़ गया हो वह स्थान गोप्ठीन कहा जाता था। "गोप्ठ गाँव के वाहर पशुओं के वाड़े होते थे, जिनका स्थान आवश्यकतानुसार वदलता रहता था। जब एक स्थान आशितंगु या आशितंगवीन हो जाता था", तो गोपाल लोग दूसरे स्थान में गोप्ठ वना लेते थे। गाँव में सेवक और नायक भी होते थे और जिन गाँवों से वे चले जाते थे, उन्हें विसेचक और विनायक कहते थे।"

नगर-निर्माण---नगर शब्द मत्वर्थ (वाला) में नग शब्द के आगे र प्रत्यय होकर वना है, जिसका अर्थ है नग, अर्थात् वृक्षोवाला। " भाष्यकार ने पृथक् वास्तिक द्वारा नगर की ब्युत्पत्ति

१. कूपलानकः कूपलनन् मृदा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्तु सञ्जातासु तत एव तं गुणमासावयति येन सचदोयो निर्हण्यते । भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति ।—आ० १, प० २४।

<sup>2. 3-3-981</sup> 

३. ३-३-५८, पु० ३०८।

४. वही, ३-३-७४।

<sup>4. 4-3-401</sup> 

६. वही।

<sup>9. 8-8-981</sup> 

८. ३-३-११९, पु० ३१८।

९. ४-२-१०७, पु० ४१६।

१०. १-२-७३1

११. ५-२-१८, गोष्ठ शब्देन सिन्नहितगोसमूहो देश उच्यते (का०)।

१२. ५-४-६ काशिका।

१३. १-४-६०, पु० १९१।

१४. ५-२-१०७, पु० ४१६ ।

प्रतिपादित की है। अन्यत्र भी उन्होंने नगर को वनस्पतियो से युक्त कहा है। भाष्यकार के इन कथनो से तत्का जीन नगर वसाने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। नगर ऐसे ही स्थानो पर वसाये जाते थे, जहाँ जल की पूरी सुविवा हो, हरी-भरी उपजाऊ भूमि हो और जहाँ वनस्पतियो का आधिक्य हो। ऐसे स्थान मे नगरकार लोग सर्वप्रथम नगर-सीमा निश्चित करते थे। भाष्य मे नगरकार शब्द का वार-वार उल्लेख नगर-निर्माण-कला का उत्कर्ष सुचित करता है। नगर-निर्माण करने वाले यात्रियो का विभेप वर्ग इस कार्य के लिए उत्तरदायो होता था। थे लोग पहले परिखा और प्राकार तैयार करते थे। एतदर्थ उपयुक्त भूमि का चुनाव करना पड़ता था। परिखा (चतुर्दिक् खाई) के योग्य भूमि पारिखेयी कही जाती थी। परिखा-युक्त नगर को पारिख और उसमे होने वाली वस्सु को पारिखोय कहते थे। प

नगर-प्राकार—नगर की दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु थी उसके प्राकार। परिला और प्राकार वाह्य आक्रमणो से नगर की रक्षा के लिए बनाये जाते थे। पतजलि ने जहाँ अनेक महत्व-पूर्ण नगरो का उल्लेख (प्राकार के लिए भी पहले से ही उचित भूमि और मजबूत ईंटो का चुनाव कर लिया जाता था) किया है, वहाँ वे उनके प्राकारो का उल्लेख करना नहीं भूले हैं। पाटलिपुत्र और सुक्त के प्राकारों का विशेषत , तथा अन्य नगरों के प्राकारों का सामान्यत उल्लेख उन्होंने किया है। प्राकार इतने ऊँचे और चौड़े वनते थे कि उनके ऊपर से आवागमन की व्यवस्था रहती थी। प्राकार ईटो से वनाये जाते थे। ध

नगर-प्रसाद—प्रासाद नगर की तीसरी विशेषता थी। प्रासाद महलो की कहते थे, जो उच्च घरों से भिन्न होते थे। उच्चता, विस्तार और रचना सभी दृष्टियों से ये अधिक महत्ववाली थे। इनसे नगर का गौरव बढता था। इसीलिए, भाष्य मे श्रुडन कीर पाटलिपुत्र के प्रासादों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। प्राकार सम्पूर्ण नगर की वस्तु थी, किन्तु प्रासाद व्यक्तिगत सम्पति, थे। प्रासादवासी लोगों का सामाजिक महत्त्व अधिक था। प्रासादवासी लगरी मजिलों में रहते थे।

१. १-१-५१, मृ० ५५१।

२. १-१-३९, पृ० २४७।

३. ५-१-१७।

४. १-१-५८, पृ० ३८०।

५. ५-१-१६। प्राकार आसामिक्टकानां स्यात् प्राकारीया इव्टकाः प्राकारीयो देशः।— वही, काशिका ।

६. ४-३-१३४, पू० २५८ तथा ४-३-६६, पू० २३९।

७. ४-३-३९, पू० २३३।

८. ६-३-१२२, पृ० ३६४।

९. ५-३-१००।

१०. ४-३-३९, पृ० २३३।

११. ४-३-१३४, पू० २५८।

१२. ५-१-१३, पृ० ३०४।

सामान्य गृहवाले नीचे भूमि पर रहते थे। भाष्यकार ने इन्हे कमश प्रासादवासी और भूमि-वासी कहा है। कुछ लोग उभयवासी भी होते थे। इनके पास प्रासाद भी थे और सामान्य गृह भी। ' प्रासाद मे कई मिजिलें होती थी। उनकी उच्चता भी ध्यान आकृष्ट करती थी। प्रासाद पर चढकर देखने का अर्थ था केंचे चढकर देखना। 'इसीलिए, गृहों के प्रवेश-संस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले अनुप्रवचन (मत्र) गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे, किन्तु प्रासाद के प्रवेश से सम्बन्ध रखनेवाले प्रासादारोहणीय। 'प्रवेश और आरोहण शब्द इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हैं।

नगर, प्राकार और प्रासाद इन तीनो शब्दो के लिए पतजिल को स्वतन्त्र वार्तिको का निर्माण करना पढा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पाणिनि और कात्यायन के समय तक ये शब्द अविक प्रचलित न थे। प्रसाद और प्रकार से प्रासाद और प्राकार का भेद भाष्यकार ने इन्हे कृत्रिम कहकर स्पष्ट किया है।

प्रासादों के अतिरिक्त नगर में राजकीय निवास, राजसभा, इनसभा, कोष्ठागार, भाण्डागार आदि राजकीय अगार, शुल्कादि की शालाएँ, शुण्डागार, प्रपा या पानागार तथा आपण , प्रेक्षागृह अदि होते थे। आगारों का दायित्व उनमे नियुक्त अधिकारियों पर होता था। शुल्क-शालाओं और पानागारों की व्यवस्था के लिए भी राजकीय कर्मचारी रहते थे।

नगर भाग—नगर के दो भाग होते थे—अन्तर और वाह्य । साधारण नागरिक 'पुर' के अन्तर भाग मे रहते थे।<sup>१३</sup> चण्डालादि की वस्ती वाह्य भाग मे होती थी।<sup>१३</sup>

१. १-१-८, पू० १५७।

२. २-३-२८, पृ० ४२५।

३. ५-१-१११, पु० ३४५।

४. ६-३-१२२, प् ० ३६४।

<sup>4. 7-8-731</sup> 

E. 8-8-601

U. 8-8-E91

८. २-१-१, पू० २२८।

९. ४-२-१०४, पूर २०८।

<sup>20. 8-2-601</sup> 

<sup>28. 8-8-400</sup> F

१२. १-१-३६, पू० २३८ तथा काशिका।

१३. वही ।

<sup>े</sup> १४. ५-१-६ पू० २९८।

को काटते ये और इस प्रकार द्विपय, त्रिपय और चतुष्पय वनते थे। भाष्यकार ने दोवंकेशी तया बहुत दवानोवाली रथ्याओं का जिक्ष किया है।

नगर-द्वार—प्रत्येक नगर मे चार मुख्य द्वार होते थे, जिनपर द्वारपाल नियुक्त रहते थे।'
ये द्वारपाल आवागमन पर नियन्त्रण रखते थे तथा निविचत नियमों के अनुसार द्वार-कपाट वद करते थे। द्वारों के नाम रखने का भी नियम था। नगर का द्वार जिस प्रमुख नगर की शोर जुलता था, जसी के आधार पर जसका नाम रखा जाता था। जदाहरणार्थ, यदि कान्यकुळ नगर का द्वार मयुरा की ओर होता, तो जसे मायुर द्वार कहते थे। इसी प्रकार स्नौध्न या पाटलिपुत्रक द्वार थे। इन द्वारों से होकर प्रसिद्ध नगरों को जानेवाले मार्ग का नाम भी गन्तव्य नगर के नाम पर पड जाता है। जदाहरणार्थ, कान्यकुळ्ज से सूब्न या मयुरा जानेवाला मार्ग क्षीष्म या मायुर कहा जाता था।' माध्यकार ने इस प्रसग मे 'अभिनिष्कामित द्वारम्' (४-३-८६) सूत्र में 'अभिनिष्कामित' शब्द पर आपित करते द्वुए कहा है कि सूत्र में 'अभिनिष्कामित' शब्द पर आपित करते द्वुए कहा है कि सूत्र में 'अभिनिष्कामित' शब्द का प्रयोग ठीक नही है, क्योंकि अचेतन द्वार निष्क्रमण नही कर सकता। जाने-आने की किया तो चेतन पर ही अवलिन्दा रहती है। इसलिए, 'अभिनिष्क्रमण द्वारम्' कहना अधिक ठीक होता। काणिका ने कहा है कि द्वार अभिनिष्क्रमण-किया का करण होता है। जसकी स्वातन्त्र्य से विवक्षा की गई है। पतंजिल ने जक्त आपित का जत्तर स्वय ही दे दिया है कि अचेतनों मे चेतनावालों के समान उपचार देखा जाता है। जैसे घर का कोना वाहर निकल आया है या घर का कोना भीतर धैन गया है। इसी प्रकार, यह द्वार मथुरा के सामने निकलता है आदि प्रयोग ठीक हैं।'

भाष्यकार ने ऐसे अनेक मार्गों का उल्लेख किया है, जो एक नगर से दूसरे नगर को जाते थे! सुघ्न, साकेत, मधुरा और पाटलिपुत्र जोनेवाले मार्ग वह नगरों से सम्बद्ध थे।

परिखा, प्राकार और द्वार नगर की प्रतिरक्षा के प्रमुख सावन थे। आक्रमणकारी प्राकार तोडकर ही नगर पर अधिकार कर सकता था।

गन्धर्वनगर-भाष्यकार ने इन नगरों से भिन्न जादू-से प्रतीत होनेवाले उन गन्धर्वनगरों की भी चर्चा की है, जो दूर से तो दिखाई देते हैं, किन्तु पास जाने पर हाथ नहीं छगते।

१. २-३-५०, पूर ४७६।

२. ४-१-५४, प्० ६६ तया ४-१-१३, प्० ३४।

इ. ३-२-१, पृ० २०१।

<sup>¥, ¥-3-641</sup> 

<sup>4. 8-3-641</sup> 

६. ४-३-८६, पु० २४३।

७. १-३-२५, वृत ६४।

८. बाह्वादिगण, ४-१-९६।

९. ४-१-१३, पृ० १८।

#### अघ्याय ८ .

# गृह-सामग्री

सामान्य ग्रामीण घरो मे रहनेवाली दैनिक उपयोग की वस्तुओ का उल्लेख भाष्य मे मिलता है। इनमे क्यन-सामग्री, पात्र तथा घरेलू काम के हथियार आदि हैं।

शयन-सामग्री—शयन-सामग्री मे विष्टर विछीने या आसन के लिए प्रयुक्त होता था। विष्टर के अग कौन थे, इस वात का पता भाष्य से नहीं चलता। छोटी खाटे, जिन्हें मचा या मचक कहते थे, वालकों के सोने-सुलाने के काम आती थी। इन पर पड़े वालक खिलखिलाया करते थे। खट्वा (खाट) पुरुपों के सोने के काम आती थी। इसे सच्या भी कहते थे। खट्या सज्ञा शब्द था, जो खाट के लिए ही प्रयुक्त होता था, हर शयन के लिए नहीं। यह मच से बड़ी होती थी। सम्भव है, मच पालने को भी कहते हो। अपढ लोग भूल से मच को मज भी कह जाते थे। खट्वा की चर्चा भाष्य मे वार-बार आई है। भाष्य मे खट्वा से वस्तुओं के खरीदने का भी पता चलता है। किसी-किसी परिवार में बहुत खाटे होती थी। उसे खट्वाढक कहते थे। खट्वा शयन के साधनों से एक थी। सामान्यतया लेटने के आधार को शयन और वैटने के आधार को शासन कहते थे। जिसके पास खट्वा नहीं होती थी, वह घास-फूस भूमि पर विछाकर सो जाता था। "

बैठने के साघनों में द्विपदिका और त्रिपदिका घरों में रहती थी। " ये दो और तीन पॉव की रुकड़ी की तिपाई-जैसी वस्तुएँ थी।

<sup>8. 6-3-931</sup> 

२. आ० १, पृ० ३२।

३. मञ्च हसन्ति ।--४-१-४८, पृ० ५९ ।

<sup>&#</sup>x27; X. 3-3-991

५. बा० १, पृ० ३२।

६. बा० १, पु० ३४।

७. ४-१-३, वृ० २६।

८. सा० १, पृ० ३६।

९. २-३-२८, पृ० ४२५।

१०. ३-२-११०, पृ० २४५।

११. १-१-५७, पृ० ३५२।

खट्ना को पर्यंक या पत्यक और श्रय्या भी कहते थे। आसन्दी या आरामकुर्सी का भी व्यवहार होता था। यह प्रतिष्ठित छोगो का आसन था। छँगडे या अपाहिज छोग पर्यं के सहारे चछते थे। इन्हें पर्यिक कहते थे। पर्यं वैसाखी तथा पिहयेदार 'कुर्सी दोनो को कहते थे।

पात्र—वैनिक व्यवहार के पात्रों में घट, घटी, कुम्म, कलश, कलशी, कुम्मी, महाकुम्म, करक और कमण्डलु जलपात्र थे। घटी छोटे लोटे के बरावर का मिट्टी या घातु का पात्र था। यज्ञादि में वेदी के पास अनेक घाटियों में जल भरकर रखा जाता था। घट उससे वढा था और सामान्यत मिट्टी का बनता था। कलशी घटी के आकार की होती थी। कुम्म घट से भी बडा होता था। कुम्मी मलैया या मिट्टी की छोटी-सी मटकी थी। महाकुम्म, करसी के आकार का होता था, जिससे एक मन तक बस्तु समा सकती थी। कुलाल ये सब पात्र बनाते थे। जिसे घट की आवश्यकता होती थी, वह कुम्मकार के पास जाकर आवश्यकतानुसार बनवा लेता था। घटी और घटिका समान थी। इन्हें भी कुम्हार बनाते थे। कमण्डलु बडे लोटे के आकार का बहाचारियों का जलपात्र था। सामान्य लोटे को करक कहते थे। धा आत्र प्राच प्रमण्डलुपाणि होते थे।

स्थाली (बटलोई) ओदन या सूप बनाने के काम आती थी। <sup>११</sup> पिठर थाली या छोटी थाली के आकार का (बेला या कटोरा) था। <sup>११</sup> पिठर काँसे का बनता था, जो वाद्य के समान बजाने के काम भी आता था। <sup>१४</sup> स्थाली के विभिन्न आकार थे। मिन्न-मिन्न परिमाण के तन्तुलो के पकाने के लिए अलग-अलग स्थालियाँ रहती थी, जिनके नाम उनकी पकाने की योग्यता के आधार पर पढ जाते थे। जैसे, एक द्रोण चावल पकाने की योग्यता रखनेवाली स्थाली द्रौणी या द्रौणिकी कहलाती थी। इसी प्रकार पात्रीणा, आढकीना, आचितीना, ह्याढिककी, द्विकुलिजीना आदि स्थालियाँ थी। <sup>१५</sup>

१. ८-२-२२, पू० ३४५।

२. ८-२-१२, पृ० ३३७।

३, ४-४-९, पृ० २७४ तथा ४-४-१०।

४. आ० १, पू० ५ तथा ३-२-९, पू० २११।

५. आ० १, पू० १७।

६. ४-३-५६।

७. ३-१-९२, पृ० १६७।

८. बा॰ १, पृ० १७।

९. आ० १, पु० १६।

१०, १-४-२, पृ० ११९ तथा २-३३-२१, पू० ४२३।

११. ८-२-८४, पूर ३९०।

१२. २-१-३६, पू० २६४।

१३, १-४-१०१, पु० २०८।

१४, ४-४-५५, पूर २८०।

१५. ५-१-५२ से ५५, पूर ३२५।

स्थाली के समान उखा या कटाह भी पकाने का पात्र था और उसके नाम भी स्थाली के समान प्रास्थिक आदि, पकाने की योग्यता के आवार पर होते थे।

इनके अतिरिक्त कुण्डिका या कुण्डी, अमत्र, कस या कसपात्री या कास्यपात्री, कपाल, शराव आदि नित्य व्यवहार के पात्र थे। कुण्डी (कुँडी) पत्थर या लकड़ी की होती थी। वधे वडे भेद से इनके अनेक आकार थे। नाद को भी कुण्डिका कहते थे। यह मिट्टी की वनती थी। भाष्य में कुण्डिका से पानी टपकने का उल्लेख है। अमत्र कठौती या उसी प्रकार का अन्य पात्र था, जिसमे भात आदि परोसा जाता था। \* कस कटोरी था कटोरा था, जो कॉसे या ताँवे का बनता था। कस दूध-भात खाने के काम आता था। यह भी भिन्न-भिन्न आकारो का वनता था। लौह-कस (ताँवे का कटोरा) इतना चमकता था कि वेरो की टोकरी (वदर-पिटक) के वीच रख देने पर ऐसा प्रतीत होता कि उसमे वेर भरे हुए है। कस-पात्रो का प्रचार सम्पन्न घरों में ही विशेष था और यह गौरव की वात मानी जाती थी। कपाल कस से बड़े आकार के होते थे। कराव प्याले के आकार के होते थे। शराव और कपाल मिट्टी के बने होते थे। शरावो का प्रचार अपेक्षाकृत अधिक था। भिट्टी के पात्र पुराने होने पर बदल दिये जाते थे। नई कुण्डी और नई घटी का महत्त्व विशेष था। " काशिकाकार ने 'भक्ताल्यास्तदर्थेप्' (६-२-७१) सूत्र के भाष्य मे भिक्षा-कस, श्राणा-कस और भाजी-कस शब्दों का उल्लेख किया है। कस जिस वस्तु के लिए व्यवहार में आते थे, उसी के आधार पर उनके नाम पड़ जाते थे। ऋग्वेद मे भी अमत्र का उल्लेख है। वह सोमपात्र के रूप में प्रयुक्त होता था। 🖰 उला लाख वस्तुओं के तलने के काम आती थी। यह कढाई का प्राचीन रूप था। ऋग्वेद के यज्ञ-प्रसगों मे इसका वर्णन है और वहाँ वह मृण्मयी वतलाई गई है। १९

पेषणादि-सायन—भोजन से सम्बद्ध वस्तुओं में शूर्य और तितज (चालनी) अन्न को साफ करने के काम आते थे। " उलूबल अन्न को कूटने के काम आता था। मूसल इस काम में उसका

१. ४-२-१७ तया ५-१-५२।

२. ४-१-४२ काशिका।

३. ३-१-८७, पु० १५५ तथा आ० १, पु० १६।

४. ४-१-४२ काशिका।

<sup>4.</sup> १-३-१, पु० १४।

६. १-२-३०, पृ० ५०३।

७. ८-२-३, पृ० ३१७।

८. आ० १, पृ० १९।

९. ४-२-१४ काशिका।

१०. १-१-४४, पृ० २५९।

११. ३-३-२०, पृ० २९९ तया आ० १, पृ० ८।

१२. २-१-३६, पृ० २८८ तथा १-१-५०, पृ० ३०७।

१३. आ० १-१६२-१३, १४; तैसि० सं० ४-१-६-३ तया वाजस० सं०, ११-५९।

साथी था। तिलपीडनी प्रत्येक घर मे नहीं होती थी। तेली के घर मे होती थी, तथापि उसका महत्त्व प्रत्येक परिवार के लिए था।

जब्दन्यन-साधन—उदकोदचन, उदक (तेल ऊपर निकालने का साधन) कुएँ से पानी खीचने की रस्सी, अश्मा (पीसने की सिल) और दृषद् (चनकी) ये गृहोपयोगी वस्तुएँ प्राय सभी घरों मे थी। उदक पीपे मे से तेल निकालने के लिए था। उदकोदचन घातु-पात्र था, जिससे घडे मे से पानी निकालते थे। ऐतरेय ब्राह्मण मे तथा शतपथ-ब्राह्मण मे उदचन शब्द पानी खीचने की बाल्टी के अर्थ मे मिलता है। रस्सी को भाष्यकार ने पाणिसर्ग्या कहा है। यह दुलडी या तिलडी बनाई जाती थी। रज्जु के बनाने या बटने को 'वत्तंन' कहते थे। वटने के बाद रज्जु काष्ट-स्तम्भ मे रगडकर चिकनी की जाती थी और तब बह सघुष्ट या सघुपित हो जाती थी। इसके बाद दुवारा ऐठकर वह तिलडी की जाती थी 'और तब उससे पानी खीचा जाता था। अश्मा (सिल) और दृपद् (चक्की) ये दोनो पीसने के काम आते थे। दही मथने की मटकी तथा रई (मन्य) भी प्राय घरों मे रहते थे।

छिदा-साधन—असि, "परशु," दात्र, "इघ्म-प्रवश्चन, "पलाश-शातन "(हँसिया), आख, आखर, आखिनिक "या आखिनिक वक, वाशी, "वृक्षादन " और शकुला स्तान व्यवहार के औजार थे। असि और परशु काटने के काम आते थे। दात्र (गडासी) को कहते थे। इघ्म-प्रवश्चन कुल्हाडी का नाम था, जो लकडी काटने के काम आती थी। पलाश-शातन पेडो से पत्ते छाँटने के

१. आ० २-१४-१।

२. ३-३-१२३, प्० ३१८।

३. ऐत० झा० ७-३२ तथा शत० बा० ४-३-५-२१।

४. ३-१-१२४, पू० १९२।

५. १-१-४४, पू० २७५।

६. ५-१-११९, पृ० ३५५ तथा १-३-२८, पृ० ६५।

७. १-३-१, पु० ८।

८. ४-३-२५, पृ० २३०।

९. ५-१-११०।

१०. १-४-१, पृ० १०९, ११०।

११. २-१-२, पृ० २६४।

१२. २-१-३२, पृ० २८५।

१३. २-२-८, पू० ३४२।

१४. वही।

१५. ३-३-१२५, पु० ३१९।

१६. ४-१-३, पृ० १८।

१७. वही।

१८. २-१-१, पू० २२७।

काम आता था। आख या आखर फावडे को कहते थे। खोदने मे इसका प्रयोग होता था। वृक्षादन कुल्हाडी का दूसरा नाम था। वाशी या कुल्हाडी और वृक्षादन एक ही औजार का नाम था। शकुला सरौते को कहते थे, जो सुपारी आदि काटने के काम आता होगा।

भरनी और कोठे—पदार्थों को रखने के लिए जिन पात्रों का व्यवहार होता था, उनमे पृतघट और तैलघट भोजन से सम्बन्ध रखते थे। ये अन्य घटो से मिन्न थे और केवल घृत तथा तैल रखने के ही काम आते थे। घी या तेल निकाल लेने पर भी उनकी घृतघट या तैलघट संज्ञा अक्षणण रहती थी। ये घट कभी-कभी घी और तेल खर्च हो जाने पर अग्नि मे तपाये जाते थे और तृण की कूची से मलकर साफ भी किये जाते थे, जिससे उनमे रखे गये घृत या तेल खराव नही होते थे। कुतु ज्वप चमडे की कुण्पी होती थी, जो तैलादि रखने के काम आती थी। कुतू कुतुप से वडी होती थी। कुतू आवपन थी। उसमे भरकर अन्न बोया जाता था। उष्ट्रिका भी आवपन-पान था। सम्भवत, अपर का भाग (गरदन) ऊँट के समान लम्बा होने के कारण इसका नाम उष्ट्रिका पडा था। दृति (मशक) चमडे की थैली के रूप मे व्यवहृत होती थी। दृति मे भरी हुई वस्तु, दार्तेय कहलाती थी। अस्त्रा, अस्त्रिका या भरत्रका चमडे की बनी मशक-जैसी वस्तु थी, जो पदार्थ भरने के काम आती थी। अल्हार की चोरियाँ थी, जो प्राय घरों मे रहती थी और अनाज भरने के काम आती थी। गोणी का प्रचलन आज भी ग्रामो मे है। टट्टू पर अन्नादि लादनेवाले वनिये गोणी का ही उपयोग करते हैं। टट्टू की पीठ पर दो गोणियाँ दारें-वाये लटकाकर परस्पर जोड दी जाती है। वीवघ (कांवर या बहेगी) पानी या अन्य सामान ढोने के काम आती थी। "

अन्न भरने के लिए मिट्टी के अनेक पात्रो का प्रयोग किया जाता था। रवी या खरीफ की उपज इनमे भरकर रखी जाती थी, जिससे चूहे या कीडे उसे नष्ट न कर सके। ऐसे पात्रो मे कुम्म, कुम्हार का बनाया हुआ मटका होता था। कलश और कलशी भी, जिनका अपभ्रश रूप करसा और करसी आज भी प्रचलित है, अनाज भरने के काम आते थें। कुशूल उससे बड़ा मिट्टी का बना मटका या डेहरा होता था और कुम्भी कुम्भ का छोटा सस्करण। १४ कुशूल मे बहुत अधिक

१. २-१-१, पृ० २४०।

२. ५-३-८९ काशिका।

३. ४-१-३, पृ० २२।

<sup>8. 8-3-4</sup>E1

५. ४-१-६४, पू० ७४ तथा ४-४-१६ तथा १-१-७२, पू० ४५७।

६. १-२-५०, पूर ५४९।

७. ४-४-१७, पृ० २७५।

८. ४-३-५६ तथा ६-४-१७४, पू० ५०७।

९. ८-४-१३, पृ० ४८१ तथा १-३-७, पृ० २७।

१०. ६-१-१०२ तथा ४-१-१, पृ० ९।

११. १-३-७, पृ० २७।

अनाज समा जाता था। इसे कन्दु या कोष्ट (कोठा) भी कहते थे। इनका मुँह अनाज भरने के वाद ऊपर से वन्द कर दिया जाता था, किन्तु नीचे की ओर अनाज निकालने के लिए ऐसा छेद रखा जाता था, जिसे आवश्यकतानुसार खोला जा सके। इस छेद को कुशूल-विल कहते थे। कूप और शाला खित्यों के रूप थे। भूमि के भीतर खोदकर कच्ची या पक्की खित्यों भी अनाज रखने के लिए वनाई जाती थी। इनके मुख को भी कूपविल और शालाविल कहते थे। छोटा कुशूल कुशूली कहलाता था।

आस्तरण—घरों मे भूमि पर बैठने के समय जिस आस्तरणों का उपयोग होता था, उनमें कट मुख्य था। कट काश तथा अन्य अनेक तृणों से बनाये जाते थे। चर्म का व्यवहार विछोने के रूप में भी होता था। द्वीपी का चर्म विछाने में श्रेष्ठ माना जाता था, किन्तु वह सब घरों में उपस्तव्य नहीं था।

1

१. २-१-१, पृ० २५३।

२. ४-१-१, पृ० ९।

३. ३-१-९२, पृ० १६८।

४, २-३-३६, पू० ४३१।

### अघ्याय ९

# वेशभूषा'

सामान्य बस्त्र—भाष्यकार ने परिधानीय बस्तुओं में वस्त्र और वसन का उल्लेख किया है। वस्त्रान्त और वसनान्त वस्त्र के अवयव ही होते है। उनके इस कथन से पूरे बड़े वस्त्र की कल्पना होती है। उन्होंने चीर, चीवर और चेल का भी उल्लेख किया है। वस्त्र और वसन सामान्यत सिले या विना सिले हो सकते थे। चीर विना सिला, कम चौडा, खण्डित और छोटा वस्त्र होता था। चीवर अब्द सन्यासियों के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता था। चैन तैन, बौद भिक्षुओं में यह शब्द विशेष प्रचलित था। चेल सिले-सिलाये या विना सिले पहने हुए वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ जान पडता है। इतनी हल्की वर्षा, जिससे खुले स्थान में चलनेवाले के वस्त्र गीले हो जायें, 'चेलकनोप' कहलाती थी। सामान्य वस्त्र के अर्थ में पट शब्द का भी व्यवहार होता था।

तन्तु-भेद—वस्त्र कार्पास, ऊमा, भगा, कौशेय और उर्णा के तन्तुओं से वनाये जाते थे। भाष्यकार ने कार्पास के लिए मृद्र विशेषण का प्रयोग किया है। वे कार्पास से वस्त्र तैयार करने की सारी प्रक्रिया से परिचित थे। उन्होंने कार्पास को 'पिचव्य' कहा है। उमा और भगा से बने वस्त्रों को औम या औमिक और भाग्य या भागीन कहते थे। उर्णा या उन से बने वस्त्र औणें या औणंक कहलाते थे। कोश से बने वस्त्रों को कौशेय कहते थे। कोश वस्तुत. कृमि-कोश होते थे। ये कृमि हरी पत्ती लाकर जीते थे और कोश-प्रजनन करते थे। भाष्यकार ने इस वात पर विचार किया है कि कौशेय को कोश का विकास माना जाय या कोश से सभूत। अन्त मे उन्होंने कोश के विकार को ही कौशेय माना है। व

गुण-भेद-इन चारो प्रकार के वस्त्रों में गुण या अर्हता की दृष्टि से अन्तर रहता था। भाष्यकार ने कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र वनानेवाला अधिक वस्त्र तैयार करने का प्रयत्न करता है,

१. १-२-१०, पु० ४८१।

२. ३-१-२०।

<sup>3. 3-8-331</sup> 

४. ६-२-१२७ काशिका।

५. ४-१-५५, पृ० ००।

६. ५-१-२, पू० २९४।

E. 8-3-8481

८. वही।

९. ४-३-४२, पू० २३४।

उसी प्रकार वह उनमे श्रेष्ठता लाने का भी उद्योग करता है। वह चाहता है कि मेरे वस्त्र अधि-काचिक सूठम हो। मूक्मतर वस्त्र वनाने की वात भाष्यकार ने वार-वार कही है। उन्होंने कहा है कि वस्त्रों की वस्त्रों से स्पर्घा होती है, अर्थात् वस्त्र वनानेवाले वस्त्रों के विषय में दूसरे वस्त्र वनाने-वालों से स्पर्या करते हैं। इन सब उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि भाष्यकार के युग में नृहम वस्त्रों को बनाने की कला बहुत उन्नत थी और इस दिशा में जनश्चि भी बहुत जागरूक थी।

वस्त्रो की सिलाई-पहनने मे दोनो प्रकार के वस्त्रो का व्यवहार होता था-विना निले और मिले हए। भाष्यकार ने तीव्य मुई से सीने का उल्लेख किया है। तीव्य मुची सुव्मतर वस्तों की मिलाई के लिए काम में आती थीं। उन्होंने अच्छी तरह सीकर तैयार किये गये वस्त्रों की और सकेत किया है। फटे हुए कपड़े के पुन उत्स्यूत या रफ़ु करने का प्रचार भी भाष्यकार के समय मे था।

उत्तरीय और अन्तरीय-काशिकाकार ने शरीर को वास्त्रयुगिक" कहा है, अर्थात् वस्त्रयुग से गरीर की गोभा वढती है। यह कयन इस वात का प्रमाण है कि मामान्यत लोग शरीर पर दो वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र अन्तरीय और उत्तरीय कहलाते थे। अन्तरीय गरीर मे पहना जानेवाला वस्त्र था और उत्तरीय ओढा जानेवाला। ये दोनो मिलकर उपसव्यान कहलाते थे । सामान्यतया उत्तरीय वस्त्र छोटा होता या और अन्तरीय वडा, किन्तु कमी-कमी दोनो का आकार वरावर भी रहता था। भाष्यकार ने 'अन्तर वहिर्वोगोपसव्यानयो' (१-१-३६) नूत्र के वार्तिको पर टीका करते हुए शका उठाई है कि इस सूत्र मे उपसव्यान शब्द ग्रहण करना निरर्थक है। उपमव्यान शब्द को यदि सूत्र मे निकाल दें, तो वहियोंग शब्द शेप रह जाता है। उपसव्यान शब्द उप मसम् मेचेब् धातु मेल्युट् प्रत्यय होकर वनता है । इसमे क्रिया का अर्थ 'आच्छादन करना' है। उसके आगे होनेवाले प्रत्यय के कर्म और करण दोनो अर्थ मम्भव हैं। इस प्रकार, उपमव्यान के दो अर्थ हुए—बह व्स्त्र, जिससे आच्छादन किया जाय और वह दस्त्र, जिसका आच्छादन किया जाय । उत्तरीय वस्त्र से गरीर का आच्छादन किया जाता है और अन्तरीय वस्त्र का उत्तरीय वस्त्र द्वारा आच्छादन किया जाता है। उत्तरीय गरीर के ऊपर रहता है, इसलिए बहियोंग कहने से उसका ग्रहण हो जायगा। अन्तरीय वस्त्र का योग या सयोग वहिर्वस्त्र से रहता है, इसलिए उसका भी ग्रहण वहिर्योग कहने से हो सकता है। ऐसी स्थिति मे उपसब्यान की कोई आवश्यकता सूत्र मे नही है। इसका उत्तर वात्तिककार ने दिया है कि कमी-कभी उत्तरीय बीर अन्तरीय दोनो

१. यथैवार्य द्रव्येषु यतते वस्त्राणि मे स्युरिति एवं गुणेव्वपि यतते सुक्ष्मतराणि मे स्युरिति।---२-१-६८, पृ० ३२६।

२. वही।

३. यावता वस्त्राणि तहत्तमपेक्षान्तेपहन्तं चापेक्य वस्त्राणं वस्त्रेर्षुगपत् स्पर्घा भवति।—वही।

४. तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन् ।—१-२-२, पृ० २६४।

५. १-१-५६, पृ० ३३५।

६. पुनरुत्स्यूतं वासो देयम् ।---१-४-६०, पृ० १९०।

<sup>6. 4-8-881</sup> 

वस्त्र विना सिले हुए एक समान लम्बे रहते हैं। उनमे पता नहीं चल पाता कि कौन उत्तरीय है और कौन अन्तरीय। ऐसे अवसर पर वहिर्योग दिखना किन हो जायगा, इसीलिए उपसन्यान शब्द का पृथक् ग्रहण किया है। वार्त्तिककार के इस समर्थन का भाष्य ने खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसे अवसरो पर भी समझदार व्यक्ति को पता चलाना किन नहीं होता कि उत्तरीय वस्त्र कौन है तथा अन्तरीय कीन।

उपर्युक्त विस्तृत चर्चा से दो वार्ते प्रकाश मे आती है। एक तो यह कि वस्त्रों में कुछ ऐसे थे, जो पहने जाते थे और कुछ ऐसे थे, जो ओढे जाते हैं। पहने जानेवाले वस्त्र शरीर से चिपके रहते थे और उत्तरीय उनके ऊपर रहते थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्तरीय वर्तमान घोती या साडी के स्थान पर थे और उत्तरीय चादर या दुपट्टे के स्थान पर। दूसरी वात यह कि कभी-कभी उत्तरीय और अन्तरीय दोनो विना सिले घोती-जैसे रहते थे, परन्तु प्राय दोनो भिन्न प्रकार के होते थे और उनका अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था।

शाटक—शाटक सामान्यत घोती और साढी को कहते थे। विना सिले निश्चित परिमाण के वस्त्र भी जैसे चादर आदि शाटक ही कहे जाते थे। शाटक का प्रचार बहुत अधिक था। भाष्य-कार ने वस्त्रों में सर्वाधिक उल्लेख शाटक का ही किया है। रेगीन वस्त्र का स्मरण करते ही शुक्ला-शाटी का चित्र उनके सामने आ जाता है। आच्छादन में वे शाटक की ही चर्चा करते है— मैं वे ही शाटक पहने हूँ, जिन्हे मथुरा में पहने था अधि कथन इस बात के सकेत है कि शाटक पुरुष का अनिवार्य आच्छादन था और शाटी स्त्री का।

शाटक पाँव तक नीचा पहना जाता था, इसलिए उसे आप्रपदीन कहते थे। कहिकयाँ अघरोष्क या छोटा लहेँगा पहनती थी। जाटक, जाटी और अघरोष्क की गाँठ को नीबी कहते थे। जिस स्थान पर नीवी वांची जाती थी, उस स्थान को उपनीवि और उपनीवि के पास प्राय होने-वाली वस्तु औपनीविक कही जाती थी।

शाटक और शाटी का सामान्य मूल्य लगभग एक राजत कार्पापण था। भाष्य में 'सी कार्पापणों से खरीदे गये सौ शाटक' यह वाक्य मिळता है।' ऐसे शाटको को शत्य कहते थे। यदि सौ रुपयों से खरीदी गई वस्तुएँ सौ न हुई, तो उन्हें शतिक भी कहते थे।

प्रावारक-शाटक के अतिरिक्त प्रावार या प्रावारक का प्रयोग उत्तरीय वस्त्र के रूप मे

१. १-१-३७, पु० २३८।

२. १-१-४५, पूर २८०।

३. १-१-६४, पु ३९६।

४. बा॰ २, पृ॰ ४४।

<sup>4. 4-2-61</sup> 

६. अघरोरकमेतत्कुमार्याः।---१-२-४५, पृ० ५२७।

<sup>9. 8-3-801</sup> 

C. 4-1-27, 40 3831

<sup>9. 3-3-481</sup> 

होता था। प्राचार को प्रवर भी कहते थे। पाणिन ने प्राचार को आच्छादन कहा है। प्राचार चादर या ज्ञाल को कहते थे। वृहतिका भी आच्छादन था, जो प्राचार के ही समान कन्यों से ओढ़ा जाता था। वृहतिका प्राचार से वही थी और कमर के नीचे घुटनो तक पहुँचती थी। वृहतिका ज्ञावर इसके लम्ये होने की ओर सकेत करता है। सम्मव है, यह लम्या सिला हुआ वस्त्र अचकन का पूर्वज हो। यह घुटनो तक लम्या कुरते जैसा वस्त्र था। पतजिल ने वस्त्र और कम्यल के साथ वृहतिका का उल्लेख किया है, जिससे यह लम्बी चादर-तुस्य ओढना मालूम होता है। प्राचारक का एक भेद वर्णका भी था। तान्तव अर्थ मे वर्णका शब्द प्रचलित था, अन्यया वर्णिका शब्द का व्यवहार होता था।

कुतप—भाष्यकार ने कुतप वस्य की चर्चा की है। उन्होंने कुतप वस्य पहननेवाले सीश्रुत की 'कुतप-सीश्रुत' सज्ञा वतलाई है। कुतप हल्का, गरम ऊनी कम्वल या शाल होता था। यह पर्वतीय, विशेषत नैपाली ऊन का बना होता था।

उष्णीय—उष्णीप या पगडी बाँधने की भी प्रथा थी। भाष्यकार ने लाल पगडी बाँधकर घूमनेवाले ऋत्विजो की चर्चा एकाधिक बार की है। पगडी का प्रचार इस बात का सकेत देता है कि 'वास्त्रयुगिक' बारीर सामान्यत बोभित माना जाता था। यह निम्नतम मर्यादा थी। वैसे लोग दो से अधिक भी वस्त्र धारण करते थे। इनमे बारीर के उत्तर भाग मे पहना जानेवाला बस्त्र निश्चित ही स्यूत होता था।

उपर्युक्त सब परिवान 'वासस्' कहलाते थे। पहनने के बाद इनकी ठीक तहे बनाकर रख देने की प्रथा थी, जिससे वे गन्दे न दिखे। भाष्य में दोनो वस्त्रो का तह बनाकर रखने का उल्लेख है। ये दोनो वस्त्र उत्तरीय और अन्तरीय थे।

बस्त्रों का रंग—वस्त्र अनेक रंग के होते थे। रंग-विरंग वस्त्रोंवाले देवदत्त को भाष्यकार ने विचित्राभरण कहा है। 'तेन रक्त रागात्' (४-२-१) के प्रसंग में भाष्यकार ने नीली, मिल्फा, शक्त, कर्दम, काषाय, हरिद्वा, पीत आदि अनेक रंगों से वस्त्रों के रेंगे जाने का उल्लेख किया है। फिर भी, शुक्ल वस्त्र का प्रचार उच्च संस्कृत लोगों में अधिक था। वस्त्र, शाटी और कम्बल के साथ उन्होंने सर्वदा शुक्ल विशेषण का उपयोग किया है। कभी तो 'शुक्लतर' विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है। लाल वस्त्र भी प्रयोग में आते ही थे। भाष्यकार ने कहा है कि दो लाल वस्त्रों के बीच रखा हुआ शुक्ल वस्त्र भी लाल दिखाई देता है। '

<sup>2. 4-8-61</sup> 

२. १-२-६९, पु० ६०३।

इ. ७-३-४५, पू० १९०।

४. २-१-६९, पू० ३३०।

५. लोहितोब्बीबा ऋत्वजः प्रचरन्ति ।—१-१-२७, पू० २२० तथा २-१-६९, पू० ३२९ ।

६. प्रमुजित वाससी ।---१-३-६६, पृ० ८४।

७. १-४-२ प० १८।

८. १-२-४०, मृ० ५०३।

५. १-१-६४, पूर्व ५९६ तथा २-२-२४, पूर्व ३६१।

कम्बल--कम्बल का व्यवहार प्राचीन भारत में बहुत था। शाटक के समान कम्बल भी निश्चित आकार के तथा निश्चित बजन के बनते थे। सामान्यतया ये ही कम्बल बाजार में विकते थे और इन्हें 'पण्यकम्बल' कहते थे। ' 'पण्यकम्बल' विशिष्ट कम्बलों की सजा थी। सामान्य तौर पर अन्य विकेतव्य कम्बलों को भी पण्यकम्बल कहते थे, पर उसके उच्चारण में समासान्तोदात होता था, पूर्वपद प्रकृति-स्वर नहीं। पण्यकम्बल 'ऊर्णापलशतम्' से वनता था, जिसका वजन लगभग पाँच सेर होता था। एक कम्बल-भर ऊन को कम्बल्य कहते थे। ' अत, कम्बल्या ऊर्णा का अर्थ पाँच सेर ऊन होता था। कम्बल बनाने के योग्य सामान्य ऊन कम्बलीय कहलाती थी। 'कम्बल्य' संज्ञा शब्द था, जो विशिष्ट परिमाण का द्योतक था। पण्यकम्बलों का प्रचार बहुत अधिक था। कम्बल प्राय शुक्ल वर्ण के वनते थे। जिष्टवर्ग में शुक्लवर्णीय कम्बलों का प्रचार अधिक था। माण्यकार ने सर्वत्र शुक्ल कम्बल का ही उल्लेख किया है। कुतप के समान राकव कम्बल भी प्रसिद्ध थे, जो रकु-प्रदेश में बनते थे। ये कम्बल वडे मजबूत बनाये जाते थे, जो वर्षों नहीं फटते थे। भाष्यकार ने कम्बल को 'अजरिता' कहा है' जिसका अर्थ है, 'न फटनेवाला'।

कन्या—कन्या वहे परिश्रम से वनाई जाती थी। जिसके लिए वैर्य के साथ कला भी अपेक्षित थी। कन्या से सम्बद्ध वस्तु कान्यिक कहलाती थी। कन्या का प्रचार वहुत अधिक या यह वात इसी से प्रमाणित होती है कि पाणिनि ने कान्यिक शब्द के लिए पृथक् 'कन्यायाय्वक्' (४-२-१०२) सूत्र का निर्माण किया है। वर्णु देश की कन्या विशेप प्रसिद्ध थी। वर्णु नदी का समीपवर्ती प्रदेश भी वर्णु कहलाता था। वर्णु के लोग कन्या वनाने मे विशेप प्रवीण थे। वर्णु में वनी कन्या से शेप अर्थ मे कान्यक शब्द वनता था। कान्यिक से मिन्न कान्यक शब्द केवल वर्णु की विशेषता वत्तलाने के लिए था। कन्या आस्तरण का काम देती थी। वर्णु के समान उशी-गर जनपद के सौशिम और आह्वर प्रदेशों मे वनी कन्याएँ भी अति प्रसिद्ध थी। सौशिम और आह्वर की कन्याओं की अह्ता तथा प्रचार अन्यत्र बनी कन्याओं से अधिक था। इसलिए सौशिम-कन्य, आह्वर-कन्य शब्द सज्ञा वन गये थे। पाणिनि ने उशीनर-जनपद मे वनी विशिष्ट नामवाली कन्या का वोघ करानेवाले कन्यान्त तत्पुरुष को नपुसक्लिंग माना है। उशीनर से मिन्न प्रदेश की कन्या के साथ समास होने पर समस्त पद नपुसक्लिंग नहीं होता। वीरण-कन्या और आह्वर-कन्या मे यह अन्तर सपट देशों पा सकता है। तत्पुरुपसमास मे इस प्रकार नपुसक्लिंग वना कन्या शब्द के उत्तर पद होने पर आध्वतात्त हो जाता था। चर्मकन्य तथा।

१. पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यम् यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बल एवाः सौ भवति !---६-२-४२, पृ० २५९।

२. कम्बलाच्च संजायां—इदं तींह प्रयोजन संज्ञायामितिनं वक्ष्यामीति। इह माभूत कम्बलीया ऊर्णा।—-५-२-३, पृ० २९७।

३. १-१-६४, पु० ५९६।

४. ३-१-१०५, पू० १८३ I

<sup>4. 8-7-8031</sup> 

६. २-४-२० काशिका।

चिहणादिगण मे पठित (चिहण, भडर, भड्डुर, वैतुल, पटत्क, चित्कण आदि) शब्दों के पूर्व होने पर कन्था अब्द आद्युदात्त होता था। कन्या-विषयक इतने सूक्ष्म नियम उसके व्यापक उपयोग तथा उसके बनाने की उन्नत कला के परिचायक हैं।

उपानह्—'वासस्' के अतिरिक्त वेश की पूर्णता के लिए उपानह् आवश्यक माने जाते थे। जपानह् का उल्लेख सहिता-काल (तैत्ति० स० ५-४-४ तथा शतयथ बा० ५-४-३-१९) से ही बरावर मिलता है। शतपथ मे जूकर चर्म के जूतो का उल्लेख है। कौशीतकी ब्राह्मण (३-३) मे दण्ड और उपानह नाम साथ-साथ आये है। ये चर्म और काष्ठ दोनो के बनते थे। भाष्य मे अौपानह्य दारु<sup>°</sup> और अौपानह्य चर्म<sup>३</sup> दोनो का उल्लेख है। ब्रह्मचारी तथा वैखानस दार के उपानह घारण करते होगे। उपानत् अनुपदीन होते थे, अर्थात पाँव की माप के तैयार किये जाते थे। वेश के साथ उपानत् भूपा के लिए भी उपयोग मे लाये जाते थे। अच्छा आकार, वनावट की मजबूती, सुन्दरता और कोमलता उन्हें आकर्षक बना देती थी। इसलिए, कुछ लोगो को उपा-नत् के प्रति विशेष आसिक्त रहती थी। भाष्य मे ऐसे व्यक्ति को जिसे छत्र और उपानत् प्रिय हो, 'छत्रोपानहप्रिय' वतलाया है। उपानह लकडी के इस प्रकार के भी बनते थे जिनमे छेद रहते थे और आयुनिक चप्पल के पट्टो के समान मुंज की रस्सी उन छेदो मे इस प्रकार पिरो दी जाती थी कि वह पांव को सँमाल सके। उपानह का यह प्रकार खडाऊँ से मिन्न था। इस प्रकार, जपानत् (पौली) आज भी ग्रामो मे पहने जाते है। काशिकाकार ने इन पौलियो को लक्ष्य करके ही 'औपानहा मुज' उदाहरण दिया है। चमडे के जुतो मे, जो कच्चे चमडे के बनाये जाते थे, कोमलता उत्पन्न करने के लिए तिल का कलक" (तेल के नीचे जमा हुआ मैल या ठेंठ) लगाया जाता था।

यिष्ट आदि—यिष्ट आत्मरक्षा का साघन तो थी ही, भूषा के लिए भी उपयोग मे आती थी। लोग सदा यिष्ट हाथ मे लेकर चलते थे। ऐसे लोगो का नाम ही यिष्ट के आघार पर पह जाता था। उदाहरणार्थ, सदा यिष्ट साथ मे रखनेवाले मौद्गल्य को 'यिष्टमौद्गल्य' कहा जाता था। साघारणतया यिष्ट लेकर चलनेवाले को याष्टीक' कहते थे। दण्ड यिष्ट से वडा होता था। ब्रह्मचारी तो सर्वदा दण्ड साथ मे रखते थे, किन्तु उनका दण्ड भूषा' के रूप मे नही था। ब्रह्म

१. ६-२-१२४।

२. ५-१-२, पु० २९४।

३. वही।

<sup>8. 4-7-91</sup> 

५. २-१-५१, पु० ३०४।

६. ५-१-१४ काजिका।

७. उपानदर्धस्तिलकल्कः ।--५-३, ५० ३०४।

८. २-१-६९, पु० ३३०।

<sup>9. 8-8-491</sup> 

१०. ४-२-१०४, पृ० २१०।

चारी का दण्ड पलाश का होता था, जिसे आषाढ भी कहते थे। दण्ड के लिए साड शब्द का भी व्यवहार होता था। विस भी शोभार्थ घारण की जाती थी। कमर मे लटकने के कारण असि को कौक्षेयक भी कहते थे।

सौन्दर्यप्रियता—पाणिन और पतजिल दोनो मे इस प्रकार के अनेक, उल्लेख मिलते हैं, जिनसे तत्कालीन सौन्दर्यप्रियता का पता चलता है। प्राविष्ण के आधार पर व्यक्तियों के दो वर्ग थे—नागरक और प्राकृत। नागरक जन चिक्षित तथा सुसंस्कृत थे। कामशास्त्र में नागरकों के सम्पूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 'उपिनत व्याद्यादिभि सामान्याप्रयोगे' (२-१-५६) सूत्र पुरुषों की शरीर-शिवत के प्रति जागरूकता द्योतित करता है तथा 'कल्तरपदादौपम्ये' (४-१-६७) एव 'सिहतशफलक्षणवामोदश्य' (४-१-७०) और उसपर भाष्यकार का संशोधन 'सिहतसहाम्यां चेति वक्तव्यम्' इस बात के सूचक है कि शक्ति के साथ शारीरिक सौन्दर्यं की ओर भी लोग काफी व्यान दिया करते थे। सौन्दर्यं के लिए पहली आवश्यक वस्तु है स्वास्थ्य। पुरुपव्याद्य पुरुपिसह, कदलीस्तम्भोठ, सिहतोठ, वनना विना स्वास्थ्य के सम्भव नही। दूसरी सौन्दर्यवर्षक वस्तु है वस्त्र, जिनकी अच्छी डिजाइनो और सुक्मता के विषय मे कपर लिखा जा चका है।

अलंकार—इनके अतिरिक्त अलंकारों के द्वारा शरीर को सजाने की ओर लोगों का ध्यान विशेष था। पुरुष और स्त्री दोनों अलकार घारण करते थे। अलंकार प्राय: सुवर्ण के होते थे। यो मणियाँ और मुक्ता भी पहने जाते थे, पर वे बनी-वर्ण तक सीमित थे। मणिकार (आसूषण बनाने और वेचनेवाले), वैकटिक (हीरे, मणियाँ काटने-तराशनेवाले), रजक (रँगरेज) विशेषतः नीली कुसुम्भरजक, मालाकार और सौगन्विक सौन्दर्य सज्जा मे सहायक थे। कामसूत्र में इन व्यावसायिकों की सविस्तर चर्चा मिलती है। भाष्यकार के समय में इन सवका महत्त्व कम न था।

अलकारों में, जो आढघकरण (सीन्दर्यवर्यक) और सुसगकरण माने जाते थे, माध्यकार ने सुवर्णालकारों का उल्लेख किया है और वह भी विशेषत स्त्रियों के सम्वन्य में। 'कन्या को अलंकृत करता है" वाक्य के साथ उन्होंने सुवर्ण का अलकार पहननेवाले पुरुष का भी निर्देश किया है। कन्याओं में सज्जा की प्रवृत्ति वचपन से ही होती है। वे स्वय अपने प्रसाघन के लिए चिन्तित रहती थी। 'कन्या स्वय ही अपने को मण्डित कर रही है; कन्या स्वय ही अपने को भूषित कर रही हैं, यह वाक्य भाष्य में मिलता है।" अलकारादि द्वारा मण्डित व्यक्ति 'अभिक्ष्प' दिखाई देता हैं, 'दर्शनीय' मालूम होता है, 'यह वात वे अच्छी तरह समझते थे।

१. ८-३-५६ पू० ४३८।

२. ४-२-९६।

<sup>₹.</sup> ४-२-१२९।

४. ३-२-५६, पृ० २२०।

५. २-२-१६, व० ४१८।

६. २-२-२४, पृ० ३६५ ।

७. ३-६-८७, पृ० १५६।

८. १-३-१, पृ०१५।

पुरुषों के आसूषणों में अगद, कुण्डल और किरीट महत्त्वपूर्ण थे। अगद भुजाओं से पहने जाते थे। कुण्डल, वर्त्तुलाकार कर्णाभूषण थे। किरीट शिरोभूषण थे। ग्रैवेयक ग्रीवा या कण्ड में पहना जाता था, जिसे कण्टा कहते हैं। यह मोटा तथा कम लम्बा होता था और कण्ड से सटा रहता था। ग्रैवेयक पुरुष और स्त्री दोनो पहनते थे।

स्त्रियाँ अगुलीय, रचक, कटक, वलय, स्वस्तिक, कुण्डल, वझ और पुटक पहनती थी। कटक कलाई में पहने जाते थे। स्वस्तिक के आकार के स्वस्तिकों को कानों में पहनने की प्रथा थी। वध्न सोने की मजबूत माला के समान वनते थे और कण्ठ तथा किट में पहने जाते थे। किंगिका कान में पहनी जानेवाली वालियाँ थी और ललाटिका मस्तक पर, लटकनेवाला सोने का तिलक किं कणंवेण्टक कान के आभूषण थे, जों मुख की सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक माने जाते थे।

मालय—सन् या माला भी भूपणों के अन्तर्गत मानी जाती थी। माला पहनने की प्रथा सर्वाधिक थी। भाष्य में माला का उल्लेख बहुत बार हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि पुर्वणमाला पहनने की प्रथा थी या नहीं, पर पुरुष और स्त्री दोनों ही सक् बारण करते थे। मालाचारी पुरुप अग्वी कहलाता था। 'माल्यगुणकण्ठ' पुरुष की कोमा ही और होती है। सम्भव है, यह माल्यगुण सुवर्ण का भी हो। स्नान और अनुलेप के बाद माल्य पहना जाता था। मालाएँ सभी सुगन्वित पुष्पों की बनाई जाती थी। 'उत्पलमालभारिणी कन्या',' से उत्पलमालाओं के प्रयोग का पता चलता है। उत्पल-मालाएँ आज भी यामीण कन्याओं में बहुत श्रिय है। बाजार में भी मालाओं की विकी बहुत थी। 'मालाढकम्' उदाहरण इसका प्रमाण है। '

केशवेश—केशवेश के प्रति लोक-रुचि सर्वाधिक जाग्रत् थी, यद्यपि दन्त और अधरों का भी प्रगार किया जाता था। जो लोग इन श्रुगारों से अत्यधिक आसक्त होते थे, वे समाज से अच्छी नजर से नहीं देखे जाते थे। कोग उनके नाम रख देते थे। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति केश-सज्जा में व्यस्त रहता था, उसे केशक कहते हुँथे। इसी प्रकार दाँतो और ओठो को सजाने में तत्पर रहते-

१. १-३-२, पु० १८।

२. ३-२-९६।

३ ४-३-३९, पु० २३३।

४. बा॰ १, पू॰ १६।

५. ३-१-२६ पू० ७९।

E. 8-3-E41

७. ५-१-९९ काशिका।

C. 4-7-8781

९. आ० २, पृ० ४८।

१०. १-१-७२, पृ० ३५५।

११. बा॰ २, पृ॰ ३६ ।

बाले को लोग दन्तीष्ठक तथा केशो और नखो का शृंगार करने में आसक्त जन को केशनखक कहते थे।

पुरुषो और स्त्रियो की केश-सज्जा मे अन्तर था। कुछ पुरुप केश कटवाते ही नहीं थे। वे जटिल रहते थे। तापस तो जटिल होते ही थे, अनेक अध्यापक, नट तथा सामान्य जन भी बाल नहीं कटवाते थे। नट को पतजिल ने सर्वकेशी कहा है। हाँ, माणवक मुण्डित कर दिये जाते थे। ध कुछ लोग वाल मुँडा देते थे, किन्तु शिखा शेष रहने देते थे। कुछ लोग सारे वाल मुँडा डालते थे। ये लोग कमश. जटी, शिखी और मुण्डी कहे जाते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि जब कोई कहता है कि यहाँ मुण्डी वनो, यहाँ जठी रहो, यहाँ शिखी वनो,तव जैसा जहाँ कहा जाता है,वैसा व्यक्ति वहाँ उपस्थित होता है। विप घातू का प्रयोग वाल कटवाने के अर्थ मे होता था। वाल कटवाने की किया वपन कहलाती थी। लोग दाढ़ी भी वनवाते थे। दाढ़ी वनानेवाले अपने शिल्प मे विशेष दक्ष होने का प्रयत्न करते थे। नागरक नापित एव राजनापित चतुर नापितो की सज्ञा थी। ऐसा नागरक नापित मिल गया, तो क्षौर कराया हुआ व्यक्ति फिर से क्षीर करा लेता या । शिल्प-विशेष या मोजन-विशेष के कारण क्षीर एव भोजन कर्म कर लेने पर भी पुन. उस काम मे प्रवृत्ति देखी जाती थी। किश वनवाने के ढग इतने भिन्न-भिन्न थे कि केश देखकर ही आदमी की पहचान कर छी जाती थी। केशों के द्वारा पहचाना गया व्यक्ति केशचच् या केशचण कहाजाता था।<sup>१०</sup> जो छोग वाल नही कटाते थे, उनमे बहुत-से लोग जुड़े के रूप में उन्हें बाँध लेते थे। ऐसे लोक केशचूड कहे जाते थे। <sup>१९</sup> जटाओं और समश्रू से लोगो को सरलता से घोखा दिया जा सकता था। नकली दाढी-मूंछ लगाकर लोग दूसरो को प्रविचत करते थे। जटाओं और बढे हुए वमश्रू को देखकर लोगों के मन मे व्यक्ति के प्रति सम्मान-भाव पैदा होता है। अनेक प्रवचक इस आदर-भावना का अनुचित लाग उठा लेते थे। इसीलिए, भाष्य-कार ने कहा है 'जटाओं से वचना करता है, स्मश्रुओं से घोखा देता है।"

१. ५-२-६६ काशिका।

२. १-२-३२, पु० ४११।

३ २-३-२१ तथा वही।

४. २-१-६९, प्० ३२३।

५. ३-१-८, पु० ४० १

६. १-१-१, पृ० १०५।

७. आ० २, पृ० ४०।

८. १-३-१, प०८।

९. भुन्तवांश्च पुनर्भुजन्ते कृतश्मश्रुश्च पुनः सम्भूणि कारयति । सामर्थ्यात्तत्र प्रवृत्तिर्भवति भोजनिवशेषाच्छिल्पिवशेषाद्या ॥-—१-२-९, पृ० ४७८ ।

१०. १-३-७, पु० २६।

११. २-२-२४, पू० ३०६

१२. ६-१-४८, पृ० ७९

केशों के समूह को कैंद्य या कैशिक' कहते थे। कमी-कमी उनकी उटें आगे निकाल ली जाती थी। स्त्रियाँ वालों को आगे की ओर पुँघराला वना लेती थी या उनकी उटें आगे की ओर कर लेती थी। इन्हें प्रागुल्का कहते थे। स्त्रियों के केशवेश का नाम कवरी था। यह नाम पुष्ण लगा लेने पर केशों के कबर दिखाई पड़ने के कारण पड़ा था। वालों से मिन्न कबर वस्तु कवरा कहलाती थी। कबरी शब्द पीछें की ओर बनाये हुये जूडें के लिए प्रयुक्त होता था। जूडा वाँधने का ढंग मिन्न-भिन्न प्रदेशों में मिन्न-भिन्न था। प्रत्येक प्रदेश के जूडें उस प्रदेश के नाम पर प्रसिद्ध थे जैसे 'काच्छक चूडाकलाप'। कच्छ-प्रदेश में जूडा बनाने की शैली अन्य प्रदेश से भिन्न थी। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के अपने-अपने प्रकार थे। केश-विन्यास में माँग को सीमन्त कहते थे। स्त्रियों की केश-सज्जा का वह आवश्यक अग था। इसीलिए, स्त्रियों को सीमान्तिनी कहा जाता था। सीमन्त से मिन्न अयें में सीमान्त शब्द प्रचलित था।

नारियाँ कबरी बनाती थी और चूडा भी। चूडा सिर के ऊपर उठा हुआ रहता था और कबरी पीछे की ओर। पुष्प दोनो के मण्डन थे। मिल्छका और चम्पक के पुटो की चर्चा भाष्य मे आई है।

नेत्रों में काजल या अजन लगाने की प्रथा थी। अजन लगे नेत्र अक्त कहलाते थे। अन्य प्रसाधन—स्नान और अनुलेप की चर्चा ऊपर हुई है। स्नान से पूर्व तेल की सालिश, उबटन और उसके बाद चन्दनादि सुगन्य द्रव्यों का लेपन एव नारियों द्वारा मस्तक में पत्र-रचना की प्रथा थी। घनिक परिवारों में एतदर्थ, उत्सादक, उद्धर्तक, परिपेचक, अनुलेपक, प्रलेपक, विलेपक आदि परिचारक नियुक्त थे। अनुलेपन आदि में प्रयुक्त होनेवाले सुगन्ध द्रव्यों का भी उल्लेख गणपाठ में मिलता है। उदाहरणार्थ, किश्वरादि गण में किशर, नलद, तगर, गुग्गुल, उशीर का परिगणन हुआ है। शिलालु एक अन्य सुगन्धित द्रव्य था, जिसका वेचनेवाला शालालुकी कहलाता था। वन्दन का भी प्रयोग अधिक होता था। भाष्यकार ने कहा है कि घी की गन्य तेल होती है, किन्तु चन्दन की मृद्द होती है। "

<sup>2. 8-7-861</sup> 

२. ४-१-६०, वृ० ७१

३. ४-१-४२ काशिका

४. काच्छक्रवचुडाकलापः ।--४-२-१३४।

५. ६-१-९४, पृ० १५१

६. २-१-१, पू० २४०

७. अझक्तेऽक्षिणीइत्युच्यते यत्तत्सित चासित चैतत्प्रकाशयति ।---८-२-४८, पृ० ३६७।

८. याजकादि गण, २-२-९ तथा महिष्यादि गण, ४-४-४८।

Q. 8-8-431

१०. ४-४-५४ I

११. २-२-८, पृ० ३४३ तथा घृतस्य तीवः, चन्दनस्य मृदुः।—वही।

## अध्याय १०

## भोजन-पान

अन्न और क्रव्य—पतजलिकालीन समाज को हम मोजन के आघार पर दो भागों में बाँट सकते है—अन्नाद और क्रव्याद। पकाये हुए बान्य या सस्य को अन्न कहते थे और उसे खाने-बाले को अन्नाद। इसी प्रकार मास को पकाकर खानेवाले क्रव्याद कहलाते थे। बान्य और मास को बिना पकाये, अर्थात् कच्चे रूप में खानेवालों को क्रमश आमाद और कव्याद कहते थे। भोजन के लिए अम्यवहार सन्द प्रचलित था।

अन्नाद या सस्याद लोग जिन अन्नो का व्यवहार करते थे, उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—मुख्य और सहायक । मुख्यान्नों में निम्नलिखित का उपयोग भाष्य में पाया जाता है——

स्रोदन—पकाये हुए चावल को ओदन' कहते थे, जिसका दूसरा नाम भक्त' भी था। भक्त से ही वर्त्तमान शब्द 'भात' वना है। ओदन अनेक प्रकार के चावलो का वनता था। शालि, महाशालि, ब्रीहि, महाश्रीहि, हायन, यवक, पिठक एव नीवार ये घान्यो के प्रमुख भेद थे। शालि की पौष सावन मे रोपी जाती थी और अगहन मे कटती थी। इसके लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। मगघ के शालि विशेष प्रसिद्ध थे। ये वहे और सुगन्धित होते थे। देविका नदी के किनारे, उत्पन्न होनेवाले शालि भी प्रसिद्ध थे। ये 'दाविका-कूल' शालि कहलाते थे।' महाशालि और भी वडी जाति थी। भाष्यकार ने एक स्थान पर कहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई, तो शालि हो जायेंग।' अन्यत्र कहा है 'हम वे ही शालि खा रहे है, जो मगध मे होते है।' शालि का ओवन स्वादिष्ठ होता था। इसीलिए, एक स्थान पर 'शालि का ओवन तुम्हे दूँगा' ऐसा प्रलोभन दिये जाने का उल्लेख है। प्रश्नकत्ता भी पूछता है—'क्या भात शालि का है ?'

१. २-३-६८, ६९ काशिका।

२. वत च नामाध्यवहारार्यमुपादीयते।-आ० १, ५० १९।

३. १-४-४९, पु० १७३।

४. ४-४-१०० काशिका।

५. ७-३-१, पु० १७१।

६. ३-३-१४३, पु० ३२४।

७. आ० २, पू० ४५।

८. २-१-१, पृ० २३० तया २-१-१, पृ० २४८।

९. वही तया ८-१-५१, पृ० २९३।

वीहि सर्वाधिक प्रचलित धान्य' था। बीहि भी शालि के समान रोपे जाते थे। आकार के अनुसार इनके छोटे और बढे भेद होते थे। ब्रीहि की सबसे वडी जाति 'महादीहि' कही जाती थी। वीहि और शालि के लिए विशिष्ट केदार (क्षेत्र) निश्चित रहते थे, जिन्हे वहैय और शालेय कहते थे। हायन रोपे नही जाते थे, अपित बोये जाते थे। पष्ठिक (साठा) भी बोये जाते थे. रोपे नही जाते थे। इनके लिए अघिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। ये साठ दिन मे पक जाते थे। इस प्रकार यह शब्द सार्थक था।

नीवार छोटा और निम्न कोटि का धान था, जो विना जोते-बोये अपने-आप उत्पन्न होता था।

तण्डुल भारत का मुख्य भोजन था। भाष्यकार ने कहा है कि एक तण्डुल भूख निटाने मे असमयं होता है, किन्तु उनका समूह विधितक (ढेर) समयं होता है। वण्डुरु से बनाये जाने के कारण ओदन को 'तण्डुल-विकार' कहते थे। पिकसी तण्डुल का ओदन अधिक स्वादिष्ठ वनता या और किसी का कम। भाष्यकार ने शालि को भक्त कहा है, क्योंकि उनका ओदन विशेष रुचिकर माना जाता था। अच्छी किस्म के अन्य चावल भी भाक्त कहे जाते थे, इसीलिए खानेवाला उत्कठावश खाने से पहले पूछता है, 'क्या शालि का भात बना है?'

भारत मे एक कोने से दूसरे कोने तक भक्त या ओदन का ही व्यवहार मुख्य भोजन के रूप मे होता था। मगघ मे धान की उपज प्रमुख रूप से होती ही थी, कश्मीर मे भी चावल का व्यवहार होता था। भाष्य मे एक स्थान पर कहा गया है, विवदत्त, तुम्हे मालूम है कि हम कश्मीर गये थे । वहाँ ओदन खाये थे । हम कश्मीर जायेंगे, वहाँ ओदन खायेंगे।" अधिक प्रचलन के कारण भक्त भोजन का पर्यायवाची वन गया था। जिस प्रकार भोजन करने के अर्थ मे उत्तर भारत मे 'रोटी खाना' प्रचलित है और पूर्वी भारतमे 'भात खाना,' उसी प्रकार भाष्यकार ने भक्त शब्द का व्यवहार अनेक बृार भोजन के अर्थ मे किया है। इसीलिए,जो मजदूर रोटी-कपडे पाकर मजदूरी करते थे, वे 'भाक्तिक' कहे जाते थे। '' भाष्यकार ने कहा है कि कर्मकर छोग काम करते हैं, जिससे

१. ८-१-४, पूर २६५।

२. ६-२-३८।

इ. ५-२-२।

४. षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते। षष्ठिके संज्ञाग्रहणं कत्तंच्यम्। मूद्गा अपि हि षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ।---५-१-९०, पृ० ३४०।

५. ३-३-४८।

६. १-२-४५, पृ० ५३५।

७. १-४-४९, पू० १७३।

८. ३-१-१२६, पृ० ७३ तथा ४-४-१०० काशिका।

९. २-१-१, पूर २३०।

१०. १-१-४४, पु० २७४।

११, ४-४-६८ काशिका।

उन्हें भक्त (भोजन) और चेल (पहनने के कपडे) मिले। इसी कारण पाचक या रसोइए को सामान्यतया 'भक्तकर' कहते थे।

पाचक-किया—ओदन पकाने की किया का भी उल्लेख भाष्य में कई वार हुआ है। पकाने की किया के चार मुख्य तथा अनेक गौण अग वतलायें गये हैं। मुख्य अग है—अविश्रयण (बटलोई को चूल्हे पर चढाना), उदकासेचन (बटलोई में पानी सरना), तण्डुलावपन (बटलोई में चावल डालना), और एवोपकर्षण (लकडी खीचना या बढ़ाना) । गौण कियाओं में चावल घोना, वीच-बीच में आवश्यकतानुसार पानी डालना, पके-अनपके की परीक्षा करना आदि है। चूल्हे पर चढायें जाने के पूर्व चावल घोयें जाते थे। घोवन का पानी घर की नालियों से होकर सडको पर बहा करता होगा। इस पानी को देखकर रथ्या में चलनेवाला व्यक्ति अनुमान कर लेता था कि इस घर में ओदन पकाया जा रहा है। पके तण्डुल की पहचान एक पुलाक को देखकर कर ली जाती थी। एक चावल पक गया, तो वटलोई के सारे चावल पक गये मान लिये जाते थे। '

पकाने की किया मे सहायक वस्तु के प्राधान्य के अनुसार कभी 'देवदत्त पकाता है, कभी वटलोई पकाती है और कभी लकडी पकाती है' आदि वाक्यों का प्रयोग होता था। एक 'पचित' (पकाना) किया की अगभूत सम्पूर्ण कियाएँ करनेवाले के साथ पापच्यते (पूरी तरह पकाता है) किया का व्यवहार होता था। 'जब देवदत्त पकाने की किया में प्रमुख दिखता था, तब कहते थे, 'देवदत्त पचित'। यह तब होता था, जब देवदत्त अविश्रयण, उदकासेचन, तण्डुलावपन और एघोपकर्पण आदि कियाओं में व्यस्त दिखता था। 'स्थाली द्रोण भर पकाती है', आढक भर पकाती हैं आदि वाक्यों का व्यवहार तब होता था, जब स्थाली या वटलोई में द्रोण मर पकाने की क्षमता या पकाने की किया पर वल देना होता था। 'इसी प्रकार जब जलनेवाली और जलकर चावल गलाने की किया करनेवाली लकडियों पर जोर देना होता था, तब 'लकडियाँ पकाती है', यह कथन उपयुक्त माना जाता था। '

ओदन-पात्र—भात खाने के लिए जराव या कास्य-पात्र काम मे आते थे। अराव सामान्य व्यवहार मे चलते "थे या धार्मिक विधि मे काम मे आते थे। अराव मे परोसा हुआ भात 'शाराव'

१. ३-१-२६, पु० ७७।

२. १-३-७२, पु० ९०।

३. अधिश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनैघोऽपकर्षणादि कियाः कुर्वन्नेव देवदत्तः पचती-त्पुच्यते।—-१-४-२३, पृ० १५६।

४. ३-२-११५, पु० २४९।

५. पर्याप्तो ह्येकः युलाकः स्थाल्या निदर्शनीय ।---१-४-२३, प्० १५७ ।

६. ३-१-२२, पृ० ६१।

७. १-४-२३, प्० १५६।

८. १-३-२४, पु० १५६।

९. वही।

१०. ५-४-१०१, यृ० ४५४।

कहलाताया। रेये मिट्टी के बनतेथे। कास्यपात्री का प्रचार उच्च वर्ग मेथा। इस बात की कामना की जातीथी कि हमारे पुत्र कास्यपात्र मे दूघ मात खायै। व

जिस पात्र में ओदन पकाते थे, उसे स्थाली कहते थे। सामान्य पात्र के लिए 'अमत' शब्द का भी व्यवहार होता था। पकाने की किया को 'रन्चन' भी कहते थे। इसका विकसित रूप 'राँघना' हिन्दी में प्रचलित है। खाकर वचे हुए के लिए उद्धृत शब्द का प्रयोग हुआ है। गलने की किया को विविल्लित के कहते थे। विविल्लित ही 'पच्' किया का मुख्य अयं है। इसके लिए की जानेवाली समस्त कियाएँ (चावल घोने तथा उन्हें चूल्हे पर चढाने से उतारने तक) तो पच् के अन्तर्गत मानी ही जाती थी। प्रेषण (अपने अधीन काम करनेवाले व्यक्ति को आवश्यक सामग्री लाने के लिए आजा देना) तथा अच्येपण (वडे व्यक्ति से प्रार्थना-पूर्वक आवश्यक वस्तुएँ माँगना) आदि भी पच् में ही अन्तर्भूत थे। पके हुए ओदन या भोजन को 'सिद्ध' कहते' थे।

विशिष्ट ओदन—ओदन के गुण मे तण्डुलो के गुण के अनुसार तो अन्तर होता ही था पकाने की किया और शैली भी अन्तर उत्पन्न करती थी। भाष्यकार ने खाने मे विशेपस्वाद-युक्त ओदन के लिए 'मृदु' और 'विशद' विशेषणो का प्रयोग किया है। मृदु ओदन गृड या शक्कर डालकर पकाये जाते थे। आज भी 'मीठा भात' पकाने की प्रथा है। विशद ओदन पकाते समय उनमे थोडा दूध या घी डालते थे, जिससे उनके पुलाक या दाने अलग-अलग छिटक जाते थे। मृदु और विशद भात एक बार भोजन कर लिये जाने के बाद भी आमन्त्रण स्वीकार कर लेने के लिए आमन्त्रित को उत्साहित करता था। भाष्य मे उल्लेख हैं—'कोई किसी को भोजन के लिए बुलाता है। वह कहता है—'भोजन तैयार है, चलिए, भोजन कीजिए'। इस पर आमन्त्र्यमण व्यक्ति उत्तर देता है—'में तो काफी भोजन कर चुका हूँ।' निमन्त्रण देनेवाला कहता है—'चलिए, दही मिलेगा, दूध मिलेगा'। तव आमन्त्र्यमाण उत्तर देता है—'वहीं से खा लूँगा, दूध से खा लूँगा। यदि भात मृदु विशद हुआ, तो खा लूँगा।''' इससे यह भी स्पष्ट है कि एक ही ओदन मे मृदुता और विशदता दोनो पाई जाती थी। पाचक की किया को लक्ष्य करके ही भाष्यकार ने 'अच्छा पकाता है, बुरा पकाता है' वाक्यो का प्रयोग किया है।''

१. ४-४-१४ काशिका।

२. १-३-१, पू० १४ तथा ८-२-३, पू० ३१७।

इ. २-१-३६, पू० २८८।

४. ४-२-१४।

५. २-१-३६, पृ० २८८।

६. ४-२-१४ काशिका।

७. २-४-२३, पृ० १५६।

८. अय पचेः कः प्रधानार्थः ? यासौ तण्डुलानां विक्लितिः ।—३-१-२६, पृ० ७१।

९. आ० १, पृ० १४।

१०. २-१-१, पृ० २४७ तथा १-४-४९, पृ० १७३, ७४।

११. २-१-१, पूर २४७।

ओदन जब मनुष्य का मुख्य भोजन या, तब देवता तथा उसके अन्य सहचर उससे क्यो विचत रहते । यज्ञ मे चरु तथा विल-कार्यों के लिए भी ओदन का ही उपयोग होता था।

यवागू—ओदन के बाद यवागू का व्यवहार सर्वाविक था। कदाचित् सक्तु ही इसके सम-कक्ष थे। यवागू स्वास्थ्यप्रद और सात्त्विक मानी जाती थी। इसीलिए, व्रतकाल में भी उसका व्यवहार विहित था। ब्राह्मण दुग्व पीकर, क्षत्रिय यवागू पीकर और वैश्य आमिक्षा ग्रहण कर व्रत या उपवास रखते थे। ओदन के समान यज्ञ में यवागू की ब्राहुति दी जाती थी। यह भी प्रसिद्ध था कि जौ का सेवन सुस्पष्ट उच्चारण की शक्ति प्रदान करता है और यवागू मूत्ररोगों को शान्त करती है।

सामान्यतया यवाणू यव से वनाई जाती थी। घान के समान यव के खेत भी निश्चित रहते थे। इन्हें यव्य कहते थे। उशीनर और मद्र जनपदों में जौ की पैदावार अधिक होती थी। इस प्रकार पूर्वीय भाग का मुख्य भोजन चावल था और पश्चिम मारत का यव। कुछ लोगों के मत से प्राचीन साहित्य में यव का अर्थ जो और गेहूँ दोनों था। यव के चूर्ण का एक भाग सोलहगुने पानी में घोलकर तवतक तपाते थे, जवतक जलते-जलते पानी जाघा रह जाता था। तब उसमें दूब और शक्कर मिला दी जाती थी। यवाणू चावल के माँड में दूब और शक्कर मिलाकर भी वनाई जाती थी। यह लगभग उसी प्रकार का भोज्य था, जैसे पजाव में फिरनी वनाई जाती है। यवाणू फिरनी की अपेक्षा पतली भी बनती थी। इसमें दूब की मात्रा अधिक होती थी। इसे माज्यकार ने 'पयस्कल्पा' और 'बहुपया.' कहा है। यवाणू नमकीन भी वनती थी। 'सम्भवत. यह राजस्थानी रावडी-जैसी होती होगी। ठीक पकी हुई यवाणू श्राणा या श्रुपित' कही जाती थी, जब कि पकाये हुए दुग्व या हिव श्रत कहलाते थे। श्राणा यवाणू का दूसरा नाम हो गया था। जिस व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से श्राणा दी जाती थी, उसे श्राणिक' कहते थे। साल्व जनपद (सम्भवत: वर्त्तमान अलवर से बीकानेर रियासत तक) में यवाणू का प्रचार अधिक था और साल्व लोग उसके बनाने में विशेष निपुण भी थे। 'साल्वकी यवाणू के लिए विशेष शब्द प्रचलित या 'साल्वका', जिसका व्यवहार वहाँ के बैलो और यवाणू के लिए ही होता था। नमकीन और मीठी यवाणू में

१. ५-१-२, पृ० २९५।

२. आ० १, प्० १९३

३. २-३-३, पू० ३०६।

४. २-३-१४, पू० ४१७।

<sup>4. 4-2-31</sup> 

६. ७-१-७३, पृ० ७०।

७. ५-३-६७, पृ० ४६२ तया वही।

C. १-7-48, 40 4821

९. ६-१-२७, पृ० ५६।

१०. ४-४-६७ काशिका।

११. ४-२-१३३, पृ० २१८ तथा ४-२-१३६।

कुछ विशेष मसाले और मेवे मिलाकर उसे और भी अधिक स्वादु बना लिया जाता था। भाष्यकार ने यवागू को 'स्वाद्धी' करके खाने का उल्लेख किया है।' फिर भी, स्वाद की दृष्टि मे उसमे चाहे जो अन्तर कर लिया जाता हो, रहती वह पेय ही थी। भाष्यकार ने उसे भोज्या कहा है, भक्ष्या नही। भक्ष्य शब्द चवाई जाने योग्य वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था।' अधिक पतली यवागू, जिसे भाष्यकार ने पयस्कल्पा कहा है, उष्णिका भी कहलाती थी। उष्णिका मे अन्न का अश बहुत कम होता था।' क्षीर मे पकाई गई यवागू को 'क्षेरेयी' कहते थे।

यावक—यह यवक से 'तैयार किया हुआ मोज्य पदार्थ था। एतदर्थ यवक का पहले उल्लंख में अवहनन किया जाता था। तुष निकालकर साफ किया हुआ चावल पानी में उबाला जाता था और उससे दूध और शर्करा मिला दी जाती थी। माज्यकार ने कहा है यावक को सरकृत अस नहीं मान सकते। सरकृत अस वह होता है, जो उठाकर तुरन्त खा लिया जाय। यवक का सरकार उल्लंख में होता है, किन्तु वह वहाँ से उठाकर खा नहीं लिया जाता। उसके बाद उसे राँधना पड़ता है। भाज्य में इसे औल्ख़ल (उल्लंख में साफ किया गया) कहा है।

सबतु—सक्तु का प्रचार पतंजिल-युग में विशेष जान पडता है। वही उत्कठा के साथ
- उन्होंने कहा है, 'जानते हो देवदत्त, हम कश्मीर जायेगे, वहाँ सक्तु पियेंगे।' सक्तु का व्यवहार इतना
अधिक था कि वे दुकानो पर विका करते थे। "सक्तु किसी भी भुने हुए अझ से बनते थे। सामान्यतया द्रीहि, यब, और गोधूम सक्तु बनाने के काम आते थे। इनके दानो (धाना) को सक्तव्य
कहते थे। "भूनने के बाद उन्हें चक्की (दृपद्) में पीसना पडता था, इसीलिए भाष्यकार ने
उन्हें दार्षद कहा है। पिसे हुए सक्तु तितउ (चलनी) में छानकर साफ किये जाते थे। भाष्यकार
ने व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई वाणी की उपमा चालनी से छाने गये सक्तुओं से दी है।" सक्तु
शब्द 'अच् ' आतु (सेचने) से तुन् प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है दुश्शोष्य। अथवा कस्
(गतौ) आतु से वर्ण-व्यत्यय द्वारा 'विकसन' अर्थ में पृषोदरादित्वात् कमें में तुन् प्रत्यय होकर सक्तु
शब्द बनता है। इस प्रकार सक्तु शब्द का अर्थ कठिनता से साफ किया हुआ अथवा फैलने या फूलनेवाला होता है और यह पूर्णत सार्थंक है। " सक्तु अधिकतर यव के बनते थे। यब के गुणो की चर्चा

१. ३-४-२६, पृ० ३५५।

२. ७-३-६९, पू० २०३।

३. ४-२-७१ काशिका।

४. ४-२-३०, पू० १७२।

५. ४-३-२५, पु० २३०।

इ. ३-२-११४, पू० २४७।

७. २-१-१, पृथे २३०।

C. 8-8-7, 90 2841

९. ४-३-२५, पू० २३०।

१०. सक्तुमिव तितउना पुनन्तः।—आ० १, ए० ८।

११. वही।

कपर हो चुकी है। जलूबल से कूटकर यव के तुप निकालना किन होता है और थोड़े भी तुप क्षेप रह जाने पर स्वाद में वाचा होती है। दूसरे यव के सक्तु पानी पड़ने पर फूलते भी खूव हैं। सक्तु छानने के लिए जिस तितव का व्यवहार होता था, उसकी सजा भी सार्थंक थी। भाष्यकार ने ततवत् (विस्तृत) तथा तुम्रवत (छिद्रवत्) होने के कारण चालनी का उक्त नाम पड़ा हुआ वतलाया है। तन् (परिपवनार्थंक) घातु से भी तितव शब्द निष्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ 'परिपवन', अर्थात् परिशोधन करने का सावन' होता है। सक्तु पेय तो थे ही, दही मिलाकर भी खाये जाते थे। साधारणतया वे पानी में घोलकर खाये या पिये जाते थे। इस प्रकार, उन्हें दिवसक्तु और छदकसक्तु या उदसक्तु' भी कहा जाता था। सक्तुओं का समूह साक्तुक कहलाता था।

जदमन्य—पाणिनि-सूत्र (६-३-६०) में उदमन्य या उदकमन्य का उल्लेख मिलता है। जल के साय खाये जानेवाले सक्तुओं को उदमन्य कहते थे। भाष्यकार ने मन्य या उदमन्य का प्रयोग खाद्य अर्थ में नहीं किया है। दूध से खाये जानेवाले सक्तु मन्य कहलाते थे। ऋग्वेद तथा शाखा० आर० में इसे पेय कहा है। सक्तु मचुमन्य, दिधमन्य और उदमन्य इन तीन रूपों में खाये जाते थे। मचुमन्य मचु में सानकर, दिधमन्य दही मिलाकर और उदमन्य जल के साय खाये जानेवाले सक्तु थे।

पिष्टक—पाणिन ने पिष्ट के विकार को 'पिष्टक' कहा है।' पिष्टक संज्ञा शब्द था, जो खाद्य-विशेष का वाचक था। पिष्ट किसी भी वान्य के चूर्ण, अर्थात् आटे को कहते थे। पिष्ट या पिष्टि का ही विकसित रूप 'पिट्ठी' हिन्दी मे पिसे हुए चावल के आटे या किसी भी पिसे हुए धान्य के चूर्ण के लिए प्रचलित है। भाष्यकार ने भी 'पिष्टिपिष्डी' का उल्लेख इसी अर्थ में किया है। सज्ञा (नामविशेष) से भिन्न अर्थ में पिष्ट से वनी हुई किसी भी सामान्य वस्तु को 'पिष्टमय' कहते थे। हो सकता है कि पिष्टक 'रोटी' का सामान्य नाम हो।

पिष्टक नालि, ब्रीहि, यव, गोवूम, अणु, वाजरा (Panicum mibaceum) और गवीयुका (Coix barbata) आदि अज्ञो से वनते थे। इनमे गोवूस और गवेयुका का उल्लेख विल्वादिगण (४-३-१३६) में हुआ है।

पिण्डी—िकसी सस्य के चूर्ण को भूनकर उससे शर्करा या गुड़ और घी मिलाकर वनाई जाती थी। इसे भाष्य में पिण्डी और पिप्टपिण्डी कहा है। यात्राकाल में जब भोजन बनाना कठिन

१. बा० १, प० ८३

२. १-१-५७, पू० ३६८।

<sup>₹.</sup> ६-३-६०।

<sup>8. 8-7-39,</sup> go 8091

५. लाट्यायन सूत्रभाष्य, १-२-७, ८।

E. 8-3-8801

७. २-१-५७, वृ० ३१४।

C. 8-3-8861

९. २-१-५७, मृ० ३१४।

होता था, तव पिण्डी से काम चलाया जाता था। यो भी उपाहार के रूप मे पिण्डी का प्रयोग होता था। भाष्य मे पिण्डी के भक्षण का उल्लेख कई वार हुआ है। श्रीवासुदेव कास्त्री अभ्यकर ने भ्रान्ति-वश पिण्डी को खजूर मान लिया है। पिण्डी तिलो की भी वनती थी। एतदर्थ तिल पहले भून लिये जाते थे, किन्तु यह किया घर पर किसी वन्द पात्र मे की जाती थी। वे चूल्हे पर यो ही नहीं भूने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'तॅप्त-भ्रार्प्ट्र मे डालने पर तिल उसमे मुहर्त्त-मर भी नहीं ठहरते।

अपूप--अपूप मधुर पक्काश था, जो गेहूँ या जो के आटे से वनाया जाता था। आटे के सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल जो का ही उल्लेख भाप्य मे होने का यह ताल्फं नहीं कि जो के अतिरिक्त अन्य अन्तो का प्रयोग नहीं होता था। वे सारे सस्य, जो पिसकर आटे के रूप मे व्यवहृत होते थे, यव कहलाते थे। अपूप इनमें से कई अशो के बनते थे। वे शर्करा या गुड डालकर घृत में पकाये जाते थे। ऋग्वेद (१०-४३-९) में अपूप को घृतवत् कहा है। वे प्रीहि या यव के आटे से वनाये जाते थे। 'यह में भी अपूप की आहुति दीजाती थी। भाष्य ने चक्त को अपूपवान् और दिवान् कहा है। 'अपूप बडे आकार के बनते थे। इसल्ए, आधा अपूप भी खाने को दिया जाता था। 'भाष्य में दो और छह अपूपों का उल्लेख मिलता है। ' जो कम-से-कम और अधिक-से-अधिक एक व्यक्ति का भोजन रहा होगा। अपूपों के ढेर को आपूपिक कहते थे। चूर्ण अन्दर भरकर बनाये जाने के कारण अपूप 'चूर्णिन्' कहलाते थे। 'यह अपूप का अन्य भेद था, जिसे आजकल गुझिया कहते हैं और जो भीतर भूना मीठा चूर्ण भरकर बनाई जाती है। भाष्यकार ने भ्राष्ट्र में सस्कृत होने के कारण अपूपों को भ्राष्ट्र ' कहा है। यह भ्राप्ट्र शब्द चूल्हे का बोधक है। अपूप गुड या तिल डालकर भी वनते थे। किसी पौर्णमासी को गुडापूप और किसी को तिलापूप ही विशेषत खाये जाते थे। ' सम्भवत यह वैद्याखी पूर्णिमा थी।

शष्कुली — शष्कुली एक अन्य मद्युर पक्वान्न था, जो चूर्णी होता था और घी या तेज मे पकाया जाता था। शष्कुली के समूह को शाष्कुलिक १९ कहते थे। भाष्यकार ने घाना के साथ भी शष्कुली का उल्लेख किया है। १९

१. १-१-४५, पृ० ३७८ तया १-४-५२, पृ० १८३।

२. १-४-४५, पू० २७८।

३. तप्ते भाष्ट्रें तिला सिप्ता मुहर्त्तमिय नात्रतिष्ठन्ते ।—१-१-५०, पृ० ३००।

४. वैदिक इण्डेक्स, माग १, पू० २६।

५. ८-२-१५, पृ० ३३९।

इ. २-४-२६, पु० ४७५।

७. १-४-९३, पृ० २०४ तथा १-१-१, पृ० ९४।

८. ४-१-८५, पृ० ९६ तथा ४-२-३९, पृ० १७९।

९. ४-४-२३।

१0. ४-२-१६1

११. ६-२-८३ काशिका।

१२. ४-१-८५, पृ० ९६।

१३. १-१-४७, पृ० २९२।

मीदक मीदक भी चूर्णाझ, शर्करा और घृत से वनते थे। मोदकों के ढेर को मौदिकिक कहते थे। मोदक वास्तव मे मोददायक थे और वड़े चाव से खाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है, दिवदत्त का अभिप्राय मोदक खाने से है। 'वे दो मोदकों को 'हिमोदिकिका' कहते थे।

कृसर—कृसर तिल, चावल मिलाकर वनाया जाता था। इसमे कुछ मटर और मसाले मिला दिये जाते थे। कृसर प्रातराशादि के काम बाता था। सूत्र-ग्रन्थो तथा पचर्विश ब्राह्मण (५-२) मे भी इसका उल्लेख मिलता है।

धाना और गुडधाना—भुने हुए अनाज के दानो को घाना कहते थे। भूनने का काम आप्ट्र में होता था। भूननेवाले या भाष्ट्र को प्रज्वलित करनेवाले को भाष्ट्रमिन्ध कहते थे। भाष्यकार ने घाना और चक्कुली का साथ-साथ उल्लेख किया है। धाना गुड की चारानी में पकाये जाते थे। वे गुडधाना कहलाते थे। गुडधाना का पूरा अर्थ था गुड़ में संसृष्ट धाना।

वटक—तलकर खाई जानेवाली वस्तुओं मे वटक (वडा) का स्थान महत्वपूर्ण था। वटक किसी पीर्णमासी का मुख्य भोजन होता था। यह पीर्णमासी वटकिनी कहलाती थी। वटकिनी सज्ञा थी। सम्भवत कार्तिकी पूर्णिमा को 'वटकिनी' कहते थे।

कुल्माप—वटिकनी के समान एक पौर्णमासी का नाम कौल्मापी' भी था। कुल्माव धुघरी को कहते थे और सम्भवत. चैत्री पूर्णिमा को उसका मुस्यरूपेण आहार होता था।

कुल्माप का वास्तविक स्वरूप क्या था, इस विषय में विभिन्न ग्रन्थों और विद्वानों में मतैक्य नहीं है। निरुक्त में कुल्माप को 'अवकुत्सित' आहार कहा है। छान्दोग्य उप० (१-१०-२) में भी उसे दिद्व भोजन कहा है। अमरकोश में उसे यवक का पर्याय माना है। अन्य कोश काजिक यवक को कुल्माप मानते हैं। काजिक यवक, जो चावल से तैयार होता है, मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ क्षेत्र के विद्व-वर्ग में वहुत प्रचलित है। आदिवासियों में भी इसका प्रचार है और इन स्थानों में वह स्वादु माना जाता है। कुल्मापिण्ड जातक (स० ४१५) में कुल्माप को 'अतेल, अलवणिक' दिद्व-भोजन वतलाया है। चरक के सूत्र-स्थान (२७-२६९) में उसे उज्जोदक-सिक्त, ईपित्स्वम, अपूरीकृत यव-पिष्ट कहा है, जो देर में पचता है और रूस होता है। काशिका (४-४-१०३) ने मुद्य (मूँग) को कौल्मापिक कहा है, जिससे स्पष्ट है कि कुल्माप मूँग से भी बनाया जाता था।

१. ४-२-३९, प० १७९।

२. ५-१-११९, पु० ३५३।

३. ५-४-१, पू० ४८२।

४. ८-३-५९, वा० १, पू० ४४१।

५. १-१-५०, प्० ३०७।

६. ७-३-७०, पु० ३४७।

७. १-१-४७, पृ० २९२।

८. २-१-३४, ३५, पू० २९६।

९. ५-२-८२, प्० ४००।

<sup>90. 4-7-671</sup> 

श्री पी० के० गोदे (म० बो० रि० इस्टीट्यूट के अ० २२-२५६) ने उसे घुघरी वतलाया है, जिसे महाभाष्य के पूना-सस्करण ने स्वीकार किया है। डॉ वा० श० अग्रवाल ने भी कुल्माप का हिन्दी पर्याय, घुघरी ही स्वीकार किया है। हिन्दी मे घुघरी देर तक भिगोये हुए वने को कहते हैं, जिसका मेल प्राचीन कोशो से नही बैठता। वास्तव में कुल्माप खटास लिया हुआ मांड होता या, जो किसी पिण्ड या चावल से तैयार किया जाता था। देर तक वासी रखने के कारण उसमें खटास आ जाती थी।

आमिक्षा—भाष्य मे आमिक्षा वैश्य का व्रताहार वतलाया गया है। आमिक्षा पेय थी, जो कच्चे दूघ मे दही मिलाकर वनाई जाती थी।

चूर्ण चूर्ण शब्द से वर्त्तमान चून शब्द वना है, जो आटे का पर्याय है। भाष्य मे चूर्ण शब्द का प्रयोग मुने हुए तथा शर्करा या गुड मिले हुए आटे के लिए हुआ है। इस प्रकार का चूर्ण सत्य-नारायण की कथा मे प्रसाद के हेतु बनाने की प्रथा है। यह चूर्ण गेहूं का या अभाव मे शालि का बनाया जाता था। गुझिया के भीतर यह चूर्ण भरा जाता था। इसीलिए भाष्य मे गुझिया (अपूप) को चूर्णी कहा है। पाणिनि ने भी भोज्य वस्तु के रूप मे चूर्ण का उल्लेख किया है। काशिकाकार ने मुद्ग और मसूर के चूर्ण का भी उल्लेख किया है। मुद्ग चूर्ण के लड्डू तो सुपरिचित ही है।

पलल—भाष्य मे पलल-पिण्ड का उल्लेख एकाधिक वार हुआ हे और इस प्रकार हुआ है, जिससे वह सुपरिचित खाद्य जान पडता है। पाणिनि मे पलल का प्रयोग उसके साथ होनेवाले मिश्रवाची तत्पुरुप के प्रसग मे किया गया है। काश्विकाकार ने इसका उदाहरण गुडपलल और घृतपलल दिया है। 'पट् च काण्डादीनि' (६-२-३५) सूत्र मे उपर्युक्त सूत्र के अभिश्र के उदाहरणों में काश्विकाकार ने 'तिलपललम्' का उल्लेख किया है। 'इन उदाहरणों से पलक्र बनाने की प्रक्रिया का पता चल जाता है। तिलों को भून और कूटकर उनमे गुड और घी मिलाकर अथवा केवल तिलों से बनाई गई कतरी या तिलकूट को पलल कहते थे।

सूप—सूप का व्यवहार ससृष्टि के लिए होता था। यह ओदन के साथ मिलाकर लाया जाता था। पूप मे सर्वाधिक मुद्ग (मूँग) का उपयोग होता था। मूँग को मिलाकर बनाये हुए भात को मौद्ग ओदन (खिचडी) कहते थे। सूप चवाकर खाने की वस्तु नहीं थी, वह पेयों के समान पतली बनती थी। 'शालिविकार (ओदन) को मुद्गविकार (मूँग की दाल) के साथ खाता है, 'ऐसा उल्लेख भाष्य मे मिलता है। मुद्ग के अतिरिक्त माप का व्यवहार दाल के लिए

१. ४-४-२३।

२. वही।

इ. १-१-१, पृ० ९३।

४. ६-२-१२८ काशिका।

५. ६-२-१३५ काशिकः।

६. ४-४-२५।

७. वही ।

८. ४-३-११५, प० २६५।

होता था। माष, सूप और ओदन तीनो का एक साथ उल्लेख भाष्य मे हुआ है। माष पचेलिम कहा गया है, क्योंकि वह जल्दी ही गळ जाता है। दाल के रूप मे मटर का भी व्यवहार होता था। अतिथियो को भी मटर की दाल और चावल खिलाये जाते थे। माप का व्यवहार ओदनादि के साथ ही होता था। इसीलिए, माप्यों मे कहा है 'माष न खाओ', यह कहने पर माप अन्य भी किसी वस्तु के साथ मिलाकर नहीं खाये जाते थे।

सूप लवण डालकर बनाया जाता था। लवणयुक्त सूप को लवणस्प कहते थे। ससृष्ट अयं मे लवण के आगे होनेवाले प्रत्यय का लुक् हो जाता था। इसी को भाष्य मे 'लवणीकृत्य' या 'लवणकृत्य' कहा है। 'भाष्यकार ने इस प्रसग मे लवण कव्द का प्रयोग दो अयों मे प्रचलित बतलाया है—रसवाची और ससृष्टिनिमित्त। अससृष्ट अयं मे भी लवण हाव्द का प्रयोग देखा जाता है। यथा लवणकीर, लवणपानीय। सीर और पानीय मे विना लवण मिलाये ही उनका स्वाव लवण होता है। इसलिए यहाँ लवण शब्द रसवाची है। ससृष्टिनिमित्त लवण वहाँ होता है, जहाँ वह अलग से मिलाया जाता है। ससृष्ट पदार्थ मे भी जव वह अलग नहीं पाया जाता सौर घुलिमल कर एकाकर हो जाता है, तव कहते हैं, 'अलवण सूप है या अलवण शाक है। 'तस्य भावस्त्वतली' (५-१-११९) सूत्र पर भाष्य करते हुए गुण शब्द के विवेचन के प्रसग मे भाष्यकार ने वाल मे डाले जानेवाले लवण के परिमाण के विषय मे भी चर्चा की है। उन्होने कहा है कि यदि कोई सेर भर मूंग मे सेर भर नमक डाल दे, तो वह उपयुक्त नहीं माना जायगा। यदि अव् (भक्षण करना) वातु से अन्न की व्युत्पत्ति माने, तो इस प्रकार तैयार किया हुआ अन्न सूप खाया ही नहीं जायगा और यदि अन्न (जीवित रहना)से अन्न को निष्पन्न माने, तो भी इस प्रकार से सूप को खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे अन्न कहना सभव नहीं होगा। '

लवण के अतिरिक्त सूप को घी, कुलत्य, त्तितिडीक आदि से छौकने की भी प्रथा थी। व दाल में अलग से भी घी मिलाया जाता था। मूली या दूसरे शाक भी पकाने के समय दाल में डाल दिये जाते थे। इस प्रकार पकाया हुआ सूप 'घृतसूप' और 'मूलकसूप' कहलाता था। प

वाधिक-अन्नो के कुछ उपसेचक द्रव्य भी है, जिनकी चर्चा अन्नो के साथ ही होनी चाहिए!

१. २-१-९, पृ० २७२।

२. ३-१-९६, पू० १८०।

३, ५-१-१९, पृ० ३१०।

४. १-१-५१, प् ३१८।

५. १-४-७४, पृ० १९६।

६. ४-४-२४, पू० २७६।

७. संस्कृतमञ्ज गणनदित्युच्यते—यो हि मुद्गप्रत्ये ज्वणप्रस्यं प्रक्षिपेञ्चादी युक्तं स्यात् । यदि तावददेरन्न नादोऽत्तव्यं स्यात् । अथानितेरन्न नादोजग्व्या प्राण्यात् ।—५-१-११९, पृठ ३५५, ५६।

८. ४-४-४ काशिका।

९. ६-२-१२८ काशिका।

उदाहरणार्थ, दिघ ओदन के साथ मिलाकर खाया जाता था। इस प्रकार के ओदन को दध्योदन कहते थे। भाष्य में दध्योदन की चर्चा अनेक रूपों में वार-वार आई है। इससे यह बहुप्रिय भोजन जान पड़ता है। दिघ से ससृष्ट या सस्कृत वस्तु दाधिक कहलाती थी। दहीं में पकाया हुआ अन्य खाद्य भी दाधिक कहलाता था। दहीं में पकाया हुआ अन्य खाद्य भी दाधिक कहलाता था। दहीं में पकाई हुई और दहीं से सस्कृत की हुई वस्तु में अन्तर होता था। ओदन के अतिरिक्त पिष्टक आदि भी दिध के साथ खाये जाते थे। इन्हीं के लिए भाष्य में कहा गया है, दहीं रहने दो। न सहीं दहीं, तुम ज्ञाक से खा लो। "

दिष का इतना आिवय था कि वह घडे भर-भर कर जमाया जाता था। भाष्यकार ने दिष की तीन श्रेणियाँ वतलाई है—मन्द, उत्तरक और निलीनक। मन्द कुछ कम जमा हुआ, उत्तरक पूर्णतया जमा हुआ और निलीनक जमकर कुछ विगडता हुआ दिष कहलाता था। बाह्यण-भोजन में भी दही परोसा जाता था। भाष्यकार ने बार-बार इस वाक्य की आवृत्ति की है, 'सब ब्राह्मणों को दही परोसो, किन्तु कौण्डिन्य को मठ्ठा दो। ' वही परोसनेवाले को 'दिषसेच्' कहते थे। '

मोदन दघ्युदक (मठ्ठे) मे पकाये जाते थे। सत् भी दही से खाये जाते थे। भाष्य के उल्लेखो से दिघ का प्रचार सूप से भी अधिक जान पडता है। भाष्यकार ने दिघ-भोजन को अर्थसिद्धि का समीपी कहा है। भ

' पायस—दुग्व का प्रयोग पान के रूप मे तो होता ही था, उसमे वालि, ब्रीहि तथा अन्य अस मिलाकर पकाये जाते थे। पयस् मे पकाई बस्तु पायस कहलाती थी। जिस व्यक्ति को पायस अधिक प्रिय होता था, उसे पायसिक कहते थे। ' पायस पकाने का भी उल्लेख भाष्य मे स्वतन्त्र रूप से मिलता है। ' पायस खीर और खडी दोनो को कहते थे।

औविश्वितक-- उदिश्वत् शब्द भाष्य मे अनेक बार आया है-- उदिश्वदुदक, " मिथ-

<sup>&#</sup>x27; १. २-१-३४, ३५, प्० २८६।

२. ४-४-४२ तथा ४-४-३।

<sup>3. 8-7-961</sup> 

४. २-१-१, यू० २५०।

५. २-१-३४, पृ० २८७।

६. दघीत्युवते बहवोऽर्था गम्यन्ते मन्दमूत्तरक निलीनकम् ।---२-१-३४, पृ० २८७।

<sup>-</sup>७. सर्वेम्यो ब्राह्मणेम्यो दिघ दीयतां तक तु कौण्डिन्याय ।--१-१-४७, पृ० २८७।

८. १-१-६३, पू० ४१२ ।

९. १-१-६७, पृ० ४२४ ।

१०. १-१-५७, पृ० ३६८ ।

११. दिघभोजनमर्थंसिद्धेरादिः ।---६-४-१६१, पृ० ४९६ ।

१२. ४-२-१०४, पु० २०९ ।

१३. १-१-७२, पृ० ४५८।

१४. ६-१-८५, पृ० १२४ ।

तोदक, दिष्युदक<sup>र</sup>, तक, मिथत आदि। चावल तथा पिष्टक उदिवत् मे पकाये जाते थे। इन्हें औदिवितक या औदिवित कहते थे। इस प्रकार के द्रव्यों मे तकीदन तथा कढी का प्रचार आज भी है।

उदिवत् दिष से बनाया जाता था। दिष को विलोनेवाली रई को विशास कहते थे। विशास के मन्यदण्ड को वैशास कहते थे। रई की आकृति से मिलती होने के कारण चलने के सहारे के लिए बनाई गई लकड़ी वैसासी कहलाती थी।

सिंप—दिंघ से विलोकर निकाले गये पदार्थ को हैयगवीन कहते थे, जिसे तपाकर घृत या सिंप वनाया जाता था। सिंप का व्यवहार खाद्य पदार्थों को तलने, सस्कृत करने एव व्यजन के रूप मे होता था। व्यजन रूप मे सींप सूप एव ओदन मे मिलाकर खाया जाता था। हैयगवीन से घृत वनाने के लिए उसे पकाया जाता था। जमे हुए घृत को शीन कहते थे। अभि या अव उपसर्ग पूर्वे होने पर अभिशीन और अभिश्यान दोनो प्रयोग होते थे। घृत-भोजन को भाष्यकार ने आरोग्य का आदि कहा है। देश होती ए धृत की कामना कि काराय में मही एक वूँद ही होती। ऐसे उदाहरण भाष्य मे प्राप्त होते हैं। किन्तु, घृत और क्षीर सबके भाग्य मे नही था। जो गाय पालता था, वह उनका धी-दूघ खाता था। जो नही पाल सकता था, उसके लिए इनका दर्शन तक दुर्लभ था। प

तैल-पृत के समान तैल भी सस्कारक द्रव्य था, जो तिल अथवा सर्वप से निकाला जाता था। वहीं से निकलनेवाले घी के साथ भाष्य में तिलों के तैल की भी चर्चा है। " एक अन्य स्थान

१. ५-३-८३, प्o ४७४।

२. ४-२-१९ ।

३. १-१-६७, पु० ४२४।

४. १-१-४७, पु० २८७।

५. ६-१-८५, पू० १२४ तथा ५-३-८३, पू० ४७४।

E. 4-8-8801

७. ५-२-२३, पू० ३७३ ।

८. १-३-११, पृ० ४६ ।

९. पुत्रा में बहुघृतक्षीरमोदनं कांस्यपात्र्यां मुञ्जीरन्—६-२-३, पृ० ३१७ तथा ६-२-१२८ काशिका।

१०. ६-१-२३ तथा २६।

११. ६-४-१६१, पु० ४९६ ।

१२. १-३-२५, पु० ६३ ।

१३. वही ।

१४. यस्य च ता गावः सन्ति स तासां क्षीरं घृतं चोपयुङ्गतेऽन्येरेतद् ष्टुमप्यशक्यम्।—-१-२-४५, पृ० ५२८ ।

१५. १-३-११, पृ० ४६ ।

पर भी तैलभोजन एव घृतभोजन का उल्लेख है। सर्पप और तिल के अतिरिक्त डगुदी के तैल का भी प्रचार था।

शाक-शाक का उपयोग दो प्रकार से होता था-पकाकर और कच्चे रूप मे। मूलक वादि भोजन के साथ यो भी काटकर खाये जाते थे। मूलक खाने की इस किया को 'जयदगन' कहते थे। मूल या मूलक का उत्पत्ति-क्षेत्र मूल-जाकट या मूल-जाकिन कहलाता था। भूलक को सूप मे मिलाकर मी पकाते थे, अर्थात् मूलक का सूप (रसीला खाद्य) वनाते थे। कपित्य का रस निकालकर खाया जाता था। अाज भी कपित्य की चटनी वनाई जाती है। इनके अतिरिक्त अलावू, तित्तिडीक," पनस, दर्दभक, श्रृगवेर (अदरक) का भी प्रयोग किया जाता था। पलाण्डु खाने का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।

पकाकर खाया जानेवाला शाक दो प्रकार का वनता था-लवण और अलवण। कुछ लोग लवण नही खाते थे। 1º वे अलवण ज्ञाक और सूप का व्यवहार करते थे। 1º 'शाक को भोदन आदि में मिलाता या सानता है', ऐसा उल्लेख माध्य में मिलता है<sup>1</sup>ं, जो उसके लाये जाने की प्रक्रिया की ओर सकेत करता है। एक स्थान पर शाक का उपयोग दिव के समान उपनेचक के रूप मे वतलाया गया है। " बाक के लेख या स्वत्यता के लिए 'बाक-प्रति' बब्द रह या। " इसी प्रकार 'माय-प्रति' 'सूप-प्रति' या 'ओदन-प्रति' शब्द प्रचलित थे। ञाक घृत या तैल में वनाया जाता था। कोई-कोई मूँग की दाल मे मिलाकर पकाया करते थे। १९

फल-फलो मे दाड़िम, ब्राक्षा, विम्वा (Momordica monadelpha) मृद्दीका (लाल अगूर), और वदर एव कुवली (Qujube) भोजन के अग ये। हर

```
१. भार १, पूर २६ ।
```

२. ५-२-२९, पृ० ३७६ ।

इ. ४-१-४८, पू० ६१ ।

४. ५-२-२९, पू० ३७६ ।

५. ६-२-१२८, काशिका ।

६ ४-३-१५५, पू० २६६ ।

७. २-१-१, पृ० २५३ ।

८. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

९. पचित पनसम् ।---१-१-७, पृ० १५४।

१०. १-२-५१, पृ० ५५२ तथा ४-४-२४, पृ० २७० ।

११. वही ।

१२. ३-२-१४१, पू० २७३।

१३. २-१-१, पु० २५० ।

१४. २-१-९, पृ० २७२ ।

१५. ६-२-१२८, काशिका ।

१६. १-१-१, पृ० ९४, ४ ४-९९; २-२-५, पृ० ३२६; १-१-५८, पृ० ३७९ तया ६-३-४२, पृ० ३२९ ।

मांस—शाक और सूप के समान ही मास भी ओदन का सहायक बाहार था। मास का व्यवहार समाज मे बहुत अधिक था। मालूम होता है कि यज्ञ मे पशुबल इसके प्रचार मे विशेष सहायक था। श्रीत्रिय लोग प्रसाद रूप मे 'आिन-वारणी स्थूल-पृषती अनडवाही' का मांस ग्रहण करते थे।' विशिष्ट अतिथियो के लिए समास मधुपर्क की प्रथा चल चुकी थी, इसलिए उन्हे मांसौ-दिनक अतिथि कहते थे।' शार्ङ्क और कपोत के मसण का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है !' कपोत के रस या शोरवे को कापोत कहते थे। भाष्य मे प्रश्न करते हुए कहा है कि कपोत तो सलोम और सपक्ष प्राणी का नाम है। उसका रस बना लेने पर वह तो जीवित रहता नही। तब उस रस को कापोत कैसे कह सकते है ? अच् प्रत्यय, जिससे कापोत शब्द बनता है, प्राणिवाचक शब्द से ही होता है। कपोत का मास उसका प्रथम विकार है और उस मास का विकार रस होता है। इन वो अर्थों मे वो विकारार्थक प्रत्यय न करके सीचे कपोत से ही एक अच् प्रत्यय किया जाता है। प्रश्नकर्ता का आश्रय यह है कि यदि कपोत से सीचे रस बनाया जाता, तो प्राणिवाचक से अच् प्रत्यय होना उचित था, किन्तु प्रत्यय होता है कपोत के मास से और मांस प्राणी है नही। इसका उत्तर भाष्यकार एक वाक्य मे देते है कि 'यह बात सर्वमान्य है कि विकार मे प्रकृति का सम्बन्ध रहता है। इसलिए विकार के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हो सकता है। इस दृष्टि से कपोत के मास के लिए कपोत शब्द का व्यवहार हो सकता है। इस दृष्टि से कपोत के मास के लिए कपोत शब्द का व्यवहार हो सकता है। इस दृष्टि से कपोत के मास के लिए कपोत शब्द का व्यवहार हो सकता है।

पिसयों के अतिरिक्त मछिलयों भी खाद्य थी। खाने के लिए उनका शिकार करने की प्रयायी। मत्स्य, मीन, अजिह्य इन पर्यायनाची तथा शफर, शकुल आदि मीन-विशेषों का उल्लेख शिकार के लिए भाष्य में मिलता है। भासायीं लोग काँटों-सहित पूरी-पूरी मछिलयों को ले जाते थे और फिर घर पर ग्राह्य अश लेकर शेष फेक देते थे।

पशुओं मे मृग का मास मुख्यत उच्चवर्ग में खाया जाता था। अज और अवि का मांस सामान्य समाज मे खूव प्रचित्रत था। छाग की विल यज्ञ मे भी दी जाती थी और उसका मांस खाया जाता था। मांसीदन के लिए मृग के शिकार का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है। चण्डा-लादि कुत्ते तक का मास खाते थे। पाँच-पाँच नखवाले प्राणी तो शास्त्र द्वारा भक्ष्य ठहराये गये थे। ये ये-शशक, शल्यक, खड़ी, कूर्म और गोषा। आरण्य शूकर और कुक्कुट भी भक्ष्य थे।

१. आ० १, प० ३।

<sup>₹.</sup> ४-४-६७ ।

३. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

४. ४-३-१५५, पु० २६७ ।

५. १-१-६८, पृ० ४३५ ।

६. १-२-३९, पृ० ५१६ ।

७. ४-३-१३१, पृ० २५५ तथा २-३-६१, पृ० ४४८ ।

८. २-३-१३, पूर ४१७ ।

९. आ० १, पृ० ११ तथा (असक्यो ग्रामकुक्कुटोऽसक्यो ग्रामशूकर इत्युक्ते गम्यत एतदारच्यो सक्य इति ।—बही ।

मान तामान्यतया ओदन के साथ खाया जाता था। भाष्य के उल्लेखों से ऐसा जात होता है कि मान खाने का स्वभाव बहुत-में लोगों का वन गया था, जो सदा मान पाने की कामना किया करते थे। भाग का लालच देकर लोग दूसरों को अपने पास रहने के लिए प्रलोमित करते थे। भोवता मासौदन की ओर शुष्कीदन की अपेक्षा अविक तेजी में अग्रमर होता था। भ

जिस पात्र में मास पकाया जाता था, उसे मासपचनी कहते थे। मास को कूटकर भूल या शलाका पर भूनने की प्रया थी। यह माम 'मूलाकृत' कहलाता था। यह प्रया पाणिनिकाल में भी प्रचलिन थी। शूल पर पकाये गये मास को भूल्य कहते थे। इसी प्रकार उखा में सस्कृत की हुई बस्तु उन्य कहलाती थी। कभी-कभी वाणिद के द्वारा विद्व पशु को पूरे का पूरा ही पका लेते थे और कभी राज्य-खण्ड करके। पशु को भूनकर खा लेने की प्रवृत्ति उस समय भी कुछ लोगों में थी।

धान्ति-मास का व्यवहार जन-मामान्य मे था, किन्तु साघक, ब्रती आदि माम का व्यवहार नहीं करने थे। भाष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यादि के ब्रत-भोजन का विवान करते हुए कहा गया है कि धालि मासादि खाकर भी ब्रत किया जा सकता है।

गुड़—गुड़ का प्रयोग अपूप या मोदक बनाने तथा घाना एव पलल को पागने तथा अन्य मधुर खाद्याक्षों में किया जाता था। म्वतन्त रूप ने भी गुड़ खाया जाता था। गुड़ का स्वाद मयुरिमा का प्रतिमान या और अन्य मयुर पदार्थों की मिठास जानने के लिए मापदण्ड था। भाष्य-कार ने द्राक्षा को गुडकल्पा, अर्थात गुड़ के ममान मीठी कहा है। पुड़ इसु ने वनता था और जिम इसु में गुड़ का परिमाण अधिक प्राप्त होता था उमे गौडिक इसु कहते थे। अध्य में गुड़ और श्रुंगवेर (अदरक) का स्वाद परस्पर विरोधी वतलाया है।

१. २-३-१३, पृ० ४१७ १

२. ३-२-१ पृ० २०४।

इ. ३-३-१३९, पृ० ३३० ।

४. १-३-१, पू० १४ ।

५. ६-१-६३, पृ० ८६ ।

६. ५-४-६५ ।

७. ४-२-१७ ।

८. पशुं बिद्धं पचन्ति-आ० २, पृ० ५५।

९. सा० १, पृ० १९ ।

१०. १-४-४९, पृ० १७४।

११. ५-३-६७, पूर ४६१ ।

१२. ४-४-१०३, काशिका ।

१३. ४-२-८४ ।

शर्करा—शर्करा का प्रत्यक्ष उल्लेख भाष्यकार ने मघुर खाद्य के अर्थ मे नहीं किया है, किन्तु पाणिनि ने 'शर्कराया वा' (४-२-८३) मे न केवल शर्करा का नामोल्लेख किया है, अपितु उससे वनाई जानेवाली वस्तुओं की ओर भी सकेत किया है। पाणिनि के अनुसार शर्करा से वने पदार्थ को शर्करा, शार्कर, शर्करिक, शर्करिक या शर्करीय कहते थे।

मधु—मिक्षकाओ द्वारा निर्मित होने के कारण मिक्षक या सारघ कहा जाता था। भाष्यकार ने इसे द्रव्यपदार्थंक और रसवाची कहा है। मधु की लालसा करने के लिए विशेष किया का प्रयोग होता था। मध्वस्यित या मधुस्यित। मधु इतना प्रिय था कि लोग उसकी लालसा किया करते थे। ध

द्वाक्षा--- द्राक्षा के माधुर्य को 'गुडकल्प' कहा गया है।" किपज्ञा द्राक्षा की उत्पत्ति का प्रसिद्ध क्षेत्र था। ' पेय पदार्थ दो प्रकार के थे----पौष्टिक स्वादु एव मादक। पौष्टिक पदार्थों में मुख्य ये थे----

क्षीर—क्षीर का मुख्य साघन गो थी, यद्यपि अन्य प्राणियों के क्षीर का उल्लेख भी भाष्य में प्राप्त होता है। गयों में कृष्णा बहुक्षीरा मानी जाती थी। " आपीनकघ" क्षीर के आतिशस्य का परिचायक माना जाता था। क्षीर अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने में भी काम आता था। यवागू क्षीरेयी। या पयस्कल्पा होती थी। भी आमिक्षा भी क्षीर से बनती थी। पायस भी, क्षीर में पकाया जाता था। पायस के प्रेमी पायसिक" कहलाते थे और इनकी कमी न थी, फिर भी, पान के रूप में क्षीर का महत्त्व सर्वाधिक था। ब्राह्मण पयोव्रत होते थे। " माणवको का यह मुख्य भोजन था। वे उसकी लालसा करते ही रहते थे। ' उशीनर के लोग क्षीर पान से सर्वाधिक प्रेमी थे। '

```
१. वही ।
```

२. निह गुड इत्युक्ते मधुरत्व गम्यते श्रृङ्गवेरमिति वा कटुकत्वम् ।---२-१, पृ० २५३ ।

३. ४-३-११६, पु० २४९ ।

४. ५-२-१०७, पु० ४१६ ।

५. ७-१-५१, पूर ४९ ।

६. १-३-२५, पृ० ६३ ।

७. ५-३-६७, यु० ४६१ ।

<sup>6. 8-7-99 1</sup> 

९. ६-३-४२, पृ० ३२८।

१०. फ़ुल्ला गर्वा सम्पन्नक्षीरतमा ।----२-४२, पूर्व ४३३ ।

११. ६-१-२८, यू० ५६ ।

१२. ४-२-२०, पु० १७२ ।

१३. ५-३-६७, पृ० ४६२ ।

<sup>88. 8-7-808,</sup> go 709 1

१५. बा० १, पृ० १९ ।

१६. ७-१, पृ० ४९ ।

१७. ८-४-९ काशिका ।

मियत— मियत के लिए तक, मियतोदक, उदिन्तत् आदि शब्दो का प्रयोग प्रचलित था', जो वैसाखमन्य से मथकर बनाया जाता था। यह दिव से निम्न कोटि का भोजन था। इसीलिए, कौण्डिन्य का लपमान करने के उद्देश्य से कहा गया है सब ब्राह्मणों को दही दो, किन्तु कौण्डिन्य को तक दो। सियत का प्रयोग इतना अधिक था कि कुछ लोग केवल प्रथित वेचने का ही व्यवसाय करते थे।

गुडोदक--गुड का शर्वत गुडोदक कहलाता था। इसका प्रचार आज भी उत्तर भारत मे अधिकता से पाया जाता है। भाष्य मे बार-बार गुडोदक का उल्लेख होने से इसके प्रिय पेय होने का अनुमान होता है।

सुरा-सुरा का प्रयोग सामान्य जनता में प्रचिल्त था। एतदर्थ पानागार थे, जिनमें जाकर लोग सुरापान करते थे। ऐसे लोगों के प्रति समाज-सम्मान का मान कम था। नियमित पीनेनाले दुर्मेदी कहलाते थे। ये कभी सुरा से तृष्त नहीं होते थे। सुरा का प्रचार प्राच्य लोगों में अधिक था। वाह्लीक और सौनीर लोग भी पान अधिक करते थे। गान्वार लोग कपाय-पान को पसन्द करते थे। सुरा बनानेवालों को बौण्डिक या आसुतीवल कहते थे। पीनेवाले के लिए 'शौण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है। असुतीवल सुरा खीचने, अभके से उसे टपकाने (अभिपव) का काम करता था।

सुरा या शुण्डा के अनेक प्रकार थे। मैरेय एक प्रकार का मख था, जो गुड या महुए से बनाया जाता था। इसे इसके अगभूत पदार्थों के अनुसार गुड-भैरेय या मबु-मैरेय कहते थे। उच्चकोटि के मैरेय को परममैरेय कहते थे। काशिकाकार ने आसव और मैरेय मे अन्तर वतलाया है। "प्रसन्ना सुरा का दूसरा भेद था। यह गुड से बनाई जाती थी। इसका राग तेल के समान हल्का पीला होता था। भाष्यकार ने वार-वार-इसे (तैलकल्मा कहा है।" कापिशायनी दुरा अंगूरों के रस से बनाई जाती थी। इसीलिए उसे कापिशायन मबु कहते थे। " अंगूरों के रस के लिए मबु शब्द का व्यवहार होता था। यहाँ की द्राक्षा बहुत प्रसिद्ध थी। यहीं से द्राक्षा से बना हुआ

१. ६-१-८५, पू० १२४ ।

२. ५-१-११० ।

३. १-१-४७, पृ० २८७ ।

४. ७-३-५०, पृ० १९५।

५. १-४-२, पृ० १२४ तथा ६-१-८५, पृ० १२४ ।

६. पिवति शोण्डः पानागारे।—२-१-१, पृ० २२८ ।

७. २-२-२९, पू० ३७९ ।

८. ८-४-९ काशिका ।

९. २-१-१, पृ० २२८ ।

<sup>.</sup> १०. ६-२-७० काशिका ।

११. ५-३-६७, पू० ६८ तथा ५-४-१४, पू० ४६१ ।

१२. ४-२-९९ ।

मैंचु अन्यत्र भेजा जाता था। कषाय हल्के नशेवाला पेय था। सामान्य कपाय घी-माँड़ (सिंपमेण्ड) तथा उमापुष्पो (अलसी के फूल) से वनाया जाता था। एक प्रकार का कपाय दौवारिकों का पेय था जिससे यह निम्न कोटि का पेय मालूम होता है। सिंपमेण्डकषाय, उमापुष्पकषाय और दौवारिककपाय ये कषाय के भेद ये और संज्ञा शब्द थे। इनमे उच्च कोटि के कषाय को परमकषाय कहते थे।

सुरा बनाने के यन्त्र (भभका)को आसुति<sup>९</sup> कहते थे। सुरा के घटक पदार्थों का प्रथम किणव बनाया जाता था। किणव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वे आसव्य<sup>१</sup> स्थिति मे होते थे। अभिषव (सुरा खीचने) के बाद बचा हुआ अश्च<sup>९</sup> कल्कविनीय कहलाता था, जिसे फेक दिया जाता है।<sup>९</sup>

ब्राह्मण लोग सामान्यतया सुरा नहीं पीते थे, किन्तु सौत्रामणि आदि यज्ञों मे स्वल्प सुरा का सेवन भी वे धार्मिक दृष्टि से करते थे। भाष्य मे एक स्थान पर पूर्वपक्षी कहता है, 'यदि ता स्रवर्णी सुरा से भरी हुई अनेक घटी पीकर कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, तो यज्ञ मे थोडी-सी पी लेने पर कैसे पहुँच जायगा ?'

सोस—सोम का प्रचार ब्राह्मणो, श्रोत्रियों और ऋित्वजों मे था। भाष्य मे सोमपान का" पौन पुनिक उल्लेख प्राप्त होता है। सोम बनाने की प्रिक्रिया वढी जिटल थी। सोमवल्ली मूजवन्त पर्वत या कीकटों के देश में होती थी। इस लता को त्वक पर फैलाकर फिर वेदी या विपणा पर रखकर क्रूते थे अथवा मन्या (मूसली) से ऊखल में कूटते थे। फिर, इसका रस चम या चमस (कल्का) में भरते थे। कूटने या पीसने से पूर्व इसे पानी में भिगोया जाता था। माध्य के उल्लेख से सोम के पाक (पकाये जाने) का अनुमान होता है। भाष्यकार ने सोम के सम्बन्ध में श्रात और श्रित शब्दों के प्रयोग को उचित ठहराया है। ये दोनो शब्द पाक अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली श्री वातु के आगे कत प्रत्यय लगाकर वनते है। सावारणतया कत प्रत्यय लगाने पर श्रीत शब्द बनना चाहिए, किन्तु निपातन से श्री को श्रा और श्रि वना दिया जाता है। श्रात का प्रयोग कहाँ हो ? इस प्रक्त का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा है कि सोम के प्रसग में श्री को श्रा भाव होता है, अन्यत्र श्रिभाव। फिर 'श्रित सोम ' इत्यादि प्रयोग देखकर कह दिया है कि सोम का बहुत्व वतलाना हो, तो श्रात और अन्यत्र श्रित सोम ' इत्यादि प्रयोग देखकर कह दिया है कि सोम का वहुत्व वतलाना हो, तो श्रात और अन्यत्र श्रित प्रयोग होता है। इससे सोम का पकाया जाना भी होता है। '

भोजन-पान के विषय मे प्रचलित कुछ पारिभाषिक शब्दो पर विचार कर लेना यहाँ

१. ६-२-१० काशिका।

<sup>₹. 4-7-882 1</sup> 

<sup>3. 3-8-826 1</sup> 

<sup>8. 3-8-880 1</sup> 

५. वही।

६. यदुदुम्बरवर्णीनां घटानां मण्डल महत्पीतं न गमयेत् स्वर्गं तिस्क ऋतुगतं नयेत्। — भा० १, पृ० ५, ६।

७. ३-१-९४, यू० १७८ ।

८. ६-१-३६, पू० ६२ ।

समीचीन होगा। भाष्यकार के मत से, भोज्य और पेय पदार्थों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—-१ भोज्य, २. भक्ष्य, ३ व्यजन और उपसिक्त ४ सस्कृत।

भोज्य और भक्ष्य—भोज्य शब्द भुज् घातु से बना है। सामान्यतया 'अभ्यवहार करने के योग्य' इस अर्थ मे ण्यत् प्रत्यय होकर 'चजो कु घिण्ण्यतो' (७-३-५२) सूत्र से कुत्व होकर भोग्य बनना चाहिए था, किन्तु पाणिनि ने 'भोज्य भक्ष्ये' (७-३-६९) सूत्र से कुत्वभाव कर निपातन से भोज्य शब्द बना लिया है। इस प्रकार, पाणिनि के मत से भोज्य और भक्ष्य पर्याय है। कात्यायन का मत है कि सूत्रकार को भक्ष्य शब्द के स्थान पर अव्यवहाय शब्द का प्रयोग कर 'भोज्यभम्यवहाय' सूत्र बनाना चाहिए था, नयोकि भोज्य और भक्ष्य मे अन्तर है। भक्षण केवल खर विशव, अर्थात् कृष्ठी वस्तु का होता है, जो चवाकर खाई जाती है। सूप और यवागू खर विशव नहीं हैं। वे द्रव होते हैं। यदि भोज्य और भक्ष्य को पर्याय मान लेगे, तो सूप और यवागू भोज्य नहीं कहे जा सकेंगे।

पतजिल ने कात्यायन के मत पर आपित की है। उनका कथन है कि भक्ष चातु का व्यवहार केवल खर विशव पदार्थ के ही लिए नहीं होता। लोक में अवभक्ष, वायुभक्ष शब्दों का व्यवहार
देखा जाता है, यद्यपि वायु और जल खर विशव पदार्थ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भक्ष्य खर विशव
से भिन्न पदार्थ भी हो सकता है। इस प्रकार, पाणिनि और पतजिल दोनो भक्ष्य और मोज्य को
पर्याय मानते हैं। इसीलिए, पाणिनि ने पलल (मास), सूप और जाक को भक्ष्य माना है और
भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-३५) के उदाहरण गुडपलल (गुड डालकर पकाया हुआ मास),
घृतपलल, घृतसूप, घृतशाक बादि शब्द मानकर उनमें 'पललसूपशाक मिश्रे' (६-२-१२८)
से आद्युदात स्वर का निर्देश किया है। उपर्युक्त शब्दों में सूप खर (कठिन या कडा) और विशव
-(अलग-अलग दानोवाला) नहीं होता। दूसरी ओर पाणिनि ने अन्न और मध्य में भी अन्तर
किया है, इसीलिए उन्होंने 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२-१-३४) और 'सक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-१३५) में अन्न और भक्ष्य का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। अन्न सामान्य खाद्य को कहते थे और
मक्ष्य खर विशद, अर्थात् चवाकर खाये जाने योग्य खाद्य को। यद्यपि माष्य और काशिका ने
इन दोनों के जो उदाहरण (दच्योदन और गुडदाना) दिये हैं, उनसे यह अन्तर स्पष्ट नहीं होता।
ओदन और धाना दोनों ही भक्ष्य है और अन्न भी।

वास्तव में भक्ष्य और भोज्य में जास्त्रीय दृष्टि से अन्तर था। शास्त्रीय दृष्टि से जहाँ प्रयोग होता था, वहाँ भोज्य अभ्यवहार्य मात्र को कहते थे और भक्ष्य खर-विशद को, किन्तु सामान्य तया लोक में दोनो शब्दो का पर्याय रूप में ही प्रयोग होता था। पाणिनि ने भक्ष्य शब्द का प्रयोग दोनो दृष्टियों से किया है, इसीलिए उसमें ऊपर से देखने पर विसगित मालूम होती है।

मिश्रीकरण—मध्य पदार्थों को अधिक स्वादु बनाने के लिए उनमें कभी-कभी दूसरे पदार्थ भी मिलाये जाते थे। इन दोनों में एक मुख्य खाद्य होता था और उसका सहायक। मुख्य खाद्यों में घाना, पलल, सूप, जाक आदि थे और इनके मिश्रीकरण थे गुड, घृत, मूलक आदि। इनके सयोग से वने मिश्रीकृत पदार्थों को गुडधाना, गुडपृथुक, गुडपलल, घृतसूप, मूलकसूप घृतशाक और मुद्गशाक आदि कहते थे। इन उदाहरणों से मध्य पदार्थों की पाक-विचि पर

१. ७-३-६९, पूर २०३ ।

भी प्रकाश पडता है। यथा— मांस गुड मिलाकर भी पकाया जाता था। दाल मूली मिलाकर भी पकाई जाती थी और शांक जिस प्रकार आज दाल मिलाकर पकाया जाता है, उसी प्रकार पत्रजिल-काल में भी पकाया जाता था। इसमें शांक मुख्य भक्ष्य होता था और मुद्ग मिश्रीकर्ण, वर्यात् सहायक। तिल भी मिश्रीकरण का काम देते थे। मिश्रीकरण-युक्त भक्ष्यों में गुडधाना का प्रचार सबसे अधिक था।

च्यंजन व्यंजन शब्द अज वातु से बना है, जिसका अर्थ है 'प्रकाशित करनेवाला'। जब किसी चिकने पदार्थ से अथवा मचुर पदार्थ से इन्द्रियों की स्थित ऐसी जडीकृत हो जाती है कि उससे अन्य वस्तु के स्वाद का पता ही नहीं चलता या चलता है, तो ठीक नहीं चल पाता, उस समय जो वस्तु इन्द्रियों को अपनी स्वाभाविक स्थिति वापस ला देती है, उसका नाम है राग। उसी को व्यंजन कहते हैं। यह नाम सार्थंक भी है। चिक्कण अथवा मचुर पदार्थों से जिल्ला पर एक प्रकार का लेप-सा बैठ जाता है। उसका प्रतिवन्ध आ जाने पर जिल्ला को अन्यस की वास्तविक प्रतीति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति मे चटनी, विनया, खट्टी या अन्य चटपटी वस्तु खाने से जिल्ला का बह लेप दूर हो जाता है और जिल्ला अन्यस का ठीक अनुभव करने लगती है। इसीलिए चटनी आदि को व्यंजन कहते हैं। 'अञ्चोऽनपादाने' (८-२-४८) सूत्र के भाष्य में पत्रजिल ने व्यंजन की यह परिभाषा दी है और 'अन्ने व्यंज्जनम्' (२-१-३४) सूत्र के भाष्य में 'दच्योदन ' उदाहरण देकर 'दिघ' को व्यंजन स्वीकार किया है।' इन सबसे भाष्यकार की उक्त परिभाषा की पूर्ण संगति नहीं वैठती। प्रस्तुत उदाहरणों से भोज्य के स्वाद में वृद्धि करनेवाले उसके सहायक खाद्य के लिए व्यंजन शब्द का प्रयोग रूढ जान पड़ता है।

इस प्रकार मिश्रीकरण और व्यजन तीन वातों में भिन्न थे। प्रथम मिश्रीकरण व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न होते थे, किन्तु व्यजन सामान्य रुचि पर आश्रित थे। पलल को गुड़ के साथ मिलाकर खाना न खाना पूर्णत व्यक्तिगत रुचि की बात थी, किन्तु दिव और ओदन या दिव और सूप रुचिसामान्य से सम्बद्ध था। दूसरे मिश्रीकरण की किया खाद्य तैयार करने की दत्ता में पाचक करता था और भोजन-किया से पूर्व ही खाद्यास तथा मिश्रीकरण दोनो मिलकर एक हो जाते थे। व्यजन की स्थिति भिन्न थी। व्यजन और खाद्य दोनो अलग-अलग पकाये जाते थे

१. खरविशदमम्यवहार्वं भध्यम्। तस्य संस्कारक मिश्रीकरणम् ।—-२-१-३५ काशिका तथा ६-२-१२८ काशिका।

२. ६-३-१५४ काशिका।

३. २-१-३५, पृ० २८६ ।

४. अञ्जेर्ब्यञ्जनस्यञ्जनं च प्रकाशनम्। यत्तत्त्मेहेन च मधुरेण च जडीकृताना-मिन्द्रियाणां स्वस्मिन्नात्मिन व्यवस्थापनं स रागस्तद्व्यञ्जनम्। अनर्थं खल्विप निर्वचनम्। व्यञ्ज्यतेऽनेनेति व्यञ्जनमिति।—-८-२-४८, पृ० ३६७।

५. २-१-३४, पृ० २६८।

६. ४-२-२६ काशिका।

और भोम्ना उनका मित्रण करना था। इस प्रकार, मिर्याकरण और व्यजन-क्रिया के क्ती भी नित्र होने थे। नीसरे मिश्रीकरण आवन्यक न था। व्यजन आवव्यक था। इस प्रकार न्याइ-वृद्धि की दृष्टि में मिथीकरण व्यवन ने एक कोटि लागे की किया थी।

उपसेचन-मुख्य अस में व्यानन मिलाने की किया को उपनेचन कहते थे और जिस मह्य अन में व्यानन मिलाया जाना था, उमे उपनिक्न' कहते थे। जैसे, द्वि से उपसिक्त पदार्थ दाकि कहलाता था। उसी प्रकार वाल ने उपनितन औदनसीपिक कहा जाता था।

मंसुष्टि—मिशीकरण की किया नमृष्टि जहलाती थी। उपनेचन मे दोनो बलुएँ उन्त्रा-अलग रहनी थी और पक्व अवस्था ने परस्पर मिला दी जाती थी। समृष्टि वह प्रक्रिया कहत्वाती थी, जिसमे किसी जाग्र के घटकमृत पटार्थ पकाने के पूर्व ही परस्पर मिला दिवे जाने थे और वे सब मिलकर एक बन जाने थे। काशिकाकार ने भी नमुख्य पदार्थों को एकीमृत अभिन्न माना है । दिय ने पकाई गई वस्तु, यया कडी आदि, दाविक कहलाती थी । इसी प्रकार, मरीचि मे मनुष्ट दाल, गाक आदि मारीचिक, मृतवेर मे मनुष्ट श्रागवेरिक<sup>र</sup>, पिष्पली से ननुष्टपैष्पलिक वहलाने थे। चूर्ण मे नमृष्ट अपूर या यानाचूर्णी कहे जाते थे। मुद्ग मे नमृष्ट ओडन (खिचडी) नथा पवागू की मीद्ग मजा थी। लवण ने ममुष्ट मूप, आक या बवागू को लवण ही कहते थे। त्रवणसाक नमकीन साक वा वीघक था। ये पदार्थ वाद्य पकने के पूर्व ही डाल दिये जाने थे।

कान्यायन ने लवण के समृष्ट-निमित्त माने जाने पर आपत्ति की हैं। उनका कथन है कि लदण शब्द रमवाची है। वह छह रमो में एक है। लवणपुक्त (नमकीन) इम अर्थ में लवण शब्द का प्रयोग नहीं होना। वह लटाम की नन्ह रम का बोब कराना है। चारा इस अर्थ का लवण शब्द स्वतन्त्र है और लवण पानी, लवण दूव आदि प्रयोग नमक न मिलाये जाने पर भी होते ही हैं। कभी-कभी नमक डालने पर भी जब बाल, बाक आदि नमकीन नहीं लगते, तो लोग उन्हें अलोना कह देने हैं। उसलिए लवण शब्द से समृष्ट वर्ष में प्रत्यय कर फिर उसका लुक् करके लबण शब्द की लवण से मंसूष्ट अब में निग्यति करना व्ययं का प्रयत्त है; क्योंकि इस अर्थ में लवण स्वतन्य घट्ट है ही।

१. ४-२-२६ काशिका ।

२. ४-४-२२।

३. ४-४-२२ काशिका ।

४. ४-४-२२ काशिका ।

५. ४-४-२३ ।

E. 8-8-24 1

७. ४-४-२४।

८. रस वाच्येष रुवणशब्दो नैय संसृष्टिनिमित्तः। अतश्च रसवाची। असंसृष्टेऽपि हि लवणशब्दो वर्तते। तद्यया लवणं क्षीरम्। लवणं पानीयम्। संसृष्टेऽपि च यदा नोपलन्यते तहाऽऽह अलवणः सूप-, अलवणं शाकिमिति ।—४-४-२४, पृ० २७६ ।

संस्कृत—विद्यमान वस्तु मे उत्कर्प की वृद्धि करने का नाम सस्कार है। खाद्य पदार्थों को दही, मिर्च, अदरक आदि के साथ मिलाकर पकाने की प्रथा उसे स्वादिष्ठ वनाने के लिए थी। कुलत्य (कुलया), तित्तिडीक (इमली)और दर्दभक भी सस्कार के लिए प्रयोग मे लाये जाते थे। इनके द्वारा सस्कृत खाद्यों को कमश दाधिक, मारिचिक श्रागवेरिक, कौलत्य, तैत्तिडीक और दार्दभक कहते थे।

सस्कृत शब्द सामान्यतया पकाने के अर्थ मे प्रयुक्त होता था। आप्ट्र (चूल्हे) पर पकाई हुई भोज्य वस्तु आप्ट्र कहलाती थी। इसी प्रकार शूल (गलाका) एव उसा (कडाही) पर पकाये गये मासादि शूल्य और उस्य कहे जाते थे। दही, मट्ठे और दूव मे डालकर पकाई हुई वस्तुएँ दाधिक, औदिविवत या औदिविवत्क और सैरेय कहलाती थी। दही, तक आदि मे सस्कृत और दही, तक आदि से सस्कृत और दही, तक आदि से सस्कृत होती थी। उनके लिए दिंघ केवल आवारभूत होता था, किन्तु उसका सस्कार (स्वादोत्कर्प) लवणादि से किया जाता था और जो दही आदि से सस्कृत होती थी, उनमे स्वाद-वृद्धि का सावन मात्र विध आदि होता था, अवापरभूत वस्तु अन्य कोई रहती थी।

भोजनार्थं निमन्त्रण—अपने घर पर दूसरों को भोजन के लिए बुलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। लोग विशेष अवसरों पर मिनो, सम्बन्धियों और ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाते थे। निमन्त्रण के बुलावे दो प्रकार के होते थे। आमन्त्रण और निमन्त्रण। आमन्त्रण भोजनार्थं सामान्य बुलावे को कहते थे। यह आमन्त्रित व्यक्ति की उच्छा पर निर्भर था कि वह आमन्त्रण स्वीकार करे, या न करे किन्तु निमन्त्रण स्वीकार करना आवश्यक होता था। निमन्त्रण द्रव्य या कथ्य के दिये, जाते थे। यज्ञ या आद्य-सम्बन्धी भोजन के लिए की जानेवाली प्रार्थना निमन्त्रण कहलाती थी। निमन्त्रण को अस्वीकार करना अधर्म माना जाता था। किसी-किसी के मत से भोजन की सामग्री पाम होने पर समीपस्थ व्यक्ति को खाने के लिए कहना निमन्त्रण कहलाता था और भोजन तैयार होने से पहले दूर से किसी को बुलाना आमन्त्रण कहलाता था। निमन्त्रण कहलाता था और भोजन तैयार होने से पहले दूर से किसी को बुलाना आमन्त्रण कहलाता था। निमन्त्रण आद्याण और भोजन तैयार होने से पहले दूर से किसी को बुलाना आमन्त्रण कहलाता था। निमन्त्रण आद्याण और भोजन नहीं करते थे। और उन्ही के लिए यह नियोग था। फिर भी, वहुत-से ब्राह्मण आद्या भोजन नहीं करते थे वे अथाद्यभोजी कहलाते थे। को लोग श्राद्य-भोजन स्वीकार करते थे, वे लोग सामान्य थे। श्राद्य मे न खानेवाले अश्राद्यभोजी कहे जाते थे। कुछ परिवार हत्य-कब्प मोजनों मे परस्पर एक दूसरे को ही न्योत लेते थे। निमन्त्रण स्त्रियों को भी दिये जाते थे और यह परस्पर निमन्त्रण की प्रथा उनमे भी थी। कभी-कभी एक ही ब्राह्मण को कई निमन्त्रण

१. ४-४-३, ४ काशिका ।

२. ४-२-२६, ४-४-१७, १८, १९, २० तया ४-४-१८ काशिका।

३. सित्रहितेन निमन्त्रणं भनत्यसित्रिहितेनामन्त्रणम्। यन्त्रियोगतः कर्त्तन्यं तिन्नमन्त्र-णम्। कि युनस्तत्? हन्यं कन्यं वा। न्नाह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्नेऽवर्मः प्रत्याख्यातुः। जामन्त्रणे कामचारः।——३-३-१६१, प० ३३५।

४. ३-२-८०, पू० २२९ ।

५. ८-१-१२, पु० २७७।

प्राप्त हो जाते थे। ऐसी दवा में वह एकाविक स्थानों पर भी मोजन कर लेता था। मृदु विशव ओदन और दूष-दही का लालच देकर मोजन के लिए आग्रह करने का उल्लेख भाष्य में है और एक बार भोजन कर लेने पर भी निमन्त्रित व्यक्ति दिंब, दूष और मृदु विशव बोदन के लालच से आमस्त्रण स्वीकार कर लेता था।

सहभोजन—सहभोजन को समाज कहते थे। समाज में भी ओदन परीसा जाता था। समाज में बारावों (पात्र) का व्यवहार होता था। जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, वे पित्त से अलग या बाद में विठायें जाते थे। माठर और कीण्डिन्य वैठे रहे। वे अभी (सव के साथ) भोजन नहीं करेंगे। 'सव बाह्मण भोजन करें। माठर और कीण्डिन्य वैठे रहे। वे अभी (सव के साथ) भोजन नहीं करेंगे। 'सव बाह्मणों को दहीं दो, किन्तु कीण्डिन्य को मट्ठा दो' ये उल्लेख भाष्य में कई स्थानो पर मिलते हैं। "

उपवास—विविष्ट अवसरो पर लोग बत या उपवास भी करते थे। ब्राह्मण दूव, अिवय यवागू और वैच्य आमिक्षा पीकर उपवास करते थे। कभी-कभी लोग केवल जल पीकर और कभी निराहार एव निर्जल रहकर बत रखते थे। ये लोग अव्यक्ष और वायुभक्ष कहलाते थे। उपवास के दिन का भोजन निश्चित रहता था। उस दिन शालि-मासादि खाना विजत था। वैदिक काल से यह प्रथा चली जाती थी।

विजत भोजन—बाह्मण के लिए सुरापान विजत था। भूल से भी सुरापान करनेवाल पितत माना जाता था। केवल यजकर्म इसका अपवाद था। सुरापान सामान्य जनों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता था। मास के विपय में कोई निपेव भाष्य में नहीं उपलब्ध होता। हाँ, पाँच पचनल प्राणियों का मास खाया जा सकता है, यह कथन अवश्य प्राप्त होता है। ये पचनल प्राणी बाह्मणों के भी भक्ष्य थे। ग्राम-कुक्कुट और ग्राम-क्षूकर अवश्य अभक्ष्य थे, किन्तु आरण्य भक्ष्य थे। शार्क्न पक्षी का मास का भी अभक्ष्य जान पडता है। भाष्यकार ने पलाण्डु-भित्ती के साथ शार्क्न जंगि का उल्लेख किया है। गार्क्न का पृथक् नाम-ग्रहण ही उसके भक्षिता के हीनत्व का धोतक है। पलाण्डु स्वयं अभक्ष्य खाद्यों में था। केवल पलाण्डु भी अभक्ष्य माना का ती के हीनत्व का धोतक है। पलाण्डु स्वयं अभक्ष्य खाद्यों में था। केवल पलाण्डु भी अभक्ष्य माना जाता था। जो कोई उसके साथ सुरा भी पिये, उसका तो कहना ही क्या। भाष्यकार ने ऐसे व्यक्ति

१. १-४-४९, पू० १७३।

२. १-१-७२, पू० ४४७।

इ. सा० २, पृ० ७१ तया १-४-४७, पृ० २८७।

४. झा० १, पृ० १९ ।

५. सा० १, पृ० १४।

६. सा० १, पृ० ५।

७. १-२-६४, पृ० ५८७ ।

८. बा॰ १, पृ॰ ११।

९. २-२-३६ पु० ३९२।

को वृषलरूप कहा है।' ब्राह्मणी के लिए तो सुरापान नितान्त गहित था। सुरापी ब्राह्मणी परलोक मे पति का सहवास नही प्राप्त करती, यह विश्वास था।'

सामान्यत. भूमि पर बैठकर मोजन करने की प्रथा थी। बुभुक्षा और पिपासा होने पर खाने की इच्छा के लिए तथा विना भूख-प्यास के भी छालचवश खाने की इच्छा के लिए पृथक् कियाओं का प्रयोग होता था। इससे कुछ छोगों की मोजन-मटता पर प्रकाश पड़ता है। बहुत खानेवालों को कुण्डोदर कहते थे। ऐसे लोग प्रधस सखादक और सखादकी (स्त्री) कहे जाते थे। ऐसे लोग और किसी काम को तो जाते नहीं, वस भोजन के समय उपस्थित हो जाते है। इसीलिए इन्हें पात्रेसित कहते है। खाने के बाद पात्र में छोड़ा हुआ भोजन उद्घृत कहलाता था।

भिक्षुक कुछ लोग भोजनार्थं केवल भिक्षा पर निर्भर करते थे। भिक्षा प्रचुर सीर व्यजनवती भी मिल जाती थी। इनके लालच से कुछ लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से टिक जाते थे। भागनेवालो की सख्या वहुत थी। गृहस्थ उनसे तग आ जाते थे। पर क्या करते। भिक्षुको के डर से भोजन बनाना तो बन्द नहीं किया जा सकता था। भिक्षा के समूह को मैक्ष कहते थे। भिक्षा से ही सुभिक्ष (सम्पन्न) शब्द बना है। पैदाबार अच्छी होने के कारण भिक्षा सरलता से मिल जाती थी। भि

१. ५-३-६६, पु० ४६०।

२. ३-२-८, पु० २१०।

३. ३-१-९४, पु १७८।

<sup>8. 6-8-38 1</sup> 

५. ६-२-१०८ काशिका।

E. 7-9-86 1

७. ४-२-१४ काशिकाः

८. २-४-३७ तया ५-२-९४, पू० ४१०।

९. भिक्षाश्चापि प्रचुरा व्यञ्जनवत्यो लम्यमाना वासं प्रयोजयन्ति । भिक्षा वासयन्ति ।——३-१-२६, पृ० ७२।

१०. न च भिक्षुकाः सन्तोति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते ।—६-१-१३, पृ० ४।

११. १-२-६४, पूर ५७७।

१२. १-२-५२, प० ५५४।

## अध्याय ११

## परिवहन

वाह्य या वाहन—यातायात के मुख्य सावन शकट और रथ थे। ये स्थल-प्य मे व्यक्तियो एव वस्सुको को ले जाने के काम आते थे। सामान्यतया इन्हें 'वह्य' कहते थे। वह्य का अपं पा ले जाने के साधन शकट आदि। जहाँ करण या सावन अयं अमीप्ट नहीं था, वहाँ 'वाह्य शब्द का प्रयोग कम हो गया और उसके स्थान पर 'वाहन' शब्द का प्रयोग कम हो गया और उसके स्थान पर 'वाहन' शब्द का प्रयोग हसे वाह्य' कहलाती यी।'

बाहनों के प्रकार—बाहन दो प्रकार के थे . स्थलीय और जलीय ! स्थल-बाहनों में गक्ट और रथ मुख्य थे और जल-बाहनों में नौ ! जल के बाहनों को उदबाहन या उदकबाहनें कहते थे ! कमी-कमी ये परस्पर भी एक दूसरे के बाहन वन जाते थे ! भाष्यकार ने कहा है कि स्थल में गाड़ी नाव को ढोती हैं और जल में नाव गाड़ी को !

शकट—शकट सवारी के काम आते थे और वोझ डोने के भी। वे मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के सामन थे। इिष्ण आदि की पैदाबार भी उन्हीं से डोई जाती थी। भाष्यकार ने वस्तुविशेष से भरी हुई गाडी तथा वस्तुविशेष भरने के लिए उसके पास खडी की गई गाडी के लिए विशिष्ट शब्दों का उस्लेख किया है। उदाहरणार्थ, ईल से भरी हुई या घर से भरी हुई गाडी को डक्षुवाहण और शरवाहण कहते थे। यदि गाड़ी में भरने के लिए डक्षु या शर उसके पास रखे होते थे, तो भी उन गाड़ियों को इक्षुवाहण और शरवाहण ही कहते थे। किसी-किसी आचार्य के मत से जो भी वस्तु गाड़ी में भरी हो या जो व्यक्ति गाड़ी ने सवार हो, उसके नाम पर गाड़ी के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता था—बैसे गर्गवाहन। किन्तु, गिंद गर्ग की गाड़ी खुली हुई हो तो उसके लिए गर्गवाहन शब्द ही आता था।

१. वह्यं करणम्, बहुत्त्यमेनेति वह्यं शकटम्, बाह्यमन्यत् ।—ऋ० १-१०२, काशिका।

<sup>7. 6-8-8</sup> 

३. बाहनं बाह्यादिति बनतव्यम् ।--वही ।

४. ६-३-५८ काशिका ।

५ १-१-१, पु० १२० ।

६. १-२-२४, पृ० १६० ।

७. वाहनमाहिताल्, आहितोपस्थितयोरिति वक्तव्यम्, इहापि यथा स्याल्, इस्-वाहणम्, ज्ञरवाहणम् ।—-८-५-४, पृ० ४७९ ।

८. अपर आह, बाह्नं वाह्यादिति वन्तन्त्रम् यदाहि गर्गाणां बाह्नमपविद्धं तद मानूत् गर्मनाहनम् ।--वही ।

गाडियाँ बाकार के अनुसार वडी और छोटी होती थी। वड़ी गाडी शकट और छोटी शकटी कहलाती थी। शकट और शकटी चलते हुए शब्द करते थे। यदि घुरी में तेल न पड़ा हुआ, तो गाडी कूजती हुई चलती थी। व्यापार-वस्तुएँ ढोने के लिए गाड़ियों के सार्थ (समूह) एक साथ निकलते थे। शकट-साथं मेलों के अवसर पर भी चलते होगे। भाष्यकार ने गाडियों के शब्द करने का उल्लेख करते हुए कहा है कि शाकटायन नामक वैयाकरण को रथ्य मार्ग पर बैठे हुए होने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थं का पता नहीं चल पाया।

गाँव के तक्षा शकटी और शकट बनाते थे। शाकटो मे कुछ वहुत बडे होते थे, जिन्हें लीचने के लिए आठ बैल एक साथ जोते जाते थे। मार्ग ठींक न हुआ, तो कभी-कभी चलते हुए शकट टूट जाते थे, इसलिए शकटवाहक को मार्ग के ऊँच-नीच होने का ध्यान रखना पडता था। कभी कमाजेर होने से गाडी के अक्ष टूट जाते थे। तब बढई नये अक्ष बनाकर डालता था। एक स्थान पर भाष्य मे कहा गया है कि इस अक्ष ने गाडी का वैसा साथ नहीं दिया, जैसा पहले-वाले ने दिया था।

क्षकट से माल ढोना एक व्यवसाय था और आय का सायन था। कुछ लोग केवल यही कार्य करते थे और इसीलिए वैल पालते थे।

रथ—शकट सामान्य किसान का वाहन था। कृषि-कार्य मे तथा वोझ ढोने मे ही उसका विशेष उपयोग होता था। लम्बी यात्रा के लिए रथ का व्यवहार होता था। सम्पन्न लोग रथ रखते थे और उसी पर सवारी करते थे। भाष्यकार ने कुण्ड या वन तक जाने के लिए रथ के उपयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने पैदल, घोडे पर और रथ पर की गई यात्राओं को उत्तरीत्तर शीम्रतर काल मे सम्पन्न होनेवाली कहा है। रिथक बहुत गीम्न चलता है, घुडसवार उससे घीरे और पदाित उससे घीरे चल पाता है। एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने इन तीनो साधनों का साथ-साथ भिन्न कम से उल्लेख किया है— भड़के हुए घोडे से गिर पड़ा, दौडते हुए

१. यत्कूजति शकटम्, यती कूजित शकटी, यहरयः कूजित ।----८-१-३० पृ० २८८।

२. १-३-२१, पू० ६२।

४. २-३-५, पृ० ४०८ ।

५. ६-३-४६, पृ० ३३४।

६. अनेन चेद्यास्पति न शकटं पर्यामविष्यति ।---३-३-१५६, पृ० ३३४ ।

७. २-१-१०, पृ० २७२ ।

८. गौरयं शकटं वहति गोतरोऽयं यः शकटं वहति सीरं च।—५-३-५५, पृ० ४४५।

९. सा० २, पृ० ६९ ।

१०. १-१-७०, पु० ४४५ ।

रय से गिर पड़ा, जाते हुए सार्थ से मटक गया। रय की सवारी सुखद मानी जाती थी। ख कहते ही उसे थे, जिसमें विहार किया जाय।

रय के लिए विद्यार्ट मार्ग बनाये जाते थे। ये मार्ग चौड़े और समतल होते थे। यक्ट सँकरे और ऊवड़-खावड़ मार्ग में भी चले जाते थे, किन्तु रय के लिए प्रश्नस्त मार्ग अपेतित होता या। गति तीन होने से विषम मार्ग में उसके उल्टिन या टूट जाने का भय अविक रहता था। तीन्न गति से चलता हुआ रय नीचे दवे पीद्यों की जड़ें तक उलाड देता या टेड़ी कर देना था। इसीलिए, उसे 'मूल-विभुज' कहते थे। रय के मार्ग को रय्या कहते थे। रथ्या पर चलता हुआ रय मृह घोप करता चलता था।

प्रवेता या प्राजिता — रथ के हाँकनेवाले को सारिय कहते थे। वह रय मे वाई और वैठता था, इसलिए वह सब्येप्टा भी कहलाता था। सारिय के लिए सूत बब्द मी प्रयुक्त होता था जिसका अर्थ था अच्छी प्रकार हाँकनेवाला। इसी अर्थ मे प्रवेता और प्राजिता शब्द भी वनते थे। इनमे प्रवेता व्याकरण की दृष्टि मे गृह था, किन्नु लोक मे, विशेषत सारियों में प्राजिता का शब्द प्रचलित था। भाष्यकार ने गत्यर्थक 'अज्' को 'वी' आदेश करने के प्रसम में 'प्राजिता' शब्द की निष्पत्ति पर एक मनोरजक वार्ता दी है। उन्होंने 'प्राजिता' शब्द का उन्लेख कर प्रवन्त किया है कि क्या यह प्रयोग उचित है वे और उसका उत्तर 'ही' में देते हुए निम्मलिवित वाद उपस्थित किया है—

कोई वैयाकरण किमी रथ को देखकर वोला, 'इस रय का प्रवेता (सार्यि) कौन है?' सूत ने उत्तर दिया, 'आयुप्मन्, इस रय का प्राजिता से हूँ।' वैयाकरण ने कहा, 'प्राजिता तो अपनव्द (अगुद्ध) है।' मूत वोला, 'दिवानाप्रिय (आप) आकरण से निष्पन्न होनेवाले गब्दो की ही जानकारी रखते हैं, किन्तु व्यवहार में कौन-सा शब्द इष्ट है, यह नही जानते। 'प्राजिता' प्रयोग जास्त्रकारों को मान्य है। ' इस पर वैयाकरण चिढकर वोला, 'यह हुल्त (दुष्ट सार्गि) तो मुझे पीढा पहुँचा रहा है।' मूत ने जान्त भाव से कहा, 'महोदय, मैं मूत हूँ। मूत गब्द विम् आतु के आगे कत प्रत्यय और पहले प्रशसार्यक 'मु' उपसर्ग लगाकर नही बनता है, जो आपन प्रशसार्यक 'मुत' निकालकर कुत्सार्यक 'दुर्' उपसर्ग लगाकर 'दुल्त' गब्द बना लिया। सूत 'सूज् बातु' (प्रेरणार्यक) से बनता है और यदि आप मेरे लिए कुत्सार्यक प्रयोग करना चाहते हैं। तो आपको मुसे 'दु मूत' कहना चाहिए 'दुस्त' नही।'"

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि सारिय, सूत और प्राजिता तीनो शब्दो का प्रचलन

१. १-४-२४, पृ० १६१ ।

२. रमन्तेऽन्मिन् रथ इति ।--१-२-२५, पृ० १६१ ।

३. इ-२-५ पु० २१०।

४. रयाय हिता रथ्या ।--५-१-६०, पृ० २९८ ।

<sup>4. 6-8-30, 90 266 1</sup> 

६. ८-३-९७, पृ० ४६२ ।

७. र-४-५६, पृ० ४९२ ।

हाँकनेवाले के लिए था। व्याकरण की दृष्टि से प्रवेता शब्द शुद्ध माना जाता था। इसी प्रकार 'सूत' की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों में मतभेद था।

परिवृत रथ—रथ वस्त्र से मढे जाते थे। उनकी टाप या छत वस्त्र से छाई हुई रहती थी। इसी प्रकार, चारी पार्श्व भाग वस्त्र से ढके रहते थे। ऐसे रथ वास्त्र कहलाते थे। जिस वस्त्र से वे परिवृत रहते थे, वह भी रथ का ही एक भाग होता था। रे रथो के वैठने के स्थान तथा अन्य भाग कम्बल से भी मढे जाते थे। चम का व्यवहार भी रथ को समन्तर. (चारो ओर से) मढ़ने के लिए होता था। ऐसे, रथ काम्बल और चामण कहलाते थे। वास्त्र, काम्बल और चामण शब्दो का प्रयोग रथ के लिए ही होता था। वस्त्र से ढके हुए शरीर को वास्त्र नहीं कहा जा सकता था। अधिक वनवान् लोग अपने रथो को पाण्डुकम्बल से परिवृत्त करते थे। पाण्डुकम्बल अपेक्षाञ्चत अधिक मृत्यवान् होता था, इसलिए इसे राजास्तरण कहते थे। यह रगीन होता था या इसमे किनारे किनारे-रगीन पट्टी रहती थी। इस कम्बल का स्वात घाटी से सारे भारत मे निर्यात होता था। पाण्डुकम्बल से परिवृत रथ पाण्डुकम्बली कहलाता था। यह कव्द भी रथ के लिए ही प्रयुक्त होता था। द्वीपी और व्याघ्र के चर्म भी रथो पर मढ़े जाते थे। इन चर्मो से मढ़े रथ हैप और वैयाद्य कहलाते थे।

रथवाहक—रथो का समूह रथ्या या रथकट्या कहलाता था। वाहक पशु या पात्र के अनुसार रथ के आकार में अन्तर होता था। रथ में जुतनेवाले पशुओं में अस्त, उच्ट्र और गर्दम के नाम भाष्य में बाये है। इनके रथ कमश आस्त्र, औष्ट्र और गार्दम होते थे। ध

रथाहग--पत्र या वाहन के अनुसार तथा के आकार तथा छकडी मे अन्तर होता था और वाहनों के अनुसार ही तथ के अङ्ग बनाये जाते थे। तथ के अगो को अपस्कर कहते थे। रथाय से मिन्न अर्थ मे अपकर शब्द का प्रयोग होता था। त्यागो मे चक मुख्य था। तथ के चक को तथ्य कहते थे। रथ्य चकवाहक पशुओ के अनुसार मिन्न-मिन्न आकार के होते थे। इसी प्रकार युग का आकार भी मिन्न होता था। इसीलिए, मिन्न मिन्न वाहनों के तथों के चकादि अङ्गों के लिए अलग-अलग शब्द निश्चित थे, यथा आश्वरथ, औष्ट्रिय या गार्दमरथ चक। तथ्य शब्द तथ और शक्ट के चका अन्तर भी स्वित करता है। शकट के चका रथ्यों के समान पुट्ट और कलापूर्ण

१. ४-२-६०, प्o १७१ ;

२. वही, काशिका।

३. ४-२-११ काशिका ।

४. ४-२-१२ काशिका।

५. ४-२-५० तया ५१ ।

६. ४-३-१२३, पृ० २५१।

७. ६-१-१४९ काशिका ।

C. 8-3-828 1

९. पतन्ति येनेति पत्रमक्ष्वादिकं वाहनमुच्यते--आक्ष्वरथं चक्रम् औष्ट्ररथं गार्दभ-रयम् ।--४-३-१२२ काक्षिका।

नहीं होते थे। आक्वरथ आदि का प्रयोग भी रथागों के लिए ही होता था। अक्वरथादि से सम्बद्ध अन्य वातों के लिए नहीं। चक के भी अनेक अग होते हैं, जिनमें नामि, नम्य, अर, अक्ष का उल्लेख भाष्य में हुआ है। जिस प्रकार नाभि सम्पूर्ण शरीर का केन्द्रविन्दु होती है, उसी प्रकार चक की नाभि भी पहिये का केन्द्र-स्थल होती है। पिह्ये की वीच की गोलाकार लकड़ी को नाभि कहते थे और पिह्ये के वाह्य गोलाकार काष्ठों को नम्य। नाभि और नम्य को जोडनेवाले थे अर। नाभि के मध्य छिद्र को, जिसके भीतर अर डाला जाता था, उसे अक्ष कहते थे। अक्ष में पुराया घू रहती थी। अक्ष लोहे का होता था और युरा लकड़ी की।

भाष्यकार ने नाभि और नम के पारस्परिक अन्तर पर पर्याप्त विचार किया है। नाभि से नम्य शब्द की व्युत्पत्ति प्रविश्वत करते हुए भाष्य मे शका की गई है कि नाभि की प्रकृति नम्य को नहीं माना जा सकता और यत् प्रत्यय विकृतिवाचक शब्द से उसकी प्रकृति वतलाने के लिए ही होता है। गोलाकार पित्य के वाहरी मण्डलचक का नाम नम्य होता है। इसका उत्तर देते हुए भाष्य मे कहा गया है कि नाभि शब्द को शाखादिगण (५-३-१०३) मे पढ़ना चाहिए और उसे हुस्व कर देना चाहिए। इस प्रकार 'नाभि के समान' इस अर्थ मे 'य' प्रत्यय होकर नम्य शब्द निष्पन्न हो जायगा। यदि पूछा जाय कि नाभि और नम्य मे कौन-सा ऐसा साम्य है, जिसके कारण इस सूत्र से 'य' प्रत्यय होगा, तो कहा जा सकता है कि अक्ष को धारण करना और घूमना दोनो समान है। दूसरे वैयाकरण के मत से तेल सोखना और उसे पास के रथागो पर फैलाना दोनो मे समान है। इसी प्रसग मे भाष्यकार ने अरोवाले चक्को तथा अर निकले हुए चको का भी उल्लेख किया है, जो यह सूचित करता है कि भाष्यकार रथ के समस्त अगो और उपागो की पूर्ण जानकारी रखते थे। इतना ही नहीं, वे घुरा मे तेल चुपड़ने तथा नम्यादि के छिद्रों मे तेल डालने की आवश्य कता और प्रक्रिया से भी अवगत थे।

धुरा या घुर् शकट और रथ के मध्य मे रहती थी। रथ या शकट का सारा बोझ घुरा को झेलना पडता था। इसलिए, इसका पुष्ट होना आवश्यक था। एतदथ, रयकार पुष्ट काष्ठ-वाले वृक्षो को ही चुनते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि रथकार हाथ मे आरी और कुल्हाडी लेकर मूल से ऊपर तक वृक्षो को काटते और लकडी छाँटते हैं। भाष्यकार घुरा की वृढता का महत्त्व भली भाँति जानते थे, इसीलिए उन्होंने 'वृढ घुरावाले अक्ष' की चर्चा की है। अक्ष लोहे के होते है, फिर भी उनका पुष्ट होना या न होना लोहे की योग्यता पर निर्मर होता है। कमजोर अक्ष को 'कक्ष' कहते थे, उपाधि नम्य बनानेवाले खण्डो को कहते थे, जिन्हे लोकमाण मे 'पुट्ठी' कहते हैं। जिस काष्ठ से बनी उपधि होती थी, उसे औषयेय कहते थे। इस प्रकार उपधि और औपयेय व्यावहारिक रूप मे एक ही वस्तु थी। काष्ठ पर वल देना होता, तो औपयेय

१. ४-३-१२०, पूर २५२।

२. ५-१-२, पू० २९६

३. ४-१-३, पु० १८

४. बृढ़पूरक्षः ।--५-४-७४, पृ०५०२।

<sup>4. 4-3-8081</sup> 

अौर रथाग पर वल देना होता था जपिष अब्द प्रयुक्त होता था। जपिष विकृति है और औप-धेय प्रकृति, इस विषय को लेकर भाष्यकार ने पर्याप्त विचार किया है। उन्होंने कहा कि उपिय से औपधेय शब्द नही बनना चाहिए, क्योंकि औपघेय उपिष्ठ विकृति की प्रकृति नही है, वह तो स्वय रथाग है। उपिथ्यों को ही कवड-खावड मार्ग के घक्के झेलने होते है। इसलिए उनका बहुत पुष्ट होना आवश्यक होता है। सम्भवत. 'औपघेय' शब्द पुष्ट काष्ट की ओर रथकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही व्यवहृत हो गया था। इसी प्रकार नाभि के लिए भी मजवूत लकड़ी ढूँढी जाती थी अन्यथा गढ्ढे मे गिरने पर नाभि के वीच से फट पडने का भय था। साधारणतया गिश्या की लकडी नाभि के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। उपिष्ठ या नभ्य के लिए भी उसी लकडी का प्रयोग होता था।

परमरथ—लकडी अच्छी और पुष्ट न हुई, या रथकार ने बनाने से कोई त्रुटि कर दी, तो रथ अच्छा नही बन पाता था। ऐसे रथ को कद्रय कहते थे। इसी प्रकार श्रेष्ठ, सुन्दर कला-पूर्ण रथ परमरथ कहलाता था। परमरथ के चक्र, घुरा आदि अंग परमरथ्य कहलाते थे। सम्भवत., परमरथ बड़े आकार के रथ को कहते थे। उसके अग भी अपेक्षाकृत बड़े होते थे।

प्राध्वद्भूरण—शकट और रथ के अगों का पृथक्-पृथक् निर्माण कर उन्हें यथास्थान विठाना भी कौशल की अपेक्षा रखता है, क्योंकि रथाग या शकटांग कितना ही पुष्ट और सुन्दर क्यों न हो, अकेले यात्रा का साधन नहीं वन सकता। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है — 'रथ के अलग-अलग अग या अवयव गमन के साधन नहीं वन सकते, किन्तु उनका समुदाय-रूप रथ गमन के काम आ सकता है। रथकार द्वारा प्रत्येक अवयव के ठीक-ठीक विठा देने पर भी कुछ काम शेप रह जाता है और वह है घुरी तथा युग को रस्सियो से वाँचना। पहिये अक्ष मे फरेंसे रहते थे। धुरी के चलने से वे चलते थे। किन्तु, घुरी पर जमा कर रखी हुई गाडी का ढाँचा घक्का लगते ही उससे हट सकता था। इसी प्रकार 'युग' (जुए) को शकटमुख या रथमुख से वाँचना आवव्यक था। रथ मे चारो ओर वस्त्र, कम्बल या चर्म लगा दिया जाता था, किन्तु शकट मे लगे हुए उण्डो का मध्य भाग रज्जु से पूरा जाता था। इस तरह रज्जु से यथास्थान वाँघने के बाद ही शकट या रथ चलने योग्य होते थे। वन्यन द्वारा शकट या रथ को यात्रा-योग्य वनाकर जाने के लिए 'प्राध्व-कृत्य गत 'ऐसा वाक्य प्रयुक्त होता था। 'प्राध्वक्कृत्य नि थां 'वाँच-वूँवकर यात्रा के अनुकूल वनाकर'। जहाँ वन्यन की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ 'प्राध्वक्कृत्वा गत ' ऐसा प्रयोग हो सकता था।

१. ५-३-१३, पृ० ३०३।

२. ५-१-२, पु० २९७ ।

<sup>₹.</sup> ६-३-१०२ ।

४. १-१-७२, पु० ४५४।

५. १-४-७८ काशिका।

रथ यात्रा के साधन तो थे ही, वे सेना के भी महत्त्वपूर्ण अग थे। सेना चार भागों में विभक्त होती थी—हस्ती, अक्व, रथ और पदाति।

पत्र-वाहन--पणुओ को पत्र कहते थे। पत्र उसे कहते थे, जिसके द्वारा जाया जाय। सवारी के पशुओ के लिए वाहन शब्द भी प्रयुक्त होता था। इस प्रकार, पत्र और वाहन पर्याय थे। जो पत्र गाडियों में जोते जाते थे, वे युग कह्लाते थे। वैल, अरव, हस्ती, उष्ट्र और गर्दभ युग्य पत्र थे।

वाहनो के नाम-पश् जिस गाडी में जीते जाते थे, उसके अनुसार उनका नाम पह जाता था। शकट मे जतनेवाले वैल को शाकट कहते थे। हल जोतनेवाले वैल होलिक या सैनिक कहे जाते थे। इसी प्रकार रथ खीचनेवाला वैल रथ्य कहलाता या और वडे रथ को खीचनेवाला परमरथ्य। पृष्ट वैल या अश्वादि कभी-कभी दो रयो को भी एक साथ खीच लेते थे। एक साथ दो रथों को खीचने की शक्ति रखनेवाले पशु को द्विरथ कहते थे, मले ही वह दो रथों में जुता हुआ न हो। दो रथो मे जुते हुए और उन्हे वहन करते हुए पशु को द्विरथ्य कहते थे। भाष्यकार ने इन दोनो शब्दो का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'रथ को ढोता है' एक बात है और रथ को ढोनेवाला' दूसरी, मले ही एक ही पशु दोनो अर्थो का वाचक हो। ' गाडी के दोनो और आवश्यकतानुसार जुतनेवाले युग्य सर्वघुरीण कहलाते थे और केवल एक ओर ही चलनेवाले एकब्रुरीण। वाई या वाई ओर चलने की दृष्टि से उत्तरघुरीण, दक्षिणघुरीण आदि शब्द भी प्रचलित थे। काशिकाकार द्वारा सूत्र का योग-विभाग कर इन शब्दी को निप्पन्न मानना उनके प्रचलन का द्योतक है। सामान्यतया गाडी या रथ खीचनेवाले पशु धूर्य या घौरेय कहे जाते थे। बैल सामान्यतया शकट मे जोते जाते थे। यो रथ मे भी उनका प्रयोग होता था। श्रेष्ठ वैल ही रथ मे चलते थे। भाष्यकार ने अनवान् को अटरथ कहा है। ध अवव और गर्दभ भी वाहन खीचते थे। इसी प्रकार उष्ट्र और हस्ती भी। जिस वाहन को अश्व बीचता था, उसे आश्व कहते थे। गादर्भ, औष्ट्र वाहनो का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है। "

वाहक---वैल, उष्ट्र, अश्व और हस्ती स्वतन्त्र रूप से भी पत्र या वाहन माने जाते थे। शकट आदि मे भी जब ये जुतते थे, तब शकट इनका 'वाह्य' कहलाता था। सूत्रकार ने गोसारिय के

१. १-१-७२, प्० ४४७।

२. वही, तथा २-४-२ काशिका।

३. ३-१-१२१ काशिका।

<sup>8. 8-8-68,</sup> CO 1

५. वही ।

इ. ४-४-७६, पु० २८४ ।

७. ४-४-७८, ४-४-७९ काशिका ।

<sup>6 8-8-8 3</sup> 

९. २-२-२४, पृ० ३३६।

१०. ४-३-१२० पृ० २५१ ।

११. वही।

साथ गोसाद और गोसादि शब्दों का भी उल्लेख किया है। उष्ट्रसादी तो सामान्य वात है। अश्वनवार या अश्ववाल का उल्लेख भाष्य में मिलता है। हाथी के साईस को हस्तिपक कहते थे। भाष्य में कहा है—'महावत हाथी पर वैठते है। लोग स्थल में हाथी पर वैठते है और हाथी उन्हें अपने ऊपर विठाता है।' गोसाद, उष्ट्रसाद आदि लोग गोसारिय या अन्य सारिययों से भिन्न होते थे। सूत्रकार ने युक्तारोही शब्द का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवत. 'घुडसवार अधिकारी' के लिए है।' इसी प्रकार परिस्कन्द शब्द का प्रयोग प्राच्य तथा भरत लोगों में होता था। अन्य प्रदेशों में परिष्कन्द शब्द का प्रचलन था। परिष्कन्द रथ के दाये-वाये चलनेवाले रथकों के लिए प्रयुक्त होता था। 'सर्वपत्री लोग सब वाहनों के हाँकने में निपुण होते थे'। अश्व के सवार को आदिवक कहते थे। रथ की गति अश्व से तीन्न होती थी। 'साधारण अञ्व एक दिन में चार योजन चलता था, किन्तु अच्छा घोडा आठ योजन तक प्रतिदिन चल लेता था।' घोडा एक दिन में जितनी मिलल तय करता था, उतने को आश्वीन कहते थे। आश्वीन अध्वा साधारण और विशिष्ट घोडों के भेद से चार और आठ योजन दूरी को कहते थे।

जलबाहन—यह तो हुई स्थल के सबहन की बात। जल के बाहन की समस्या इससे भिन्न थी। भाष्यकार देश के बारो ओर के बिस्तृत समुद्र से परिचित थे। रिस्तृत हो। एक स्थान पर उन्होंने वार-वार तथा इस ढग से किया है, जैसे वे उसके महत्त्व से पूर्ण परिचित हो। एक स्थान पर उन्होंने पारियात्र पर्वंत के समीपवर्ती समुद्र की भी चर्चा की है। रिवेश व्यापी गम्भीर निर्देश से वे परिचित थे ही। दोनो ओर जल से घिरे हुए द्वीप, भीतरी प्रदेश तक जल से घिरे अन्तरीप, प्रकृष्ट जल से युक्त प्राप्त, पुराण और जलप्राय अनूप से वे परिचित थे। रिवेश की अगावता से वे अभिन्न थे। रिपेश स्थित में यह स्वाभाविक था कि वे जल को पार करने के

१. ६-२-४१।

२. ६-२-४० ₺

३. ८-२-१८, पु० ३४२ ।

४. १-३-६७, पू० ८५ ।

<sup>4. 6-7-68 1</sup> 

E. C-3-64 1

<sup>4-2-0 1</sup> 

C. १-१-७१, 90 884 1

९. अश्वोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति अश्वतरोऽयं योऽष्टी योजनानि गच्छति— ५-३-५५, पु० ४४६ ।

१०. ५-२-१९ 1

११. १-४-२४, पु० १६२ ।

१२. ८-१-४ पु० २६४।

१३. १-१-५४, पृ० ३२९ तया ६-३-९७ काशिका तथा ६-३-९८ ।

१४, ६-३-५८ ।

सायनों से भी परिचित्त होते। जल पार करने के सामनों को उदवाहन या उदक्दाहन इहा गया है।

नी-उदवाहनो मे नौ मुख्य थी। नौ से पार करने योग्य चल या नदी जो नाव्य कहते थे। नों के लिए नौका जब्द का प्रयोग भी मिलता है। भाष्यकार ने कहा है कि एक दूसरे पर निर्नर रहनेवाले, अर्थात् इतरेनराश्रय कार्य पूरे नहीं पड़ते। जैसे एक नाव ने वैंकी दूसरी नाद परसर एक दूसरी को पार नहीं लगा सकती।" नावें अरित या डाँड़ के सहारे चलती मीं। नावे से पार करनेवाले या नाव चलानेवाले को नाविक कहते थे। नाव द्वारा पार होनेवाला भी नाहिक कहा जाता था। किनदी को पार करने की किया नदीतर कही जाती थी। कोकाएँ चार टोने का काम भी करती थी और यात्रियों के ले जाने का भी। जल में इनकी स्थिति सकट के मनान थी। राज्य की ओर से घाट पार करने के लिए जो नावे रहती थी, उन्हें 'राजनी.' कहते थे। राक्नी राजा की सर्वया निजी व्यक्तिगत व्यवहार की नाव भी कही जाती थी। माल ले उनेवाली नाव गकटो के समान 'सायें' दनाकर भी चलती थी। दो या अविक नौकाओ द्वारा टोई हुई बन् दिनावसय या दिनावरूप्य कहलाती थी। इसी प्रकार तीन या अधिक नौकाओ से लाई हुई ब्यू के लिए त्रिनावरूप्य अदि अट्यों का प्रयोग होता था। एक-एक व्यापारी अनेक नावें चलाता ग। उदाहरणार्थ, पाँच नावे चलानेवाला, अर्थात् पाँच नावो पर माल लाइकर लानेवाला पंच-नाववन कहलाता था। कभी-कभी अन्यत्र माल ले जाते हुए व्यापारी मार्ग मे उचित वालार पावर माल वेच देते थे और वहाँ प्राप्त होनेवाला माल दूसरी नाव ने भर लेते थे। उदाहरणार्थ,पाँच नावों में भरा हुआ मारू वेवकर दूसरा खरीद लिया हुआ मारू 'पंचनी' व्हलाता पां'। संबोढ़ा (नाव पर माल लादनेवाले) की सम्पत्ति, अर्थात् नाव पर लदे माल को साविहित कहते थे। १०

उदुप—उदुप छोटी नाव थी, जो वर्तमान डोनी के सदृश थी। उदुप से पार करने वर्ते को औदुपिक कहते थे। एकड़ी के तस्ते ओड़कर उनपर भी छोग साबारण गहरे उस को पार कर छेते थे। छकड़ी के तस्ते पानी में वहाकर नी एक स्थान से दूसरे स्थान तर

१. ६-३-५८ ।

<sup>2, 8-8-98 1</sup> 

३. सा० २, पृ० ८६ ।

४. १-१-१, पृ० १०२ ।

<sup>4. 3-7-828 1</sup> 

E. 8-8-0 1

७. १-१-२२, पूर २०५ ।

८. ५-४-९९ काशिका ।

९. वही ।

१०. ४-३-१२०, पु० २५२ १

११. ४-४-५

पहुँचाये जाते थे। भाष्य मे पाँच सी उहुपो और पाँच सी फलकों के एक साथ तीर्ण होने का उल्लेख है।

भस्त्रा—भस्त्रा फूले हुए चर्म को कहते थे। पशुओ के पूरे चमड़े को सीकर, जिसके भीतर हवा भरी रहती थी, पानी पर तैराया जाता था। भस्त्रा डनलप के चक्रो के समान पानी पर तैराती थी। भस्त्रा से पार करनेवाले को भास्त्रिक कहते थे। अस्त्रादिगण मे उल्लिखित भरट सम्भवत फलक जैसा ही होता था। उत्सगादि गण मे उत्सग के अतिरिक्त पिटक, उडुप और उत्पट का भी उल्लेख है। उत्सग लकड़ी के बड़े गोले को भीतर से पोपला करके बनाते थे। पिटक बाँस की बनी छोटी नाव, पनसुइया जैसी होती थी। उत्पट मछुओ की लम्बी नाव के सबूश थी।

घटिक—इनके अतिरिक्त घट भी तरण के काम आते थे। वार घटों को उलटकर उनमें लक्कड़ी बाँघकर उनकी घरनई, जिसे ब्रज भाषा के किव ने 'घरनाव' कहा है, बना लेते थे। तालाव या झील के बँघे पानी में इसका उपयोग होता था। साम और वेम को भी भाष्यकार ने तरण का साधन माना है। वैल की पूँछ पकड़कर घारा को पार करनेवाले 'गाँपुच्छिक' कहें जाते थे।

१. ५-१-५९, पु० ३३३

२. ४-४-१६।

३. ४-४-१५ ।

४. घटेन तरित घटिकः।—आ० २, पृ० ३९ ।

<sup>4. 88-8,</sup> go & 1

E. 8-8-E1

## अध्याय १२

### मनोरंजन

मनोरजन की वृष्टि से सगीत, वादित्र, नृत्य, नाट्य, चित्र और आल्यान का स्थान प्रमुख था। ये सार्वजिनक मनोरजन के साघन थे। इनके विषय में अन्यत्र विशद रूप से चर्चा की गई है। आल्यान के अन्तर्गत प्रवचन, कथा, कहानी तथा वर्णन आते थे। आल्यान सारी रात चलते थे और लोग वहें चाव से सुना करते थे।

भूगया — इनके अतिरिक्त मृगया, प्रहरण-क्रीडा, पुष्यावचायिका, उद्यान-यात्रा, अक्षकीडा और आपानक-गोष्ठी का उल्लेख भाष्य में मिलता है। मृगया का प्रचार तो यहाँतक था कि उसका अपना पृथक् झास्त्र वन गया था। मृगया के अन्तर्गत न केवल मृगो का ही अन्वेषण, अपितु समस्त स्वापदो का वव आता है। इसीलिए, घोरे-घोरे शिकार के पश्च मृग-क्षव्द के वाच्य वन गये। वास्तव में वे सब पश्च, जिनका शिकार अन्वेषणपूर्वक किया जाता था, मृग कहलाते थे। सामान्यत शिकार घनूप-आण द्वारा किया जाता था। मृगया मनोरजन का भी सावन था और व्यवसाय भी। अखिटक लोग मृगया के लिए कुत्ते पालते थे और स्वापदो का पीछा करने के लिए उन्हे प्रशिक्षित करते थे। कुछ लोग वडी सस्या में कुत्ते पालते थे और उन्हे मृगया के लिए किराये पर देते थे। सम्भवत ये लोग मृगया का एक अश्च स्व-शुल्क के रूप में ले लेते थे। ये लोग 'घगणी' या 'घगणिक' कहलाते थे। इसी प्रकार कुछ लोग जाल या आनाय रखते थे। जाल को वागुरा भी कहते थे। ये कई प्रकार के होते थे और मृगादि पश्च, पक्षी तथा मत्स्य पकड़ने के काम आते थे। जाल भी कुछ शुल्क लेकर मृगयायं उचार दिये जाते थे। जाल या वागुरा को किराये पर देनेवाले या मृगया के समय उनका प्रयोग करनेवाले मृतक वागुरिक कहलाते थे। शिकार यहत कुछ तुरग पर चढकर की जाती थी और उसके लिए निपानवती, स्थिर (कर्वम-विहीन) मृग, गवय तथा पक्षियो से भरी-पूरी अरप्य-भूमि चुनी जाती थी।'

मृगया को मृगरमण भी कहते थे। इस अर्थ में रजयित किया प्रयुक्त होती थी। उदा-हरणार्य, 'वह मृगो का रजन करता है (रजन नही)' यह वाक्य प्रचलित था। मृगरमण के अनुभव इतने मनोरजक होते थे कि वे वार्ता या गोध्ठी के स्वतन्त्र विषय माने जाते थे।

१. ४-१-११ काशिका ।

२. ३-३-२४ काशिका।

३. क्वर्गणिबागुरिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानस्वस्यु विवेश सः—स्थिर तुरङ्गमभूमि॰ निपानवन्मगवयो गवयोपचित वनम्—रघुवशः, ९-१३।

४. ६-४-२४, पृ० ४०७।

व्याकरण मे मृगरमण का ऐसा वर्णन करने के लिए, जो श्रोता मे उसे स्वय देखने की आकांक्षा उत्पन्न करे, स्वतन्त्र वाक्य 'मृगान् रमयित' वनाने का नियम दिया गया है। मृगरमण के विषय में व्याकरण के ये दोनों नियम मृगया की अत्यिक लोकप्रियता के सूचक है। मृगया को लुट्य-योग भी कहते थे। मृग का शिकार करनेवाला 'मार्गिक' कहलाता था। इसी प्रकार, हारिणिक, सौकरिक, सारिगक, आदि शब्द प्रचलित थे। वाण सपत्र होते थे। वाण से मृग को घायल करना 'सपत्राकरण' कहलाता था। इसी प्रकार वाण को शरीर के आर-पार निकाल देना 'निष्पत्राकरण' कहा जाता था। सपत्र वाण बहुत पीडा पहुँचाते थे, इसीलिए वे 'अतिव्ययन' कहे गये है। लुव्यको की भाषा मे दाहिनी ओर घायल किया हुआ मृग 'दिक्षणेमी' कहा जाता था। दिक्षणाग का आधात उतना घातक नहीं होता, जितना वाम अग का। दिक्षणेमी मृग चोट खाकर भी भाग निकलता है। ऐसे मृग की यह विशेष सज्ञा थी। आखेटक लोग बोली से मृग की जाति पहचान लेते थे। कुछ मृग रात्रि मे बोलते है, कुछ प्रदोष के समय। इसी प्रकार विभिन्न मृगों के बोलने का समय निश्चित होता है। लुब्धक वोली के आधार पर मृगो की जाति पहचानकर उनका शिकार करते थे। निशा मे वोलनेवाले मृग नैश या नैशिक और प्रदोप मे बोलनेवाले प्रादोष या प्रादोषिक' कहलाते थे। इन कालो मे वोलनेवाले अन्य पशुओं के लिए इन शब्दो का प्रयोग नहीं होता था।

मृगों के समान पिक्षयों का शिकार भी मनोरजन का साधन था। पिक्षयों के आखेटक को पिक्षक या शाकुनिक कहते थे। विशेष पिक्षयों के नाम पर भी उनके आखेटकों के नाम पड जाते थे। जैसे—मायूरिक, तैतिरिक आदि। पिक्षयों के शिकार के लिए आखेटक लोग स्थेन पालते थे। स्थेन छूटते ही पिक्षयों को दवोच लेता है। कभी-कभी कीडा के रूप में अनेक पिक्षक एकत्र होकर अपने-अपने वाज छोडते थे, जो पिक्षयों को दवोचने के लिए एक साथ उन पर टूटते थे। यह क्रीडा स्थेनम्पाता कहलाती थी। जाल या आनाय के सहारे अथवा अन्य साधनों से मछलियाँ पकडना भी मनोरजन का साधन था। मछली का शिकार करनेवाले मैनिक, शाफरिक या शाकुलिक कहे जाते थे। ध

प्रहरण-कीडा-प्रहरण-कीडा मी मनोरजन का एक महत्त्वपूर्ण अग थी। लाठी, भाला,

१. मृगरमणमाचष्टे मृगान् रमयतीति। दृश्यार्थायामिति किमर्थम? यदा हि प्रामे मृगरमणमाचष्टे मृगरमणमाचष्ट इत्येव तदा भवति ।—-३-१-२६, पृ० ७६ ।

२. ५-४-१२६ काशिका।

३. १-१-६८, पू० ४३५ ।

४. ५-४-६१ काशिका ।

५. ५-४-१२६ ।

६. ४-३-५१ काशिका ।

<sup>· 6. 8-8-86, 40 834 1</sup> 

८. ६-३-४७१ काशिका ।

<sup>9. 8-8-8.</sup>C, 40 834 1

तालवार आदि में निपुण व्यक्ति पर्वादि आनन्दोत्मवी पर एकत्र होकर अपने नैपूष्य का प्रदर्शन गारने थे। उनमे पक्ष-प्रतिपक्ष अपनी-अपनी विजय का प्रयत्न करते थे। लाठी या दण्ड के प्रहरण जिस फीटा में दिग्नांगे जाते थे. उसे दाण्डा कहते! थे। इसी प्रकार मध्टि-प्रहरण की कीडा मोच्या काळानी भी।

मल्लियदा--- गत्रविद्या का महत्त्र उनमें भी अधिक था। मल्ल लोग नियमित अन्यास, ्यायाम और सयम द्वारा असाबारण शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। दो मल्लों की प्रति-गोगिता जनगामारण के मनोरजन का विषय थी। भाष्यकार ने 'मलल मलल के लिए पर्याप्त है. मृतक दुन्ने मृतक ने लिए समर्थ है" आदि उदाहरण देकर मरलविद्या के प्रदर्शनों की ओर सकेत विच्या है। मूल्ल लोगों के यांच-पेनों और पकड़ के लिए 'सम्राह' घव्द' का प्रयोग होता था। मिरिट है भी पाट के लिए भी गग्राह घटन ही जाता था। मल्लिवद्या और मुस्टिक-विद्या वही होताप्रिय भी । काशिकार ने भी रपर्या अर्थ मे आ ! हो बातु का उदाहरण 'मल्लो मल्लमाह्नपते' ी दिया है। " रार्मा, नघर्ष या परामिश्येच्छा को कहते हैं। इस अर्थ मे आह्वान करने पर 'ते' यात आत्मनेपरी हो जाती है।

पुरनायचय-पुरनायचय प्रानीन भारत की अत्यन्त प्रिय कीडा थी। इसमे उदालक, पुरमभिक्ता, वारणपुरमप्रमायिका, भारुभिक्ता, तालभिक्ता, जीवत्पुतप्रचायिका आदि प्रमुख नी । तिभिन्न ऋतुओं में सामृद्धिक रूप से विभिन्छ पर्व के अवसर पर इन कीड़ाओं का आयोजन होना था। उनमे अन्तिम उनरी भारत में प्रचलिन थी और क्षेप पूर्वी भारत में। इनमें ताल गो छो उक्तर शेष गुप्पचयन से सम्बन्ध रनाती थी । ऊँनी उाल पर लगे हुए पुष्पो का अधिक परिमाण में चयन करना रंपर्या का विषय था। अजिका शब्द उाल में लगे हुए फूलों को तोडने और प्रचायिका शब्द भृमि पर गिरे हुए पुण्यों के चयन का बोधक है। कालिबास ने मेघदूत में निविशा का वर्णन करते हुए पुष्पकावियो का उल्लेख किया है। ये कीढाएँ सम्पन्न वर्ग मे प्रचलित थी और गुप्त-काल तक इनका प्रचार ग्हा।

उद्यान-पात्रा-- उद्यान या उपवन नगर से बाहर होते थे। लोग सारा दिन वहाँ विताते थे और मनोरजन के लिए वहाँ अन्य कीडाओं का भी आयोजन करते थे। कामसूत्र में इन कीडाओ को समस्य कीडा या सम्भूय कीडा कहा है, जिनमें अनेक लोग एक साय भाग लेते थे। पुष्पावचय

१. ४-२-४७ काशिका ।

२. २-३-१६, पृ० ४१८ ।

इ. इ-इ-इ६, पू० ३०३।

४. १-३-३१ ।

५. २-२-१७ काशिका ।

६. प्राचा कोडायाम् — उद्दालक पुरपभिक्तिका....। प्राचामिति किम्? जीवत्पुत्र-प्रचायिका। इयमुदीचा फीडा ६-२-७४ तया जीविकार्य इति किम् ? इक्षुभक्षिकां ने घारयसि — ६-३-७३ काशिका ।

कीडाएँ स्त्रियो मे विशेष प्रचलित थी, किन्तु उद्यान-यात्राओं मे पुरूप और स्त्री समान रूप से भाग लेते थे।

आपान-गोष्ठी—आपान-गोष्ठियो की प्रथा पतजिल-काल मे उतनी नही थी, जितनी उनके उत्तर काल मे मिलती है। पतजिल के समय मे भी पानागार थे, जिनमे जाकर लोग मद्यादि का सेवन करते थे। उन्होंने पानागार मे शौण्ड के पान करने का उल्लेख किया है। पानो मे मघु, मद्य, मैरेय, कापिशायन आदि का प्रचार था, जिनका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है।

द्यत-पान से निकट सम्बद्ध था द्यत । द्युत का प्रचार प्राचीन भारत मे वहुत अधिक रहा है। भाष्य मे जितनी बार द्यत का उल्लेख हुआ है, उतनी वार अन्य किसी कीडा का नही। द्युत शब्द दिव् घातु से बना है। ऋग्वेद (२-२९-५) मे द्युत खेलनेवाले को कितव कहा है। वाजसनेयी सहिता (३०-१८) ने अत्यधिक चृत खेलनेवाले को सभास्यूण सज्ञा दी है। महीवर और सायण ने तैतिरीय बा० (३-४-१६-१)मे समा (जूतस्थान)में स्तम्भवत् स्थित, अर्थात् सदा खेलनेवाला बतलाया है। खुत अक्ष से खेला जाता या। अक्ष विभीतक वृक्ष की लकड़ी से बनते थे और वे बभू या भूरे रग के होते थे। अक्ष खेलनेवाला अक्षद्य कहलाता था। अक्ष फेकना ग्राम या ग्रह कहा जाता था। इसमे लगाई जानेवाली वाजी विज् कहलाती थी। कुछ लोग अक्षद्यत में विशेष निपुणता प्राप्त कर लेते थे और प्रसिद्धि पा जाते थे। कुछ लोग छल और वृत्तेता से खेल मे विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग अक्ष-घृत्तं और अक्ष-कितव कहे जाते थे। अक्षों से खेलनेवाले, जीतनेवाले व्यक्ति और जीती हुई सम्पति सब आक्षिक कहलाते थे।" अअधूत प्राय वैर का भी कारण होता था। खिलाडी के कैतव या घुत्तेंता का पता चल जाने पर अथवा जीत। हुआ धन न देने पर खूत वैर मे परिणत हो जाता था। यह वैर आद्यखूतिक कहलाता था। विजिगीपा ही अक्षद्युत का उद्देश्य थी। काशिकाकार ने कहा है कि पासे जीतने की डच्छा से ही फेंके जाते है। जीतने की इच्छा मे खूतशब्द का प्रयोग होता था, अन्यया दिव वात के आगे क्त प्रत्यय लगाने पर द्यूत शब्द वनता था।

यूत-शलाका—यूत शलाकाओ से भी खेला जाता था। अक्षो पर कुछ अक या चिह्न वने रहते थे। यह चिह्न शलाकाओ पर भी होते थे, पर अक्ष बनाकार वनते थे और शलाकाएँ आयता-कार। अक्षो की लम्बाई, चौडाई और ऊँचाई वरावर होती थी, किन्तु शलाकाओ का आयाम

१. ३-१-१, पु० २२८ ।

२. ऋग्० ७-८६-६ तया अथर्व-पैप्लादसंहिता, २०-४-६।

२. १-४-२, पृ० १२३।

४. ऋग्० ८-८१-१ तथा १०-३४-२।

५. २-१-१, पृ० २२८ ।

६. २-१-४०, पु० २९४।

७. ४-२-२।

c. x-x-86 1

९. ८-२-४९ काशिका।

चौड़ाई और ऊँचाई ने अधिक होता था। खेळ में जिमका पर्याय या वार होता था, वह लख या सलाकाएँ 'पट्ट' पर फेंकता था और अक उपर होने पर विजयी माना जाता था। यदि पट्टे फेंका गया पता सीधा पढ़ा और वाट मे फेंका गया उलटा, 'तो उल्लेट पासे और सलाका को अहापिर और सलाकापिर कहने थे। चेल में पाच अब या सलाकाएँ रहती थीं। पाचों सीधी या पाचों उलटों पड़ती थीं, नो फेंकनेवाल की जय होती थीं। एक बार जय के पट्चात् एक अब या सलाका उल्लेटी पड़ी, तो 'एकपिर' अल्ल का व्यवहार होना था। इसी प्रकार 'दिपिर', 'किपिर और अधिक-ने-व्यविक 'चनुप्पिर' चेल हो सकता था, क्योंकि पांचों के सीबे या उल्लेट पड़ने पर तो उल ही मानी जानी थी। पानों की सल्ला पांच होने के कार्रण इस चूत को 'पचिका' कहने थे। यलाका और अब के एकवचन होने पर ही अक्षपिर और शलाकापिर चूत कहलाता था। इस प्रकार अक्षपिर का अर्थ होना था 'अझ इन प्रकार ऐने नहीं पड़े, जैने पहले पड़े थे।' अक्षपिर बादि शल पारिमापिक थे और कितव व्यवहार में ही प्रयुक्त होने थे। चूतकीडा का दूतरा नाम कितव-व्यवहार भी था। इसमें जीत के पासे को कुन और हार के पासे को किल कहते थे। पांचे मीचे पड़े, तो इत कहलाते थे और उल्लेट पड़े तो किल। सीचे पाने फेंकने को किया को 'कृतयित' और उल्लेट पाने फेंकने की किया को 'कृतयित' कहते थे।'

पण या ग्लह—अअच्यत में जाकीडी लांग जीत के लिए बन या अन्य वस्नुशों की वाकी लगाते थे, जिसे पण या ग्लह कहते थे। अस से भिन्न प्रमंग में ग्रह शब्द प्रचलित था। सौ द्यायण या व्यवहार साधारण वात थी। पाणिनि ने चून के प्रमण में प्रयुक्त 'ब्यवह' और 'पण्' बातु के साय ग्लह वस्तु के लिए पप्ठा का विचान किया है। 'इमी वर्ष में प्रयुक्त दिव बातु के योग में भी पप्ठी होती है। 'उपमणे पहले रहने पर दिव बातु के योग में प्रयुक्त दिव बातु के योग में द्या लोग गाय वैका तक की बाजी लगा देने थे। ब्राह्मण-प्रन्थों तक में इमका उल्लेख मिलना है। ब्राह्मण-प्रन्थों में टिव् बातु के योग में इमी अर्थ में ग्लह वस्तु के लिए द्वितीया विम्नित का प्रयोग देना बाता है।

१. ३-१-२१ पु० ५९।

<sup>7. 3-3-901</sup> 

<sup>3. 7-2-461</sup> 

Y. 7-3-461

<sup>4. 2-3-491</sup> 

६. असेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वमिति अक्षपित, शलाकापिर—अक्षशलाकयोश्यंकः वचनान्तयोरिति वक्तव्यम् इह माभूत्, अक्षान्यां वृत्तम् अक्षेवृत्तम्।—२-१-१०, पृ० २७२ तथा पिञ्चकानाम धूतं पञ्चभिरक्षैः शलाकानिर्वा भवति तत्र यदा सर्वे उत्ताना पतत्य- वाञ्चोंवा तदा पातियता जयति । तस्यैव विधातोश्यया पाते सति जायते।—त्रही, काशि०।

७. २-१-१०, प्० २७२।

८. द्वितीया ब्राह्मणे, २-३-६०; गां प्रदीव्यन्ति, गामस्य तदह सनायां दीव्येषु ।—३२-६०। पुरु ४४८ ।

'द्वितीया ब्राह्मणे' (२-३-६०) सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार द्वारा दिये गये वाह्मण-प्रन्थ के उद्धरण' 'सभा में उस दिन इसकी गाय का जुआ खेलें' से प्रकट होता है कि खुतकीडा सभा में होती थी। अन्यत्र यह कहा जा चका है कि प्राय. ग्रामो और नगरो मे समागह होते थे। ये समागह सर्वसाघारण से सम्वन्घ रखनेवाली सभाओ, गोष्ठियो, ऋडाओ और उत्सवों के काम आते थे। भाष्य में अन्यत्र भी 'सभासन्नयन' शब्द मिलता है। सभा में चतुर या योग्य व्यक्ति सम्य कहा जाता था। वैदिक मापा मे सम्य के लिए 'सभेय' शब्द का व्यवहार मिलता है। रहन सभाओं मे स्त्रियाँ भाग नहीं लेती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने स्त्रियों को लक्ष्य कर कहा है कि 'मली स्त्री सभा में साधु कैसे लग सकती है ?78

स्त्रियों के मनोरजन के कुछ बन्य साधन थे। तीज-त्योहारों का जहाँ वार्मिक महत्त्व था, वहाँ सामाजिक भी। इन अवसरो पर घरो मे विशेष चहल-पहल हो जाती थी। विशेष पकवान वनाये जाते थे। गाँव भर की स्त्रियां एक स्थान पर पूजा के लिए एकत्र होती थी। ऐसे उत्सवो मे गुडापूरिका, तिलापूरिका, वटकिनी और कौल्मापी पीर्णमासियो का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। इन पौर्णमासियों को गुड के पुए, तिल के पुए या तिल-मिले पुए, वडे और कुल्माप या घुगरी खाने का महत्त्व था।

शारखूत-- चूत के समान ही चीपड का भी प्रचार था। इसमे ग्लह नही होता था, अत यह विशुद्ध मनोरजन था। इसके लिए दो वस्तुएँ आवश्यक थी। आकर्प, पेजिसपर चौपड विछाई जाती थी और नार्र, अर्थात् गोटिया। आकर्प एक चीकोर लानेदार या कोप्ठमय फलक होता था। आकर्प मे कुशल व्यक्ति आकर्षक कहलाता था। गोटियाँ आकर्प के कोप्ठो मे इघर-उघर घुमती थी। गोटियो का एक खाने से दूसरे खाने मे के जाना 'परिणाय' कहलाता था। परिणाय का अर्थ या चारो ओर ले जाना। पाणिनि शार के खेल को भी द्युत मानते है। काशिकाकार ने कहा है 'परिणाय से शारो को मारता है।' नियमित गति से चलती हुई गोटी यदि विरोधी गोटी पर पडी, तो वह उसका हनन करती है। द्युत से भिन्न अर्थ मे परिणाय के वदले परिणय जब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार के मत से आकर्ष के उस भीतरी कोप्ठ को 'अयानय' कहते थे, जिसमे गोटी के पहुँच जाने पर उसे कोई गोटी काट नहीं सकती थी । इस खाने मे पहुँची हुई गोटी को अयानयीन कहते थे। अय का अर्थ था दाँया और अनय का अर्थ था वाँया। दाये-वाये चलनेवाली गोटियाँ जिसमे अपने पाँव नही रख सकती थी, उसे 'अयानय' कहते थे। अयानय' को जाने योग्य इस अर्थ मे 'अयानयीन' शार का प्रयोग होता था।"

१. सभासन्नयनेभव ।---१-७३, पृ० ४६० ।

२. ४-४-१०५, १०६।

३. कय नाम स्त्री समायां साधुः स्यात्।—४-१-१५, पृ० ४०।

४. तदस्मिन्नयनं प्रायेण संज्ञायाम्, गृडापूपिका पौर्णमासी, तिलापूपिका—प्राये सज्ञायां वटकेभ्य इनिवंक्तव्य--वटकिनी पौर्णमासी, ५-२-८२ तथा कुल्माबादज्, ५-२-८३ पृ० ४००।

<sup>4. 4-7-68</sup> 

६. द्यूते तावत् परिणायेन शारान् हन्ति, समन्तान्नयनेन :---३-३-३७, काशिका ।

७. अयानय नेय इत्युच्यते तत्र न ज्ञायते, कोऽयः कोऽनय इति । अयः प्रदक्षिणम्, अनयः

अक्षयूत और शारयूत का प्रचार कितना रहा होगा, यह इस बात से समझा जा सकता है कि इन खेलों से सम्बन्ध राजनेवाले सज्ञा-अब्दों का उल्लेख भाष्य या अप्टाध्यायी में प्राप्त होता है।

समाज—मनोरजन-कीडाएँ सामूहिक रूप से चलती थी, जिनमे भाग लेने के लिए वडी सत्या मे लीग एकत्र होते थे। कीडार्य एकत्र जन-समुदाय को 'समाज' कहते थे। पशुको का समुदाय 'समाज' कहलाता था। इस प्रकार, मनुप्यो और पशुको के समुदाय का अन्तर स्पष्ट किया गया था। आवश्यक नहीं था कि समाज मनोरजन के लिए ही हो, किसी भी प्रकार के जन-समवाय समाज कहलाते थे। विचार-गोप्टी के लिए भी समाज होते थे। समाज जहाँ एकत्र होता था उसे 'समज्या' कहते थे। भाष्यकार ने भी उस स्थान को समज्या कहा है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार समज्या, सभा और समाज प्राय समानार्थी जान पडते हैं। इस अर्थ मे समवाय' शब्द का भी प्रचलन था। भाष्यकार ने कहा है कि समाज, समाश और समवाय मे 'वैठिए' कहने पर स्वय प्रत्येक व्यक्ति वैठ जाता है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति से वैठने को नहीं कहा जाता। परिषद् इससे वडी सस्था थी, जिसमे किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए ही लोग एकत्र होते थे। 'भाष्यकार ने समवाय मे समवेत होने ले अर्थात् समवाय मे जाकर उसका एक अग वन जाने की चर्चा की है।' समवाय मे समवेत होनेवाले सामवायिक, समाज मे जानेवाले सामाजिक और परिषद् के सदस्य 'पारिपद्य' कहे जाते थे। 'समा के सदस्य के लिए 'सम्य' शब्द प्रचलित था। समवाय और समाजित के सरक्षक दर्शको से भिन्न होते थे। इनका काम इस प्रकार के सगठनो की व्यवस्था एव दायित्व सँमालना था। ये लोग भी सामवायिक और सामाजिक ही कहे जाते थे। '

इस प्रकार, हम देखते हैं कि कलाओं के अतिरिक्त सामूहिक या वैयक्तिक कीडाएँ मनी-रजन का मुस्य सामन थी। कीडाओं में प्राच्य, उदीच्यादि देश-भेद से अन्तर था। कीडा में भाग छेनेवाले को आकीडी कहते थे। वालकों की कीडा का भाष्य में अलग उल्लेख किया है। कीडा के साथ सकीडा, परिकीडा, आकीडा, अनुकीटा आदि शब्दों का भी प्रचलन था। "

प्रसन्यम् । प्रदक्षिणप्रसन्यगामिनां शाराणा यस्मिन् परैः पदानामसमावेशः सोऽयानयः। अयानर्यः नेयोऽयानयीनः शारः।—वही ।

१. ३-३-६९, काशिका।

२. समजन्ति तस्यां समज्या, ३-३-९९, पू० ३१३।

३. ३-३-६९ काशिका।

४ समाजेषु समाञेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते न चोच्यते प्रत्ययात्मीमिति प्रत्यात्म चासते, १-१-५० पृ० ३०९।

५. ३-३-९९, पू० ३१३। ६. ४-४-४३ का।

<sup>6. 8-8-88</sup> 

८. ६-४-३३ काशिका०।

९. ३-२-१४२। १०. १-३-२१ पृ० ६२।

खण्ड ४ आर्थिक स्थिति

#### अध्याय १

# कृषि

कृषि का अर्थ-पतंजिल के समय मे कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय था। भाष्य मे स्थान-स्थान पर जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, उनमे से अधिकाश क्रुपि-व्यवसाय और ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध है। कृपि शब्द 'कृष्' घातु से वना है, जिसका अर्थ है कूँड वनाना या जोतना। मराठी मे इसके लिए बहुत उपयुक्त शब्द प्रयुक्त होता है 'नागरना।' पतजलि के समय तक कृषि शब्द मे उन सव कियाओ का अन्तर्निवेश हो चुका था, जो आज इस व्यवसाय के अन्तर्गत गिनी जाती है। इनमे जोतना, खोदना, वोना, निराना, काटना, गाहना, सलाना आदि सभी कार्य आ जाते हैं। 'हेतूमित च'' (३-१-२६) सूत्र का माप्य करते हुए पतजिल ने कहा है कि कृप् घातु के अर्थ के भीतर वहत-सी कियाएँ आती है। कृष् केवल जोतने के अर्थ मे ही प्रयुक्त नही होता, उसका अर्थ प्रतिविद्यान भी है। जोतनेवाले को खिलाना-पिलाना, वीज तथा वैलो की व्यवस्था या प्रति-विधान करना भी कृषि के अर्थ के भीतर है। जिस दिन वह उक्त वातो का प्रवन्य नहीं करता, उस दिन कृषि का कार्य ही नही हो पाता। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषक केवल जोतनेवाला ही नही, जुताई करानेवाला भी माना जाता था। इसी सूत्र के भाष्य मे आगे चलकर उन्होंने कहा है-'एकान्त' मे चुपचाप बैठे हुए पूरुप के लिए भी लोग कहते है कि यह पाँच हलो की खेती करता है। ऐसे प्रसंग में कहना चाहिए कि पाँच हलों की खेती करवाता है। इस शका का समाधान करते हुए वे कहते है कि क्रुप् वातु मे अनेक क्रियाएँ सम्मिलित है। इसलिए, पाँच हल चलाता है, यह कहना भी उपयुक्त है; क्योंकि वह स्वय हल न चलाकर हल चलाने के सायन प्रस्तुत करता है।

कृषक—वैल और हल कृपि के मुख्य साथन थे। जहाँतक कृषि-कियाओ का सम्बन्ध है, उन्हें किसान स्वय करता था या वेतन देकर भृतकों से करवाता था। किसान के लिए कृषीवलं शब्द का व्यवहार होता था। वर्त्तमान किसान शब्द यातो कृपाण (कृष् ⊢शानच्) का अपभ्रश रूप है या ऋग्वेद के कीनाश शब्द से कालान्तर में वर्ण-विपर्यय होकर विकसित हुआ है। अधिक

१. नानाकियाः कृषेरयः। नावक्यं कृषिनिलेखन एव वर्तते। किं तर्हि ? प्रतिविधाने-ऽपि वर्तते। यदसी भक्तवीजवलीवरः प्रतिविधानं करोति सोऽपि कृष्यर्थः। अतक्व प्रतिविधानेऽपि वर्तते।—-३-१-२६, पृ० ७३।

२. वही, पृ० ७३।

३. ५-२-११२।

४. ज्या ४-५७-८।

छडो का होना सौभाग्य का सूचक माना जाता था और तदर्थ गुरुजन आशीर्वाद भी देते थे। 'जेसके पास हल न होता, उसे अहल, अपहल, अपसीर या अपलागल कहते थे। जिसका हल खराव ोता, उसे दुईल और जिसका हल अच्छा होता, उसे सुहल कहते थे। मराठी का 'नागर' संस्कृत गगल का अपभ्रश रूप जान पडता है। संस्कृत हलयित, अजहलत्, 'आदि के समान मराठी मे ।गर (हल) शब्द का व्यवहार कियारूपो मे भी होता है।

भूमि—हल से जोती जानेवाली भूमि हल्या कहलाती थी। जुता हुआ खेत सीरय कहा । ताता था। अहल्य भूमि, ऊपर (रेह या नमकीन मिट्टीवाली)होती थी। गोचर (चरागाह) ज (पगुवालाएँ) और गोष्ठ (वाडे) ऊपर भूमि मे होते थे। क्षेत्रोंको केदार भी कहते थे। वारो का समूह कैदाय, कैदारिक या कैदारक कहा जाता था। हल्य भूमि शुनासीरीय भी कही जाती थी, क्योंकि शुन (वायु) और सीर (आदित्य) उसके देवता माने जाते थे। एक हल से गोती जाने योग्य भूमि हल्या और दो या तीन हलों से जोती जानेवाली दिहल्या या तिहल्या कही जाती थी। मजबूत बैलोवाले लोग सामान्य कृषको की अपेक्षा एक हल से अधिक भूमि गर खेती कर लेते थे। यह भूमि परमहल्या या परमसीत्या कही जाती थी। "सामान्यतया जोतने ोग्य भूमि को कर्ष कहते थे।" एक हल होना सामान्यत परिवार की निर्धनता का सूचक था। केवल असहाय लोग एक हल चलाते थे। सम्यक्ष परिवार कई-कई हलो की खेती करते थे।

क्षेत्रों के नाम—हत्य भूमि क्षेत्रों में विभक्त थी। क्षेत्रों के नाम दो प्रकार से निश्चित किये जाते थे— उनमें वोई जानेवाली फसल के आधार पर और खेत में पडनेवाले वीज के परिमाण के अनुसार। जिस खेत में किसी घान्य का एक प्रस्य वीज वोया जाता था, उसे प्रास्थिक कहते थे। '' उसी प्रकार खारिक और द्वीणिक क्षेत्र होते थे। पात्र,कुम्भ, उष्ट्रिका आदि माप थे,जिनमें से खेत में वीज डाला जाता था। इन सबके निश्चित परिमाण थे। पात्र, कुम्भादि परिमाण ही थे। खेतो का नाम भी इनके आधार पर पात्रिक आदि पड जाता था।' भाष्य में मापकुम्भवाप तथा

१. ६-३-८३, पू० ३५३।

२. ३-१-२१, पु० ५९, ६०।

<sup>3. 8-8-901</sup> 

<sup>8. 8-8-991</sup> 

<sup>4. 4-7-8001</sup> 

६. ३-३-११९ तया ५-२-१८।

<sup>6. 8-5-80,</sup> do 6061

C. 8-7-371

<sup>9. 8-8-901</sup> 

१०. १-१-७२, पु० ४५४।

११. ४-४-९७ तया ६-१-१५९, पृ० २०४।

१२. ५-१-४५ का०।

१३. ५-१-४६ काशिका।

उष्ट्रिका-आवपन के उल्लेख मिलते है। फसल के अनुसार बेतों के मौद्गीन (जिसमें मूँग दोई गई हो), बैहेय (ब्रीहिवाला), सालेय (घान का खेत), यन्य (जिसमें जी वोये जायें), यक्व (जई का खेत), ष्टिक्स (साठी घानवाला), तिल्य या तैलीन (तिलवाला) माध्य या माग्रीण (उरद की फसलवाला), भाग्य या भागीन (पटसन का खेत), उम्य या औमीन (अलसी का खेत) और अणब्य या आणवीन (ज्वार-वाजरा का खेत) आदि नाम होते थे। जिस खेत में फसल वोई जाती थी, उसे 'वाप' कहते थे। व

कर्ष या जोत-भूमि तो कृषि का आधार ही है। इसी की जुताई को पतजिल ने 'हलस्य कर्प' ' कहा है। हल चलने से भूमि मे जो कूँड बनता है, उसे सीता कहते थे। एक ही खेत मे दो, तीन, चार या अनेक वार जुताई की जाती थी। जोत उलटी भी होती थी। एक पुरव हल की मूंठ पकडे हुए बैलो के पीछे चलता था और दूसरा उसके पीछे-पीछे खेत मे बीज छोडता जाता था। दोहरी तहरी, उलटी जोत और वपन के साथ जोत की किया को 'द्वितीया करोति', तृतीया करोति, 'शम्बा करोति' और 'दीजा करोति' कहते थे। ' दोहरी गहरी या दुवारा जोत के द्वारा खेत की शक्ति वढ जाती है। ऐसी दोहरी जोत के लिए 'द्विभुणा करोति क्षेत्रम्' प्रयोग भी प्रचलित था। जोते के लिए विलेखन शब्द का व्यवहार होता था। जोतने के वाद खेत की आईता की रक्षा के लिए काष्ट द्वारा खेत की मिट्टी वरावर कर दी जाती थी। अन्यथा खेत की भीतरी मिट्टी सुख जाने पर वीज के न उगने का भय रहता था। मिट्टी के समीकरण की यह किया कृपक एक लम्बे भारी काष्ट को रस्सी मे बाँचकर और उसमे बैल नाधकर स्वय लकडी पर खडा होकर करता था।

जोतने के लिए वैल युग या जुये मे नाघे जाते थे, इसीलिए बैलो को युग्य कहते थे।
जुये मे जुते हुए वैल गाँव से दो कोस तक की दूरी पर जाकर खेत जोतते थे; क्योंकि प्राय गाँवो के क्षेत्रफल मे इतनी दूर तक की हत्य भूमि सिम्मिलित रहती थी। कभी-कभी पड़ोस के कृपक के साथ खेती मे साझा होने के कारण भी इतनी दूर जाकर जोतना-बोना पड़ता था। जुये मे जुते वैल जितनी दूर तक जाकर खेत जोतते थे, वह दूरी 'गव्यूति' कहलाती थी, जो लगभग दो कोस होने के कारण पहले आनुमानिक और वाद मे दो कोस की निश्चित सज्ञा वन गई।

खेती के कोने जो हल से नहीं जोते जा सकते थे, खोद दिये जाते थे। जिस बीजार से कोने खोदे जाते थे। जिस बीजार से कोने खोदे जाते थे, उसे आखन, आखान, आख, आखर, आखनिक या आखनिकवक कहते थे। नामो में यह अन्तर स्थान-भेद के कारण आ गया था।

१. ५-२-१ से ५-२-४, पु० ३६७, ६८।

च. ५-१-४५ **।** 

इ. ६-१-१५९, पृ० २०४।

<sup>4. 4-8-491</sup> 

६. १-४-४९, पू० २९८।

७. २-३-१२५, पु० ३१९।

वपन—भाष्यकार ने वपन का उल्लेख अनेक वार किया है तथा इस व्यक्ति ने वैलों के सहारे खेत बोये, उरद बोनेवाली, बीहि बोनेवाली, घड़े भर उरद या बीहि वोये जाने योग्य खेत, उरद का वपन आदि। वे बोन्यों को एक साथ मिलाकर बोने की भी प्रथा थी। किसान लोग उरद और तिल मिलाकर बोते थे हैं। खेत उरद बोने के लिए तैयार किया जाता था। उसमें घान्य के रूप में उरद बोये जाते थे, किन्तु गौण रूप से तिल भी वो दिये जाते थे। यदि उरद के साथ तिल भी हो गये तो अच्छा, अन्यथा कोई विशेष हानि नहीं। तिल का बीज ही कितना पड़ता है।

फसलों के नाम—खेतो के समान फसल के नाम भी उनके वोये या काटे जाने की ऋतु या काल के अनुसार निविचत किये गये थे। तैतिरीयसहिता (७-२-१० तथा ५-१-७) मे फसलों का समय दिया हुआ है। यब गरमी मे तथा घान वसन्त मे बोये जाते थे और वर्ष मे दो फसलों काटी जाती थी। हेमन्त मे बोये जाने के कारण जो को हेमन्तिक कहते थे भे शरद मे पकने के कारण शालि शारद कहलाते थे। प्रीष्म मे पकने के कारण गेहूँ, अरहर आदि ग्रैष्म या ग्रैष्मक अन्न कहे जाते थे। गरमी मे बोये जानेवाले बीहि भी ग्रैष्म थे। वर्षा मे मार्ग प्राय अवस्व रहते थे। शरद आते ही मिदयो का जल स्वच्छ हो जाता है। मार्गो का कर्दम सुख जाता है। व्यापारी यात्रा के लिए निकल पडते है। रथ और गाडियाँ जोती जाने लगती है। यह मुहून्तं शरत्पूणिमा को होता था। इस दिन घोडे रथ मे जोते जाते थे, इसीलिए शरत्पूणिमा को आक्वयुजी भी कहते थे। आब्वयुजी को बोये जानेवाले उरद आदि अन्नो का नाम आक्वयुज था।

सिंचाई—माध्य में कई स्थानों पर खेतों को सिंचाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख है। बोने के बाद खेतों को सींचने की आवश्यकता होती थी। सींचने तथा खाद डालने की प्रया वैदिक काल से ही चली आती थी। ऋग्वेद में खाद को कारिए और सिंचाई को खिनता कहा है। खाद गोमय की होती थी। भाष्य में कारीप तथा आरण्य गोमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्षा (७-१०१-३, १०-१०५-१ आदि) के लिए तथा उवेरता वढाने के लिए अनेक स्थानों पर प्रार्थनाएँ मिलती हैं। बहुत-सी सिंचाई तो वर्षा से हो जाती थी। खेती के लिए वर्षा पर अधिक निर्मर रहना पडता था। में घ कृषकों के देव थे। सस्कृत-साहित्य में उन्हें वार-वार देव

१. ४-१-४८, पृ० ६० तथा ८-४-११, पृ० ४८०।

२. ८-४-१३, पृ० ४८१।

३. ८-२-१, पृ० ३३१ तथा १-४-४७, पृ० २८९।

४. तिर्लः सह माषान् वपति । तिर्लैमिश्रीकृत्य माषा उप्यन्ते ।---२-३-१९, पू० ४२१ ।

५. यदा तु खलु कस्यिचन्मायवीजाबाप उपस्थितस्तदर्थं च क्षेत्रमुपाजितं तत्रान्यदिप किञ्चिदुप्यते यदि भविष्यति !—-२-३-१९, पृ० ४२१ ।

E. 8-3-88 1

<sup>6. 8-2-83 1</sup> 

ሪ. ४-३-४५ |

९. वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृ० १८२।

कहा है। पानो के लिए वर्षा ही मुख्य आधार थी, इसलिए भाष्य मे एक व्यक्ति कहता है कि यदि देव वरस गया, तो घान हो जायेंगे। इस पर दूसरा कहता है कि इस वाक्य मे मुघार की आवश्यकता है। यो कही कि पानी वरसा, तो समझो घान हो गये। वरसे हुए पानी की माप किसान अपने ढग से करते थे। कपडे भीगने भर को वरसा गया, गौ के खुर का गड्ढा भरने भर को वरसा, चूहे के विल भरने योग्य वरसा, या हल के कूँड-भर वरसा, इस तरह के उल्लेख भाष्य और काशिका मे मिलते है।

नदियों से भी सिचाई करने की प्रथा थी। हो सकता है, कुल्या नदियों से निकाली जाती हो। तालावों से तो निकाली ही जाती थी। कुछ नदियों के तट खेती के योग्य होते थे। नदी-तट पर वोई गई फसल आज के समान तब भी नदी से ही सीची जाती होगी, इसीलिए, भाष्य-कार ने शालि को देविका-मूल कहा है। देविका (नदी) के तट पर वोये जाने से ही यह नाम पड़ा था।

सिंचाई का तीसरा सामन था छोटी-छोटी नहरे, जिन्हे कुल्या कहते थे। गहरे गहरे मा कुएँ खोदकर, नालियाँ और नहरे बनाकर उनसे सिंचाई का काम लिया जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि शालि (बान) के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। उनसे पानी पिया जाता है, स्नान किया जाता है और घान सीचे जाते है। तालाबो को बाँचकर उनके पानी से सिंचाई की व्यवस्था शासन भी करता था। गिरनार के सुदर्शन तडाग का निर्माण तो मौर्यकाल में ही हो गया था।

कुएँ सिंचाई के प्रमुख साघन थे। सबसे अधिक सिंचाई कुओ से होती थी। वापी और कुएँ प्रत्येक गाँव में होते ही थे। सिंचाई के लिए छोटे-छोटे कुएँ भी आवश्यकतानुसार बना लिये जाते थे। शकन्यु और कर्कन्यु का उल्लेख भाष्य में हुआ है। विपाशा के दोनो ओर के किनारों के कुओ का उल्लेख पाणिनि ने किया है। प्रत्येक गाँव में कुछ लोग सिंचाई का काम करने में निपुण होते थे। ये लोग 'मृति' पर काम करते रहे होगे। इनके कामों में कुल्याओं का प्रणयन और कूप खनन भी था। भाष्य में एक ऐसे गाँव की ओर सकेत है, जिसे छोडकर सेचक लोग चले गये हैं। कूप-खनन को लेकर कूप-खानकन्याय ही वन गया था। कुआँ खोदता हुआ आदमी यद्यपि मिट्टी और धूल से ढक जाता है, किन्तु कुएँ में पानी निकल आने पर उसे वह सुविधा प्राप्त हो जाती है

१. देवश्चेद्वृष्टो सम्पत्स्यन्ते शालय इति । स उच्यते भैवं बोचः। सम्पन्नाः शालय इत्येवं बूहि ।---३-२-१३३, पृ० ३२४।

२. चेलक्सोपं वृष्टो देवः ।—३-४-३३, पृ० ३६० ।

३. गोष्पद वृष्टो देवः।--४-३-३२, पृ० ३६०।

४. ४-३-३२ काशिका।

५. वही।

इ. ७-३-१, पृ० १७१ ।

७. ८-३-६५, पू० ४५० ।

कि घूल-िमट्टी का दोष तो दूर ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य वहुत-सा कल्याण होता है। इसी को कूपसानकन्याय कहते थे। इस कथन मे अन्य 'बहुत-सा कल्याण' यह कथन सिचाई की ओर ही सकेत करता है। आमों के सीचे जाने का उल्लेख भी भाष्य मे मिलता है। वाबियों से सिचाई का काम किया जाता होगा। उदकोदनन , वारित्रम् और खिष्डकादिगण मे पठित युग-वरत्रा से पता चलता है कि भाष्य-काल मे वैलो के सहारे रहट से पानी निकालकर सीचने की प्रथा थी। युग-वरत्रा जुए मे वैंघी हुई रस्सी या वरत को कहते है। उदकोदवन वालटी का दूसरा नाम है। गोचम, उष्ट्राजिन आदि का उपयोग पानी सीचने के लिए होना सम्भावित है। 'रस्सी कुएँ से ऊपर खीचता है' आदि कथन केवल रस्सी से पानी खीचने का वोघ कराते है। दक्षिणापथ मे तालावो की अधिकता थी। वहाँ बड़े तालावो को सरसी कहते थे। ये सरसियाँ आज के समान तव भी सिचाई का साघन थी।

कभी-कभी वर्षा के बादल साथ नहीं देते थे। कुएँ, वावड़ी, तडाग सब सूखने लगते थे। पर्जन्य महोधा होते हुए भी करुणा-जल की वर्षा नहीं करते थे। भाष्य मे एक स्थान पर केवल त्रिगर्त्त छोडकर शेष चारों ओर वर्षा होने की चर्चा है। "ऐसी स्थिति में लोग वर्षा के लिए पूजा-पाठ करते थे। भाष्य मे जप के बाद पा साकल्य की सहिता "के पाठ के वाद वर्षा का होना वतलाया गया है।

इस प्रकार सीचने से उपज कई गुनी वढ जाती है। भाष्य में कहा है कि घान का एक भी वीज फल-फूलकर अच्छी तरह पक गया, तो कृषक को सम्पन्न बना देता है<sup>१३</sup>।

१. शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते, ताम्यस्च पानीयं पीयते, उपस्पृत्यते शालयश्च भाव्यन्ते ।— १-३-१२ पृ० ५४ तथा १-१-२३, पृ० २१२; कूपं लनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीणों भवित सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव तं गुणं समासावयित येन स बोबो निर्हण्यते भूयसा चाम्युवये योगो भवित।—आ० १, पृ० २४।

२. आ० १, पू० ३१।

३. बा० १, पृ० १९ ।

४. ३-३-१२३, यू० ३१८।

५. ५-१-२, पु० २९४।

६. १-३-२८, पृ० ६५ ।

७. १-१-१९, पृ० १९० ।

८. ४-३-२५, पू० २३१।

९. ५-४-१३१, पृ० ५११।

१०. ८-१-५, पूर २७०।

११. जपमनु प्रावर्षत्।—-२-३-८ का० तथा ज्ञाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्।—-१-४-८४, पृ० २००।

१२. वही।

१३. एको नीहिः सम्पन्नः सुमिक्षं करोति ।—-१-२-५८, पृ० ५५८।

खेतों की रक्षा—खेतो की रखवाली कृषि का महत्त्वपूर्ण अग है। भाष्य में कई स्वाने पर पशुओ द्वारा खेतो के खाये जाने की चर्चा है। शालि-क्षेत्रो में पशु अधिक नहीं जाते थे, किनु जी, उरद और गेहूँ के लहलहें खेत उनके लिए विशेष आकर्षक होते है। वैलगाडी या हल में जुते हुए वैल भी पास के खेत में मुँह मार देते है। फसल को चार स्थानो से हानि का डर रहता था—चोर, पालतू पशु, बन्य पशु और पक्षी। पिक्षयों से खेत को बचाने के लिए खेतों में चचा (पास का आदमी) खंडे किये जाते थे, जिनके डर से पक्षी, सियार, मृग आदि नहीं आते थे। जन-सागरण में यह विश्वास था कि वृक्षों में जीव होता है और हरी वनस्पति को हानि पहुँचाना जीव-हिंसा है। यह घारणा भी पालतू पशुओं से खेतों की रक्षा में सहायक थी। राज्य की ओर से भी कहाई बरती जाती थी और खेतों में पशु छोड़नेवालों को कड़ा दण्ड दिया जाता था। पशुपालक उरद के खेतों से गाय-बैलों को दूर रखता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि गायें खेत में गई, तो धाल का नाश होगा। इससे अधर्म भी है और राजदण्ड का भय भी। फिर भी, मृग, नील गाय आदि आरण्यक प्राणी तो खेत खा ही जाते थे। चचा का भय घीरे-धीरे कम हो जाता था, किन्तु कीई-कोई उनके डर से घान्य बोना बन्द नहीं करता था। उनकी रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त कर दिये जाते थे। भाष्य में यवपाल का नाम आया है।

दैवी आपत्तियों से रक्षा के क्या साधन थे, यह तो मालूम नहीं है, किन्तु अनुभव के आयार पर क्रुपक भावी विपत्तियों का पूर्वानुमान अवस्य कर लेते थे और समय रहते उनके लिए तैयारी कर लेते थे। उदाहरणार्थ, वे जानते थे कि बादल उनये और कपिलवर्णा विजली कौशी, तो तेज वायु चलेगी। यदि लाल कौध हुई, तो तेज भूप निकलेगी। पीली कीभ फसल के लिए हितकर होती है। किन्तु, यदि कौबती विजली का रग सफेद हुआ, तो दुर्भिक्ष पडता है।

काटना—पकी फसल की कटनी को लवन, लाव या अभिलाव कहते थे और काटनेवाले को लावक। जब फसल बहुत पक जाती थी, तब उसे 'अवदयलाव्य' कहते थे।" काटने के लिए एक खेत मे बहुत-से लोग जुटा दिये जाते थे, जिससे सारा खेत एक ही दिन मे कट जाय। काटने-वाले कुछ तो भाग या अश भृति के रूप मे लेकर काटते थे और कुछ बदले मे कटवाने के लिए

१. वहलिहो गीः :---१-४७, पु० २९१।

२. १-१-५२, पू० ५५५।

३ सावेम्यो गा वारयति । पश्यस्यय यदीमा गावस्तत्र गच्छति श्रुव सस्यविनाकः। सस्यविनाकोऽचर्म. राजभय च ।---१-४-२७, पृ० १६४ तथा १-४-५२, पृ० १८३।

४. न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ।---१-१-३९, पृ० २५३ ।

५. ६-२-७८।

६. वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी। पोता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥—-२-३-१३, पृ० ४१७।

७. १-१-३, पृ० ११७ तथा आ० २, वा० ७ तथा १-१-५०, पृ० ३०५।

८ १-३-३६, पू० ६०।

काटते थे। भाष्य मे इन दोनो प्रकारो का कथन है। कुछ वान्य काटे जाते थे और कुछ जड़ से उखाड़े जाते थे। जी काटे जाते थे। कभी वाले काटकर काण्ड वाद मे भी काट लिये जाते थे। उदद-मूंग जड से उखाड़े जाते थे। काटने का काम हँसिये से किया जाता था, जिसे प्राच्य प्रदेश में वाति और उत्तरप्रदेश में वात्र कहते थे। अन्न के समान शरकाण्ड आदि भी काटे जाते थे, जो छप्पर बनाने के काम आते थे। खेत काटने से जो वालें या दाने भूमि पर गिर जाते थे, उन्हें सिल या कण कहते थे। इन कणों को बीनने का नाम उच्छ था। प्रदेशों के अपने लवन का ढग भी भिन्न था। कोई सीचे काटता और लून बान्य को एक पिनत में रखता था। कही एक-एक क्यारी को काटने की प्रथा थी। अद्र जनपद के लोग लून बान्य को अव्यवस्थित फेंकते जाते थे। ईख, अरहर या अन्य कड़ी फ सल को 'स्तम्बलून' से काटते थे। 'उह गड़ास या उसके जैसा औजार होता था। कभी-कभी लोहे की छड़ें मारकर भी ये खेत गिरा दिये जाते थे। हो सकता है, यह कुल्हाड़ी-जैसा कोई औजार हो। इसे स्तम्बल्ना, स्तम्बहेति या स्तम्बहनी कहते थे। काटा हुआ घान्य पूलों में वाँघकर एकन किया जाता था। 'उक्न कर वी जाती थी। एकन कर वी जाती थी। इसी प्रकार, तृणादि भी काटकर पहचानने के लिए सिहादि की आकृति में एकन कर विये जाते थे, जो तृण-सिंह कहलाते थे। शे।

खल्य — कटने के बाद सारी फसल एक स्थान मे एकत्र की जाती थी। कटी फसल को खल और उसके स्थान को खल्य कहते थे। " खल्य स्थान का अपभ्रश्च रूप खिलहान आज भी प्रचिलत है। खल्य का अर्थ खल के लिए उपयोगी होता है। खलो के समूह को खल्या या खिलनी कहते थे। " गाँव के सब या अधिकाश किसान अपनी सारी फसल एक ही खल्य मे रखते थे। खल्य

१. १-३-३६, पु० ६०।

२. २-३-७०, पु० ४५७।

३. वही ।

४. ३-२-१, पृ० २०४।

५. ४-४-८८ का०।

६. आ० १. पू० २१।

७. ३-२-१, पूर २०४।

८. ४-४-३२, काशिका ।

९. १-४-३, पृ० १३१।

१०. उपस्कारं मद्रका लुनन्ति।—६-१-१४०, प० १९०:

११. ३-३.८३, पू० ३१० ।

१२. २-४-३०, पृ० ४७६ ।

१३. ६-२-७२ काशिका ।

१४. ५-१-७ 1

१५. ४-२-१(०, पृ० १८४ ।

स्थान प्रत्येक गाँव का निश्चित रहता था। सारी फसल एकत्र रखने मे सुरक्षा की सुविता रहती थी। कुछ घान्यों का खबहनन होता था। अवहनन के लिए उल्लूखल रहते थे। शेष को वैलो द्वारा गाहन किया जाता था। उत्तर भारत में आज भी इस किया को गाहना ही कहते हैं। गाहते समय घान्य को वार-वार पलटना होता है, जिससे नीचे दवा हुआ घान्य उपर आकर कट सके और छोटा-छोटा भुस वन सके। पलटने की यह किया लकडी से वने एक विशेष सावन से की जाती है, जिसमें अगुली की आकृति की तीन या पाँच लकडियाँ लगी रहती हैं। इसे द्वगुल (यदि दो लकडियाँ हो), अगुल या पचागुल दारु कहते थे।

निष्पाव—गाही हुई फसल सैलायी जाती थी। सैलाने की किया निष्पाव कहलाती थी। निष्पाव वायु अथवा वहे जूपों के सहारे होता था। रिश्च छोटी हुई, तो जूपों से काम चल जाता था। अवन्यथा वायु में भूसा जड़ाना पड़ता था। वान फटकने का काम भी जूपं-निष्पाव ही कहलाता था। फटकने के वाद घानो एव अन्य वान्यों की राशि लगा दी जाती थी। कभी-कभी घाय-राशियों का परिणाम सी-सी हजार खारी तक होता था। तिल और तण्डुलों के देर का माध्य में उल्लेख है। तण्डुल तो उल्लूखल में अवहनन द्वारा ही तैयार किये जाते होंगे। निष्पाव भी भृति पर आदमी नियुक्त करके अथवा वदले में करवा देने के आश्वासन पर कराया जाता था। देवदत का बान्य लोग सैला रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का निष्पाव कर रहे हैं—ये कथन भाष्य में आये हैं। इसी प्रकार खल में पड़े हुए जी, भुस कट हुए जी, भुस नष्ट हुए तथा नष्ट होते हुए जी और भुस के लिए निपातन द्वारा निष्पाल अब्द भाष्य में आये है। सहत्यक, सिह्नयमाण यस, सहतवुस और सिह्नयमाण वुस का भी भाष्यमें उल्लेख है। ये समस्त शब्द खल की कमिक प्रक्रियाओं के सूचक है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि अन की राशि एकत्र कर लेने के बाद भूसा एकत्र किया जाता था। 'खले वुसम्' उस स्थित की ओर इगित करता है, जिसमें भूसा खलिहान में ही पड़ा रह गया है।

कभी-कभी साघनहीन निर्घन के लिए यह कठिन हो जाता था कि वह सारी फसल के कट-कर गाहे जाने और सैलाने तक प्रतीक्षा करे। घर मे अन्न की कमी उसे बीच-बीच मे क्षेत से थोडा-थोडा घान्य काट लेने को बाष्य केंग्रती थी। वह थोडा-बहुत अनाज काटकर घर ले आता और

१. २-१-३६, पृ० २८८।

२. ५-४-११४, काशिका ।

३. ३-३-२०, पु० २९९।

४. इ-इ-२०, वृ० २९८, ९९।

५. ५-१-५८ पृ० ३२७।

६. ३-३-२०, पू० ३८९।

७. देवदत्तस्य घान्यं व्यतिपुवते ।--१-३-१४, पृ० ५७ ।

८. १-३-१६, पू० ६०।

९. २-१-१७, पू ० २७५ ।

१०. वही ।

वहाँ पीट-पाटकर अनाज निकाल लेता और काण्ड, पुआल आदि अलग डाल देता था। पे गहूँ, जी आदि के काण्डो के क्षुण्ण अश बुस कहलाते थे। शालि और पलाश के भूस को तुष कहते थे और उसके पुआल को पलाल।

इस प्रकार समस्त प्रक्रियाएँ ठीक-ठीक हो गईँ, तो खेत मे मारी हुई एक कुदाली भी सैकडो खारी अन्न दे जाती थी। <sup>र</sup>

उपज—भाष्यकार ने दो प्रकार की फसलो की चर्चा की है—कुप्टपच्य और अकृष्ट-पच्य। उन्होंने कहा है कि जुते खेत में स्वय ही अन्न पकता है, अर्थात् विना वोये ही कुछ घान्य उग आते है, वे कृप्टपच्य कहलाते हैं। विना जुती भूमि पर अपने-आप उगने और पकनेवाले अन्न अकृष्टपच्य कहलाते है। जैसे नीवार, कुकनी, सावां आदि। जिस अन्न के पैदा होने की सम्भावना जुती भूमि में हो, अर्थात् जो बोकर उगाया जा सकता हो, उसे कृप्टपाक्य कहते हैं। इनमें खाद्यान, दालें, तन्तुवृक्ष (इसुभौ), तैलवृक्ष, मसाले और सुगन्ववृक्ष (चन्दन भी), फल, सित्य और लाक्षा—ये उपजें प्रमुख थी।

वीहि—यह यहीं की भूमि का बन्न था। डी कैण्डोले का विचार है कि त्रीहि चीन में २००० वी० सी० में पैदा किया जाता था। लिआल (Lyall) के मत से अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में त्रीहि की बेती होती रही है। अन्य देशों में इसके नाम भारतीय नाम के आधार पर रखें गये थे। उदाहरणार्थ, फारसी में विरिञ्जी, अरबी में अच्छ, ग्रीक में ओर्याज। बेतों की उपज में त्रीहि का स्थान प्रमुख था। त्रीहि छोटा धान है, जो बरसात का अन्त होते-होते तक पक जाता था। इसके लिए बाहरी पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। वर्षा का ही पानी त्रीहि के लिए पर्यान्त होता है। त्रीहि को उपज भी प्रति वीघे पर्यान्त होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि यदि त्रीहि ठीक प्रकार पक गये, तो सुभिक्ष कर देता है। इसीलिए, त्रीहि जनसाधारण का अन्त था। घर में त्रीहि का होना सम्पन्नता का परिचायक था। त्रीहिमान् और त्रहुत्रीहि सम्पन्नता का तथा अत्रीहि निधनता का चिह्न था। त्रीहि के ही चावल धार्मिक कार्यों में व्यवहृत होते थे। त्रीहि के दो भेद हैं। एक में तुप या भूसी को अलग कर देने के बाद लाल चावल निकलता है और दूसरे में सफेद। आज भी थे भेद उत्तर भारत में पाये जाते है। त्रीहि का ही एक भेद पष्टिक होता है। यह साठ दिन में पक जाता है। इस प्रकार यह नाम सार्थक है। यो मूँग भी साठ दिन में पक जाती है, पर उसे पर्टिक नहीं कही। वास्तव में पर्टिक जालि पहले विशेषण

१. अववयं कविचदभार्यो शालिकलापं सतृणं सपकालमाहरति नान्तरीयकत्वात्। स यावदादेयं तावदादाय तुषपलालान्युत्सृजति ।—४-१-९२, पृ० ११५।

२. एकेन कुद्दालकेन खारीसहस्रम्।---२-१-६९, पृ० ३२५ ।

३. कुष्टे पच्यन्ते स्वयमेवकुष्टपच्यास्य मे अकृष्टपच्यास्य मे। यो हि कुष्टे वस्तव्यः कृष्टपास्यः स भवति।——३-१-११४, पृ० १८९।

४. वष्ठिकाः वष्ठिरात्रेण पच्यन्ते ।---५-१-९० ।

५. वहीं, तया षष्ठिके संजाग्रहणं कर्तेव्यम् । मृद्गा अपि हि षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते तत्र मा-भूत्।—५-१-९०, पृ० ३४०।

के रूप मे प्रयुक्त होता था। बाद मे वह सज्ञा वन गया। मुद्ग का परिचय पिछक के बाद होने के कारण घान के लिए यह शब्द पहले ही रूढ हो गया। भाष्य मे ब्रीहि को स्तम्वकिर कहा है, क्योंकि उनमे वडी-वडी वालों के गुच्छे (मजरी) लटकते है। वीहि की ही एक जाति महाबीह होती थी। काशिकाकार ने नीवार और हायन को ब्रीहि का हो मेद माना है। जल को छोडकर बढ़ने के कारण ब्रीहि को हायन कहते थे। ब्रीह्म में वोये जाने के कारण ब्रीहि ग्रैंक्म अन्न कहलाता था। ब्रीहि पहले भारत के आग्नेय भाग मे ही होता था, इसीलिए ऋग्वेद मे इसका उल्लेख नहीं है। तैत्तिरीय सहिता में अवस्य सफेद और काले चावल की तुलना की है।

शालि—शालि वही जाति का बान होता है। इसे रोपा जाता है। श्रावण मे इसकी पौध लगाई जाती है और अगहन मे यह काटा जाता है। इसिलए इन्हें बारव कहते थे। पर्याप्त वर्षा न होने पर शालि को सीचने की आवश्यकता होती थी। इसिलिए, शालि नीची भूमि पर, तालाव या नदी के निचले किनारे पर, जहाँ पानी भरा रहता हो, वोये जाते थे। इन्हीं के लिए भाष्यकार ने कुल्या बनाने की बात कही है। शालि की जहें मिट्टी मे गहरी जाती थी। पतजिल ने इसीलिए इन्हें न्यग्रोध-मूल, अर्थात् नीचे की ओर जहें फैलानेवाले कहा हे। शालि मे लाल खिललेकालो की एक विशिष्ट जाति होती थो। किसी-किसी गाँव मे लाल शालि की ही उपज विशेष होती थी। शालि की और भी बहुत-सी किस्मे थी। मगध मे विशेष प्रकार के शालि उपम होते थे। एक स्थान पर भाष्य मे कहा है, 'हम वे ही शालि खा रहे हैं, जो मगब मे खाते थे।' शालि का मात मास के साथ भी खाया जाता था।'' केवल व्रत-काल मे शालि-मास-भोजन अवश्य वर्जित था। मूँग के साथ खाने की प्रथा तो सामान्य थी।'' सम्भव है, लाल, वावल को ही पाटिल कहते हो। डाँ० वा० श० अग्रवाल के अनुसार 'पाटलानि मूलानि का' पाटल इसी पाटिल कहते हो। डाँ० वा० श० अग्रवाल के अनुसार 'पाटलानि मूलानि का' पाटल इसी पाटिल से वना हुआ विशेषण है। पाटल-मूल गाजर के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ख्व भरी हुई बालों के शालि या धान्य को सस्थक कहते थे।'

१. स्तम्बकरि श्रीहिः।---३-२-२४, प्० २१४।

२. ६-२-३८।

३. हायना नाम बीहयः जहत्युस्कमिति कृत्वा ।---३-१-१४८ काशिका ।

४ ४-३-४३ काशिका।

५. ३-३-४८ काश्विका।

६. ४-३-४३ का०।

<sup>9. 8-3-83 1</sup> 

८. ७-३-१, पु० १७२।

९. २-१-६९, पु० ३२३।

१०. आ० २, पु० ४४।

११. आ० १, पु० १९।

१२. ४-३-१५५, पू० २६५।

शालि को कूटकर तण्डुल तैयार किये जाते थे। कूटने की यह किया अवहनन कहलाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि शालि कोठों में भरे हों, तो भी उनके खाने के लिए पहले अवहनन की आवश्यकता होती है। इससे यह भी पता चलता है कि सम्पन्न सस्य को भरने के लिए कृपक कोठियाँ और खत्तियाँ बनाते थे। कूटकर इकट्ठा किया हुआ चावल तण्डुल-निचाय कहलाता था। निचाय बनाने के पहले शूप-निष्पाव द्वारा तुप अलग कर दिये जाते थे। थे तुष आग जलाने के काम आते थे। तुप की अग्नि बहुत तेज होती है और टिकती भी है। जाडे के दिनों में अलाव लगाने में इसका उत्तम उपयोग होता है। तुप की अग्नि को मुर्मुर कहते थे।

तण्डुल की राशि को विधितक कहते थे। भाष्य मे कहा है कि 'एक जावल भूख मिटाने मे असमर्थ होता है' किन्तु उनका समुदाय विधितक समर्थ होता है। वडी घान्य-राशि का सालकार वर्णन करते हुए एक स्थान पर उसकी तुलना विष्य से की है। इसमे विल्ब्य की कम ऊँचाई और विधितक के महत्त्व, दोनो की ओर लक्ष्य है। '

यद—यव अन्नों में शालि के बाद ही आता है। महत्त्व एव ज्याप की दृष्टि से भी उसका स्थान द्वितीय है। भाष्य ने सम्भवत महत्त्व और उपज के क्षेत्र की ज्यापकता के अनुसार ही न्नीहि, यव, माप, मृद्ग, तिल ये पाँच घान्य मिनाये हैं। इनमें पूर्व-पूर्व अन्न उत्तर की अपेक्षा अविक महत्त्व के हैं। शालि बीहि में ही समाविष्ट हैं। इनमें यव रवी की और न्नीहि खरीफ की फसल है। यव यज्ञादि में आहुति के काम आते थे। जत में यवागू खाने की प्रथा थी। यवागू जी से तैयार की जाती थी। जी के सत्त् वनते थे, जो मोजन के महत्त्वपूर्ण घटक थे। सम्भव है, चावल के भी सत्त् वनाये जाते हो। इसीलिए बहुयवमत्क देश सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अयवक दिखता का खोतक था। मुं अन्न और उजीनर जनपदों में यव की उपज खूब होती थी। आध्वकार ने कहा है कि मद्र के समान जी है, अर्थात् है तो दोनो जगह है और नही है तो दोनो जगह नही है। इससे केवल तात्कालिक उपज के विषय में कोई निश्चित वात नहीं मालूम होती। हाँ, यव दोनो स्थानों में खूब बोये जाते थे, यह सकेत अवस्य मिलता है।

१. अवदयं खत्वपि कोष्ठगतेष्वपि ज्ञालिष्यवहननादीनि प्रतीक्ष्याणि।——३-३-१३३, पृ० ३२५।

२. ३-३-२०, प्० २९९ ।

३. ३-३-२० प० २९९ ।

४. ८-२-७२, पू० ३८० ।

५. १-२-४५, वृ० ५३५ ।

६. विन्ध्यो वर्षितकम्।---१-४-२४, पृ० १६२।

७. सक्तव्या घानाः।---५-१-२, पू० २९५ ।

८. ४-१-१, पू० १३ ।

<sup>9. 8-8-84, 90 80 1</sup> 

१०. उज्ञीनरवन्मद्रेषु ययाः। सन्ति न सन्तीति ।——४-१-९०, पृ० ११० ।

खराव जो को यवानी कहते थे। वैल और मृग जो का खेत खूव खाते थे। वैलो को ही यह फसल ढोनी भी होती थी। यवक जो का एक भेद था। सम्भवत, यह आकार मे छोटा होता था। इसी को आज जई कहते है। जो का भुस तैयार होता था, जिसके खिलहान मे पहे रहने की चर्चा पीछे हो चुकी है। जो रवी की अन्य सब फसल बो जाने के बाद अन्त मे, हेमन्त मे बोये जाते थे। रवी का बोना शररपूणिमा से प्रारम्भ हो जाता था। यव का बाप अन्त मे होता था। ग्रीप्म मे जी पकते थे। डॉ॰ बा॰ श॰ अग्रवाल के मत से जी श्रावणी पूणिमा को बोये जाते थे। आजकल और शिशिर मे बोये तथा वसन्त के आरम्भ मे काटे जाते हैं। इस वृष्टि से उक्त समय मे लगभग दो मास का अन्तर पडता है।

भाष्य मे अयव और सुयव शब्द आये हैं, जो सम्मवत उस प्रदेशों के छिए है, जिनमे यव नहीं होता था या खूब होता था। यब के छिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इस बात से भाष्यकार परिचित थे। चण्ट हुए यव के छिए 'पूनयब' शब्द का व्यवहार होता था। ध

जी को पुरानी फारसी मे यक्षो (Yao) कहते थे। यव विश्व की प्राचीनतम उपजो मे से है। ऋग्वेद मे भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् यव को सामान्य अन्न मानते हैं। जौ गेहूँ आदि का भी वाचक था।

गोषूम—गोषूम का उल्लेख भाष्य मे प्रत्यक्षत नहीं हुआ है। केवल गणपाठ में यह शब्द मिलता है। श्रीनारायणचन्द्र वन्द्योपाष्याय (एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोग्नेस इन ऐनिशयेण्ड इण्डिया, पृ०५१) गेहूँ का इतिहास वैदिक काल तक पुराना मानते हैं। डे कैण्डोले (De Candolle) प्रागैतिहासिक काल के विश्व के सभी सम्यता-केन्द्रों में गेहूँ की उपज स्वीकार करते हैं। हियर (Heer) को स्विट्जरलैण्ड के झील-वासियों के खण्डहरों में गेहूँ मिले थे। ३४०० ई० पूर्व के मिल्ली पिरामिडों में भी गेहूँ मिले थे। भाषावैज्ञानिक खोज के बाघार पर भी विश्व के सभी प्राचीन राष्ट्रों में गेहूँ का अस्तित्व सिद्ध होता है। भारत में गेहूँ का प्रचार, सम्भवत, आयों के आगमन के साथ हुआ था। फिर, यह बाक्चर्य की वात है कि प्राचीन सम्कृत-ग्रन्थों में गेहूँ का उल्लेख बहुत कम मिलता है। मैत्रायणी (१-२-८) तथा बाजसनेयी (१८-१२, १९-२२) सिहताओं में गोष्ट्रम शब्द प्रायः बहुवचन में आया है और वहाँ इसे शालि और यब से पृथक् माना है। शतपथ (५-२-१-६) ब्राह्मण में एक वचन में भी गोष्ट्रम का प्रयोग हुआ है।

१. ४-१-४९, पू० ६३ ।

२. १-१-३९, पृ० २५३ ।

३. ५-२-३ ।

४. ४-३-४८, पू० २३५ ।

५. ४-३-४४ काशिका।

६. ४-३-४३ काशिका।

७. इण्डिया ऐंज नोन टू पाणिति, पृ० २०७।

८. ५-४-५०, पु० ४९५ तथा ६-२-१०८, पु० २७८ ।

९. ८-४-४४, पू० ३६२

क्षणू—अणु का उल्लेख पाणिनि ने (५-२-४) किया है, जिसमे ज्वार और वाजरा दोनों सिम्मिलित है ? इसके लिए ब्रीहि की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती थी। भाष्यकार ने अलग से अणु की चर्ची नहीं की है, यद्यपि उसकी कृषि आदिम काल से होती आई है। अणु के अनेक भेद हैं, जिनमें कुछ के विषय में यह निश्चित नहीं है कि उनका मूल स्थान भारत ही है।

माष—प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की दाले भारत मे उत्पन्न की जा रही है, यद्यपि यह वलपूर्वक नही कहा जा सकता कि इनका मूल स्थान भारत ही था। इतना तो निर्विवाद है कि ऋग्वेद को छोडकर रोष सिहताओं के समय इनकी पैदावार होती थी। ऋगितर सिहताओं मे मुद्ग, माष मसूर और कुलत्य का उल्लेख मिलता है।

जी के बाद माप का स्थान था। माप जारदी पूर्णिमा या उसके आस-पास वीये जाते थे। उन्हें तिलो के साथ मिलाकर भी वोते थे। पशुओ से उनकी रख़वाली करनी पढ़ती थी, जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है। राजमाथ भी माप का एक भेद था। इसके लिए विशेष उर्वर खेत की आवश्यकता होती थी। वे हर खेत मे नहीं पनपते थे। मापो का लाव नहीं, उन्मूलन होता था। माप को विद्वान् 'शर्षजह' भी कहते थे, क्योंकि वे शरीर मे वायु उत्पन्न करते है।

मूंग--- मुद्ग मूँग का नाम था। मुद्क भी माप के समान सूप के काम आते थे। इनके बोने और काटने का समय माप से कुछ पहले होता है, इसीलिए मुद्ग को जारदक कहा है।" ये दोनो धान्य आजकल खरीफ की फसल के साथ श्रावण के प्रारम्भ मे वो दिये जाते हैं और कार्तिक में काट लिये जाते हैं। मुद्ग, जैसा पहले कहा जा चुका है, साठ दिन मे पक जाते थे। शालि के मुद्ग के साथ खाये जाने का उल्लेख भी पीछे हो चुका है। मुद्ग भी मूल्य घान्य है; क्योंकि यह भी जड से उखाडा जाता था, काटा नहीं जाता था।

तिल-भारत की अपनी उपज है। अति प्राचीन काल से इसकी खेती की जाती रही है। अथर्ववेद (२-८-३, १८-३-६९) में वार-वार तिल का उल्लेख है। अन्य सहिताओं में भी तिल की चर्चा है। ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से इसका निर्यात होता रहा है।

तिल का स्थान उपर्युक्त खाद्यान्नों के बाद सर्वोधिक महत्त्व का था। तिल के दो भेद थे-कृष्ण और खेत। कुछ खेत काले तिलों के लिए ही विशेष उपयुक्त होते है। किसी-किसी

१. वाट: एकानामिक प्रोडक्ट्स ऑफ् इण्डिया, पू० १०३२ ।

२. ४-१-४८, पू० ६० ।

३. ४-३-४५ काशिका ।

४. २-३-१९३, पू० ४२१।

५. ५-१-२०, पूर्व ३१२ ।

६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।

<sup>6. 8-3-50</sup> I

८. ४-४-८८ काशिका।

९. २-१-५७, पु० ३१३।

१०. ५-१-२०, पूर ३१२।

तिल के पेड मे फली नहीं लगती और लगी भी, तो उसमे दाने नहीं पडते। दानों के स्थान पर काला मल रहता है। ऐसे तिलों को तिलिंपज या तिलिंपज कहते थे। वैदिक भापा में ऐसे तिलों के लिए तिलिंपज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शब्द ऐसे तिलों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमें तेल नहीं निकलता, क्योंकि वे मीतर से सूखे होते हैं। उच्छित और सृति परिमाणविशेष के द्योतक थे। भाष्य में एक तिलोच्छित तथा दो सृतियों का उल्लेख मिलता है। उच्छिति शब्द सामान्यतया राशि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तिल से तेल निकाला जाता था। तेल पेरनेवाले कोल्हू को तिलिंपीडनी कहते थे। तेल निकालने के बाद वची हुई खली था ढेप को तिलक्ट्र कहते थे। तेल पेरनेवाले तेली की सज्ञा तिलन्तुद थी। पारम्भ में तिल के ही विकार को तेल कहते थे। वाद में उपचारात् सर्षप, इगुदी आदि के विकार को भी तेल कहने लगे। वीरे-वीरे तैल प्रत्यय मान लिया गया और तिल-तैल प्रयोग भी प्रचलित हो गया। माष्यकार ने एक स्थान पर तिलों को काकगुह कहा है। कोओ से सँभालकर न रखा, तो खेत में वे ही उसे समाप्त कर दें। वास्तव में अन्य तेलों के लिए तैल शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। भाष्यकार ने कहा है कि तैल शब्द प्रत्यय है, विकार अर्थ में प्रसिद्ध तैल शब्द उससे विलक्तुल भिन्न है। इसलिए, 'तिल-तैल' प्रयोग भी ठीक है।

सर्वप—सर्वप की खेती सहिता-काल के अन्त मे होने लगी थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख छान्दोग्य० (३-१४-३), पर्ड्विश ब्राह्मण (५-२) तथा शाखायन श्रौतसू० (४-१५-८) मे मिलता है। सर्वप सरसो का नाम है। इसके बग, लहटा, राई आदि भेद आज भी प्रचलित है। भाष्यकार छोटी और वडी दो प्रकार की सरसो से प्रचलित थे। " पीत या गौर सर्वप का भी उन्हें झान था।

सधूक—इसके भैषज्य गुणो की चर्चा सुश्रुत, चरक तथा अन्य ग्रन्थों में मिलती है। इससे तैयार की हुई सुरा को मधु कहते थे।

गर्मुत---गर्मुत मटर का एक भेद था। जो विना वोये ही उत्पन्न हो जाता था। तैत्तिरीय (२-४-४) तथा मैत्रायणीय (२-२-४) सहिताओ मे गर्मुत और गार्मुत का उल्लेख मिलता है। काठक-सहिता मे भी गर्मुत से वनाई हुई वस्तु को गार्मुत कहा है। साध्यकार ने सारघ मधु

१. ४-२-३६, पृ० १७७ ।

२. ३-३-१, पू० २९८ ।

३. १-३-११, पु० ४६ ।

४. ३-३-१२६ ।

<sup>4. 4-7-79 1</sup> 

६. ३-२-२८ ।

७. ५-२-२९, पु० ३७६ ।

८. ३-२-५, पृ० २१० ।

९. तैलशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्यः। प्रकृत्यन्तरं तैलशब्दो विकारे वर्तते। एवं च कृत्वा तिलतैलमित्यपि सिद्ध भवति।—५-२-२९, पृ० ३७६ ।

१०. ५-३-५५, पूर ४४५।

के साथ गार्मुत और पौत्तिक का उल्लेख किया है', जिससे प्रतीत होता है कि ये तीनो मधु भी थे।

उमा—उमा या अलसी की गणना भी तैल-वीजो के अन्तर्गत है। उमा के तेल का व्यवहार पताजिल के समय में कितना और किस प्रकार होता था, कहा नहीं जा सकता। भाष्य में उमा का उल्लेख है, किन्तु उमा-तैल का नहीं। फिर भी, उमा का तेल निकाला जाता था, यह अनुमान सरलता से किया जा सकता है; क्योंकि उमा-कट (अलसी की खली) अब्द भाष्य में व्यवहृत हुआ है।

अन्य उपजें—इनके अतिरिक्त अलावू (लौकी), कर्कन्यू (जगली वेर) उपयोग में आते थे। एक स्थान पर अलावूकट शब्द भी आया है। भाष्य में अलावू , तिल, उमा और भगा के सार निकले हुए भाग के लिए इन शब्दों के आगे कटच् प्रत्यय का विवान मिलता है, जिससे इन चारों के सार निकाले जाने और उससे वची हुई ढेप के उपयोग और व्यवहार का ज्ञान होता है। इन चारों की ढेप का स्वतत्र महत्त्व रहा है। साथ ही भगा का स्वतत्त्र वार्तिक में उल्लेख भी इस वात का धोतक है कि भगाकट शब्द का प्रचलन वाद में ही प्रारम्भ हुआ था।

सूत्र ४-३-१३६ के भाष्य में विल्वादिगण के अन्तर्गत गवेवुका शब्द के पाठ पर भी विचार किया गया है। गवेबुका चने या मटर (Coix barbata) को कहते थे। इसी विल्वादिगण में उपर्युक्त वान्यों के अतिरिक्त मसूर और गोधूम का उल्लेख है।

भङ्गा—अशों के अतिरिक्त कृषि की उपजों मे सन का महत्त्व वहुत अधिक था। सन को भाष्य मे भगा कहा है और उसे धान्यों मे परिगणित किया है। भाष्य मे इस वात पर विचार किया गया है कि उमा और भगा को धान्य माना जाय या नहीं। तैंत्तरीयसहिता (चमक ४-७-४) के 'नीह्यश्च में आदि प्रकरण मे जो १२ घान्य गिनाये गये है, उनमे उमा और मगा सम्मिलित नहीं है। पतजिल ने इस विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि भले ही अन्यत्र इनकी गणना धान्यों मे न की गई हो, फिर भी ये धान्य है। चान्य शब्द धिवि घातु से बना है, जिसका अयं है प्रसम्भ करना। और धान्यों के समान उमा और भगा भी कृषकों को आनन्दित करते है, इसलिए इन्हें भी धान्य मानना चाहिए अथवा सन को सम्मिलित कर सत्रह घान्य होते हैं। इन सत्रह धान्यों मे पाँच मुख्य, छह उपस्कारक या सहायक, तीन तृणधान्य और तीन अर्थकर हैं। वास्तव में खाद्य और अर्थकर इन दोनो प्रकार के घान्यों में इन सब का समावेश हो जाता है। उमा और

१. ४-३-११६, पूर २५० ।

२. ५-२-२९. पु० ३७५ ।

३. ४-१-६६, पृ० ७६ तथा ६-३-६१, पृ० ३३९ ।

४. वही ।

५. ५-२-२९, पृ० ३७५ ।

६. ४३-१३६, पू० २६१ ।

७. घिनोतेर्घान्यम्। एते चापि धिनुतः। अथवा शणसप्त बशानि धान्यानि।—-५-२-४, पु० ३६९।

भगा अर्थेकर घान्य हैं। भाष्यकार ने उमाकट के साथ ही भगाकट की भी चर्चा की है। उन्होंने सन की फली का भी नामोल्लेख किया है। सन रस्सी (रज्जु) और कपडा दोनों के काम आता था।

कार्पास—यह भारत की अपनी मिट्टी का उपज है और यही से शेष विश्व मे फैली है। इसका सबसे वडा प्रमाण यह है कि निश्व के सभी पुरातन राष्ट्रों ने कपास का नाम भारत से ही उचार लिया है। सस्कृत कार्पास से ही हिन्नू का कपास (Kapas) बना। वृक ऑफ् ईस्थर (esther) में इस शब्द का प्रयोग हरित खूँटी के लिए हुआ है। ग्रीक और लैटिन में इस शब्द का रूप कार्पासोस (carpasos) या कार्वासोस (carbasos) हो गया। ग्रीक में सबसे पहले कपास का उल्लेख तेसियस (Ktesias) ने तथा बाद में थियोफेस्टस (Theophrastus) और हेरोडोटस (Herodotus) ने किया है। उन्होंने इसे वृक्षोणी (Wool of tree) कहा है, जिससे उनकी एतद्विषयक अनिभन्नता प्रकट होती है। विश्व में अन्यत्र कही इसकी खेती का प्रमाण नहीं मिलता। चीन में सर्वप्रथम १३वी ईसवी शताब्दी में कपास बोई गई थी। मिल्र में भी कपास की खेती नहीं होती थी। लैसेन ने (Lassen) एक बार ममी (Mummy) वस्त्रों के कार्पासीय होने की कल्पना की थी। किन्तु, इस विषय के विशेषक्ष श्रीयामसन (Thomposan) ने उनका खण्डन कर दिया। र

भारत में कार्पास का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन श्रीतसूत्र (६-४-१७) में मिलता है। वैदिक साहित्य में इस शब्द का अनुल्लेख इस वात का खोतक है कि उस समय तक आर्य लोग दक्षिण या पूर्व कार्पासोत्पादक क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाये थे।

् भाष्यकार ने अनेक बार कार्पास का उल्लेख किया है। उन्होंने कार्पास की मृदुता की

कपास की उपज पर्याप्त मात्रा मे होती थी। भाष्य मे न केवल कार्पास का, अपितु वस्त्र वनाने तक की सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कपास पीजनी या ओटनी चाहिए, यह वे जानते थे। कपास की मृदुता को उन्होंने उपमान भी वनाया है। 'हल्की होने के कारण वह तुला पर वहुत चढती है। लोहे के वाट की तुलना मे तुला पर छसकी ऊँचाई और विस्तार कही अधिक होते हैं, यह वात भाष्यकार ने वतलाई है।

इसु--इक्षु की उपज भी काफी होती थी। इक्षु की प्रचुरता के स्थान, इक्षु ढोने की

१. जर्नल ऑफ् रॉयल ऐशियाटिक सोसामटी ।—१८९८, पू० २५० से ।

२. ४-१-५५, पू० ७० ।

३. वही तथा २-४-२ काशिका।

४. ७-२-४४, पु० १३१।

५. इह समाने वर्णाण परिणाहे चान्यसुलाग्रं भवति लोहस्यान्यस्कार्पासानाम् ।---५-१-११९, पु० ३५४ ।

६. ४-२-७५, पु० १९४।

गाडी' और इक्षु-काकी (इक्षु का खेत) का उल्लेख भाष्य में मिलता है। इनके अतिरिक्त गुड़ की चर्चा वार-वार आई है।' गुडधाना जो इसका बहुत प्रिय और प्रचित्त मोजन जान पड़ता है, विना गुड़ के वन ही नही सकता था। गुड़ खाने की स्वतन्त्र चर्चा भी है। शकरा का भी प्रचार था, जो ईख की खेती व्यापक परिणाम में किये जाने का प्रमाण है।

मूलक मूली, गाजर शादि पदार्थभी खाद्य के घटक मे थे। इनकी उपज का भी पता भाष्य से चलता है।

कुस्तुम्बुरु-कुस्तुम्बुरु घनिये को कहते थे। इन सवकी गणना शाक के अन्तर्गत है। भाष्य मे शाकिन् और पलालिन् का उल्लेख हुआ है। ये बढ़े शाक या वडे पलाल के बोघक थे।

हरिद्रा—हरिद्रा की खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से होती आई है। कौर यही से वह अन्य देशों में फैली है। संस्कृत से फारसी में जाकर यह अलहदें बन गई।

द्राक्षा—द्राक्षा ईसा-पूर्व सातवी शती में भी उत्पन्न की जाती थी। किपशा की द्राक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध थी। बाट (Walt) के अनुसार भारत के पाँच मधुर पौधों में इक्षु और द्राक्षा मुख्य थे। इक्षु का उल्लेख अथवंवेद (१-३४-५) तक में मिलता है। इक्षु से शकरा बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। अरवी का शकर, लेटिन का सक्करम् (Succharum) फैच का मुके (Sucre) और इगलिश का सुगर (Sugar) शर्करा से ही बना है।

शण—शण का उपयोग रस्सी बनाने के लिए होता था। यह भी भारत की अपनी उपज थी। अथर्ववेद (२-४-५) में इसे आरण्य कहा है। शतपथ-ब्राह्मण (३-२-१-२) तथा अन्य पुत्र-ग्रन्थों में शण का उल्लेख है। शण और उमा (क्षौम) वैदिक काल से ही कृषि की उपज में सम्मिलित थे। " बाट (Walt) ने पृ० ७२०-२१ पर इसका उल्लेख किया है। सुश्रुतसिहता में भी उमा या अलसी के तेल की भैषज्य उपयोगिता का प्रतिपादन है।

पिप्पली—भाष्य में पिप्पली और अर्वेपिप्पली शब्द आये हैं। हैं छैसेन ने ग्रीक पेपेरी (peperi) और लैटिन पिपेर (piper) को संस्कृत पिप्पली का ही अपश्रश रूप माना है।

१. ८-४-८, पु० ४७९।

२. ५-२-२९, पृ० ३७६।

इ. १-४-५०, पू० १७४।

४. ५-२-१०५, पू० ४१६।

५. ४-१-४८, यू० ६१।

६, ४-३-१६६, पू० २७२ ।

<sup>6.</sup> E-6-683 1

८. ४-२-२, पु० १६६।

९. ५-२-१०२, पु० ४१४।

१०. ५-२-४, पृ० ३६९

११. १-२-४४, पृ० ५२४ तमा सुपिप्पला मोमधीरकृषि ।—-६-१-८६, पृ० १३३ ।

बहुत प्राचीन काल से दक्षिण भारत के पिंचमी किनारे पर इसकी खेती की जाती रही है। मिलियो तथा हिंदू लोगो को पिपली का ज्ञान नहीं था। पाक्चात्य लोगो को द्रविड व्यापारियो द्वारा इसका पता चला। यह भारत से निर्यात होनेवाली महत्त्वपूर्ण वस्तु थी, जिससे भारत को वडा आर्थिक लाभ होता था। प्लिनी के अनुसार एक पौण्ड पीयल के लिए १५ दीनार मिलते थे। अलेरिक (Alaric) ने रोम के घेरे को दृढ करने के लिए सोने और चाँदी के साथ ३००० पौण्ड पीयल माँगी थी।

श्रुंगवेर—श्रुगवेर या अदरक भारत की मूळ उपज थी। यही से इसका प्रचार अत्य देशों में हुआ। अरबी जजवुल (Janjabul) तथा ग्रीक जिजिवेर (Zingiber) को कुछ लोग श्रुगवेर शब्द का मूळ द्रविड रूप मानते हैं और कुछ लोग इसे सस्कृत श्रुग तथा द्रविड वेर की खिचडी से बना हुआ ठहराते हैं। भाष्यकार ने श्रुगवेर का स्वाद गुड का ठीक विरोधी और कटु बतलाया है।

केसर--पाणिनि के किसरादि गण में केसर, नलद, नरद आदि शब्द आये हैं। केसर का मूल स्थान कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम यूरोप मानते हैं। भारत में इसका उत्पादन कश्मीर तक सीमित रहा है। सुश्रुतसहिता तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में कुकुम का उल्लेख मिलता है।

कलद— नलद या जटामासी वारहो महीने रहनेवाला पर्वतीय तुण था। वहाँ से वह देश के अन्य भागों मे फैला। वैदिक साहित्य तक मे इसका उल्लेख मिलता है। चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थों मे वार-वार इसका उल्लेख हुआ है। अथवंवेद मे आश्वित, अराटकी और तीक्ष्णश्वित (सुगिवत द्रव्य) के साथ नलद या नलदि नाम आया है। नरद भी नलद के समान ही सुगिवत एव खस की जाति का तृण था, जो भारत से रोम के बाजारों को भेजा जाता था और वहाँ प्रति पौण्ड ४० से ७५ दीनार (Denarie) तक के भाव विकता था। नरद का प्रतिदिन के अवलेखों मे प्रमुख स्थान था।

रामायण और चरकसिंहता तक मे उल्लिखित लवंग शब्द भाष्य मे नहीं मिलता और न एला की ही चर्चा भाष्य मे हुई है।

तृषा—सामान्य तृषों में खर, मूंज और काण्ड खेत की मेड पर या परती भूमि में उत्पन्न कर लिये जाते थे। शरकाण्ड के दी भाग होते है— बार और काण्ड। बार (खर) घर छाने के काम में आते थे और काण्ड (डण्टी) का प्रयोग छप्पर में लकड़ी के स्थान पर किया जाता रहा है। शरकाण्ड की अपरिपक्त अवस्था में उससे मूंज निकाली जाती थी। इसी मूंज की मेखला वनती थी, जिसे मौज-मेखला कहते थे। यज्ञोपवीत-सस्कार के समय ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला पहनाई जाती थी। कार्पास-सूत्र के यज्ञोपवीत के प्रचलन से पूर्व मींज घारण की ही प्रथा थी। महाराष्ट्र में आज भी उपनयन को मूंज ही कहते है। कडी हुई, अर्थात् काण्ड निकाली हुई मूंज

१. स्काफे: पेरिप्लस, पृ० २१३ से।

२. प्लिनी, १२-१४।

३. गिबन डिक्लाइन एण्ड फॉल, अध्याय ३१।

४. ८-४-८, पू० ४७९ ।

को विपूय कहते थे। काण्डो के लाव में परिश्रम और समय दोनों अधिक छगते थे। पतंजिल ने काण्डलाव का पृथक् उल्लेख भी किया है। काण्ड और शर के बड़े-बड़े पूल वाँवे जाते थे। इनकी ढुलाई का उल्लेख अपर हुआ ही है।

शर और भुस आग सुलगाने के काम आते थे। ये आग को शीध्र पकड़ते हैं।

साद—कृषि के लिए साद अत्यावस्थक है। यह कृषि का साध है। चिरकाल से गोवर का उपयोग साद के लिए होता आया है। भाष्य में गोमय के कद कई वार आया है। आरध्य गोमय आईगोमय और शुष्कगोमय का उल्लेस भाष्यकार ने किया है। उन्हें ज्ञात था कि गोलोम और अविलोम मिट्टी में मिलाने से उससे दूर्वा उत्पन्न होती है बौर गोवर (विशेषत. भैंस के गोवर) से विच्छू पैदा होते हैं।

<sup>₹- ₹- ₹- ₹</sup>७ }

<sup>₹. ₹.₹-</sup>१।

३. २-१-३३, पू० २८५।

४. ३-२-२४, पु २१४।

५. गोमपाद्वृश्चिको जायते ।--१-४-३०, पृ० १६६।

६. गोलोमाविलोमयोर्दूर्वा जायन्ते। अपकामन्ति तास्तेम्यः।—बही ।

### अध्याय २

### वन-सम्पत्ति

बन का अर्थ-भाष्य मे विभिष्ट और मामान्य दोनो हपो मे वन का उल्लेख हुआ है। सामान्य वन के विषय में यत्र-तत्र जो चर्चा है, उसमें बनजीवन-सम्बन्धी बहत-सी मामग्री प्राप्त होती है। यथा--आरण्यक मार्ग, आरण्यक विहार (मठ या आमीद-प्रमीद), आरण्यक मनुष्य, आरण्यक हस्ती, आरण्यक गोमय (गोवर) और आरण्यक पूप्प । डमसे इतना तो स्पप्ट ही है कि अरण्य पूर्णत निर्जन नहीं थे। उनमें मनुष्य रहते थे। वन नवया अगम्य भी नहीं थे। लोग उनमे होकर आते-जाते थे। विहार, मनोविनोद, आवेट आदि के लिए वनों का भ्रमण साधारण बात थी। वनो से पकडकर हाथी नगरो मे छाये जाते ये और वहाँ प्रशिक्षित किये जाते थे। बढे अरण्य को अरण्यानी कहते थे। अरण्यानी अगोप्पद कही जाती थी, नयोकि उसमे गो के सचार की सम्भावना तक नहीं होती थी। वैदिक इण्डेक्स (१-३३) के अनुसार ऋग्वेद में अरण्य शब्द ग्राम और कृष्य भूमि के विरोध में आया है, जिसमें चोर छिपते ये और मुनि निवास करते थे। उसमे अरण्यानी का प्रयोग वन-देवता के लिए हुआ है। पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं— ग्राम्य और आरण्य। माप्यकार यह जानते थे। बन्य पुष्प अपेक्षाकृत छोटे आकार के एव कम गन्यवाले होते होंगे। पक्षी वन मे ही आनन्दित रहते हैं। सघन हरीतिमा का उन्मुक्त मादक वातावरण उनके प्राणो मे उल्लास और कष्ट मे मबुरिमा उडेंल देता है। पछी किसी कारण से वन छोडकर वस्ती मे ना भी गया, तो भी उसका मन वन की ओर उडता रहता है। भाष्य मे कहा है कि 'कोकिल वन-गुल्म का स्मरण करता है या वन-गुल्म स्वय कोकिल का स्मरण करता है।" एक स्थान पर वनराजि को लक्ष्य कर उसे कोस भर तक रमणीय कहा है। " कोई प्रिय अतिथि जब वापस लीटता था या कोई आत्मीय जन परदेश जाता था, तब लोग वन की सीमा प्रारम्भ होने तक उसे मेजने जाते थे या उदक-स्थान तक भेजकर लौट आते थे। अधिक-से-अधिक द्वितीय या तृतीय वन-श्रेणी तक साथ जाने की प्रथा थी। वन वृक्ष-समृह को कहते थे। वनगुल्म

१. ४-२-१२९, प्o ११६।

२. ४-२-१०४, पुर २०४।

इ. ४-१-४९, पु० ६३।

४. अगोव्यदान्यरण्यानि ।---६-१-१४५, पृ० १९१ ।

५. १-३-६७, ए० ८७।

६, च-इ-६, प० ४०९।

७. स्रोके आवनान्तादोबकान्तात् प्रियं पान्यमनुष्रजेत् । हितीयं तृतीयं च वनान्तमृदकान्तं धाऽनुवजित ।—१-४-५६, पृ० १८७ ।

अर्थ मे भी केवल वन शब्द का प्रयोग होता था, यह आवश्यक नही था कि वन कोस-दो कोस तक फैला ही हो। वाग और वगीचे तक वन कहलाते थे। इसिलए वस्ती से वाहर की झाडियाँ और एकत्र वृक्ष-समूह सामान्यतया वन वाच्य था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरिण-(पारस्परिक रगड से आग उत्पन्न करनेवाली लकडी) से वना है, इस वात का द्योतक है कि प्राचीन काल मे वन एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था। 'वन-गृल्म' शब्द भी, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इसी कथन की पुष्टि करता है। ऋग्वेद मे भी वन शब्द का प्रयोग वृक्ष-अर्थ मे मिलता है। आगे चलकर जब वन वृक्ष-समूह का बोधक वन गया, तब घीरे-चीरे उसमे समूह अर्थ का प्रावान्य होता गया और वृक्ष अर्थ गौण पह गया। तब तृण, लता, वीख्य तह सभी का समूह वन कहलाने लगा। इसीलिए 'कमलबन' प्रयोग भी ग्राह्म हो गया। वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक रूप मे वन का अर्थ परदेश या दूर प्रदेश भी था। गुल्म अर्थ मे क्षुपाग्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है।'

अनेक बनो के समुदाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य मे कहा है— 'कुण्डादि के उदात्त करने मे उनके समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। यदि कुण्ड शब्द वन-समुदाय का वोघक हो, तभी उदात्तत्व होगा। 'यहाँ वनो से तात्पर्य है गुल्म।

वृक्षादि सम्पत्ति भी कई भागों में विभाजित थी। वृक्षों में पुष्प और फल दोनों होते हैं। वनस्पित शब्द उन बड़े-बढ़े तरुओं के लिए प्रयुक्त होता था, जिनमें फल आते थे। ओपिंच शब्द का प्रयोग छोटे पौषों और जड़ी-बूटियों के लिए होता था, जिनमें फल नहीं होते। फैलने या पौड़ने-वाली छोटी-छोटी वनस्पित लता, वल्लरी, वर्तात या वीरुष कहलाती थी। इसके फैलाव या श्रुरमुट को अवतान कहते थे। इर्दा, खर, शर, तिमिर आदि फल-फूल एव विछी वास-जैसी तृणराशि इसमें थी। विभाषीष्विवनस्पतिम्य (८-४-६) में पाणिनि ने भी औषिंघ और वनस्पति में भेव किया है। काशिकाकार ने औषिंघ का उदाहरण दूर्वावणम्, मूर्यावणम् तथा वनस्पति का शिरीप-वणम्, वदरीवणम् दिया है। इस सूत्र में उन्होंने देवदारू-वन, भद्रदारू-वन, इरिका-वन तथा भिरिका-

१. ऋग्० ७-१-१९ ।

<sup>₹.</sup> १-१-५0, पु0 ३०१।

३. परिवारयन्ति कण्टकैर्वक्षम् ।---३-१-८७, पृ० १५५ ।

४. ३-१-१४० ए० १९९

५. फली वनस्पतिर्होयो वृक्षाः वृष्पफलोपगाः। ओषम्यः फलपाकान्ता लतागुरुमाञ्च बीरुषः॥—८-४-६ काशिका। ३५

वन का भी नाम-ग्रहण प्रत्युदाहरण के रूप मे किया है। पाणिनि ने भी 'पाककर्णपर्णपुष्पमूलफल बालोत्तरपदाच्च' (४-१-६४) सूत्र वृक्ष के प्राय सभी अगो का परिगणन कर दिया है। वृक्षो की सूखी लकडी को सुपिर<sup>६</sup> कहते थे।

वृक्षों के नाम वैज्ञानिक आघार पर रखे गये थे। वृक्षों के नाम उनके मूल, तनों, पत्तों, शाखाओं, फूल एवं फल के आघार पर निञ्चित किये गये थे। वे सब सार्थक होते थे। पुष्यों और फलों के नाम वृक्षों के आघार पर होते थे। जो नाम वृक्ष का होता था, वहीं उसके फल और फूल का। उदाहरणार्य, वृक्ष भी कदली और फल भी कदली कहलाता था। फल नपुसकिल होता था, वृक्ष भले ही पुल्लिंग हो। लिंग-भेद हारा ही सामान्यतया फल और वृक्ष में भेद किया जाता था। यथा आस (वृक्ष) पुल्लिंग है, किन्तु आस (फल) नपुसकिलिंग। इसके अपवाद भी यदा-कदा मिलते थे, यथा कदली। भाष्यकार ने फलायें में होनेवाल प्रत्यय के लुक् की व्ययंता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि वृक्ष का परिणाम फल में होता है। वृक्ष की ही चरम परिणित फल में है। वृक्ष और उसके अवयवों का भाष्यकार ने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चलनेवाला वृक्ष अपने अवयवों के साथ ही चलता है। वृक्ष कहने पर एक गव्द मुनाई देता है। वृक्ष अकारान्त है और सकार प्रत्यय है। उससे एक अर्थ का भी बीच होता है और वह यह कि वह एक है और उसमें जड, तने, फल और पत्ते है। भाष्यकार ने वृक्षों के दो मुख्य भेद किये हैं—जीरी और कण्डकी।

वृक्षों में निम्नलिखित के नाम महाभाष्य में आये हैं-

स्यग्रोघ (Ficus indica)—यह वट का दूसरा नाम है। न्यग्रोघ झीरीवृझी के अन्तर्गत है। इसकी जड़े नीचे की ओर फैलती हैं और जटाएँ भी निम्नग होती हैं। जटाएँ नीचे की ओर फैलकर वृक्ष का रूप लेती जाती हैं, इसीलिए इसका नाम न्यग्रोघ है, अर्थात् नीचे की ओर फैलनेवाला। इसके पत्ते वड़े और मोटे होते हैं। इसे अवरोहवान्, झीरी और पृत्रुपर्ण कहा है।

प्लक्ष (Ficus infectoria)—प्लक्ष भी न्यग्रोघ के समान क्षीरीवृक्ष है। इसकी भी प्रवृत्ति न्यग्रोघ के समान नीचे की ओर फैलने की है। भाष्यकार ने प्लक्ष की व्युत्पत्ति पर गका करते हुए कहा है कि यदि क्षरण (दुग्ब-लाव) के कारण इसका नाम प्लक्ष माना जाय, तो न्यग्रोघ को भी प्लक्ष कहना चाहिए; क्योंकि दूव तो न्यग्रोघ से भी निकलता है और यदि नीचे की ओर फैलने के कारण वट का नाम न्यग्रोघ हो, तो प्लक्ष का भी नाम न्यग्रोव होना चाहिए, क्योंकि प्लक्ष

१. ५-२-१०७ ।

२. वृक्ष इत्युक्ते कश्चिच्छन्दः श्रूयते वृक्षशन्दो अकारान्तः सकारश्च प्रत्ययः अर्थोऽिष कश्चिद् गम्यते मूलस्कन्वफलपलाशवानेकत्वं च ।—१-२-४५, पृ० ५३३ ।

३. ५-२-९४, प्० ४०९।

४. २-२-२९, पू० ३८३।

५. ये क्षीरिणोऽवरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधाः ।—१-१-५६, पृ० ३४२ ।

भी नीचे की ओर फैलता है। इसिलए, ये शब्द वृक्ष-विशेष के लिए रूढ मानने चाहिए। भाष्य मे प्राय प्लक्ष और न्यग्रोघ का उल्लेख साथ-साथ ही हुआ है। एक स्थान पर कहा है कि प्लक्ष भी द्व्यर्थक है और न्यग्रोघ भी। अर्थात्, इनका एक अर्थ रूढ है और एक व्युत्पत्ति-जन्य। प्लक्ष का फल भी न्यग्रोघ के समान छोटा-सा होता है। इसे पाकर कहते हैं।

खिर (Acocia catechu)—यह कत्ये का वृक्ष है। इसकी चर्चा भी प्राय प्लक्ष और न्यग्रोध के साथ ही मिलती है। इसके तनों की लकडी सफेद रग की होती है और पत्ते छोटे-छोटे होते हैं। खिर मे काँटे होते हैं। इसकी लकडी वहुत कडी होती है। जलाने पर इसके कोयले खूब वहुकते है। इसीलिए, भाष्यकार ने इनकी उपमा तुरन्त बने हुए सुवर्ण-कुडलो से दी है। खिर से ही खर या कत्था तैयार होता है, जिसका उपयोग पान के साथ तथा औपच के रूप मे होता है। इसे खिरसार कहते हैं। खिर की लकडी यज्ञ-स्तम्भ या यज्ञयूप के ऊपर अँगृठी के आकार का चपाल बनाने के काम आती थी।

पलाश (Butea frondosa)—पलाश या टेसू प्राचीन काल से अति प्रसिद्ध तथा उपयोगी वृक्ष रहा है। उसके पत्ते तथा लकडी दोनों का उपयोग धार्मिक कृत्यों में होता है। यज्ञ में पलाश की सिमधाएँ काम आती है। प्लक्ष-न्यग्रोध के साथ पलाश का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है। वण्ड माणव (विद्यार्थी) पलाश का ही दण्ड साथ रखते थे। यो पलाश शब्द का व्यवहार पण अर्थ में भी होता था। भेड-चकरी पालनेवाले पलाश-चयन करते थे। पि पता काटने के लिए एक औजार होता था, जिसे पलाशशातन कहते थे। यह हाँसिया या इसके समान होता होगा। पलाश में पत्ते अधिक होते हैं और वे ही विशेष काम में आते हैं। इसलिए लाभणिक रूप से पलाश शब्द वाद में पलाश-पत्र के अतिरिक्त सामान्य पण अर्थ में व्यवहृत होने लगा। 'र पलाश में फूल बहुत लाल होते हैं। मानों उन्होंने, खटा ने, अपने हाथ से रँगा हो। 'र

१. २-२-२९, पु० ३८३ ।

२. ५-३-७२, पृ० ४७०।

३. २-१-१, पु० २५७।

४. खिंदरवर्द्री गौरकाण्डौ सूक्ष्मपणा । ततः पश्चादाह कण्टकवान खिंदर इति :—- १-१-४६, पृ० २८३

५. आ० १, पू० १६

६. ३-३-१७, पु० २९५

७. ५-१-२, पू० २९६ ।

८. ४-३-१५५, पू० २६६ ।

<sup>9. 7-8-8,</sup> To 240 1

१०. ३-३-१२६, प्० ३१९।

११. २-२-८, पृ० ३४२ ।

१२. २-२-२४, पु० ३५७ ।

१३. देवरक्ताः किंशुकाः।---३-१-७९, पृ० १३९।

मान्यकर ने आकरण पट्टे का प्रकार का गुढ़ उच्चारण कर सकता भी माना है।

बर्बुर-निते की सकेदी एवं पनी की छोडाई से बर्बुर कविर के समान ही होता है। हम्मर इनना है कि किर से कि होने हैं. किन्तु बर्बुर से नहीं। वर्बुर क्षोप्रधि-वर्ग के बुझों से है।

हानी (Presopios Spicigera Momrea Suma, —ामी की लकडी दहुन करी होती है। प्राचीन कोनों का विचार का कि सभी में अनि रहती है। यानी व्यापित प्रज्ञित करने के बाम आती थी। यानी का छोटा बुझ सभीर बहुनाना था। सभी में उत्पन्न हुई दन्तु हामीड कही जाती थीं, जिसे सामील वा सामीकी (स्वीक) भी कहते थे।

वंश-मार और हुए हे नाय आध्यकार ने वंश का उल्लेख किया है। वाँन के लाई लड्डे को बंगन्त्रक कहने थे। बड़ी-नी बन्तु में छोटा-ना काम लेने के अर्थ में एक-एए कहावत ही कल पड़ी थी--बंगन्त्रक से लड्डा कींचना। वश वृक्ष है और वेजू उसका काफ।

शिरीय (Anacia Surissa)—यह शीनम का एक नेव हैं, यसपि यह उनमें बहुन वहा होना है। निरोज के बूझ बड़ी संख्या में गाँवों के पान पाने जाने थे। बाज भी गाँवों के किनारे विनों और दानों की नेड़ों पर निरीष रोपने की नथा है। प्राचीन लोग बूझों में भी जीव मानते थे और उनमें सामान्य निरीजियांकों का दर्शन करने थे। उन्होंने शिरीष को नीने हुए देन्या था।

हात (Vatica Robusta)—मान् वननी लबड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह वहन मन्दूर और दिकाल होती है। वाल के बुध सुर्य-के-सूख एक साथ वन के सप में उगने हैं। " भाष्यकार में हाललान (Asa Foetida) का भी उल्लेख किया है।" शास के आयान पर व्यक्तियों के हाललान कादि नाम रखें जाने का पना भाष्य में बलना है।"

शिक्षपा (Delbergia Sissoo)-शीरम ना नाम है।"यह जैंचा वृक्ष अपनी लगडी

१. ब्याट १ पुर ३२।

२. विदिरवर्षुरणोः वृद्धिरवर्षुरी गौरकाण्डौ सुक्ष्मपणी। तनः परचावाह । वण्डवपान ग्विर इति ।—१-१-४६. पु० २८३ ।

<sup>5. 4-3-66.</sup> ge Yes 1

४. ६-२-८२ ए० २७४ ।

<sup>4. 8-3-580 1</sup> 

६ १-१-१३ ए० १८०।

८. मोज्य महनो बंगस्तन्बास्त्रह्बाष्ट्रव्यते ।--जा० २. पृ० ५२।

८. १-च-५१, पुर ६६० ।

९. हे-१-७ पुर हेट १

<sup>₹0.</sup> १-१-१, Ç0 ९₽ 1

११. १-२-१७ युक व्युध् १

१२. १-१-१, पृत ९२ ।

हरे, र-१-५७, यह ११८)

की मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। कभी-कभी शिशपा इतना ऊँचा वढ़ जाता है कि आकाश चूमने लगता है। वृक्ष से भिन्न अन्य किसी वस्तु का नाम शिशपा नहीं होता।

पीलु (Cereya Arborea or Salvadora Persica)—एक विशेष वृक्ष का नाम है। कुछ लोग खजूर को ही पीलु मानते है। पीलु का फल भी पीलु कहा जाता था। यदापि वृक्ष पुँल्लिंग, किन्तु फल नपुंसकॉलंग होता है। जिस मौसम में पीलु फित थे। उसे पीलुकुण कहते थे। पीलु के मूल के पास दी हुई वस्तु या किया हुआ काम पैलुमूल होता है।

सप्तपर्ण (Alstmonia Scholaris)—इसमे सात-सात पत्तो के गुच्छे होते हैं। यह भी क्षीरीवृक्ष है। इसका दुग्व वहुत सुगन्वित होता है।

कारस्कर—यह एक जहरीला पौवा होता है, जो बोषिं के रूप में काम आता है। के देवदार (Pinus Devadru)—देवदार को सरल भी कहते है; क्योंकि यह सीधा ऊपर की ओर बढता है। देवदार की लकडी यज-सिमाओं के काम आती थी। देवदार चीड (Pinus Longifolia) का एक भेद है। यह वहुत लम्बा होता है। इसकी लकडी काटकर वहुत-से अन्य कामों में भी लाई जाती है। भाष्य में देवदार-वन का उल्लेख हैं। देवदार देव-वृक्ष माना जाता था। मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्प-वृक्ष और हरिचन्दन ये पाँच देववृक्ष गिने जाते थे। इसी प्रकार अक्वरण आदि सात ब्रह्मवृक्ष कहे जाते थे। देवदार की लकड़ी देवदाख कही जाती थी। कि

विभीतक—इसके सकवच फलों का उपभोग होता था। इसकी लकड़ी का यज्ञयूप भी वनता है, जिसे वैभीतक कहते थे। 152

चन्दन—चन्दन अपनी गन्य के लिए प्रसिद्ध है। १२ पर यह गन्य तीव नहीं होती। १० ऋषभ—यह एक विशिष्ट ओपयीय वनस्पति है। यह नदी के किनारे अधिक होती है

१. ५-१-२, पूर २९७ ।

२. ५-१-२, पु० २९७ ।

३. ७-१-७४, पु० ७२।

४. ५-१-९७, प्० ३४४।

५. पर्वणि पर्वणि सप्तपर्णान्यस्य सप्तपर्णः ।---८-१-१, पृ० २६० ।

६. ६-१-१५७, पृ० १९४ ।

७. ३-१-९७, पू० १८०।

C. C-8-E, To 806 1

९. सप्तकाः देववृक्षाः ।---५-१-५८, पृ० ३२६ ।

१०. ४-३-१३६।

११. ५-१-२, पृ० २९६।

१२. २-२-८, पृ० ३४३।

१३. २-२-८, पृ० ३४३ ।

और कगार के ढाहने में सहायक का काम करती है। सम्भवत इसकी जड़ें कूल में दरार पैदा कर देती है। भाष्य में प्रचुर ऋषभवाले वन का उल्लेख मिलता है।

कंक-आम का एक भेद है।

कुरर (Capparis Aphylta)—वृक्षिविशेष। भाष्य मे कहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ता नहीं, कक या कुरर का पत्ता गिरता है। कक और कुरर पक्षी भी होते हैं। उनके पख को लेकर भी सन्देह होता है।

रुर—एक फलवान् वृक्ष है, जिसकी लकडी की शस्या (एक यज्ञपात्र) वनाई जाती थी। इससे खूँटी या वैल के जुये में किनारे पर डाली हुई लकडी, जो वैल को जुये से वाहर निकल जाने से रोकती है, बनती थी।

आफ्र—पह फलवृक्ष है। आम्र के फल को भी आम्र कहते है। सेवा-सिंचन द्वारा आम्र के पेड वडे हो पाते है। फलो के लिए आम्र सेवा चाहते थे। माप्य में 'एक पन्य दो काज' के अर्थ में एक कहावत दी है': 'आम भी सिंच गये और पितर भी प्रसन्न हो गये।' इसे द्विगत हेतु कंहते है। इससे अनुमान होता है कि लोग दैनिक तर्पण आम्र के आलवाल में कर लेते थे। आम्र के वगीचे गाँवों के चारों ओर लगाने की प्रथा थीं और आज भी है। एक स्थान पर कहा है कि आम के पेड गाँव के पूर्व की ओर है। 'पूछे खेत की कहें खिलहान की' इस अर्थ में आम्र को लेकर एक कहावत' चल पड़ी थी—'पूछी आम की कहीं कोविदार की'। आम्रफल से वनी हुई खाद्य-प्य वस्तुओं को आम्रमय कहते थे। व्यक्तियों के नाम तक आम्र के आघार पर रखे जाते थे। यथा आम्रगुप्त, शालगुप्त। इनकी सन्तान 'आम्रगुप्तायनि' कहलाती थी।'

कदली(Musa Sapientum)—कदली का फल तो उपयोगी है ही, उसका स्तम्भ पुण्य कार्यों मे काम आता था। कदलीस्तम्भ काटना दूपित नही माना जाता था।

बदरी—वदरी का फल वदर कहलाता था। ११ वेर खाने का प्रचार प्राचीन भारत में अधिक मालूम होता है। द्रोण-भर वदर एकत्र कर रखे जाने की चर्चा एक स्थान पर उदाहरण रूप में आई है। १९ इतना ही नहीं, लोग वेरो को सुखाकर पेटियो और पिटारियों में रखते थे।

१. ऋषमं कुलमुद्रजम्, ऋषमं कूलमुद्वहम् ।---१-४-८०, पृ० १९९ ।

२. १-४-६०, पूर १९१ ।

३: १-४-२३, पृ० १५५ ।

४. २-१-१, पु० २५८ ।

५. आम्राक्च सिक्ताः पितरक्च प्रीणिताः ।---८-२-३, पृ० ३१६ ।

६. १-१-५६, पु० ३४२ ।

७. आस्रान् पृष्टः कोविदारानाचक्षते ।---१-२-४५, पृ० ५३२ ।

८. ४-३-१५६, पृ० २६९ ।

९. १-१-१, पू० ९२ ।

१०. सा० २, पृ० ४८ १

११. २-२-५, पृ० ३३६।

१२. वही ।

ाप्यकार ने तद्गुणता का उदाहरण देते हुए कहा है कि वेरो की पिटारी में कोई ताँवे की कटोरी Tपात्र रख दिया जाय, तो वह भी वेरो से भरा हुआ दिखने छगेगा।

बदर का वृक्ष वदरी कहलाता था। इसमे नन्हे-नन्हे काँटे होते है। यह मघुर फलवाला ृक्ष है। भाष्यकार ने बदरी की परिभाषा उक्त प्रकार से दी है। वदरी से बनी वस्तु वादर ो़ती है।

विल्व—विल्व की गणना फल और औपघ दोनो प्रकार के वृक्षों में है। विल्व का फल भी विल्व (नपुं०) कहलाता है। विल्व से वनी वस्तु या उसके अवयव को वैल्व या विल्वमय उहते हैं। जिस भूमि में विल्व के पेड लगाये जाते थे, उसे विल्वकीय कहते थे। विल्वकीय से .ावार्य में विल्वक शब्द वनता है। वैल्वक विल्व-भूमि में उत्पन्न किसी भी वृक्षलता आदि को उह सकते हैं। विल्व-वृक्षों का समूह विल्व-वन होता है और उसमें रहनेवाले वैल्ववन 16

कपित्य---यह ओपधि-वर्ग का वृक्ष है। कपित्य का रस ओपधि के काम आता था। पिप्पल (Ficus religiosa)----यह प्लक्ष न्यग्नोब-वर्ग का क्षीरीवृक्ष है। वि

कदुवदरी—एक पीघे का नाम है। भाष्य मे एक ग्राम का उल्लेख है, जिसका नाम कदुवदरी के समीप होने के कारण कदुवदरी हो गया था।

हरीतकी—यह ओपवि-वर्ग की वनस्पति है। इसके फल भी हरीतकी कहलाते है। वाडिम—फलवृक्ष है। इसके फल भी दाडिम (नपुं०) कहलाते थे। '

आमलकी—आमलकी का फल आमलक होता है। "आमलकी आदि के (Embbia Myrabalan) के फल पकने पर लाल और पीले पड जाते है। "फिर भी, वे आमलक और वदर ही रहते है। आमलकी से उत्पन्न फल या अन्य वस्तुओं के लिए आमलकीज गब्द आया है। "वदर और आमलक का उल्लेख कई बार साथ-साथ हुआ है। "

१. बदरपिटके रिक्तको लोहकंसस्तद्गुण उपलभ्यते ।---१-२-३०,पृ० ५०३।

२. वदरी सुक्ष्मकण्टका मधुरा वृक्ष इति ।--१-२-५२, पृ० ४४५ ।

३. ६-४-१५३, पू० ४९१ तया ४-३-१३६, पू० २६१ तया ४-३-१४३, पू० २६३।

४. ६-४-१५३, मृ० ४९१ ।

५. ४-२-५२, पूर् १९४ ।

६. ४-३-१५५, पु० २६६ ।

७. आ० २, पू० ६६।

८. १-२-५१, पृ० ५५० ।

९. १-२-५२ पृ० ५५५ ।

१०. १-१-१, पू० ९४ ।

११. १-१-५८ तथा आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयञ्च गुणाः प्रादुर्भवन्त्यामलके बदरमित्येय भवति ।—-५-१-११९, पृ० ३५५ ।

१२ वही।

१३. ६-२-८२, पृ० २७४।

१४, २-४-१२, पूर ४६६।

जम्बू—जामुन को कहते थे। इसका फल भी सम्बू कहा जाता था।

पियली (Peper Langum)—पीपल के वृक्ष और फली दोनों को पियली कहते थे। पियली का आवा भाग अर्विपियली कहलाता था।

उदुम्बर—उदुम्बर या गूलर का फल लाल होता है। भाष्य में कहा है कि उदुम्बर में लाल फल पकता है। इसीलिए, तॉवे के लोटे को नी उदुम्बर वर्ण कहा है। यह साम्य उदुम्बर फल के रग से ही है।

शृंगवेर—अवरक का पुराना नान शृंगवेर या। यही शब्द मोठ के हिए भी प्रयुक्त होता था। इसका स्वाद तीखा कड्या होता है।  $^{\circ}$ 

कोशातकी (Trichosanthes diocca or Luffa ocutangulla or Luffa Pentendra)—बतूरे का दूसरा नाम है। इसके फल को भी कोशातकी या कोशातिका कहते हैं।

गुगुलू—ओपिष-वृक्ष है। इसका गोद ओपिष-रूप में व्यवहृत होता है। मबू—महुए का बृक्ष है। इसे मधूक भी कहते हैं। इसके फल उपणेगी होते हैं। नीली—यह भी ओपिष वनस्पति है। इसकी खेती की प्रया रही है। कोविदार (Bohinia veriegata)—एक स्वर्गिक वृक्ष। "

ताल—सस्कृत-साहित्य में ताल वृष्ट (ताड़) जानतालीय न्याय के कारण अनर हो गया है। काक अकर वैटा कि ताल असानक गिर गया कै और कारण न होते हुए भी उनमें कारण-कार्य-माव दिखने लगा। वास्तव में दोनों कियाओं में कोई सन्वन्य नहीं है।

पनस—कटहरू को पनस कहते हैं, जो शाक के कान आता है। भाष्यकार ने पनस को पकाने की बात कही है। " पनस का फरू भी पनस (नपु०) होता है।

१. ४-१-११९, पृ० १३८ ।

२. १-२-४४ पुर ५२४ ।

३. १-२-७२, पूर्व ६०६ ।

४. तस्मादुदुम्बरः सलोहितं फर्ल पच्यते ।---३-१-८७, पृ० १५४।

५. ला० १, पू० ५।

६. न हि गुड इत्युक्त मयुरत्वं गम्यते शृङ्गवेरमिति वा नदुकत्वम्।---२-१, मृ० २५३।

७. ५-३-७२, पृ० ४६९ ।

८. ४-१-७१, पृ० ७७ ।

९. ४-१-७१, यू० ७७।

१०. ४-१-४२, पृ० ५५ ।

११. १-२-४५, पृ० ५३२।

१२. ५-३-१०६, पूर ४८०।

१३. १-१-७ पु० १५४।

१४. ५-१-२, वृ० २९६ ।

तुम्बूर-(Cariander or Dioshyros Embryoptens) धनियाँ को कहते है। दसका फल भी तुम्बूरु कहलाता है।

त्रपुस-पलविशेष। दही और त्रपुस एक साथ खाने से ज्वर अवश्य वढ जाता है। भाष्य-कार ने दिव और त्रपुस को प्रत्यक्ष ज्वर कहा है। र

कुवलो-एक विशेष प्रकार की स्वादिष्ठ वेरी या मकोय होती है। कुवली से बनी वस्तु को कीवल कहते है।

अलावू — लोकी और कद्दू का पुराना नाम है। इसका फल अलावू कहा जाता था। कर्कन्यु — जगली वेरी (झरवेरी) के झाड को कहते थे। इसका फल भी कर्कन्यु (नपु०) कहा जाता था। काठक स० (१२-१०) मैत्रा० स० (३-११-२) के अनुसार कुवल और वदर भी इसी श्रेणी के है।

वृन्मु-पह भी एक फलवृक्ष की संज्ञा थी।

पीलु--फलवान् वृक्ष है। महाभारत के अनुसार शारकोट तथा पजाव मे पीलु-वृक्षो का आधिक्य था।

उपर्युक्त सूची के अन्तर्गत विना फलवाले एव फलवान् वृक्ष, कुछ लताएँ, जो ओवधि के काम आती हैं, एव कुछ वनस्पति भी आ गये हैं। इनमे दो प्रकार के वृक्ष आये है। एक वे, जो दार दारा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अर्थ-व्यवस्था के स्थायी अग हैं। इनकी लकडी भवन आदि के निर्माण का मुख्य सावन है। दूसरे प्रकार के वृक्ष वे हैं, जो फलों के द्वारा बहुत कुछ खाद्य पदार्थों की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार देश की उपज मे वृद्धि करते हैं। वे भी प्रत्यक्षरूपेण राष्ट्र की अर्थ-सम्पत्ति के अग हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लताएँ है, जो या तो वृक्षो के सहारे वढती है या कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से फैलती है। इनमें कुछ फलवती हैं और कुछ केवल पुष्पमयी। कुछ उभयविहीन हो सकती है। नीचे भाष्य में विणत लताओ, मूलो एव पुष्पो की सूची प्रस्तुत की जाती है।

द्वाक्षा—यह लता-वर्ग के अन्तर्गत है। द्वाक्षा मयुरफला होती है। भाष्यकार ने द्राक्षा को गुडकल्पा कहा है।

विम्ब-इतका फल लाल होता है। ओष्ट की लाली का सुप्रसिद्ध उपमान विम्व है।

१. १-१-४७, पू २९० ।

२. दिवत्रपुत्रसं प्रत्यक्षो स्वरः ।---१-१-५९, पू० ३८५ ।

३. ४-३-१५६, पू० २६९ ।

४. ६-३-३१, मृ० ३३९ ।

५. वही

६. यही।

७. ५-३-६७, पूर ४६१।

८. ६-१-९४, पु० १५१।

सुवर्चला—सूर्यमुखी को कहते हैं। इसका पुप्प पूर्वाभिमुख ही रहता है। भाष्यकार ने कहा है कि सुवर्चला सदा सूर्य के पीछे-पीछे घूमती है।

उत्पल-कमल का एक नाम है। इसके पुष्प माला के रूप में भी घारण किने जाते थे। वाज भी प्राम-कन्याएँ पुष्करणियों से उत्पल तोडकर उनकी मालाएँ बनाकर पहनती हैं। कमल के नाल को विस कहते हैं। विस पानी में पड़ा-पड़ा अपने-आप बढ़ता रहता है। विस बहुत कोमल होता है और जलने पर उसके विकार नहीं दिखाई देते। मृणाल और विस के मूल की मृणाल और विस ही आख्या थी। प

मिल्लिका—मिल्लिका जूही का प्राचीन नाम है। यह सुगन्वित पुष्पोवाली लता है। भाष्य ने अवस्तिली मिल्लिका की कल्यों की चर्चा की है। मिल्लिका के पुष्प को भी मिल्लिका ही कहते थे।

चस्पक- चस्पक के पुष्प की गन्च मल्लिका से भी तीव्र होती है। चस्पा लता है और चस्पक पुष्प। विना खिली चस्पा की कली को चस्पक-पुट कहते हैं।

सत्युष्पा, प्राक्युप्पा, काण्डपुप्पा, प्रान्तपुप्पा, शतपुष्पा (सींफ), एकपुष्पा वे पुष्पवती लताओं के विशिष्ट नाम हैं या उनके वर्ग। "इनमे प्रत्येक नाम सार्यंक हैं। सत्युष्पा सुन्दर पुष्पोंवाली लता है। प्राक्युष्पा मे पुष्पो की सामान्य ऋतु मे अन्य लताओं से पहले फल आते हैं। काण्ड-पुष्पा की डालो पर ही फूल लगते हैं—पनस के फलों के समान। वृन्त पर फूल नहीं लगते। कुछ लताओं मे ऊपरी किनारे पर भी पुष्प आते हैं। किसी की एक साथ शत-शत पुष्पो से गोद भर जाती है और किसी में केवल एक ही फूल खिलता है।

करबीर-करवीर पुष्पवान होता है। इसके पुष्प को भी करवीर कहते थे।"

संफला—सफला, भस्त्राफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला और त्रिफला में अतिम को छोड़कर शेव विशिष्ट लताओं के नाम हैं। सफला श्रेष्ठ फलवाली, भस्त्राफला बड़े घोंकनी जैसे फलवाली, अजिनफला चिपटे छिलके के फलवाली, पिण्डफला सम्भवतः पिण्डखजूर, शणफला सन और त्रिफला ऑवले, हरड और बहेड़े का नाम है। 18

१. सुवर्चला आदित्यमनुपर्येति ।---३-१-७, पृ० ३०।

२. १-१-७२, पृ० ४५५ ।

इ. १-१-५०, पृ० ३०७।

४. आसीनं वर्षते विसम्।--३-२-१२६, पृ० ३६५ ।

५. ३-२-१२३, पृ० २५७।

६. ४-३-१६६, पू० २७२।

७. २-१-१, पृ० २४० ।

८. ४-३-१६६, पू० २७२ ।

९. २-१-१, पृ० २४०।।

१०. ४-१-६४, पूर ७४।

११. ४-३-१६६, पु० २७२ ।

१२. ४-१-६४, पू० ७४।

पलाण्डु--प्याज का संस्कृत नाम है। पलाण्डु का प्रचार उच्च वर्णों में नहीं था। तामस भोजन में इसकी गणना थीं, यद्यपि यह खाद्य माना जाता था।

मूलक-मूली के लिए प्रयुक्त हुआ है। मूली काटकर खाई जाती थी। उसके साथ अन्य भोज्य पदार्थों का योग रहता था। पाटल-मूल, सम्मव है, गाजर को कहते हो। प

पाटिल-पाटिल के मूल का प्रयोग होता था। इसके मूल को पाटल कहते थे। पाटिल शब्द विल्वादिगण (४-३-१३६) मे परिगणित है। पाटल-मूल लाल वान को भी कहते थे। भाष्य मे पाटल-मूलो का उल्लेख है।

फैलनेवाली लताओं का वृक्ष से स्वतन्त्र अस्तित्व है। वृक्ष को काट दिया जाय, तो भी लता का कुछ विगड़ता नहीं। है हेमन्त में जब लताओं और वृक्षों के पत्ते झड जाते हैं, तब उन्हें प्रपलाश कहते थे।

तृणों में निम्नलिखित का उल्लेख भाष्य में मिलता है-

पूर्तीक—तृणों में पूर्तीक का प्रयोग सोम के अभाव में यज्ञादि कर्मकाण्डों में होता था। इसे विछाकर लोग सोते भी थे। "

नड्वल-नड्वल के रस से पाँवों में महावर का काम लिया जाता था।

इषीक — इषीक एक तृण जाति है, जिससे सीके निकालकर झाड वनती है। शतपथ मे इपीक से वने शूर्य का उल्लेख है।

मुंजेषीक —यह इपीक से बडी जाति की होती है। '' इससे छण्पर छाये जाते है। वडी जाति की इपीक का प्रयोग पतली लकडी (हारकाण्ड) के रूप मे होता है। कढी हुई मूँज को विपूय कहते थे। '' इसी से मूंज निकालकर रस्सी बनाई जाती है। शराविगण (४-३-१४४) में शर, दम, सोम, बल्बज का परिगणन किया है। '' दमें और दमंकाण्ड का उल्लेख कई बार मिलता है। दमें के बन पर्याप्त मात्रा मे थे। इन बनो के समुवाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य मे दमंकुण्ड का

१. २-२-३६, पू० ३९२ ।

२. ४-१-४८, पू० ६१।

३. ४-३-१६६, पु० २७२।

४. १-२-६४, पु० ५९७।

<sup>4.</sup> १-४-१, पू0 १०७ 1

६. १-१-५६, पृ० ३४१।

७. ३-२-११०, पृ० २४५ ।

८. १-१-५९, पू० ३८५ ।

९. १-१-७२, पू० ४५५ ।

१०. वही।

११. ३-१-११७ ।

१२. ४-३-१**४**४।

उल्लेख आया है। फूल जाने पर इपीको से रुई-जैसा घुआँ निकलता है। मूँज निकालने पर शिक्य (सीकें) शेष रह जाती हैं। र

बल्बज—तृण जाति है, जिससे रस्सी वनती है। भाष्यकार ने कहा है कि एक वल्वज बाँघने मे असमर्थ होता है, किन्तु उनके समूह से बनी हुई रस्सी बाँघ सकती है।

वीरण-यह तृण है, जिससे चटाई वनाई जाती थी।

तृणोलपम्-पानी की घास होती है। उलप जल को कहते हैं।

दूर्वी--मगल-पूजन आदि के काम आती है। दूर्वा पडी-पडी बढती रहती है।

इनके अतिरिक्त कुञ, काश, शर वर्झ, शीर्य जादि का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे सब परिचित हैं। वार्झी रज्जु वर्झ की बनी होती थी।

१. ६-२-१३५, पृ० २८१ तथा ६-२-१३६, पृ० २८१ ।

२. ४-३-१५१ का०।

इ. १-२-४५, पृ० ५३५ ।

४. १-४-८७, पु० १९८ ।

५. १-२-७५, पृ० ६०८।

६. वही ।

७. इ-२-१२६, पृ० ३६५ ।

८, ४-३-१५१ काशिका।

### अध्याय ३

# पशु-पक्षी

वर्गीकरण—महाभाष्य मे उल्लिखित प्राणियो को, वर्णन की सुविवा के लिए पाँच भागो में विभक्त किया जा सकता है—प्राम्य, आरण्य, जलीय, शकुिन और क्षुद्र जन्तु। सुत्रकार और भाष्यकार दोनो ने भिन्न-भिन्न अवसरो पर सुविवानुसार भिन्न दृष्टिकोणो से उनका वर्गीकरण किया है। एक स्थान पर उन्होंने पचनख प्राणियो की एक श्रेणी मानी है। अन्यत्र सहज विरोध-वाले जीवो के एक पृथक् वर्ग की ओर सकेत किया है। एक स्थान पर गवाञ्च, गवाविक, गवैंडक प्रभृति पशु एक साथ परिगणित किये गये हैं। मृग, शकुन्त और क्षुद्र जन्तु ये वर्गभी देलने को मिलते है। इनके अतिरिक्त पगु, शकुनि मृग जैसी श्रेणियाँ भी मिलती है। किन्तु, भाष्यकार या सुत्रकार के ये वर्ग किसी विशेष वैज्ञानिक आधार पर नहीं, प्रत्युत प्रयोग-सिद्धि की सुविधा पर आश्रित है।

प्राम्य पशु—प्राम्य पशुओं में गी, अश्व, अल, अलि, उष्ट्र, कुक्कुट, खर, महिप, श्वा और शूकर पालतू थे। ग्रामों के कृषि-प्रधान होने के कारण इन पशुओं की उपयोगिता सर्वाधिक थी। इनमें कुछ तो कृषि के अविभाष्य अग से और शेप उसके सहायक। ग्राम्य पशुओं से भी गो का महत्त्व सर्वाधिक था।

गो---गो शब्द का व्यवहार गाय और बैल दोनो के लिए होता था। गो सम्पत्ति और समृद्धि की सूचक थी। भाष्य मे कहा है कि देवदत्त धनी है, क्योंकि उसके पास गो, अश्व और हिरण्य है। परिवारों मे, विशेषत बाह्मण-परिवारों मे न केवल गाय, अपितु बैल भी पालने की प्रया थी। उपाध्यायों एव गुरुओं को श्रद्ध की प्रतीक गाय भेट में दी जाती थी। गाय पालनेवाले सम्भान की दृष्टि से देखे जाते थे। गोमान् परिवार या व्यक्ति से प्रेम करने के लिए स्वतन्त्र किया का प्रयोग

१. आ० १, प० ११ ।

<sup>7. 7-8-9, 40 8</sup>E8 1

३. २-४-११, पृ० ४६६ ।

४. २-४-१२, यु० ४६६ ।

५. सा० १, पृ० १।

६. देवदत्तस्य गावोऽत्रवा हिरण्यं च। आढ्यो वैद्यवेयः ।—-१-३-९, पृ० २८ ।

७. ७-१-७२, पृ० ६२, ६४ ।

८. १-४-३२, पृ० १६७ ।

९. ७-२-९८, पृ० १५१ ।

मिलता है। किसी-किसी परिवार के पास सैकड़ों, सहस्रो गार्वे होती थीं। भाष्यकार ने उन्न-हरन के रूप में बार-बार और अनेक उन्नहरणों के बीच सर्वप्रथम गाय का उल्लेख दिना है।

गों के बंगों एवं वर्गों के विषय में प्रध्न करते हुए माध्य में कहा गया है कि 'क्या माना, लंगूल, कड़द बार विषाण गो शब्द का अर्थ है अथवा शुक्ता, नीला, पीला, काला, किरला या कपोती रंग गो शब्द का अर्थ है?'' चित्र या शब्ल रंग की गायों और दैलों का उल्लेख भी अंक बार हुआ है!' गायों के स्तन-माग को लक्ष्म कहते थे। ये लक्ष्म खूब भरे-भरे, घट के समाम होते थे।' एक स्थान पर कहा है कि जो व्यक्ति गाय को नहीं पहचानता, उसे गाय की सित्य या कान पलड़कर कोई वतलाना है कि यह गाय है।' माध्य में बड़े-बड़े और सामान्य चित्ते (पृष्त्) कार्यो गौ का उल्लेख हैं। स्थान-भेड में पतंजलि के मनय में गाय को गावी, गोगी, गोपोतिलका लावि लनेक नानों ने पुकारा जाता था।'

गाय के विभिन्न नाम—आयु-मेट से गाय के अनेक मेट थे। ब्रिटिंग को वत्सतरी, गर्भवती होने योग्य गाय को उपसरी," प्रयम-गर्भा को उपसरी, पहली बार ब्याई हुई को गृष्टि" कृत-गर्भा को बेहत्", आजकल ने ब्यानेबाली को अद्यविना", दूस देती हुई को मेनू , ब्रह नास पहले ब्याई हुई को विन्तु , ब्रह नास पहले ब्याई हुई को विन्तु । "गिरबी रखी गई गाय बेनू प्रया कही बाती थी। "

१. ७-१-७०. पूर्व ६०१

२. २-१-५१, पृ० ३०५ तया ५-२-११८, पृ०४१९।

३. स(० १, पू० १ ।

४. कि तर्हि सास्नालाङ्गलकहुदविवाण्ययेलपं स शब्दः? नेत्याह। यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कृष्णः कपिलः क्पोत इति म शब्दः।—आ० १, पृ० १ ।

५. १-१-५६, पु० ३५०।

इ. इ-१-२८ पृ० ५६ तया ४-१-२५, पृ० ४७ ।

७. १-१-१, पू० १०१।

८. ब्रा० १, यू० ३ ।

९. ला० १. पृ ५ ।

१०. ३-१-१०४।

११. ३-३-७१।

१२. २-१-६५।

१३. ५-२-१३।

१४. २-१-६५ ।

१५. वही।

१६. वही।

१७. ६-२-३८, पृट २५८ ।

१८. ४-२-८९. पृ० २५८ ।

कुछ गायें प्रतिवर्ष जननेवाली होती हैं और कुछ तीसरे वर्ष। प्रतिवर्ष जननेवाली गाय तीसरे वर्ष जननेवाली से अच्छी मानी जाती थी। प्रसृति मे वछड़े की अपेक्षा विख्या का महत्त्व अधिक था। ऐसा माल्म होता है कि जितनी भूमि कृपि के उपयोग मे आती थी, उसके लिए बैलों की सख्या पर्याप्त थी। वे मँहंगे दामो पर नहीं विकते थे। उसकी तुलना में गायो की सख्या कम रही होगी। यज्ञादि कर्मकाण्डो एव दैनन्दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घी और दूघ की आवश्यकता अधिक थी। विशेषत उन परिवारों में जो कृपिजीवी नहीं थे। वैल की अपेक्षा गाय का मृत्य अधिक था, इसीलिए भाष्यकार ने वछड़ा जननेवाली गाय की अपेक्षा विख्या जननेवाली गाय को श्रष्ठ माना है।

गव्य-गायो से प्राप्त होनेवाली वस्तुएँ गव्य कहलाती थो। दूव को पिलाने के वाद बछडो को वाँच दिया जाता था। शेप दूच पालक अपने उपयोग के लिए निकाल लेता था। कालिदास ने 'पीतप्रतिवद्धवत्सा' तथा 'वत्सस्य होमार्थविवेश्च शेपम्' द्वारा इसे सूचित किया है। इन गायों के ऐन कुँड़े और घड़े के समान होते थे। दूघ दूहने के लिए उपयोग मे आनेवाला पात्र 'गोदोहन' कहलाता था। दूघ को गोदोह कहते थे। दूघ दुहने की किया भी गोदोह कहलाती थी।

जिस समय दूच दुहा जाता था, वह काल 'तिष्ठदृगु' कहलाता था, ' क्योकि इस समय दूघ दुहाने के लिए गार्थे स्थिर खड़ी रहती हैं। तैसिरीयसहिता (७-५-३-१) के अनुसार प्रात., सगद और साय ये तीन दोहन-काल है। तैत्तिरीयसहिता (१-४-९-२) के अनुसार वे तीन वार चरने जाती थी। कुछ लोगो के मत से मध्य मे वे सगविनी मे ठहरती थी। यह श्रान्ति सगव का अर्थ न समझने के कारण हुई है। दूच के लिए गाय ही पाली जाती थी। दुग्य का अर्थ ही गोडुग्य होता था। माहिष पय. का उल्लेख माध्य मे कही भी नहीं मिलता, यद्यपि गोकुल ', गोक्षीर और गोपाल की चर्चा पुन-पुन आई है। गायो में कृष्णा अविक दुघार होती है, इस वात से भाष्यकार परिचित थे।

दुग्च से दिघ एव दिघ से तक और मन्खन तैयार होता है। दिघ का प्रयोग दैनन्दिन भोजन में बहुत होता था। भाष्य में दिय के साथ भात खाने की चर्चा वार वार आई है। तक के लिए भाष्यकार ने मधित और उदिश्वत् शब्दो का प्रयोग अधिकतर किया है। मठ्ठा वेचकर

१. गौरिर्य या समासमा विजायते । गोतरेयं या समासमा विजायते स्त्री वत्सा च ।—— ५-३-५५, पु० ४४५ ।

२. रघ्वंश, सर्ग २।

३. ३-२-१२३, पृ० ३१८।

४. २-१-१७, पु० २७४ ।

<sup>4. 8-7-85</sup> do ARA 1

६. गोपु कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्णा गर्वा सम्पन्नक्षीरतमा ।—४-३-४२, पृ० ४२३।

७. १-१-४७, प्० २८७ ।

कुछ लोग जीविका चलाते थे। इन लोगो को माथितिक कहते थे । मक्खन के लिए हैयगदीन शब्द का व्यवहार होता था। उसी से घृत तैयार किया जाता था। घृत आयुर्वधंक माना जाता है। इसीलिए घी आयु है, इस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता था। इससे स्पष्ट है कि गाय भारतीय 'परिवार का विविष्ट अग वन गई थी। इसी कारण गृहस्थ-भोजन मे अग्रविल गाय के लिए निकालते थे। '

गोचारक—चेनुओ का समूह धैनुक कहलाता था। " ग्वाले धैनुक को चराने के लिए नियुक्त थे। ये गाँव-भर की गायो को एक साथ चराने ले जाते थे और सन्ध्या के समय गिनकर उन्हें वापस कर जाते थे। इसके लिए उन्हें प्रत्येक घर से मासिक या वाण्मासिक वृत्ति मिलती थी। वछडे घर पर रह जाते थे और सध्या के समय वाहर चरकर जाने के बाद वछडे तथा गाय इकट्ठे बाँघ दिये जाते थे। "गाय चरानेवाला ग्वाला गोपालक या आगवीन कहा जाता था। जो गायो या वैलो को चराने आदि के लिए उनके पीछे रहता या चलता था, उस गोपालक को अनुगवीन कहते थे। आगवीन गायो के लिए उत्तरायी होता था। उसे सावधान रहना पडता था, क्योंकि लोग अर्जन, कय, भिक्षण या अपहरण द्वारा, जैसे भी हो, गायें प्राप्त करने का यत्न किया करते थे। "गाय सपत्ति का अग थी, इसलिए जिस गाँव या प्रदेश मे अधिक गायें होती थी, वह भाग्यवान् माना जाता था। "जिस प्रदेश मे गायें चरती-धूमती रहती थी, उसे गोष्पद कहते थे। जहाँ गाये नहीं जाती या पहुँचती थी, उसे अगोप्पद कहते थे। अगोप्पद शब्द घने अरण्यो के लिए व्यवहृत होता था। प्रमाण अर्थ मे भी गोप्पद शब्द का प्रयोग होता था, जैसे गोष्पद क्षत्र या गोष्पद भर वर्ष। यहाँ गोष्पद शब्द छोटाई या अल्पता का वोषक था।

गोष्ठ—गायो के बाँबने के स्थान को त्रज कहते थे। ये बाडे थे। यो ४-३-३५ सूत्र मे इसके लिए गोस्थान और गोशाल<sup>११</sup> शब्द भी आये है। गोशाल के समान अश्वशाला भी पृथक् होती थी। बछडो को बाँबने का स्थान अलग रहता था,जिसे वत्सशाला कहते थे।<sup>१९</sup> जिस स्थान

१. ५-३-८३, यू० ४७४।

२. ह्योगोदोहस्य विकारः हैयंगवीनं घृतम् ।---५-२-२३, पृ० ३७३ ।

३. १-१-५९, पृ० ३८५ ।

४. ४-१-८५, पु० ९५ ।

५. ४-२-५५, पू० १८२ ।

६. १-३-६७, पु० ८७ ।

७. गानो दिवसं चरितवत्या यो यस्याः प्रसबो भवति तेन सह शेरते।—-१-१-५०, पृ० ३०९

८. आ तस्य गोः प्रतिदानात् कर्मकारी आगवीनः कर्मकरः ।-५-२-१४, पृ० ३७१।

९. २-१-५१, पृ० २९८ ।

१०. ५-१-११९, पृ० ३५५।

११. ४-३-३५।

१२, ४-३-३६।

पर पहले गाये वैंवती रही हो, किन्तु वाद मे अन्य उपयोग मे आने लगा हो, उसे गोप्ठीन कहते थे। ' चरकर लौटने के वाद गाय जहाँ वांधी जाती है, उस स्थान को गोप्ठ कहते थे। ' घरि-वीरे यह स्थान साधारण पशु-शाला का वोधक वन गया और गोशाला को गोप्ठ एव मेड वॉवने के स्थान को अविगोष्ठ कहने लगे। घीरे-घीरे कुछ स्वतन्त्र शब्द जव प्रत्यय वन गये, तव स्थान-वोधन के लिए कटच्, पटच् और गोयुग प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे। और इस प्रकार, अविकट, उप्ट्रकट, अविपट, उप्ट्रगोयुग, सरगोयुग तत्तत्सम्बन्दी स्थानो के वोधक शब्द वन गये। '

भाष्यकार को ज्ञात था कि विख्या रूप, रग, आकृति, दुवारपन आदि अन्य गुणो मे अपनी माता के समान होती है। प्राय. देखा जाता है कि जो गाये प्रतिवर्ष जननेवाली होती है, उनकी सन्तान भी प्रतिवर्ष जनती है। वे जानते थे कि पुरोवात (पूर्वी हवा) गायो के गर्भ-घारण की प्रेरक होती है। इस काल मे ये प्राय. गर्भिणी हो जाती है। प्रतिवर्ष जननेवाली गाय को समासमीना कहते थे। भैथुनेच्छा के कारण जब गाय वैल के लिए रँभाती थीं, तब उसके लिए एक विशिष्ट कियापद का प्रयोग होता था 'वृषस्पति'। वहीं गाय यदि विना मैथुनेच्छा के वैल की सगति चाहती, तो उसके लिए पृंवीयित' क्रियापद का प्रयोग होता, था।

अन या लक्षण—गाये जब चरने के लिए छोड़ी जाती हैं, तव वछड़े भी उनके साथ जाने के लिए आकुल हो उठते हैं। वरते समय खो जाने के डर से एव अन्यदा चोरी आदि से वचाने के लिए पालक गायों के बरीर पर विशिष्ट चिह्न बना देते थे। गाय-वैल स्व या सम्पत्ति के अग थे। हर व्यक्ति अधिक-से-अधिक परिमाण में उनके समाहार का इच्छुक रहता था और यह समाहार या स्व चार प्रकार से ही प्राप्त किया जा सकता था—कय, अपहरण, भिक्षण और विनिमय से। प्रथम और चतुर्थ के लिए गकद धन या अन्य वस्तु चाहिए थी, और तृतीय के लिए योग्यता या अहंता। द्वितीय ही सरल हो सकता था। एतदर्थ वे उनके सीगो को रेंग देते या छील देते थे। कभी किसी विशिष्ट स्थान को जलाकर दाग देते थे। कभी पूँछ के वाल काट देते थे। कभी गले में विशेष रा की रस्सी या घटी वाँच देते थे। इस प्रकार दगी हुई गाय अन्यों के वीच में सरलता से पहचानी जा सकती थी। इस प्रकार दागी गई गाये अकित कहलाती थी। "अकित शब्द

१. ५-२-१८ ।

२. ५-२-२९, पृ० ३७५ ।

३. वही ।

४. मातृकं गाऽवोनुहरन्ते ।--१-३-२१, पृ० ६२ ।

५. ६-१-५५. का० ।

६. ५-२-१२, पु० ३७१।

<sup>6. 6-8-48,</sup> go 88 1

८. ६-४-१६, पृ० ३८१ ।

९. समाहरण समाहारः। कः पुनर्गवां समाहारः? यस्तर्जनं ऋयणं भिक्षणमपहरणं वार ।----२-५१, पृरु २९८।

१०. अङ्किता गाव इत्युच्यन्तेऽन्याच्यो गोच्यः प्रकात्यन्ते । अचतेरेकोऽकश्च प्रकाशनम्।——

अच् घातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशन। प्रकाशन के लिए कान या जघा मे विशेष चिह्न बनाने की प्रया अधिक थी। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि गाय की जघा या कान पर बनाया हुआ चिह्न उस गाय का ही विशेषक होता है, सम्पूर्ण गोमण्डल का नही। अक या लक्षण का उल्लेख ऋग्वेद (६-२८-३) तथा मैत्रायणीय सहिता (४-२-९) मे भी मिलता है।

बैलो का कथ-विकय भी चलता ही था। विकय के लिए उपस्थित वैल को 'पण्यगव' कहते थे। विका के अच्छे-वुरे लक्षणो की पहचान करने मे निपुण लोग, जिन्हे 'गौलक्षणिक' कहते थे, बैलों की परीक्षा कर उनका मृत्य निर्घारित करते थे। सात्व और शकु जनपद के वैल प्रसिद्ध थे। बैलों को तथा अथवो को नियमित रूप से नमक दिया जाता था, जिसका परिमाण निश्चित था। इस आधार पर गोलवण और अथवलवण शब्द ही निश्चित परिमाण-वोध के लिए इड (सज्जा) वन गये।

बैल-गाय के वछडे वत्स कहलाते थे। थोडे वत्स को वत्सतर कहते थे। युवा बैल को उक्ष और उससे वडे अघेड उम्र के वैल को उक्षतर कहते थे। सशक्त वैल को ऋषम कहते थे, किन्तु जब वह दुवंल हो जाता था, तब उसे ऋपमतर कहते थे। जो वछडा आगे चलकर श्रेष्ठ बैल वननेवाला होता था, उसे आपंम्य कहते थे। वत्स पहले दम्य और फिर वलीवर्द बनता है। दम्य अवस्था को प्राप्त होने पर वत्स जुए मे जोता जाता था। घीरे-चीरे उसे गाडी और हल खीचने मे प्रशिक्षित किया जाता था। साधारण वैल केवल गाडी के काम आते थे। अच्छे बैल वे माने जाते थे, जो गाडी और हल दोनो मे काम आयें। वैल रथ भी खीचते थे। प्रदेशों मे होनेवाली विशेष नस्लों के आधार पर बैलों की योग्यता और मूल्य निर्धारित किये जाते थे। कच्छ, रक्तु और साल्व के वैल विशेष प्रसिद्ध जान पडते हैं। काशिकाकार ने उनका पृथक् उल्लेख किया है। इन प्रदेशों के बैल प्राय कमश काच्छ, राक्व या राक्वायण और साल्वक कहें जाते थे। वडी जाति के वैल की सज्ञा महोक्ष थी और वृद्ध की वृद्धोक्ष। वृद्ध में जोते जाते हैं, उन्हें सम्बद्ध कहतें के अन्य नाम थे। जो दो वैल एक साथ गाडी मे या हल मे जोते जाते हैं, उन्हें सम्बद्ध कहतें

१. गोः सक्यिन कर्णे वा कृतं लिङ्ग गोरेव विशेषक भवति न तु गोमण्डलस्य।——१-३-६२ पु० ८१।

२. ६-२-४२, यु० २५९।

३. ४-२-६०, पु० १८७ ।

४. ६-२-४, का० ।

५. ५-३-९१, पृ० ४७६ तथा ५-३-९१ का०।

६. ५-१-१३, पूर ३०५ तथा ५-१-१४।

७. १-१-१ पृ०, १०५।

८. गौरय शकट वहति। गोतरोऽयं यः शकटं वहतिसीरंच।—५-३-५५, पृ० ४४५

९. २-२-२४, पु० ३३६।

१०. ४-२-१०० तथा ४-२-१३४ तथा ४-२-१३६।

११. ५-४-७८, पूर ५०४ ।

थे।' सम्बद्ध बैलो को 'समुख्टक' भी कहते थे। समुख्टको में परस्पर वडा प्रेम होता है। वे एक दूसरो को देखकर रैंभाते है और स्नेह-प्रदर्शनार्थ शब्द करते हैं, इस वात की ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी।' गोयूक्त जुते वैलो की जोडी, अर्थात् युग्म को कहते थे।

वडे होने पर बैल बाँघकर रखे जाते थे। मारक या चचल बैलो को प्राय विषया कर दिया जाता था। विषया वैल विद्यक्त कहे जाते थे, केष वलीवदं। यह बात ग्राम्य वैलो पर ही लागू होती थी। आरण्य वैलो को पकड़ना सम्भव नही था। साँड भी नही पकड़े जा सकते थे। उनका विषया बनाना कैसे होता? फिर सवारी या बिकी की तो बात ही नहीं उठती। उट्ट इंड बैल तीन-तीन रिस्सियों से बाँचे जाते थे और जोर से वहाड़ते थे। एक रस्सी उनके गले में और दो दाई बाई और नाथ में बाँची जाती थी। नये-नये उक्षा यौवन मद में उच्छू खल हो जाते है और रस्सी तुड़ाकर इघर-उघर भागते फिरते हैं। जोतने पर गाड़ी इघर-उघर ले जाते हैं। ऐसे बैलों के गले में एक लम्बी भारी लकड़ी बाँची जाती थी, जो दौड़ते समय उनकी टाँगों में लगती थी। यह लकड़ी प्रासग कहलाती थी और इसे सयुक्त बैल प्रासग्य।

वैलो के बड़े-बड़े सीगों को विश्वकट भी कहते थे और ऐसे सीगोवाले वैल की भी विशाल या विश्वकट सजा थी। अनन्द में मग्न वैल की दहाड़ को अपस्किरण कहते थे। अनन्द में मग्न वैल की दहाड़ को अपस्किरण कहते थे। अन वैलो पर झूले नहीं में ठण्ड से बचाने के लिए उनपर झूले या मोटे प्रवारक डाले जाते थे। जिन वैलो पर झूले नहीं पड़ती थी, वे मारे ठण्ड के ठिठुरकर दुवले हो जाते थे। भाष्यकार का यह कथन विशेष ठण्डे प्रदेश यथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश या पजाब के विषय में अधिक लागू होता है।

गोपालक--वैल भी गायो के समान एक साथ चरने जाते थे। गाँव का ग्वाला एक साथ सारे वैलो को चराने ले जाता था। वैल एक साथ ही एक डण्डे से हाँके जाते थे। भाष्यकार ने अधिकारसूत्र की उपमा एक-दण्ड-प्रघट्टित गोयूथ से दी है। विस्थान संग्ले एक जगह बैठे

१. सम्बद्धाविमौ दम्यावित्युच्येते यान्यन्योत्यं न जिहीतः।—-२-१, पृ० २४३।

३. १-२-७२, पूर ६०९ ।

४. १-२-५२, प्र ५५५ ।

५. १-२-७२, पूर ६०९ ।

E. 8-2-63, 90 E08 1

७. आ० १, पृ० ६।

८. ६-१-१६१, पूर २०४।

९. ५-२-२८, पु० ३७४।

१०. ६-१-१४२, प्० १९० ।

११. गीरिवाकृतनोशारः प्रायेण शिक्षिरे कृकाः ।---३-३-२१, पृ० ३०२ ।

गपशप किया करते थे और पशु स्वतन्त्र चरा करते थे। गाय, वैल और वकरियाँ एक साथ चरा करती थी। सहसा किसी व्वाले का ध्यान पशुओ की ओर जाता, तो साथियो से पूछ वैठता, कोई वैलो भी रखवाली कर रहा है या नहीं। खोई गायो को ढँढनेवाली किया अनुपदी कहलाती थी। गाय-वैल स्वतन्त्र वातावरण मे पृष्ठें उठाकर खेलते या भागते थे। कुछ लोग जलाने के लिए और कुछ खाद के लिए जगल से गोवर बीन लाते थे। जगल मे गोवर (गोमय) पटा पडा रहता होगा। 'गोवर जलाये जाने की चर्चा माण्य मे है। 'आर्द्र और शुप्क गोमय की प्यक्-प्यक् चर्चा होने से गोवर के उपले वनाये जाने का भी सकेत मिलता है।

बैलो के विशेषण--वैल रथ खीचने, जुए मे जुतने आदि के काम आते थे, इसका उल्लेख कपर हुआ है। कभी-कभी दो रथ एक दूसरे में जोड दिये जाते होंगे और वैलो की एक ही जोडी उसे खीच लेती होगी। भाष्यकार ने ऐसे बैल को, जो दो रय ढो रहा हो, द्विरय्य कहा है ? जो बैल दो रथो को एक साथ खीचने की ज्ञानित रखता था या खीचा करता था, उसे द्विरय कहते थे। भाष्यकार रथ, युग (जुला) और प्रासग का वहन करनेवाले वैल के लिए क्रमश रथ्य, युग्य और प्रासन्य शब्दों की निप्पत्ति करने के बाद कहा है कि ढोने या खीचने के अर्थ में रथ, शकट, हल और सीर से प्रत्यय करने के लिए अलग सूत्रोत्लेख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'तस्येदम्' से ही काम चल जायगा । फिर इसका उत्तर देते हुए कहा है कि शब्दो से अन्तर है, इसलिए पृथक् प्रत्यय-विवान की आवश्यकता हुई, क्योंकि 'रथ खीचता है' और 'रथ को खीचनेवाला' दोनो एक ही बात नही है। जो दो रथ खीचता है, उसे द्विरथ्य कहते हैं और जो दो रथ खीचने के योग्य होता है, वह द्विरय कहलाता है। शक्ति और कार्य के अनुसार बैलो के लिए पृथक्-पृथक् विशेषणो का व्यवहार होता था। जैसे घुर्य, घोरेय, सर्वघुरीण, एकघुरीण या एकघुर, शाकट, हालिक, सैरिक, रथ्य, युग्य, द्विरथ्य, द्विरय आदि। ये नाम जोडी के साथ या अकेले जुतनेवाले, गाडी, हल, रथ आदि मे चलनेवाले, युग (जुए) मे जोते जानेवाले दो रथो के खीचनेवाले आदि बैलो के लिए प्रयक्त होते थे।

लाल बैल को लोहित, काले को कृष्ण और सफेद बैल को श्वेत कहते थे। विना बैल शब्द का प्रयोग किये केवल 'लोहितो धावति, कृष्णो वावति' का अर्थ भी कमश 'लाल बैल दौडता है,

१ १-२-७२, पृ० ६७८ ।

२. १-२-५८, पु० ५५९

<sup>3. 4-7-901</sup> 

४. १-३-६७ प० ८६।

५. ८-४-३८, पूर ४९४।

इ. ४-३-१५५, पु० २६६।

७ ४-२-१२९, प्० २१६

८. अन्यो हि ज्ञव्दो रथ वहत्यन्यो रयस्य बोढेति। हो रथौ बहति स द्विरथ्यः। यो ह्यो रथयोर्वोहा स द्विरयः।--४-४-६, पृ० २८४।

९. ४-४-७७ से ८१ तक तया वही काशिका।

नाला वैल दीडता है, यही होता था। माष्यकार ने कहा है कि शब्द सर्वेत्र नियत-विपय देखे जाते है। वैल लाल हो और घोड़ा भी, तो वैल को लोहित कहते है और घोड़े को शोण। इसी प्रकार काले और सफेद वैल को कमा कृष्ण और स्वेत कहते है, किन्तु घोड़े को हेम और कर्क। कृष्ण वृपम का उल्लेख भी भाष्य मे मिलता है। र

रथ और हल मे चलते वैल मार्ग के पास खडी फसल में मुँह मार देते ही है। यह वात भी भाष्यकार की दृष्टि से छुपी न थी। वैलो को हाँकनेवाले या उन्हे वैठाने, उठाने, अर्थात् उनकी परिचर्या करनेवालो को कमका गोसारिय और गोसाद या गोसादि कहते थे। "

अश्व—गो और वृप के बाद सर्वाधिक उपयोगी पणु अश्व था। वह सवारी के काम तो आता ही था, रथ भी खीचता था। अश्व और वृप दोनी रथ मे जोते जाते थे। रथ मे कई घोडे एक साथ जुतते थे, इसलिए साधारण घोडे की अपेक्षा उसकी गित तीं होती थी। साधारण अञ्व दिन मे चार योजन चलता था और अच्छी नस्ल का अश्व आठ योजन। पदाति की अपेक्षा आध्विक कम समय मे मार्ग तय कर लेता था और आश्विक की अपेक्षा रियक। जितना मार्ग सामान्य अश्व एक दिन मे चल लेता था, उसे आञ्वीन अध्वा कहते थे। सामान्य अश्व चार योजन और अच्छा घोडा आठ योजन प्रतिदिन चलता था। घोड़े के सवार को अश्ववार या अञ्वपाल कहते थे। श्वश्व युद्ध मे भी काम आते थे। शिक्षित अश्व हाथी को पराजित कर सकते थे। अश्वरय तो सग्राम का अनिवार्य अंग था। वैलो द्वारा चलाया जानेवाला रथ गो-रथ कहलाता था। इसी प्रकार उष्ट्रस्थ और गर्दभरथ भी होते थे। अश्व का सवार अश्वरारोह श्वीर साईस अश्ववार थे। अश्ववाल कहलाता था वारी रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था वारी रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था वारी रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था वारी रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था वारी रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था की रमल्दरा कहते थे।

१. २-२-२९, पृ० ३८४।

२. १-१-४, पु० १३७ ।

३. ६-१-४७, पु० २९१।

४. १.२-४१ काशिका।

५. अश्वोऽय यश्चत्वारि योजनानि गच्छति । अश्वतरोऽयं योऽष्टी योजनानि गच्छति ।— ५-३-५-५५, पृ० ४४६ ।

E. 2-2-90, 40 884 1

<sup>19. 4-7-89 1</sup> 

C. C-7-9C, go 3871

९. २-१-३४, पु० २८७।

१०. १-१-७२, पु० ४४७ ।

११. ४-३-१२०, पु० २५१।

१२. १-३-२६, पु० ६४।

१३. ८२-१८, पु० ३४२।

१४. १-३-२५, प० ६४।

१५. १-१-३, पृ० १०९।

घोडी को 'वडवा' कहते थे।' उसके लिए ह्यी शब्द भी प्रचलित था।' घोडे वैल या गाय के ठीक विपरीत पिता के रूप्गुणानुसारी होते है। वे चचल होते ही हैं। सरलता से उन पर बैठी सवारी गिर सकती है; क्योंकि वे छोटी-छोटी बात से चौक उठते है। ' वँघी घोडियां रस्सी तुडाकर भाग खडी होती हैं।' वडवा नीले रग की भी पाई जाती थी।' वडवा जिससे गाभिन होती थी, वह (वडवा का पुसहचर) वाडवेय कहा जाता था। वृष्य शब्द प्राय सभी पशुको के 'नर' के लिए एव हो गया था। लाल अश्व को शोण, काले अश्व को हैम और सफेद घोडे को कर्क कहते थे। भाषा मे अश्व पर आश्वित एक प्रयोग ही चल पडता था— 'नप्टाश्वदम्घरथवत्', अर्थात् मेरे घोडे खो गये और तुम्हारा रथ टूट गया। मेरा रथ और तुम्हारे अश्व मिलाकर काम चल सकता है। 'गर्म घारण की इच्छा से जब घोडी घोडे के लिए हीसती थी, तव 'अश्वस्यित वडवा' प्रयोग होता था। कामेच्छा के अतिरिक्त यों ही साहचर्य के लिए इच्छा करने पर 'अश्वीयित' प्रयोग होता था।

सिन्धु-प्रदेश के घोडे प्रसिद्ध थे। इसिलए घोडे का सामान्य नाम ही सैन्धव हो गया था। '' शरारती घोडो के अण्डकीप कुटवाकर उन्हें भी बैलो के समान विधया कर दिया जाता था। ऐसे घोडे वधी अस्व कहलाते थे। '' अस्व को किशोर भी कहते थे। ''

अश्वतर—भोडी (बडवा) और गर्दम के सयोग से अश्वतर या अश्वतरी की उत्पत्ति होती है। अश्वतर भार ढोने के काम आते है। "अश्वतर का उल्लेख अथर्व मे और उसके बाद खूब है। वे शकट खीचते थे। "

गज--राजा तथा अन्य धनी-मानी लोग गज पालते थे। गज तो द्विप भी कहलाते थे, "क्योंकि वह मुख तथा सूँड दो-दो स्थानो से पी सकता है। गज के अन्य नामो में 'स्तम्बेरम' भी'

१. २-४-१२, पु० ४६८।

२. ४-१-६३, पू० ७४।

३. पैतृकमक्वा अनुहरन्ते ।---१-३-२१, पृ० ६२।

४. १-४-२४, पु० १६१।

५. ४-१-२७, पृ० ४७।

६. ४-१-४२, पृ० ५५।

७. ४-१-१२० पृ० १४२।

८. १-१-५०, पृ० ३१३।

९. ७१-५१, पृ० ४९ ।

१०. १-१-४ २७४।

११. ६-२-९१, पृ० २७५ ।

१२. ५-३-९१, पूर ४७६।

१३. १-२-६५, पु० ५९८ ।

१४. वैदिक इण्डेक्स, १-४३।

१५. ३-२-४, पु० २०९।

१६. ३-२-१३, यु० २११ ।

एक था; क्यों कि हाथी स्तम्ब (वृक्ष-गुल्म) मे रमण का प्रेमी होता है। स्तम्ब खूंटे या खम्भों को भी कहते थे, जिसमे हाथी का पाँव जजीर से बाँबा जाता था। हाथी का एक नाम मिलगमां था; क्यों कि उसकी चाल बड़ी नियमित और मन्थर होती है। गजो का समूह गजतां और हस्तियों का समूह हास्तिक कहलाता था। हाथी पालत् होते थे और जगली भी। जगली हाथी को आरण्य गज कहते थे। हिमालय की तलहटी हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी। इसी उपत्यका से पालने के लिए हाथी पकड़कर लाये जाते थे। हस्तिपक उन्हे प्रशिक्षण देकर चलना सिखलाते थे। सवारी के लिए हाथी बैठ जाता और आरोहक उसपर चढ़ लेते थे। युद्ध का तो वह अनिवायं अग था ही। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि हाथी और मशक का सिक्षक समान है, यशिप हाथी मे प्राणित्व की मात्रा विशेष है। हाथी-दाँत सदा से ही लोगों के आकर्षण के विषय रहे है। दाँतों के लिए लोग हाथी का वध करते थे।

हायी को जो कुछ उडद बादि अन्न खाने को दिया जाता था, उसे हस्तिविद्या कहते थे। किं ऊँचाई या गहराई नापने (उन्मान) के लिए हस्ती प्रतिमान था। हाथी-बरावर गहराई की वस्तु हस्तिद्वयस या हस्तिमान कही जाती थी। हाथी जब कभी स्तम्ब से खुळ जाता, तब नगर मे हाहाकार मचा देता था। छोगो को खूँदता-कुचळता सडको पर धूमता था, जैसा कि मालती-माघव मे विणत हुआ है। ११

उष्ट्र—उप्ट्र माल ढोने और सवारी के काम आता था। वह गाडी मे भी जोता जाता था। रथ जीवता था। ऊँट वॉघने का स्थान उप्ट्रगोध्ठ कहा जाता था। रथ पतजिल ने कहा है कि उपमान या सादृश्य के कारण कभी-कभी वस्तुओं का कोई नाम प्रचलित हो जाता है। मूलत गो बाँघने के स्थान को गोष्ठ कहते थे। बाद मे किसी भी पशु के रहने का स्थान गोष्ठ कहलाने लगा। इसी प्रकार, दो वैलो की जोडी को गोयुग कहते थे। बाद मे उपचारात् ऊँटो की जोडी भी उप्ट्र-गोयुग कही जाने लगी। ऊँटो का समूह उष्ट्रकट कहा जाता था। रा

१. ३-२-३८, पृ० २१६।

२. ४-२-२३।

इ. ४-१-१, पृ० १० ।

४. ४-२-१२९, पु० २१६ ।

५. ५-२-९४, पृ० ४०८ ।

६. १-३-६७, पु० १५ ।

७' हस्तिमशकयोस्तुल्यः सन्निकर्षः प्राणिभृयस्त्व तु ।--१-४-१०९, प० २१८ ।

८. २-३-३६, पू० ४३१ ।

९. २-१-३६ पृ० २८९।

१०. ४-१-१, प्० १०।

११. नगरघातो हस्ती ।--३-२-५३, पृ० २१९।

१२. ४-३-१२०, पू० २५१।

१३. ५-२-२९, पृ० ३७५।

बैलो के समान ऊँटो को भी नमक दिया जाता था। नमक की उच्छा होने पर बैलो के समान ऊँट भी मिट्टी चाटने लगता है। ऊँट की इस कामना के लिए सस्कृत मे एक विशिष्ट कियापद 'लवणस्यित' का प्रयोग होता है। उष्ट्र-सर, उष्ट्र-गर्दम, उष्ट्र-करम और 'नाश्वो न गर्दम' आदि प्रयोगो मे उष्ट्र और गर्दम का वार-वार साथ-साथ उल्लेख होने से अनुमान होता है कि इन दोनो पशुओं का उपयोग-साम्य या साहचर्य था। ऊँट के चालक को उष्ट्रप्रणाय कहते थे। उँ दें के अग उपमानों का काम देते रहे हैं। ऊँट के समान लम्बी गरदनवाले उष्ट्रप्रीव और उष्ट्र जैसे मुखवाले उष्ट्रमुख कहे जाते थे। इसी प्रकार, खरमुख भी होते थे। उँ उँटो का बैठना भी आसन का एक प्रकार था। बैठने की यह मुद्रा उष्ट्रासिका कहलाती थी। सम्भवत ,सादृश्य के कारण ही ऊँची गरदनवाली घटी (माप) उष्ट्रिका कही जाती थी। श्राप्त के समान ऊँट की खाल भी उपयोग मे आती थी। कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार इसका उपयोग होता था। ऊँट को करभ भी कहते थे। उसे श्रुखला मे वाँचकर रखा जाता था। वास्तव मे यह श्रुखलावती रस्सी ही होती थी, जो नकेल के रूप मे उसे पहनाई जाती है। ऊँट के सवार या सईस को उष्ट्रसादि कहते थे। उप उन्हें वोझ ढोते और शकट खीचते पाते हैं। सारत मे लाये गये थे। वैदिक काल तक मे इम उन्हें वोझ ढोते और शकट खीचते पाते हैं। सारत मे नारत मे लाये गये थे।

ार्दभ—उष्ट्र के समान खर भी भार-वहन एव शकट-वहन के लिए पाला जाता था। उसका उल्लेख प्राय उष्ट्र के साथ हुआ है। ४-३-१२० सूत्र के भाष्य में गदम द्वारा लीचे जाने-वाले शकट को गदम नाम दिया है। रख को भी गार्दभ कहा है। इससे अनुमान होता है कि खच्चर या गर्दभ रख में भी जोते जाते थे। ऊँचे स्वर से चिल्लाने के कारण इसे (ख = छिद्र + र = बाला) खर कहने लगे थे। गर्दभ मुख्य रूप से भार ढोने के काम आते थे। उस पालने की प्रथा के अधिक्य का पता गोस्थान, गोशाल और अववस्थान के समान (४-३-३५) सूत्र में खरशाल के उल्लेख से चलता है। गाँवों में प्रत्येक प्रकार के पशुकों के वांधने के लिए शालाएँ रहती थी, जिसका अपभ्रश रूप 'सार' आज भी प्रचलित है। बुडसार का 'सार' भी इसी शाला का अपभ्रश है। गंधे पर सवारी

१. ७-१५१, पृ० ४९ ।

२. ३-२-१, पु० २०१।

व. १-१६३, पृ**० ४०७**।

४. १-१-७०, पु० ४४२।

५. ३-१-६७, ० १२६ ।

६. वही।

७. ४-१-३, पु० २२ ।

८. ४-३-६०, पु० २३८।

९. ५-२-७९, पु० २९९।

१०. ६-२-४०1

११. अयर्व० २०, १२७-१३२ ।

१२. ८-३-३३, पु० ३५४ ।

भी की जाती थी। पायों की जोडी को खरगोयुग कहते थे। एक स्थान पर भाष्य में गर्दभ के कापाय रंग के कानो का उल्लेख मिलता है। भूरे रंग के गयों की स्वतन्त्र नस्ल की चर्चा एक स्थान पर है। खर आरण्यक भी होते थे। यह तो निर्विवाद है कि खर आज के समान अस्पृष्य नहीं था। गर्दभ के दो पाँवों के काषाय (गेरुआ) रंग का उल्लेख भी मिलता है।

महिष---महिष और महिपी पताजिल-युग में विशेष छोकप्रिय नहीं थे। सारे देश में उन्हें पालने की प्रया नहीं जान पडती। वे प्राय अरब्यों में रहते थे। आज भी भारत के किसी भाग में उनका उपयोग होता है और किसी में नहीं। तरुण मैसी को, जिनके सीग निकल रहें हो, कटाह कहते थे।

सजा और अदि—अजा को कुपक लोग घन मानते थे। भाष्यकार ने कहा है कि देवदत्त के पास अजा और अदि-धन है। यह नहीं कह सकते कि किसके पास अजा-धन है और किसके पास अवि-धन है। यह नहीं कह सकते कि किसके पास अजा-धन है और किसके पास अदि-धन। इन दोनों को घन में गिनने का कारण भी था। प्रारम्भ में अधिकाश मारतीय किसान भेड-वकरियाँ पालते थे। वैदिक काल में ये सम्पत्ति मानी जाती थी, इसलिए इनके पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। गान्धार और पर्सणी की उनवाली भेडों का उल्लेख ऋग्वेद में वार-वार मिलता है। वाद में हिमालय-प्रदेश ऊर्णा का प्रमुख स्रोत वन गया। भेड़ों और वकरियों का प्रमुख उपयोग उन और मास प्राप्त करना ही था।

गो के बाद सर्वसाघारण के सर्वाधिक उपयोग का प्राणी अजा थी। हाथी, अरुव आदि को सव लोग नही पाल पाते थे। अजा दूघ देती थी। वर्ष में बहुत सारे बच्चे देती थी। वर्करे का मास खाया जाता था। उसके चमडे मगंक आदि के काम आते थे। इसीलिए, अज और अवि को धन कहा है। अवि का उन्न और मास दोनो काम में आते थे। जिस खेत में वे रात-भर बैठ जाती, वह खाद पाने के कारण अधिक उपजाऊ हो जाता था। यज्ञों में भी वकरें की विल दी जाती थी। गो और अज दोनो यज्ञ में विल किये जाते थे। अज को वर्कर मी कहते थे। अज अनेक सफवाला प्राणी है। इस प्रकार, भाष्यकार ने प्राणियों के द्विशफ और अनेकशफ ये वर्ग भी वतलाये है। अज छोटा पशु है। उसे आते-जाते लोग अपने साथ एक गाँव

१. ६-२-५0 1

२. ५-२-२९, पू० ३७६।

इ. काषायी गर्दभस्य कणी ।--४-२-२, पृ० १६६ ।

४. २-१-६९ पृ० ३२३।

५. १-१-२२, पृ० २०६ तथा ४-२-८७, पृ० १९६।

६. अजाविधनो देवदत्तयज्ञदत्ती न ज्ञायते कत्याजाधनं कस्यावय इति ---१-१-४६,

७. गौरनुवच्योऽजोन्निषोमीयः।—४-१-९२, पृ० ११५ ।

८. वही।

९. १-२-६५, पूर ५९८।

१०. १-२-७३, पूर ६०९।

से दूसरे गाँव ले जाया करते थे। अज-विल की चर्चा तो अनेक स्थानो पर है। एक स्थल पर इन्द्र और अग्नि को छाग की हिव देने का उल्लेख है। अज और मेढे का साथ उल्लेख भी मिलता है। महात्र वडे वकरे का वाचक था और उरश्ने मेढे का। भाष्यकार ने अलोमिका एडका का उल्लेख किया है। उन काट लेने के वाद भेड अलोमिका हो जाती है। उन काटनेवाले व्यक्ति को अविलवन कहते थे। ऋग्वेद मे अवि का वार-वार उल्लेख है। वाद मे उसका उल्लेख अज के साथ समस्त पद मे प्राय मिलता है। वृक इनका सबसे वडा शत्रु था। सोमरस छानने की चालनी भेड की उन की बनी थी। गान्वार की भेड उन के लिए प्रसिद्ध थी। डॉ॰ पिगल के मत से परुष्णी (रावी या इरावती) नाम ही परुष् से बनी होने के कारण पडा था ।

अवि का मास भी वकरे के समान खाया जाता था। अवि के मास को आविक कहते थे। आविक शब्द की व्युत्पत्ति आविक शब्द से मानी है। अज ऊँची-नीची किसी भी जगह पर जा सकता है। इसलिए, मानव-दुर्गम सँकरे मार्ग को अजपथ कहते थें। कुछ छोग भेड-वकरी खरीदने-वेचने का व्यवसाय करते थे और उसी से गुजारा करते थे। तौत्विल इसी प्रकार के व्यवसायी, थे इसलिए उनका नाम ही अत्रा-सील्विल पड गया था।

भाष्यकार ने 'अजाकुपाणीय' शब्द का उल्लेख किया है।', जो अजा और कुपाण-सम्बन्धी किसी कहानी की ओर सकेत करता है। बकरे के चर्म का उपयोग अनेक प्रकार से होता था।" भेड का दूघ भी व्यवहार मे आता था। भेड के दूघ को अविसोढ, अविदूस या अविमरीस कहते थे। अडे जब एक दूसरी से सूटी हुई सहस्रो की सख्या मे खेत मे बैठ जाती थी तब ऐसा लगता था, जैसे खेत मे इवेत बस्त्र विद्या हुआ हो। इसीलिए भेडो के इस प्रकार बैठने को अविपट और भेडो के समूह को अविकट कहते थे। अडे के बैठने या

१. १-४-५१, पृ० १७९।

२. इन्द्राग्निक्यां छागं हिवर्वपां भेदः प्रस्थित प्रेष्य ।—-२-३-६१, पृ० ४४८।

इ. २-४-१२, पू० ४६७।

४. २-३-५०, पु० ४४२।

५. ३-३-१२६।

६. वै० इण्डे० १-४१।

७. अवेमाँसिमिति विगृह्याविकशब्दादुत्पत्तिर्भविष्यत्याविकमिति ।—४-१-८८, पु० १०२ ।

८. ३-१-१४, पृ० ५४।

९. २-१-६९, पृ० ३३०।

१०. २-१-३, पृ० २६७।

११. १-१-१ पृ० ९४।

१२. ४-२-३६, पु० १७७ ।

१३. यथा नानाद्रच्याणां संघातः कट एवमवयः संहता अविकटः। यथा पटः प्रस्तीर्ण एवमवयः प्रस्तीर्णा अविपटः ।—५-२-२९, पृ० ३७६।

रहते का स्थान अविगोष्ठ कहलाता था। अजा के लिए हितकर वस्तु को अजथ्या कहते थे।

रोमन्य—ये सव पशु रोमन्यकारी है। एक साथ भोजन निगलकर बाद में घीरे-घीरे उसे चवाने की किया रोमन्य कहलाती है। भाष्यकार ने ३-१-१५ सूत्र के भाष्य में रोमन्य की व्याख्या की है। उद्गीण या अवगीण का मन्य करना रोमन्य कहलाती है; किन्तु उसमें हनु भी चलना चाहिए। पशु के लिए 'रोमन्यायते' ऐसा प्रयोग होता है, किन्तु कीट के लिए नहीं। कीट के लिए 'रोमन्य वर्त्तयति' ऐसा ही प्रयोग इष्ट है। यदि अवगीण (अपानमार्ग से बाहर निकला हुआ पदार्थ) का मन्य भी रोमन्य माना जाता है, तो कीट की अवगीण-मन्यिकया भी रोमन्य मानी जायगी और उसके लिए भी 'रोमन्यायते' प्रयोग होने लगेगा। 'हनु चलने' कह देने पर कीट की मन्य-किया रोमन्य में नहीं आती, क्योंकि उसमें हनु चलने नहीं होता। किश्व में पश्चग के लिए अष्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। 'मानपश्वजंयो कन्लुको च' (५-३-५१) की व्याख्या में अष्टम: पश्च झसमो भाग ' कहा है।

क्वा—कुत्ता मानव का बडा पुराना मित्र है। कुट्-बुट् करने के कारण इसे कुर्कुर भी कहते थे। ' ऊंची नस्ल के कुत्ते को कौलेयक कहते थे। ' वह खेतो मे फसल की रक्षा करता था। इक्षु के खेतो को श्रुगाल के खाने से बचाता था; क्योंकि कुत्ते और श्रुगाल का शाश्वितक विरोध है। ' भाष्य-कार कुत्ते की प्रकृति से परिचित थे। उन्होंने कहा है कि जब कुत्ता आश्रय-स्थान की तलाश मे होता है, तब वह कूँ-कूँ करता है। ' वे इस वात से भी अवगत थे कि इवा और वराह की शत्रुता जन्मजात होती है। इस शत्रुता को श्वावराहिका कहते थे। ' कुत्तो के रहने के लिए भी कुछ घरो मे पृथक् दरवे बना दिये जाते थे, यह सकेत गोष्ठश्व से प्राप्त होता है। ' ये श्वगोष्ठ वे लोग वनवाते थे, जो व्यवसाय के रूप मे कुत्ते पालने का काम करते थे। ये लोग श्वापणिक कहलाते थे। ' श्वापणिक लोग निश्चित धन लेकर उपयोग के लिए कुत्ते देते थे। मृगया के लिए आखेटक लोग श्वापणिको को साथ ले जाते थे। राजाओं के अपने निजी श्वागणिक होते थे। पागल या अवाञ्चित कुत्ते मरवा दिये जाते थे। ' कुत्ता तडप-तडपकर बडी वेचैनी से मरता है, इसलिए श्वधात या 'कुत्ते

१. ५-२-२९, पु० ३७५।

२. ६-३-३५, पृ० ३२२।।

३. जन्गीर्णस्य वावगीर्णस्य मन्यो, रोमन्यः। यद्येवं हनुचलन इति वन्तन्यमिहमाभूत् कीटो रोमन्यं वर्तयित ।---३-१-१५, पृ० ५५ ।

४. ८-२-१ पृ० ३१२ तया ८-२-७८, पृ० ३८०।

५. ४-२-९६, पु० २०२।

६. २-४-१२, यु० ४६७।

७. १-३-२१, पृ० ६२ तथा ६-१-४२, पृ० १९०।

८. ४-२-१०४. पू० २१०।

९. ४-२-७७, पृ० ५०४।

१०. ७-३-८, पु० १७७।

११. ३-१-१०८, पु १८५1

की मौत' एक मुहावरा भी वन गया था। मरने के वाद कुत्ते सडक पर घसीटते हुए लाये जाते थे। यह उपेक्षा और अपमान की भावना भी 'कुत्ते की मौत' मे सिन्निविष्ट है। भाष्यकार ने वृपल को श्वधात्य कहा है।' कुत्ते अपराधियों के वष करने के काम में भी लाये जाते थे। कभी-कभी नगर या गाँव की किसी गली में बहुत-से कुत्ते एकत्र होकर भूँकते थे, जिससे वहाँ से निकलना कठिन हो जाता था। कुछ लोग कुत्ते का मास भी खाते थे। ये लोग निम्नतम श्रेणी के थे। कुत्ते को लोग प्यार से रखते थे, पुचकारते थे। एक स्थान पर 'कुत्ते को चाटनेवाला थूक रहा है।" ऐसा उल्लेख है। कुत्ते जब मरने को होते हैं, तब एकान्त में जाकर पड जाते हैं। उनकी आंखें सूजी और ऊपर चढी हो जाती हैं। 'क्वा को लेकर व्याकरण में एक न्याय भी चल पडा था कि जैसे पूँछ काट लेने पर भी कुत्ता अक्व या गया नहीं बन जाता, अपितु कुत्ता ही रहता है, वैसे ही एक भाग के नप्ट हो जाने पर भी पदार्थ वही रहता है, दूसरा नहीं वन जाता। 'कुत्तों को मारने या घायल करनेवाली सेही को श्वावित् कहते थे और उसके मास आदि को शौयाविव।" भाष्यकार ने क्व-भित्तका का उल्लेख किया है। सम्भवत, यह लुहार की घौकनी रही होगी, जो चमडे की बनती थी। '

मार्जार-मार्जार ग्राम्य प्राणी है। जो पाला भी जाता था और अपालित भी बस्ती में रहताथा। भाष्यकार ने इसका मुख्यकार्य चूहे मारना बतलाया है। भोटा विडाल स्थूलौतु कहलाता था। विडाल काले और घट्टेदार भी होते है। इन्हें कमश कालक और पुष्पक कहते थे। ध

कुक्कुट---कुक्कुट पालने की प्रथा भी बडी प्राचीन है। पाणिनि मे स्वरो मे हस्व, दीर्षे और प्लूत की पहचान के लिए कुक्कुट के स्वर का ही आश्रय लिया गया है। " मुर्गे का मास भी खाया जाता था, यद्यपि ग्राम्प कुक्कुट अभक्ष्य था। " कुक्कुट के अण्डो का वार-वार उल्लेख होने से अनुमान होता है कि कुक्कुट के अण्डे खाये जाते होगे। " मुर्गा मूख लगने पर कुट्-कुट् करता है,

१. ३-१-१०७, पृ० १८४।

२. ४-१-१३, पू० ३४।

इ. ३-१-१३४, पृ० १९७।

४. ६-१-६४, पृ० ८८।

५. इवानः खल्विष मुमूर्षव एकान्तश्चीलाः शूनाक्षाद्य भवन्ति ।—३-१-७ पृ०२९ ।

६. इवा कर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने उवैव भवति नात्र्वो न गर्दभः।---१-१-५६, पू० ३३९। '

७. ४-३-१५६, पु० २७०।

८. ७-३-८, वा० ३।

९. ३-२-८४, पृ० २३४।

१०. ६-१-९४, पृ० १५१ ।

११. ६-१-१५८, पूर्व १९५।

१२. १-२-२७।

१३. आ० १, पू० ११ ।

१४. ६-३-४२, पृ० ३२७ ।

इस ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी। नजाने कितने सहस्र वर्षों से कुक्कुट प्रातर्जागरण में लोगों की सहायता करता रहा है। भाष्यकार ने एक चरण उद्धृत किया है—'सुन्दरि, मुर्गे वोलने लगे। सवेरा हो चला।'' कुक्कुट के पाँव हारिद्र (पीले) रग के होते हैं।

शूकर—शूकर पालित भी होते थे और आरण्यक भी। पालित शूकर मास तथा वालों के लिए उपयोग में आते थे। शूकर के मास में चर्ची विशेष होती है। ग्राम्य शूकर का मास अभक्ष्य माना जाता था। वाल निकालने के लिए शूकर को वाँच लेते थे, फिर उसका एक-एक बाल खीचकर उखाडते थे। व

## आरण्य पशु

मृग-आरण्यक पशुओं को हम दो भागो मे बाँट सकते है-तृणात्रभोजी तथा मासभक्षी। अमासभिक्षयो मे मृग सुख्य है। भाष्यकार ने उसे वातमज , अर्थात् वायु के समान बी प्रगामी कहा है। मृगो की अनेक जातियाँ थी। ऋष्य भी एक भेद था, जिसकी मादा को रोहित कहते थे। चमही पर दागवाले पशु, जिन मे हिरन भी सम्मिलित है, चमैतिल कहलाते थे। चमैतिल मृग की पीठ पर चकत्ते रहते हैं। काले मृग को कुष्ण सारग कहते थे। और, मृग भी मृग की एक जाति थी। इसकी पीठ पर सफेद चकत्ते रहते थे। चमरी उस मृग को कहते थे, जिसकी पूँछ का चमर बनाया जाता था। चमर के लिए चमरी का शिकार किया जाता था। 'इसी प्रकार पुष्कलक का वय किया जाता था। हीपी भी मृग का भेद था, जिसका चमें अति सुन्दर होता था। द्वीपी का आखेट चमें के लिए किया जाता था। कर वीप का मास खाया जाता था। मृगया का विषय होने के कारण ही इसका नाम मृग पडा। कर और पृथत् जाति के मृगों का उल्लेख भी भाष्यकार ने किया है। '

१. अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी ।---६-१-१४२, प्० १९०।

२. वरतनु, सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः ।--१-३-४८, पृ० ६७ ।

३. हारिब्री कुक्कुटस्य पादी ।--४-२-२, पृ० १६६ ।

४. बार १, पु० ११।

५. सिता पाक्षेन जूकरी।---८-२-४४, पृ० ३६२।

६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।

७. ६-३-३४, पृ० ३१८।

८. ८-२-८, पु० ३३४।

९. २-१-६९, पु० ३२० ।

१०. २-१-६९, प्० ३२५ ।

११. केशेषु चमरों हन्ति ।----२-३-३६, पू० ४३१ ।

१२. सोम्नि पुष्कलको हतः।—वही।

१३. चर्मणि दीपिनं हन्ति ।----२-३-३६, पृ० ४३१ ।

१४. २-४-१२, पृ० ४६६ ।

पृपत् घव्वेदार मृग थे। हरित और हरिण जाित की स्त्री हरिणी, रोहित की रोहिणी कही जाती थी। मृगी के दूघ से भाष्यकार परिचित जान पडते हैं। मृगी का क्षीर 'मृगक्षीर' कहलाता था। मृगी की जाित का पुमान् मार्गार कहा गया है। मृगतृष्णा शब्द के निर्माण मे मृग ही कारण रहा है। प्यासे मृग वालू मे भागते हुए सूर्य की तेज किरणो की पानी की घारा मान लेते है, यद्यपि वह वहाँ नहीं होती। साथ्य मे हरिण की एक जाित न्यकु भी वतलाई गई है। '

मृग जी के खेत चर जाते थे। इसलिए, खेतो की रक्षा के लिए कृपको को सदा सजग रहना पडता था। फिर भी, यह नहीं होता था कि मृगों के डर से जी ही न बोये जायें।

गवय--अन्य अमासभोजी वन्य पशुओ में गवय का उल्लेख भाष्य मे हुआ है। गवय गाय के समान होता है और गाय को देखकर गवय को सरलता से पहचाना जा सकता है।

नीली गाय—नीली गी गाय के समान ही होती है। यह आरण्य होती है और हिरन के समान भागती है। 'नीले रग की सामान्य गाय 'नीला गो ' कहलाती थी।

सिह—मासाहारी वन्य जीवो मे सिंह, भ्रुगाल, वृक, जल्यक आदि प्रमुख हैं। सिंह हिंस् धातु से वर्ण-विपर्यय होकर बना है। व्याझ, सिंह आदि से परिपूर्ण वन का उल्लेख माष्य मे है। सिंह का चर्म अनेक कामो मे आता था। घर की शोभा तो वह था ही, वस्त्ररूप मे भी घारण किया जाता था। व्याझ-जैसे पैर होने के कारण ऋग्वेद के एक ऋषि मी व्याझपाद हुए हैं, जिनकी कृति 'वैयाझपद्य' कही जाती है। अवाझी का उल्लेख भी एक स्थान पर मिलता है। श

शृगाल—श्रुगाल को कोष्टु भी कहते थे। इसका स्त्रीलिंग रूप कोष्टी होता है। भाष्य<sup>११</sup> मे श्रुगाल के 'हुआ-हुआ' करने का उल्लेख है। <sup>१९</sup>श्रुगाल का कुत्ते से सहज वैर होता है। <sup>१५</sup> श्रुगाल

१. १-२-६४, पू० ५७३ ।

२. ६-३-४२, पू० ३२७।

३. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

४. मृगतृष्णावत् । यथा हि मृगास्तृषिता अतः धाराः पश्यन्ति न च ताः सन्ति ।— ४-१-३, पृ० १७ ।

५. १-२-७, पृ० ६८ ।

६. न च मृगाः सन्तीति यथा नीप्यन्ते ।---१-१-३९, पू० २५३।

७. गौरिव गवयः। यस्य गवयो निर्ज्ञातः स्याद्गौरनिर्ज्ञातः तेन कर्तव्य स्यात् गवय इह गौरिति।---२-१-५५, पू० ३०८ ।

८. ४-१-४२, पूर ५५ ।

९. ३-१-१२३, पृ० १९१ ।

१०. ५-२-११५, पृ० ४१८ ।

११. १-१-५७, पूर ३५२।

१२. ४-१-४८, पृ० ६०।

१३. ७-१-९६, पृ० ९२।

१४. १-३-२१, पृ० ६२।

१५. २-४-१२, पृ० ४६७ १

को भरुज भी कहते थे।' 'श्रृगालो का कल्याण वन मे ही है।  $^{3}$  वस्ती मे लोग उन्हें मार डालते है, किन्तु यदि वन मे उचित बाहार न मिला, तो वे क्वज़ हो जाते है।

वृक-पतजिल ने वृक का उल्लेख वार-बार किया है। वृक से लोग वहुत डरा करते थे। वृक गाँवो की झाडियो मे रहते थे और भेड-वकरियाँ उठा ले जाते थे। वे प्राय आदमी पर भी चोट करते थे। यह भाष्य मे विखरे अनेक उदाहरणो से स्पप्ट है। 'तुम्हे पापशील वृक न पकड सकें" यह आशीर्वचन भी इस ओर सकेत करता है। वृक का भय वन मे होकर यात्रा करनेवालों को विशेष रहता था। जो चतुर होते थे, वे पहले ही सोच लेते थे कि यदि वृक ने मुझे देख लिया, तो मृत्यु निश्चित है, अत वे उस ओर जाते ही नहीं थे। 'वृक का स्त्रीलिंग वृकी होता है। ' श्रेष्ठ जाति की वृकी को वृकति कहते थे। 'वृक बहुत चालाक प्राणी होता है। वह छिपकर तिरछा देखता है और चुपके-चुपके पीछ से आकर आक्रमण करता है। इसी कारण 'वृक के समान देखनेवाला' 'वृक के समान वचक' ये विशेषण भी व्यवहार में थे। '

श्वाल्यक—शल्यक आरम्यक पशु है, जिसके शरीर पर रोमो के स्थान पर कॉटे रहते है। पच पचनखों में भी इसकी गणना है। शल्यक के कॉटे इतने तीक्ष्ण होते हैं कि कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड सकता, उलटे वहीं कुत्ते को चेय डालती है। कुत्ते को घायल करनेवाली होने के कारण ही उसे ब्वावित् कहते हैं। " ब्वावित् का मास शौवाविव कहलाता है।

शश—आरप्यक बराह, महिष और कुक्कुट का उल्लेख ऊपर हो चुका है। लोम और नख-बाले ये शल्यक, श्रुगाल, सिंह, कुत्ता आदि पशु अपवित्र माने जाते थे और इनका स्पर्श कर गुद्ध होने का विघान था। " आसेट-पशुओं में शश महत्त्वपूर्ण था। उसका उल्लेख भी एक स्थान पर हुआ है।

ऋस—ऋक्ष हिंत्रक पशु है। इसे ऋक्षक भी कहते हैं।  $^{tr}$  भाष्यकार ने ऋच्छक शब्द का भी व्यवहार किया है, जिसका अर्थ स्पष्ट है।  $^{tr}$ 

१. १-१-४७, पु० २८८ ।

२. ७-१-९६, पृ० ९२ ।

इ. १-४-२ पूर्व १२७।

४. वही।

५. मा त्वा वृका अयायवी विदन् ।---३-१-८, पृ० ३४ ।

६. य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदिमां वृकाः पश्यन्ति ध्रुवं में भृत्यु-रिति । संबुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तते ।—१-४-२७, पृ० १६२ ।

७. ६-३-३५, पू० ३२२ ।

८. वही।

९. वृकवञ्ची, वृक्तप्रेक्षी ।—६-२-८०, पृ० २७३।

१०. आ० १, पृ० ४० तथा ४-३-१५६, पृ० २७० ।

११. लोमनलं स्पृष्ट्वा शौचं कर्तव्यम् ।—आ० २, पृ० ६२ ।

१२. बा॰ १, पृ॰ ३२।

१३. ७-३-४५, पृ० १८९।

१४. १-४-६०, पु० १९१ ।

जल-जीव----नक<sup>र</sup> और ग्राह<sup>र</sup> जल के भयकर मासाहारी जीव है।

गोघा--जलीय जीवो मे मकर आर नक के वाद गोघा का स्थान है। गोघा के पुमान् को गौघेर कहते थे। एक स्थान पर कहा है कि गोघा सर्प जाति की नहीं होती। केवल सरक-सरककर चलने के कारण ही उसे अहि नहीं कह सकते। "

कच्छप--कच्छ (दलदल) से पीने के कारण इसे कच्छप कहते है। कच्छप के स्त्री-लिंग को कच्छपी या डुली कहते थे।

मण्डूक -- मण्डूक उछल-उछलकर चलते हैं। व्याकरण मे 'अधिकार' भी इसी प्रकार चलते हैं। वीच मे सूत्रो को छोडकर वे मण्डूक की तरह अगले सूत्र मे अनुवृत्त होते हैं।

मत्स्य — मत्स्य भोजन के काम आते थे और आते है। तालाव से जो कोई मछली पकड़ कर लाता था, वह काँटो-सहित पूरा-पूरा ले आता था और घर मे लाकर उनके कांटे साफ करता था और उन्हे टुकडे-टुकडे करता था। मत्स्य का एक भेद 'विसार' भी होता है। तिमिगिल भी मत्स्य को कहते हैं, जो तिमि (वडे आकार की मछली) को निगल लेती है। तिमिगिलगिल तिमिगिल को भी निगल लेती है। मछली जलजीव है। जब वह चलती है, तब पानी और वह दोनो साथ-साथ चलते दिखते है। मत्स्य का स्त्रीलिंग रूप मत्सी होता है। मत्स्य का शिकार करनेवाला मात्स्यिक कहलाता था। इसी प्रकार मत्स्य के विशेष प्रकार, शफर और शकुल का शिकार करनेवाले को शाफरिक और शाकुलिक कहते है। मीन का शिकारी मैनिक कहा जाता था।

पक्षी—पक्षी को शकुनि भी कहते है और शकुन्त भी। भाष्यकार ने कहा है कि पसी तेज चलने के कारण आगे से उडते ही दूर पीछे दिखाई देते है। <sup>१२</sup>

काक-पक्षियों में काक सबसे घूर्त होता है। काक की सन्तान भी काक कही जाती है।

१. ६-३-७५।

२. ७-४-४१, पृ० २३५ ।

इ. ४-१-१२०, वृ० १४२ ।

४. निह गोधा सर्यन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति ।---१-१-२३, पू० २१२ ।

५. ३-२-४, पू० २०९ ।

**<sup>े</sup> ६. ६-३-३४, पृ० ३१७**।

७. मण्डूकप्लुतयोऽधिकाराः । यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वदिधिकाराः ।—— १-१-३, पृ० ११२ ।

८. १-१-३९, पूर ५१६।

९. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१०. ८-३-७२, पूर ४५३।

११. ४-१-६३, पृ० ७४ तथा १-१-६८, पृ० ४३५ ।

१२. शकुनय आशुगामित्वात् पुरस्ताद्वत्पतिताः पश्चाद्दृश्यन्ते ।—आ० २, पृ० ४२।

१३. १-१-४५, पू० २७८ ।

काक का स्त्रीलिंग रूप काकी होता है। काक का कार्ष्य प्रसिद्ध है। काक और उल्क का सहज वैर है। इसको आघार मानकर पचतन्त्र के 'काकोलूकीय' तन्त्र की रचना हुई है। भाष्य ने काकोल्कम् को शास्वतिक विरोध के उदाहरण के रूप मे ग्रहण किया है। कौए की वोली को वाश कहते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने विरोधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 'कौआ वोल गया, इसलिए अधिकार की निवृत्ति नहीं हो जाया करती।' काक कभी-कभी वाज के समान दुवककर चोट करता है। इसलिए, 'कौबा त्येन के समान बाचरण करता है," यह उदाहरण भाष्यकार ने किया है। काकतालीयन्याय (काकस्यागमन तालस्य च पतनम्) काक को आधार मानकर ही संस्कृत में चल पड़ा था।

इयेन--- इयेन का उल्लेख भाष्यकार ने प्राय काक के साथ ही किया है। इयेन की सन्तान भी श्येन ही कही जाती थी। इयेन के समान पैरवाले को श्येनपाद् कहते थे। इयेन छोटी-छोटी चिडियो का शिकार करता है। वह वटेर को मार डालता है।

कपोत-कपोत शरद् को प्यार करता है और उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता है। यह मासाहारियों के भोजन का अग रहा होगा या औषध-रूप में उसका जोरवा दिया जाता होगा, जो 'कापोत रस' इस कथन से स्पष्ट है। " कपोतो के समूह को कापोत कहते थे। " कपोत की सन्तान कापोति कहलाती थी। 157

मपूर--मपूर को भाष्यकार ने व्यसक(धूर्त्तं) कहा है। १३ मपूर का नृत्त तो सुविदित ही है। १४ मयूर और मयूरी साथ-साथ नृत्य करते है। " मयूर अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए नाचता है। मयूरी को कृकवाकु भी कहतेथे। <sup>१६</sup> जिस ऋतु मे मयूर विशेष नाचते है, उसे कलापी काल कहते थे। " मयूरी की पूंछ कवर होती है। "

कोकिल-वनगुल्म के भीतर विहार करनेवाली कीयल यदि वन से विछुड जाय, ती उसका स्मरण करेगी ही। <sup>१९</sup> वसन्त ऋतु को अवकोकिल कहते थे, क्योकि उसमे कोयल विशेष रूप

१४. २-३-६७,

१५ प्रियां मयूरः प्रतिनत्तंतीति-पृ

१६. ४-१-६६, प्० ७६ ।

१७. ४-३-४८, पु० २३५ ।

१८. ४-१-५५, पू० ६९ ।

१९. १-३-६७, पु० ८७ ।

५३४, ७-३-८७, पु० २१२।

१. ६-३-४२, पू० ३२८।

२. २-२-८ पृ० ३४३ ।

३. २-४-१२, पृ० ४६७ ।

४. ३-१-८, पू० ३९ ।

५. २-१-३, पू० २६७ ।

६. १-१-४५, पु० २७८।

७. १-१-५७, पू० ३५३।

८. ६-१-४८, पूठ ७९ ।

९. कपोत. शरद पश्पशाते।--७-३-८७, पृ० २१२।

१०. ४-३-१५५, पृ० २६७।

११. ४-२-३९, पू० १७८ ।

१२. ४-१-९०, पू० १०९।

१३. २-१-७२, पृ० ३३०।

से बोलती थी। <sup>१</sup> कोकिल की बोली को अवकोश कहा है। उसे व्याहृत भी कहते थे। <sup>१</sup> स्त्री-कोकिल को पिकी कहते थे। <sup>१</sup>

हंस—हस सस्कृत के साहित्यकारो एव तार्किको का प्रिय और क्षादर्श रहा है। भाष्य में स्त्री-हस को वरटा कहा है। हस शब्द हन् घातु से बना है, जिसका अर्थ है मार्ग का हनन (गमन) करनेवाला। भाष्यकार ने जल के समीपवासी होने की दृष्टि से हस-चक्रवाक को एक साथ द्वन्द्वैकरव के जदाहरण के रूप में रखा है। भ

श्राश्चनी--भाष्य मे शशष्नी नामक शकुनि का भी उल्लेख मिलता है।"

खलूक---उलूक का उल्लेख केवल काक के शाश्वितिक विरोधी के रूप मे हुआ है। उल्लू की बोली भयकर होती हे। शाला की आकृति उलूक के पख के समान और सेना की व्यूह-रचना उलूक की पूंछ के समान की जाती थी। "

वक--वक-समूह को वलाका कहते थे। वलाका जब आकाश मे उडती है, तब उसकी शुक्लता दर्शनीय होती है।  $^{12}$  वलाका सूर्य को उद्देश्य कर उडती है।  $^{12}$ 

चक्रवाक—यह जलीय पक्षी नदी के किनारे रहता है। <sup>१४</sup> चक्रवाकी को कोकी भी कहते है। <sup>१४</sup>

दार्बाघाट—लक्किड-फोड को दार्वाघाट कहते थे। यह लकडी में छेद करता है। <sup>14</sup> शुक-—शुकी का उल्लेख केवल एक स्थान पर हुआ है। <sup>14</sup> शुक की चर्चा खण्डिक और उल्क के साथ आई है। <sup>19</sup>

१. अवन्नुष्टः कोकिलयाऽवकोकिलो वसन्तः ।---२-२-१८, पृ० ३५० ।

२. २-३-६७, पु० ४५३ ।

३. ४-१-६३, पू० ७४।

४. हंसस्य वरटा योषित् ।—६-३-३४, पृ० ३१८ ।

५. हन्तेहँसः हन्त्यध्वानमिति ।---६-१-१३, पृ० ४३ ।

६. २-४-१२, पू० ४६६।

७. ३-२-५३, पू० २१९ ।

८. २-४-१२, पू० ४६७ ।

९. ४-२-४५, पू० १८१ ।

१०. ४-१-५५, पू० ६९।।

११, २-२-८, पृ० ३४३।

१२. १-१-५८, पृ० ३७६।

१३. २-४-१२, पू० ४६६ ।

१४. ४-१-६३, पु० ७४।

१५. ३-२-४९, पृ० २१८ ।

१६. ४-१-६३, वृ० ७४ ।

१७. ४-२-४५, पू० १८१ ।

चटका-छोटी चिडिया गौरैया को कहते हैं। चटक के अपत्य को चाटकेर कहते थे। सुपर्ण--गरुड का दूसरा नाम सुपर्ण है, जो पखो की सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। काँच-कीच का उल्लेख कोकिल के साथ हुआ है। यह रामायण का प्रेरक पक्षी हंस-जातीय है।

अंगारक-अगारक विशेष पक्षी का नाम है। सम्मवतः यह नाम उनके लाल या काले वर्ण के कारण पडा है। इनकी स्त्रियो को कालिक कहते थे।

कुकवाकु-मुर्गी का दूसरा नाम है।

कर्पिजल-चकोर को कपिजल भी कहते थे।" चकोर का अपत्य कपिजलि कहलाता था। कुररी-वाज की जाति का मत्स्यभोजी पक्षी है।

किकिदीयी-यह नीलकण्ठ है, जिसे चाप मी कहते थे। किकि नारिकेल वृक्ष का नाम है। उसपर निशेष रहने या कीडा करने के कारण किकिदीवी नाम पडा जान पडता है।

गृष-गृष्ट मासाहारी पक्षी है। गृष्ट-सम्वन्वी वस्तु को गार्घ्न कहते है। '° कंक-सारस पक्षी का नाम था। " इसके पख बाण के अग्रमाग मे लगाये जाते थे। वित्तका-छोटा-सा पक्षी वटेर, जिसे स्थेन झपट लेता है। ११

विष्किर और विकिर पक्षी का सामान्य नाम है। ११ पखो के कारण ही पक्षी संज्ञा वनी है। पखों के मुल को पक्षति कहते थे। <sup>१४</sup>

क्षुद्र जन्तु--इनके अतिरिक्त अनेक क्षुद्र जन्तुओं के नाम यत्र-तत्र माष्य मे आये हैं। उनके मत से जो प्राणी, कुचल देने पर भी न मरें, वे क्षुद्र माने जाने चाहिए । किन्तु, क्षुद्र जन्तु की यह परिभाषा मान लेने पर मच्छर, जूँ आदि क्षुद्र जन्तुओ की परिघि मे न जा सकेंगे। इसलिए, उन्होने अस्थिविहीन जन्तुओ को खुद्र माना । जिनमे अपना रक्त नही होता एव सहस्रो की सख्या

१. ४-१-१२८, पू० १४२ ।

२. ४-१-६३, पू० ७४।

३. ४-१-१४, पू० ३८ ।

४. ४-१-१२०, पूर १४२ ।

५. अङ्गारका नाम शकुनयः। तेषां कालिकाः स्त्रियः।—६३-३४, पृ० ३१८ ।

६. ४-१-६६ पृ० ७६।

७. ४-१-९०, पु० १०९ ।

८. ४-१-९३, मृ० १२५ ।

८. ४-२-४५, वृ० १८१।

१0. ४-३-१५६, पृ० २६९ 1

११. १-४-२३, पू० १५५ ।

१२. ६-१-४८, पृ० ७९ ।

१३. विष्किरः शकुनौ विकिरौ वेति वक्तव्यम् ।---६-१-१५०, पृ० १९२।

१४. ५-२-२५, पृ० ३७३

मे मारने पर भी मनुष्य पाप का भागी न बने, वे क्षुद्र जन्तु माने जाने चाहिए। सबसे सीबी परिभाषा यह है कि नकुल (नेवले) के आकार तक के प्राणी क्षुद्र जन्तु होते है। भाष्य मे निम्नलिखित क्षुद्र जन्तुओं के नाम आये हैं—

नकुल---नकुल का उल्लेख सर्प के शास्वितक विरोधी के रूप मे हुआ है। नकुल गरम स्थान पर एक क्षण भी नही टिकता। काक-उल्कूक, ख्वा-बराह और सर्प-नकुल जन्मजात शत्रु होते है। इसी बात को लेकर अस्थिर व्यक्ति के व्यवहार के लिए अवतप्ते नकुलस्थितम्' कहावत चल पडी थी।

सर्प—सर्प चिरकाल से मनुष्यो का वातक रहा है। प्रतिवर्ष हजारो मृत्युएँ सर्प के काटते से होती थी। 'सर्प द्वारा मारा हुआ' कहकर भाष्यकार ने इस ओर सकेत किया है। 'सर्प वल्मीक मे रहता है। काले साँप को कृष्णसर्प कहते थे। काले रग का हर साँप कृष्णसर्प नही कहलाता था। जहाँ जाति न वतलानी हो, केवल काले रग का कोई भी साँप हो, वहाँ समास न होकर 'कृष्ण सर्प ' ऐसा प्रयोग होता था। इसीलिए, काले साँप (जाति) वाला वल्मीक इस अर्थ मे 'कृष्णसर्प-वान् बल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ मे 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ मे 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ मे 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ मे 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ मे 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्पे अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्पे अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्पे अर्थ में 'कृष्णसर्पो वल्मीक ' प्रयोग होता था स्व

साँप सरकता चलता है, इसीलिए उसका नाम 'सर्प' पडा है। उसकी चाल को सृप्त कहते थे।" गाँव के पास या बीच मे सर्पण के चिह्न देखकर लोग साँप निकलने का अनुमान करते थे। साँप जब कोघ मे होता है, तब फन उठाकर फुफकारता है। इस अवस्था मे सर्प को 'ओजायमान' कहते थे। " साँप को मारना बुरा नहीं माना जाता था। साँप के फन को दींव कहते थे।"

बृश्चिक—-वृश्चिक को साड भी कहते थे। साड का अर्थ है अड (डक)-सहित। <sup>१०</sup> वृश्चिक को मणिपुच्छी और विषपुच्छी भी कहते थे। <sup>११</sup>

१. क्षोत्तव्या जन्तवः (क्षुद्रजन्तवः)। यद्येवं यूकालिक्षम् कीटिपिपीलिकिमिति न सिष्यति। एवं तर्ह्यानस्थिकाः क्षुद्रजन्तवः अथवा येषां स्वं शोणितं नास्ति ते क्षुद्रजन्तवः अथवा येषामासहस्रादञ्जलिनं पूर्यते ते क्षुद्रजन्तवः। अथवा नकुलपर्यन्ताः क्षुद्रजन्तवः।—-२-४-८, पृ० ४६४।

२. ४-२-१०४, पूर २१० ।

३. अवतप्ते नकुलस्थित त एतत् ।--१-४-१३ पृ० १४३ ।

४. २-१-३२, पृ० २८५ ।

५. २-१-६९, ए० ३२३।

६. जात्यात्राभिसम्बन्धः कियते । कृष्णसर्यो नाम सर्पजातिः साऽस्मिन् वल्मोकेऽस्ति । यदा स्टान्तरेण जातितद्वतःश्मिसम्बन्धः कियते कृष्णसर्यो वल्मोक इत्येव तदा भविष्यति ।——२-१-६९, पृ० ३२६।

७. २-३-६७, पृ० ४५४ ।

८. ३-१-११, पृ० ४५ ।

९. ७-३-१०९, पूर २१७ ।

१०. ८-३-५६, पूर ४३९ ।

११. ४-१-५५, पृ० ६९ ।

मृषिक-नकुल सर्प का और सर्प मूषिक का शत्रु है। मूपिक को आखु और मार्जार को आखुहा कहते थे। मृपिका का पुमान मौषिकार कहलाता था।

शलभ-शलभ को पत्तग कहते थे। वीटियाँ इन्हें खीचकर विल में ले जाती और मक्ष्य वनाती है।

मकड़ी-इसे तन्तुवाय भी कहते थे; क्योंकि यह तन्तुओं से जाले बनाती है। पिपोलिका-चीटी पतग का मुख खा जाती है, ऐसा एक स्थान पर उल्लेख है। मिक्का-मिक्का से भाष्यकार का तात्पर्य मधुमक्खी से है। भाक्षिक मधु की सज्ञा है। इसे गार्मुत भी कहते थे।

यूका-जूं बहुत छोटा कीडा है। केशो से निकली यूका का उल्लेख भाष्य मे है। लिक्सा—यह यूका के अण्डे के सद्श होती है। इसकी चर्चा शुद्रजन्तु के विवेचन मे आ ही गई है। भाष्य मे उल्लिखित जन्तुओ मे यह सुद्रतम है।

कपर वर्णित जीवो मे पालतू प्राणी तो निश्चित ही भारत के आर्थिक जीवन के अग थे। भारण्यक पशुओं ने कुछ फसल को चरकर, कुछ आहार का अग वनकर और कुछ पालतू पशुओ के भक्षक के रूप मे आर्थिक जीवन को प्रभावित करते थे। पक्षियो मे कुछ मास द्वारा आहार के अश थे या जन-जीवन मे सहचर या मित्र का काम देते थे। जलीय जन्तुओ मे मस्स्य भोजन का अग था। इनमे अनेक जन्तुओं का चर्म उपयोग मे आता था। क्षुद्र जन्तुओं मे भी उन्ही का उल्लेख हुआ है जो या तो मारक या पीडक थे या दैनन्दिन सम्पर्क मे आते थे।

पञ्चनख---पाँच नखवाले पशुओं से पाँच को शास्त्र ने भक्ष्य माना था। ये थे ----शशक, शत्यक, खड्गी, कूर्म और गोघ। ग्रामकूकर और ग्रामकुक्कुट असक्य थे। आरण्य शुकर और कुक्कुट भक्ष्य माने जाते थे।

१. ४-१-१२०, पू० १४२ ।

२. ३-२-४, पू० २०९।

३. ६-२-७७ का०।

४. व्यावदते पिपीलिकाः पतङ्गमुखम् ।---१-३-२०, पृ० ६१ ।

५. ४-३-११६, पूर २४९ ।

६. निष्केशी यूका ।---४-१-५४, पृ० ६९ ।

७. पञ्च पञ्चनला भस्याः। अभक्यो ग्रामकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्रामशूकरः।— आ० १, पुरु ११ १

#### अध्याय ४

## शिल्प

क्षेत्र और उद्देश्य---भाष्यकार ने पाणिनि के समान कला और कौशल दोनो के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। उनके शिल्पी की श्रेणी मे एक और गायक, गायक बादि आते हैं', तो दूसरी ओर बाद्यों में निपुण ताल देनेवाले वादक। मार्दगिक, पैठरिक, माइडुकिक, झाईरिक और दार्दुरिक भी शिल्पी है और पाणिष, ताड्य भी। खनक, रजक, कूम्भकार, तन्तुवाय, और नापित भी शिल्पी है। जिनका शिल्प मृदग है, उनके लिए प्रयुक्त होनेवाले मार्वैगिक शब्द की निष्पत्ति पर शका करते हुए उन्होने कहा है कि शिल्प के कारण वादक को मार्द गिक कहा जाय, तो कुम्हार को पहले मार्दिंगिक कहना चाहिए, क्योंकि मृदग का मुख्य शिल्पी वही है। इस शका के समाघान के लिए उन्होने शिल्प का अर्थ 'शिल्प के समान शिल्प' माना है, जिससे कुम्हार के समान ही मृदग का जो अन्य शिल्पी (वादक )है, उसके लिए भी मार्दिगिक शब्द का व्यवहार हो सकता है।° जो वात मार्दंगिक के विषय मे है, वही वात पैठरिक, वैणिक, पाणविक, झार्झरिक आदि के विषय मे कही जा सकती है। इसी प्रकार, एक जुलाहे की अपेक्षा अधिक अच्छे मसाले से घोकर अधिक शुक्ल वस्त्र उत्पन्न करनेवाले जुलाहे के शिल्प की प्रशसा की गई है। ' एक वार दाढी-मूँछ यनवाकर और वाल कटवाकर कभी-कभी लोग फिर से क्षीर कराने बैठ जाते थे। इसका कारण उनके आर्थिक सामर्थ्य की विशेषता या शिल्पी (नाई) की अधिक योग्यता ही थी। इस प्रकार, पतजिल के शिल्प का क्षेत्र हाथ से काम करने मे चतुर नाई से लेकर वादक, नर्त्तक और गायक तक है। शिल्पियों की अपने कार्य में प्रवृत्ति शिल्प की उपासना के लिए नहीं थी। वे अपनी उन्नति के लिए

१. ३-१-१४५, १४६, १४७ तथा ४-४-४५, ४६।

२. ३-२-५५ ।

३. ४-४-४५ ।

४. ३-१-१४५ ।

५. ६-२-७६ ।

६. ६-२-६२ ।

७. कि यस्य मृदङ्गः शिल्प समार्देङ्गिकः? कि चातः? कुम्भकारे प्राप्नोति। एव-तह् युत्तरपद लोपो द्राटव्यः। शिल्पमिव शिल्पम्। मृदङ्गवादन शिल्पमस्य मार्देङ्गिकः, पैठरिकः,।—४-४-५५, पृ० २८०।

८. ५-३-५५, पु० ४४६ ।

९. ६-१-१२७, पृ० १८० ।

कार्य करते थे। अच्छी कृति से उनका उद्देश्य होता था पारिश्रमिक और नये प्रशसक ग्राहक पाना।

गायक, वादक, पाणिष और ताडघ के अतिरिक्त माप्य मे निम्नलिखित शिल्पयो का उल्लेख है---

कुलाल—भारतीय प्रामो में मिट्टी के पात्रो का चलन वहुत अविक रहा है। घट तो अवि-काश मिट्टी के होते थे। घट बनाने के कारण कुलाल को कुम्भकार कहते थे। कुलाल के लिए कुम्भकार नाम का ही प्रचलन अधिक था। विले घट की आवश्यकता होती, वह कुम्हार के घर जाकर घट बनाने का आदेश देता। कुम्हार गीली मिट्टी का पिण्ड लेता। पिण्ड को तोड-मोड-कर छोटे-चडे घट बनाना चाहता, तो गीली मिट्टी से छोटी वड़ी कुडियाँ या नादे तैयार करता था। विलेच में के चिल्लीने -बनाता था, वाद्यो के साँच और बाद्यो का मिट्टी से बना भाग तैयार करता था। खाने के लिए कटोरियाँ (शराव), जो यज्ञ के भी काम आती थीं, कुम्हार बनाता था। यजार्थ छोटी घटियाँ उसी से प्राप्त होती थी। घट और घटी मिट्टी के दो पृथक् पिण्डो से बनाई जाती थी, जो कपाल कहलाती थी। अलल के बनाये पात्रो को कीलालक कहते थे। वि

तक्षा—तक्षा ग्राम-जीवन का अति महत्त्वपूर्ण अग था। वह हल की मूठे, तया अन्य काष्ठ-भाग वनाता था।'' लकडी छीलता और उससे कपाट तथा छत मे डालने की कडी तैयार करता था।'' कृपि की उपज ढोनेवाली तया सवारी के काम आनेवाली गाडियो का निर्माण तक्षा के भरोसे था।'' यज्ञ के लिए आवस्यक यूप भी वही छीलता था।'' छीलने, तराज्ञने का काम करने के

१. ३-१-२६, पू० ७७ ।

२. १-३-३, पु० २३।

३. बा० १, पु० १७ ।

४. मृत् क्याचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति । पिण्डाकृतिमुपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते । घटिकाकृतिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते ।—आ० १, पृ० १६ ।

५. ३-१-९२, पु० १६७ ।

<sup>£. 8-8-381</sup> 

<sup>6. 8-8-44,</sup> go 200 1

८. १-१-७२, पु० ४४७।

९. ६-४-१००, पूर ४५४ १

१०. १-१-४४, पृ० २५९ ।

११. वा॰ १, पु॰ १९।

१२. ४-३-११६. पू० २५० ३

१३. ८-२-६, पू० ३२७ (

१४. ७-१-७२, पo ६४ 1

१4. 7-3-4, 90 8061

१६. ७-१-३९, पु० ४४।

कारण ही उसे तक्षा कहते थे। तक्षा के साघनों में भाष्यकार ने वाकी (वसूळा) का उल्लेख किया है। काशिकाकार ने भिदादिगण में अस्त्री के रूप में आरा का उल्लेख किया है। शस्त्री से भिन्न अर्थ में आरा के स्थान पर अति शब्द प्रचलित था। यह आरा वर्द्ध का प्रचलित आरा था। तक्षा यूप और अकटादि के लिए अलग-अलग काष्ठ-खण्ड तैयार कर लेता था। शकट के अनेक अग होते है— चन्न, नेमि, आर, नाभि, धू, अक्ष। तक्षा सवको अलग-अलग वनाकर उनका सयोजन करता था। श

रथकार—रथकार का काम और कठिन था। रथकार तक्षा से अलग होते थे, जो मुख्यत रथ बनाने का ही काम करते थे। रथ बोनो प्रकार के बनते थे—चलते समय शब्द करनेवाले और नि शब्द कलनेवाले। '' शब्द करनेवाले। (रथों) मे श्रोत्राभिराम व्वनि की व्यवस्था की जाती थी। वैठनेवालों के आराम के लिए कपड़े, चमड़े था सफेद कम्बल रथों पर मढ़ विये जाने थे। '' रथकारता स्वतन्त्र व्यवसाय था। रथकार साधारण तक्षा से ऊँची कोटि का होता था। उसे कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ऐसे वड़े वृक्ष की लकड़ी काटनी होती थीं '', जो रथ के योग्य हो, क्योंकि रथ के पहिये बहुत मजबूत होते थे। ' शिशपा का वृक्ष इसके लिए विशेष उपयुक्त माना जाता था। ' चतुर रथकार को नागरक रथकार कहते थे। ' नागरक शब्द प्रावीण्य का बोषक था।

तक्षा चाहे साधारण हो या रथकार, दो प्रकार के होते थे— ग्रामतक्ष और कौटतक्ष।"
ग्रामतक्ष गाँव के सभी निवासियों का काम करता था। वह उनके घर पर जाकर भी टूट-फूट
ठीक करता था। इसके लिए उसे वर्ष में एक या दो बार फसल तैयार होने पर एक निश्चित अप्त-

१. ३-१-७६ तथा २-१-३६, पू० २९२।

२. ४-१-३, पु० १८ ।

इ. ३-३-१०४, का०।

४. २-१-३६ पु० २९२।

५. ३-२-१७१, पृ० २७८ ।

६. वही।

७. यदेव हि तन्मण्डलचकाणां मण्डलचक तक्षम्यभित्युच्यते—नाभिरिवनम्यभिति ।— ५-१-२, प० २९६ ।

८. ५-४-७४, पूर ५०२ ।

९, १-२-४५, पृ० ५३५।

१०. ८-१-३०, पू० २८७।

११. ४-२-१० ।

१२. ४-१-३, पू० १८।

१३. ५-४-७४, पू० ५०२।

१४. ५-१-२, पूर्व २९७ ।

१५. ४-२-१२८, काशिका।

१६. ५-४-९५ ।

राशि मिलती थी। कीटतक्ष स्वतन्त्र व्यवसाय करता था। वह अपने घर वैठकर काम करता था और किये काम के लिए उचित मूल्य लेता था। राजतक्ष अपना स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं कर पाता था। राजकर्म मे प्रवृत्त होने पर उसे न अपने व्यवसाय के लिए अवकाश था और न अधिकार। रे राजतक्ष होना गौरव की वात मानी जाती थी। प्रत्येक गाँव में तक्षा का एक घर होता ही था। किसी-किसी ग्राम मे दस-पाँच घर भी होते थे।

लकडी छीलते समय वढई जिस काष्ठ पर रखकर अन्य काष्ठ छीलता है, उसे उद्धन कहते थे। तक्षा की सन्तान को ताक्ष्ण या ताक्षण्य कहते थे। तक्षण प्रयोग उत्तर मे ही प्रचलित था।

धनुष्कार—यनुर्युद्ध का प्रचलन होने के कारण घनुर्विद्या शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अग थी। गाँवों में लोग वाण चलाने का अम्यास करते थे। एतदर्थ कुछ लोग घनुष बनाने का ही काम करते थे, जो घनुष्कार कहलाते थे। '

अयस्कार—भाष्य मे तक्षा के साथ ही अयस्कार का उल्लेख मिलता है। वास्तव मे एक दूसरे के पूरक होने के कारण आज भी <u>लोहार-वर्</u>ड्ड साथ-साथ याद किये जाते है। राजस्थान से निकली हुई <u>यायावर जाति 'लुहार-वर्ड्ड</u> आज भी दोनो साथ काम करती हे। अयस्कार को अयस्कृत् भी कहा है। कुटिलिका (सँडसी) से पकडकर लोहे को पीटने के कारण उसे कीटिलिक भी कहते थे। '

तक्षा के समान अयस्कार भी कृषि के लिए आवश्यक बीजार वनाता, हल के फाल पीटकर नुकीले करता एव कील-कॉट वनाता था। 'रज्जु या अयस् (लोहे) के तार से बँवा हुआ काष्ठ खीचा जाता है'' ऐसा उल्लेख भाष्य में हुआ है। 'लोहे के तार या श्रृखला से कील में जुड़ा हुआ, अर्थात् श्रृखला से खूँटे में वैंवा हुआ, पशु उससे सम्बद्ध माना जायगा'', यह कथन भी एक स्थान पर मिलता है। इससे स्पष्ट है कि लोहे के तारो, श्रृखलाओं (लम्बी जजीरों) और कीलो तथा पशुओं के बाँचने के काम आनेवाले खूँटो का प्रचलन गाँवों में था, यद्यपि रज्जु और शकु का भी प्रयोग होता

१. पुरुषोऽयं परकर्मणि प्रवर्तमानः स्वयं कर्म जहाति । तद्यथा तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वयं कर्म जहाति ।—--२-१, पृ० २३९ ।

२. २-४-३०, पृ० ४७६।

<sup>3. 3-3-60 1</sup> 

४. ४-१-१५३, पु० १४९।

५. १-३-३१, पु० ६२।

E. 3-7-78 1

<sup>6. 5-8-801</sup> 

८. ६-३-९१, प्० ३५५ ।

<sup>9. 8-8-861</sup> 

१०. ८-३-३७, पु० ४२२।

११- २-१-१, पु० २४३।

था। पर्तु लकडी काटने के काम आता था। यह प्रतिदिन के व्यवहार की वस्तु थी। शंकुला (सरीता), कुल्हाडी (इध्म-प्रवश्चन), हैं हैंसिया (पलाश-शातन), दरात तथा अन्य इसी प्रकार की साधारण व्यवहार की वस्तुएँ अयस्कृत् बनाता था। कीलो की चर्चा तो अनेक स्थानो पर मिलती है। ध

लुहार का मुख्य साघन था भस्त्रा (घोकनी), जो चर्म की रहती थी। इसी से हवा करके वह अग्नि प्रज्वलित रखता था। लोहे को तपाकर वह अयोघन से पीटता था। दुर्घन और कुटिलिका' उसके दूसरे सहायक औजार थे।

कर्मार-कर्मार कव्द का व्यवहार लुहार और ठठेरा दोनों के लिए होता था। "इसका काम गृहोपयोगी बातु-पात्र बनाना था। 'छोटी-वडी सब नाप की स्थालियाँ (बटलोइयाँ), भगोने, कटोरियाँ, लोटे और घडे कर्मार बनाता था।' घडे लोहे के भी बनते थे।' घटी ताँव की भी बनती थी।' पूजा-पात्र प्राय ताँव के बनते थे। लौह कव्द का प्रयोग ताँव के लिए होता था। लौह कसको का व्यवहार खूब था। ' लौहपात्र काँसे के पात्री से श्रेष्ठ माने जाते थे।

कर्मार की सन्तान कार्मायायणि कहलाती थी। 18

मूर्तिकार—मूर्तिकार की गणना भी कर्मारो मे होनी चाहिए। मूर्तिकार घातु को पिघला-कर साँचो द्वारा मूर्तियाँ ढालते थे। ये मूर्तियाँ भीतर से पोली रहती थी और अग्नि द्वारा भीतर से गरमकर साफ की जा सकती थी। " मूर्तियाँ प्राय पशुओ की होती थी। अश्व की प्रतिकृति

<sup>.,</sup> १. ५-१-२ यू० २९४।

२. १-४-२३, पु० १५६।

<sup>.</sup> इ. २-१-१, पू० २२७।

४. २-२-८, पु० ३२४।

५. २-१-३२, पू० २८५।

<sup>. . . . . . .</sup> 

६. २-२-६, पू० ३३९।।

७. ७-३-४७, पु० १९१ ।

८. ३-३-८२ ।

<sup>9. 8-8-96 1</sup> 

१०. ३-३-८२ ।

११. ४-१-१५५, पू० १५० ।

<sup>-</sup> १२. १-४-२३, पु० १५६ ।

१३. ४-१-१, पू० ११ ।

१४. बा॰ १, पृ॰ ५ ।

१५. १-३-१, पू० १४।

१६. ४-१-१५५, पू० १५० ।

१७. शोभनां भूति सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति।—आ० १, पू० १० ।

मूर्त्ति को अस्वक कहते थे। 'देव-पूजा के लिए भी मूर्त्तियाँ ढाली जाती थी। इन्हे वेचने की प्रथा नहीं थी। ये पुजारियों की जीविका का साधन थी। बाद में मीर्य लोगों ने मूर्त्तियाँ वनाकर जनका पण्य (विकय) प्रारम्भ किया। पण्यार्थ वनाई जानेवाली मूर्त्तियाँ जिस देवता की होती थी, उसके आगे 'क' प्रत्यय का प्रयोग होता था। जैसे शिवक, स्कन्दक। विना विकय की मूर्त्तियाँ सम्बद्ध देवताओं के नाम से ही पुकारी जाती थी। हो सकता है, मौर्यो द्वारा निर्मित मूर्त्तियाँ पत्यर की हो। इस विषय में निविवाद रूप से कुछ कहना कठिन है। फिर मी, इतना स्पष्ट है कि मूर्तियाँ और खिलौने वालु, प्रस्तर एव मिट्टी तीनों के वनते थे। घातु की मूर्तियाँ कमिरो का ही एक वर्ग ढालता था। मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने गौण रूप से कुम्मकार वनाते रहे होगे। प्रस्तर की मूर्तियों के निर्माताओं का पृथक् शिल्पवर्ग था।

सुवर्णकार—महाभाष्य मे सुवर्ण और सुवर्णालंकारो का वार-वार उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि सिक्को तथा आभूषणो के रूप मे सुवर्ण का खूव प्रयोग होता था। सुवर्ण के आभूषणादि सुवर्णकार वनाता था। सुनार की छोटी-सी भट्ठी होती थी। वह कुटिलिका (संड़सी) से पकड़कर भट्ठी मे सोने को तपाता और पीटता था। आवश्यकतानुसार वह सुवर्ण को एक या अधिक वार तपाता था। एक वार तपाने की किया के लिए कहा जाता था 'निष्टपति सुवर्ण सुवर्णकार',' किन्तु वार-वार तपाने के लिए 'निस्तपति' प्रयोग होता था। अधिक तपाने के लिए 'उत्तपति' किया का व्यवहार होता था। भाष्य मे अगद, किरीट, कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि अनेक आभरणों के नाम आये है। पिष्ड-रूप को मुवर्ण की एक आकृति होती है। पिण्ड-रूप को मिटाकर उसके रुचक वनाये जाते हैं। रुचकों को गलाकर उनसे कटक वना लिये जाते हैं। कटकों को वदलकर उनके स्वस्तिक वनाये जाते हैं। फिर, उसी सुवर्ण-पिण्ड को दूसरी आकृति मे वदल दें, तो उसके खदिर के दहकते कोयलों के समान कुण्डल वन जाते हैं। '

खनक—पाणिनि के किल्पिनि ष्वृन् (३-१-१४५) सूत्र पर शाकटायन का वाक्तिक है—
'नृतिखनिरिञ्जिम्यइति वक्तव्यम्'। इस वाक्तिक के अनुसार निष्पन्न होनेवाला 'खनक' शब्द शिल्पी का वोवक था। यह वात इससे और भी स्पष्ट है कि काशिकाकार ने 'ठगायस्थानेम्य.'
(४-३-७५) मूत्र के उदाहरणे मे 'आकरिकम्' को भी सगृहीत किया है और आकर को आय-स्थान, अर्थात् राज्य को कर देनेवाला स्थान माना है। अवक्रय' (४-४-५०) की व्याख्या मे यह वात और स्पष्ट हुई है। अवक्रय उस कर को कहते थे, जिसे चुकाने के वाद वस्तु वाजार मे ले जाकर

१. ८-३-१०२ ।

२. वही।

३. ८-३-१०२ ।

४. १-३-२७, पू० ६४ ।

५. अंगदी, कुण्डली, किरीटी—विचित्राभरण ईंदृशी देवदत्त इति ।—१-३-२, पृ० १८ ।

६. सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति। पिण्डाकृतिमुपमूच रुवकाः क्रियन्ते। रचकाकृतिमुपमूच कटकाः क्रियन्ते। कटकाकृतिमुपमूच स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरावृक्तः सुवर्णः-पिण्डः पुनरपरयाऽकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले भवतः।—आ० १, प्० १६।

वेचने की छूट प्राप्त हो सके। यहाँ भी आकरिक का उ्ल्लेख है। इससे यह निर्विवाद है कि खदानो से घातु और रत्न खोद निकालने का काम पर्याप्त मात्रा मे होता था और आकर राज्य की आय के अच्छे स्रोत थे।

आकर से खोदकर निकाली हुई घातुओं में हिरण्य का उल्लेख अनेक बार मिलता है।' विना साफ किये हुए जातरूप हाटक का भी बार-बार उल्लेख हुआ है।' रजत, सीसा, लोहा और अयस् भी साघारण व्यवहार में आते थे।' त्रपु (टीन) को तो भाष्यकार ने जतु के साथ बार-बार स्मरण किया है।' कांसे का उल्लेख कर्मार के प्रसग में हो चुका है।' इन कच्ची घातुओं का शोधन कर अयस्कार, कर्मार और सुवर्णकार उपयोग करते थे।

खनक घातुओं के अतिरिक्त रत्न भी निकालते थे। भाष्य मे मणियों का उल्लेख कई प्रसगों पर हुआ है। लोहितक लाल को कहते थे। मणि अर्थ मे लोहित (रक्त) शब्द से कन् प्रत्यय होकर यह जब्द निष्पन्न हुआ है। पन्ना या मरकत मणि के लिए सस्यक शब्द का व्यवहार होता था। भाष्यकार ने मणि को जतघार कहा है। यह नाम सैकड़ों किरणों से प्रकाशित होने के कारण पड़ा होगा। जीवादप्ट्र भी एक विशिष्ट मणि का नाम था। वैदूर्य नाम तो सस्कृत साहित्य मे सुपरिचित है। यह विदूर पर्वत से प्राप्त होती थी। विदूर का दूसरा नाम वालवायथा। वैयाकरण लोग वालवाय को विदूर कहते थे। कुछ लोगों के मत से वालवाय और विदूर दो अलग स्थानों के नाम थे। वैदूर्य मणि वालवाय मे उत्पन्न होती थी और विदूर में साफ की जाती थी। मणियाँ प्रस्तर से निकलती हैं, इसलिए उन्हें आवम भी कहा जाता था। ने

रजक—ऊपर कहा जा चुका है कि शिल्पिन ब्बुन् (३-१-१४५)सूत्र के वार्तिक 'नृति-खिनरिञ्जिम्य इति वक्तव्यम्' मे रजक की गणना भी शिल्पियो मे की गई है। अन्यत्र भी भाष्यकार ने कपढ़े रँगने का स्पष्ट उल्लेख किया है। १९ एक अन्य स्थान पर रजक, रजन और रज शब्दो की निष्पत्ति उन्होने बतलाई है। १९ इससे यह तो साफ ही मालूम होता है कि भाष्यकार के समय मे

१. ५-२-६५, पु० ३९६ ।

२. ४-४-१५३।

<sup>\$.</sup> X-3-80X 1

४. १-१-४७, पृ० २९०।

५. ८-२-३, पृ० ३१७।

६. १-१-२७, पृ० २२८ ।

७. ५-४-३० I

८. ५-२-६८ 1

९. ६-१-११५, पृ० १७४ ।

१०. ७-३-८, पृ० १७७ ।

११. वालवायात् प्रभवति विदूरे सस्क्रियते ।—४-३-८४, पृ० २४२ ।

१२. ६-४-११४, पू० ४८३ ।

१३. ६-४-२४, पू० ४०७ ।

१४. ६-४-२४, पु० ४०८।

कपडे रेंगनेवालो का एक स्वतन्त्र ज्ञिल्प था और कुछ छोगो की जीविका इसी पर निर्भर थी।

वस्त्र जिस रग से रँगा जाता था, उसी के नाम से पुकारा जाता था। ' उदाहरणार्थ-कपाय से रँग वस्त्र को कापाय कहते थे। लाख, रोचना, 'शकल, कर्दम, 'नीली, ' पीत, ' हरिद्रा और महारजन' से वस्त्रों के रँगे जाने का वर्णन भाष्यकार ने किया है। इन रगों से रँगे गये वस्त्र कमश लाखिक रौचिनक, शाकलिक, कार्दमिक, नीलक, पीतक, हारिद्र और महारजन कहे जाते थे। लाझ को जातु भी कहते थे। जातु से रँगे वस्त्र की सज्ञा थी जातुप। ' रोचना हरताल का दूसरा नाम था। शकल टूटे हुए मिट्टी के पात्रों के टुकडे होते थे। कर्दम (तालाव के नीचे की मिट्टी) से वस्त्र रँगने की प्रया आज भी उत्तरप्रदेश में उत्तर-पिक्सी ग्रामों में पाई जाती है। इसका रग नीला-काला मिश्रित-सा आता है। डाँ० वा० श्रा अग्रवाल का यह अनुमान है कि कर्दम मोटे कपने की पहली ग्रुली ग्रुलाई के उपयोग से आती रही होगी। ' लाल रग का भी प्रचार काफी था। ऋत्विक् लोग लाल रग की पगडी बाँगते थे। ' महाराष्ट्र और निमाड मे आज भी लाल पगडी बाँगते की प्रया है। लाल रग से रँगे वस्त्र को लेहितक की जार काले रंगे वस्त्र को कालक कहते थे। ' जातु का ज्यवहार वस्त्र रंगने के अतिरिक्त वानिंश में भी होता था। कोई-कोई रग सरलता से ही वस्त्र पर चटकीला उत्रता है। ऐसे ही वस्त्र को लक्ष्य कर एक स्थान पर कहा गया है कि वस्त्र अपने-आप ही रँग गया। ' कभी-कभी एक वस्त्र के मिन्न-भिन्न-मागो को अलग-अलग रगो से रँगते थे। ये वस्त्र चित्रवास कहलाते थे। '

तन्तुवाय--तन्तुवाय का उल्लेख भाष्य मे रजक के साथ मिलता है। ' तन्तुवाय वस्थ वनाते थे। घर-घर मे सूत कातने की प्रथा थी। कता हुआ सूत तन्तुवाय को दे दिया जाता था। तन्तुवाय स्वय भी सूत तैयार करते होगे, किन्तु भाष्य मे तन्तुवाय के घर जाकर उसे सूत देकर

१. ४-२-१ ।

<sup>7. 8-7-71</sup> 

३. वही, पु० १६६।

४. वही ।

५. वहीं ।

६. वही, पु० १६६।

<sup>6. 3-9-9,</sup> To 41

८. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पु० २३१।

९. लोहितोष्णीया ऋत्विजः प्रचरन्ति।---१-१-२७, पु० २२०।

१०. ५-४-३२।

११. ५-४-३३।

१२. ३-१-९०, प्० १५७ ।

१३. १-१-२७, पू० २२० ।

१४. २-४-१०, पु० ४६५ ।

वस्त्र बुनवाने की चर्चा है। कोई तन्तुवाय को सूत देकर कहता है, कि इसकी घोती बुन दो। तन्तु-वाय सोचना है कि यदि घोती है, तो बुनने की क्या आवश्यकता? और यदि बुनना है, तो घोती नहीं हो सकती। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मुझे सूत्र को इस प्रकार बुनना है कि बुनने पर इसका नाम शाटक हो जाय। इसकी शाटक सन्ना अभी होनेवाली है, है नही।

बुनाई के साधन-तन्तुवाय के तुरी-वेमा को, जिसपर यह वस्त्र वुनता था, आवाय कहते थे। व उसका बेमा तन्त्र कहलाता था। विससे वह बुने हुए सूत को संघन करता जाता था, उस (Shutlla) की सज्ञा थी प्रवाणि, अर्थात् जिससे वुना जाय। "यह तन्तुवाय की शलाका थी, ऐसा काशिका मे कहा है। तन्तुवाय पहले सूत को उतना लम्बा-चौडा फैला लेता था, जितना लम्बा-चौडा वस्त्र उसे बुनना हो। इसे तन्त्र को आस्तीर्ण करना कहते थे। वाद मे वह चौडाई मे सूत पिरोता जाता था। प्रवाणि से बुनकर तुरन्त हटाया गया वस्त्र निष्प्रवाणि कहलाता था। कम्बल की बुनाई का प्रकार भी यही था। इसलिए, कम्बल को निष्प्रवाणि कहा जा सकता था। तन्त्र पर से हटाया हुआ, अर्थात् तुरन्त बुनकर उतारा हुआ वस्त्र तन्त्रक कहा जाता था। तन्त्रक और निष्प्रवाणि दोनो वस्त्रो का अर्थ होता था, सुरन्त बुने हुए वस्त्र।

घुलाई के मसाले--वुनने के बाद तन्तुवाय वस्त्रों को मसाले से घोते थे, जिससे मटमैले सूत के वस्त्र भी शुक्ल हो जाते थे। शुक्लता मे भी अन्तर होता था। भाष्यकार ने वस्त्र के शुक्ल और शुक्लतर ये भेद किये हैं। शुक्लता और सूत के अन्तर से वस्त्रो के अर्घ्य मे भी अन्तर रहता था।'° वरावर लम्वाई और चौडाई होने पर भी काशी में वने वस्त्र का मूल्य मयुरा में वने वस्त्र से भिन्न रहताथा। इसका कारण वस्त्रो का गुण-भेद था। बनानेवाले जुलाहे घौत को दूसरे मसाले से घोते थे, शैफालिक को दूसरे से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वे किसी वस्त्र शैफालिक को दूसरें से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वें, किसी वस्त्र को शुद्ध घौत बना देते थे, किसी को शैफालिक और किसी को माध्यमिक। वस्त्रो के मूल्य-मेद का यही कारण न था। उनकी सूक्ष्मताकी तरतमवत्ताभी मूल्य के

१ १-१४५, मृ० २८० ।

२. ३-३-१२२ ।

३. ५-२-७० ।

४. ५-४-१६० ।

५. आस्तीर्णं तन्त्रम्, प्रीतितन्त्रम् ।—१-४-५४, पृ० १८४ ।

६. वही ।

७. ५-४-१६०, काशिका ।

८. तन्त्रादिचरापहृतः तन्त्रकः पटः तन्त्रकः प्रावारः । प्रत्यग्रो नव उच्यते ।---५-२-७०, काशिका ।

९. १-१-११, पृ० १७६ ।

१०. ५-३-५५, पू० ४५२।

अपकपोत्कर्षं का कारण होती थी। सूक्ष्मता का दायित्व सूत्र या तन्तु कातनेवाले पर निर्भर रहता था।

रहाम के वस्त्र—कार्पास-वस्त्र के अतिरिक्त तन्तुवाय रेगम के भी वस्त्र वनाते थे। भाष्यकार ने इन्हें क्षीय वस्त्र कहा है। ये क्षुमा से वनते थे। वस्त्र कौंगेय भी होते थे। भाष्यकार ने वतलाया है कि कोश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कौंगेय कहते हैं। यो ये कोश में नहीं उत्पन्न होते, अपितु कोश के विकार होते हैं। यो तो चूल भी कौंगेय से होती है। कोश को जला दो, तो उसकी चूल भी कौंग का ही विकार मानी जायगी। कोश में उत्पन्न माने, तो रेशम का कींडा भी तो कोग में ही रहता है, फिर भी कींडे या चूल या मस्म के लिए लोक में कौंगेय का प्रयोग न होंकर वस्त्र के लिए ही होता है। वै

भारत में क्षीम के प्रारम्भ का पता लगाना कठिन है। चीन में रेगम के कीडे २७वी बी॰ सी॰ कती में पाले जाते थे। कुछ इतिहासिवदों के अनुसार खोटन के राजकुमार के साथ एक चीनी राजकुमारी का विवाह हुआ था और वह चीन से चीरी-चीरी रेगम के कीडे तथा शहत्त्व का पौषा ले आई थी। कुछ विद्वानों के मत से भारत में रेशम का आगमन छठी वी॰ सी॰ में भारत-चीन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप हुआ, यद्यपि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के पूर्वीय भाग में रेशम के कीडों के अनेक भेद पहले से ही विद्यमान थे।

भारत में ७वी वी० सी० से रेशम का पर्याप्त प्रचार था। अर्थशास्त्र में भारतीय रेशम के साथ चीनपट्ट और चीनभूमिज रेशम का भी उल्लेख है।

अीर्ण वस्त्र—कम्बर्ल या ऊर्णा के वस्त्र बनानेवालों को भी तन्तुवाय ही कहना चाहिए, यद्यपि कम्बल या ऊनी वस्त्र बनानेवालों का एक स्वतन्त्र वर्ग था। सूती वस्त्र सूत्र से बनते थे। कती हुए ऊन के तांगे के लिए तन्तु का व्यवहार होता था। इस प्रकार, बुद्ध अभिघार्थं की दृष्टि से तन्तुवाय इन्हीं को कहना चाहिए। भाष्यकार ने कहा भी है—एक तन्तु त्वचा की रक्षा मही कर सकता, किन्तु उनका समुदाय रूप कम्बल कर सकता है।"

कम्बल-कम्बल सफेद रंग के बनते थे। काले या पाटल भी वनते होगे। गुक्ल कम्बल का उल्लेख भाष्यकार ने कई वार किया है। यो तो कम्बल मिल-भिन्न आयाम और विस्तार के बनते थे तथा उनकी मोटाई और वजन मे अन्तर रहताथा, किन्तु एक विशेष प्रकार के कम्बलों का प्रचलन अधिक था, जिनकी लम्बाई-चौड़ाई और वजन निश्चित था। थे निश्चित परिमाण के कम्बल वाजार मे अधिक मिलते थे। सामान्य कम्बल कहने से इन्ही का बोब होताथा। यद्यपि

१. इहास्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राण्यस्थापि कक्ष्माणि वस्त्राणीति परत्वादातिज्ञायिकः प्राप्नोति---सूक्ष्म वस्त्रतराद्यर्थः----५-३-५५, पृ० ४५२।

<sup>₹.</sup> ८-३-३७, go ४२२ 1

३. कीशस्य विकारः कीशेयम्। न ह्यदः कोशे सम्भवति। कि तर्हि कोशस्यादो विकारः—भस्मापिकोशस्य विकारः।—४-३-४२, पु० २३४।

४. १-२-४५, पूर ५३५।

५. १-२-६९, मृ० ६०३।

सामान्य परिमाण के तथा दूसरे विकय-योग्य कम्वलो को पण्यकम्बल ही कहते थे, फिर भी दोनो अर्थों मे प्रयुक्त इस शब्द के उच्चारण में अन्तर था। सामान्य कम्बल, जिसका औसत वजन १०० पल या ५ सेर रहता था, उच्चारण में पूर्वपद प्रकृति-स्वर रहताथा, किन्तु अन्य पण्यकम्बलों के उच्चारण में समासान्तोदात्त बोला जाता था। पूर्व-पद प्रकृति-स्वरवाला 'पण्यकम्बल' शब्द सज्ञा वन गया था। विश्वित परिमाण के इस कम्बल में लगनेवाली कन का वजन भी सज्ञा वन गया था। इसे कम्बल्य कर्णा कहते थे। कम्बल्य शब्द १०० पल कन का पर्यायवाची वन गया था। उससे भिन्न परिणाम के कम्बल में काम आनेवाली कर्णा को कम्बलोय कहा जाता था। कम्बल्य शब्द परिमाण की संज्ञा वन गया था। कम्बल्य से क्रय-विकय का काम चल्जा था। यथा, दो कम्बल्यों से खरीदी वस्तु द्विकम्बल्य कही जाती थी।

पाण्डुकम्बल-कभी-कभी देशविशेष में वनने एवं प्रसिद्धि पा जाने के कारण दहाँ के कम्बलों का नाम उस प्रदेश के नाम पर चल पड़ता था। उदाहरणार्थं रंजु-प्रदेश में बने कम्बल राक्षव कहलाते थे। इसी प्रकार, पाण्डुकम्बल में विशिष्ट कम्बलों का नाम पड गया था, जो पाण्डु रंग के तो होते ही थे, किन्तु पाण्डु रंग के साधारण कम्बल न थे। डॉ॰ बा॰ श॰ अग्रवाल के अनुसार ये उड्डीयान या स्वात घाटी में बनाये जाते थे और वहाँ से देश-भर में निर्यात होते थे। ये बहुमूल्य थे और काशिका के अनुसार राजास्तरण के काम आते थे। रंथों के आसनास्तरणों के रूप में इनका प्रयोग होता था। रथों का अन्तर्भाग सामान्यतया तीन वस्तुओं से मडा जाता था-वस्त्र, चर्म और कम्बल। सामान्य कम्बल से मढा हुआ रथ कास्तरण कहलाता था, किन्तु पाण्डु कम्बल से मढे हुँए रथ का वैशिष्ट्य-सूचन के लिए उसे पाण्डुकम्बली कहते थे। सामान्य कम्बल के ऊपर इसका महत्त्व प्रतिपादन करने के लिए ही इसे राजास्तरण कहा जाता था। इसकी किनारी रंगीन होती थी।

डॉ॰ अग्रवाल ने कम्बल की प्रावार और वर्णका नामक दो जातियाँ और मानी हैं, पर बास्तव में ये कम्बल के भेद नहीं थे। प्रावार या प्रवर कनी, सूती या रेशमी किसी भी प्रकार की चादर को कहते थे, जो उसके निष्पादक सूत्र 'वृणोतराच्छादने' (३-३-५४) से स्पष्ट है। यदि यह शब्द सज्ञा होता, तो इसी अर्थ में द्वितीय शब्द प्रवर न बनता, क्योंकि सज्ञा शब्द रूड होते है। 'तन्त्रादिचरापहृते' (५-२-७०) सूत्र के काशिकोदाहरण 'तान्त्रक पट, तान्त्रक प्रावार.'

पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यं यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बलः एवासौ
 भवति । ६-२-४२, पु० २५९ ।

२. ५-१-३, पृ० २९७।

३. ४-२-१०० काशिका ।

४. ४-२-११, पू० १७१।

५. ४-२-१०, पृ० १७०।

६. ४-२-११, पृ० १७१।

७. पाण्डुकम्बले शब्दो राजास्तरणस्य वर्णकम्बलस्य वाचकः—४-२-११ का०।

८. इण्डिया एन नोन टु पाणिनि, पृ० २३२।

में पट से पृथक् प्रावार का उल्लेख उसके तान्तव होने मे प्रमाण नही माना जा सकता। वर्णका किसी भी उनी कपड़े को कह सकते हैं। उसका कम्बलहोना आवश्यक नहीं है, विशिष्ट जाति का कम्बल होना तो दूर की वात है। केवल तान्तव (तन्तु से बना हुआ) अर्थ में वर्णका गव्द प्रयुक्त होता था। उज्जी से वने वस्त्र को साधारणतया और्ण या और्णक कहते थे।

इस प्रकार, तन्तुवाय भारतीय आधिक जीवन का अनिवाय और प्रमुख अग था। वह अपने तन्त्रो का स्वामी होता था और आधिक दृष्टि से उन्नत था। तन्तुवाय के जिल्प मे प्रति-योगिता के कारण पतजिल-काल में पर्याप्त प्रगति हुई जान पडती है। यहाँतक कि काशी, मथुरा, मध्यमिका (चित्तीड) के बस्त्र अपने शिल्प-वैशिष्ट्य के कारण अलग-अलग पहचाने जा सकते थे। इस प्रतियोगिता के कारण ही बस्त्रो के रूप, रग और सूक्ष्मतादि गुणो मे पर्याप्त उन्नति परि-लक्षित होती है।

तन्तुवाय की सन्तान तान्तुवाय्य कहलाती थी। उत्तर मे तान्तुवायि कव्द का प्रचलन था। दे इसी प्रकार, अयस्कार के अपत्य को आयस्करि, लोहकार के पुत्र को लोहकारि और नापित की सन्तान को नापितायनि कहकर पुकारा जाता था। "

चर्मकार — चर्मकार मरे पशुओं का चर्म उघेड़ता, उसे कमाकर मुलायम वनाता और उससे आवश्यक वस्तुएँ तैयार करता था। आई चर्म तथा रक्तिमिश्रित चर्म को वह अयवहार में लाता था। ' निकार में मारे हुए पशुओं का ताजा चमडा प्रचुरता से प्राप्त हो जाता था; क्यों कि शिकार की प्रथा पत्रजिक काल तक खूब थी। चर्मकार, वार्झा (वद्धी), नश्री (नद्धी), वर्शा (वरत), कोश (तलवार आदि के स्थान) सनगृ (चर्म-वस्तु), छिंद (आवरण) और उपानत् (जूते) बनाता था। इनके लिए प्रयुक्त होनेवाले चर्म की सज्ञा भाष्यकार ने वार्झ (बार्झा) वारष्ट (वरत्रा), सनगव्य (सनगृ) छिंदिषेय (छिंद) और औपानह्य (उपानह्) वतलाई है। चमखें के तलवार के स्थान या रख को चार्मकोश कहते थे। ' रयकार के बैठने का भाग चमड़े से मढ़ा जाता था। ऐसे रथ को चार्मण कहते थे। ' उपानह् चमड़े और लकड़ी दोनों के

१. ७-३-४५, पृ० १९०।

<sup>₹. ¥-₹-</sup>१५८1

३. ४-१-१५२, पू० १५३।

४. ४-१-१५८, पूर १५३।

५. ७-१-३९, यू० ४४।

E. 4-2-241

७. वही।

८. ५-१-२, पृ० २९४, २९५।

९. वही।

१०. वही।

११. ६-४-१५४, go ४८३।

१२. ४-२-१० का०।

वनते थे। 'चर्मकार पैर की नाप लेकर जूता तैयार करता था, जिसे अनुपदीन कहते थे। कुछ चर्म-कार जूते की तली मे गत्ता, लकडी या अन्य ऐसी वस्तु भर देते थे। कुछ जूते केवल चर्म के वनते थे, जो सर्वचर्मीण कहे जाते थे। सर्वचर्म का अर्थ यहाँ पूरा या समूचा चमडा नही है। इसलिए, सर्व-चर्मीण का अर्थ विना काटे हुए समूचे चमडे से बनी हुई वस्तु नही है। यह काशिकाकार ने स्पष्ट किया है। सर्वचर्मीण के स्थान पर सार्वचर्मीण पद का भी ब्यवहार हो सकता था।

नगरकार—भाष्य मे एकाधिक वार नगरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सम्भवतः यन्त्री के अर्थ मे आया है। जिस प्रकार भाष्य मे वास्तु-कला के अगो की चर्चा है, उससे यह तो सकेत मिलता ही है कि वास्तु-विद्या के विश्वारदो की सख्या देश मे पर्याप्त रही होगी। उन्होंने वास्तुकर्म के अगो को वास्तव्य कहा है और वास्तु का स्वतन्त्र उल्लेख भी किया है। एक स्थान पर सूत्रग्रह की भी चर्चा है, जो राज या मिस्त्री का वोधक है। यदा-कदा सूत्र पकडनेवाले के लिए सूत्रग्रह का प्रयोग होता था। सूत्रग्रह सशा शब्द है। नगरकार का उल्लेख हर वार कुम्भकार के साथ होने से यह अनुमान होता है" कि नगरकार शब्द का प्रयोग मिस्त्री या राज (massion) के लिए ही हुआ है।

कटकार—कट और कटकार शब्दों का प्रयोग महामाध्य में जिस प्रचुरता से हुआ है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि कटकारों की एक स्वतन्त्र श्रेणी चटाइयाँ बुनने का ही व्यवसाय करती थी। लोग काश, तृण या पुलाल के पूल इन्हें देते थे और कट बुनवा लेते थे। वीरण की चटाइयाँ अच्छी वनती थी। इसके साधन थे रज्जु, कील और पूल। कि इनसे काटकर मोटी, पतली, छोटी, वडी, वजनी, हल्की, साधारण और चित्रमय दर्शनीय चटाइयाँ बनाते थे। इससे प्रतीत होता है कि कट का व्यवसाय शिल्प का स्वरूप प्रहण कर चुका था। भाज्यकार ने एक स्थान पर कट को वेणी-सा सुन्दर कहा है जिसका तात्पर्य मुलायम, चिकने और सरलता से मुडकर तह वन जानेवाले कट से है। यह नाम सनम् (पहले) गु(गो) = गोचर्म से बने होने के कारण पडा था।

<sup>2. 4-2-281</sup> 

२. ५-२-९ काशिका।

३. ५-२-५ काशिका।

४. १-१-३९, पूर २४७।

५. ३-१-९६, पु० १८०।

६. सूत्रे च घार्ये ये ग्रहेरुपसंख्यानम् सूत्रग्रहः। घार्येऽये इति किमर्थम् ? यो हि सुत्रं गृह्णाति सूत्रग्राहः स भवति।——३-२-९, पु० २११।

७. १-३-३, पृ० २३ तथा १-१-३९, पृ० २४७।

८. ३-१-९२, पृ० ६८।

९. सुकण्टकराणि वीरणानि।--१-४-८०, पृ० १९८।

१०. सन्नद्धं रक्जुकीलकपूल-पाणिं दृष्ट्वा त इच्छा गम्यते।---३-१-७, पृ० २९।

११. २-३-१, पू० ३९८।

१२. ३-२-१०२, पृ० २३९।

एक स्थान पर कहा है कि जो कट बनाना चाहता है, वह कहता नही फिरता कि मैं कट बनाने जा रहा हूँ। उसे रस्सी, कीलें, और पूल लिये कुछ करने को उद्यत देखकर उसकी इच्छा का पता चल जाता है। छोटी चटाई को कटी कहते थे। साधारण चटाई के लिए तृणों के दो पूलों की आवश्यकता होती थी।

रज्जुकार—रज्जु वनाना भी शिल्प था। मूँज को मोटा-पतला वटना, शण आदि को मोटा या सूक्य कातना, ऐठना और दोहरा, तेहरा या चौलड मिलाना कौशल की अपेक्षा करता था। भाष्य मे इसके सकेत यत्र-तत्र मिलते हैं।

आर्काषक —-आर्काषक लोग भी स्वतन्त्र व्यवसायी जान पडते है। आर्काफ लोग सुवर्ण-परीक्षा मे निपुण होते थे। गाँव से बन्चक रखे जानेवाले, आभूषणार्थं काम मे आनेवाले तथा क्रय-विकय मे व्यवहृत होनेवाले सुवर्णं की परीक्षा के लिए आर्काषक को बुलाया जाता था, जो कुछ पारिश्रमिक लेकर सुवर्णं की परीक्षा करता था। आर्क्षक और आर्काषक के भेद को स्पष्ट जानना आवश्यक है। डॉ० वा० श० अग्रवाल ने दोनो को एक मान लिया है। आर्क्षक साघारण सुवर्णकार है, जो अपने व्यवसाय के अग के रूप मे सुवर्णं परीक्षा मे भी निपुण होता था, किन्तु आकर्षिक की जीविका का सहारा यही था। वह लोगो के घर जाकर काम करता था।

राजिक्तल्पी—आजकल राजवैद्यों के समान पतजिल-काल में भी कुशलता व्यक्त करने के लिए शिल्पी लोग अपने नाम के पूर्व राज शब्द का व्यवहार करते थे। जैसे राजनापित, राज-कुलाल। यह कर्मवारय समास-युक्त पदथा। इसका अर्थ राजा का नापित नहीं समझना चाहिए। राज शब्द श्रेष्ट वाची है। इसका ठीक विरोधी शब्द ग्राम-नापित या ग्राम-कुलाल था।

जीविका के अन्य साधन—जीविका के कुछ अन्य भी महत्त्वपूर्ण साधन थे, यद्यपि वे शिल्प की कोटि मे नही आते। आसुतीवल भभके से शराब खीचता और वेचता था। यही उसकी जीविका का साधन था। कुछ लोग शिकार खेलकर और वेचकर जीविकार्जन करते थे। इनमे मैनिक' मुख्य थे। ये लोग जाल रखते थे और उससे मछलियाँ पकडते थे। यसी फाँसने के लिए भी जाल का प्रयोग होता था। जाल को आनाय भी कहते थे। पकी पकड़कर उन्हें बेचनेवाले क्याघ

१. ३-१-७, पु० २९।

२. ३-१-९२, पू० १६८ तथा ६-१-८४, पू० ११५।

<sup>4. 8-8-88,</sup> do 5041

<sup>8. 4-7-581</sup> 

<sup>4. 8-7-91</sup> 

६. इण्डिया एज नोन दु पाणिनि, पू० २३५।

७. ६-२-६३ ।

८. ६-२-६२।

९. ५-२-११२।

१०. १-१-६८, पूर ४३५।

११. ३-३-१२४, पू० ३१९।

होते थे। मीनो की विशेष जातियों के नाम पर भी इनके नाम एख दिये जाते थे; जैसे शाफरिक, शाकुलिक। सामान्यतया ये मात्स्यिक मैनिक, पाक्षिक या मार्गिक आदि कहलाते थे। अर्थ-च्यवस्था को प्रभावित करने के कारण ही इनका यहाँ उल्लेख किया गया है, यद्यपि ये शिल्पी की कोटि में नहीं आते।

शिलिपयो की सस्या देश में अधिक थी। ऐसा शायद ही कोई गाँव होगा, जिसमे अयस्कार, वर्धिक (बढई), जुलाल, नापित और रजक न रहते हो। नागेश ने इनका परिगणन किया है।

सामान्य शिल्पी को कारु कहते थे। उसके लिए 'कारि' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

<sup>2. 8-8-341</sup> 

२. ब्राह्मण ग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र चावरतः पञ्चकारको भवति।—-१-१-४८, पृ० २९५।

३. ४-१-१५२।

४. वही।

#### अध्याय ५

## व्यापार और वाणिज्य

व्यवहार और वाणिज्य—महाभाष्य मे ज्यापार, वाणिज्य तथा लेन-देन के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है। सौ या हजार रुपये का लेन-देन करने के अर्थ मे 'शतस्य व्यवहरति' या 'सहस्रस्य व्यवहरति' का प्रयोग होता था। यो पण् वातु भी इसी अर्थ मे प्रयुक्त होती थी, किन्तु उसका अर्थ अपेक्षाकृत सकुचित था और 'शतस्य पणते' से यही समझा जाता था कि व्यक्ति सौ रुपये की वस्तु खरीदता या वेचता है। 'खरीदने के अर्थ मे क्रय, वेचने के अर्थ मे विकय और दोगों के सयुक्त अर्थ मे क्रय-विकय अब्द प्रचलित था और व्यापारी क्रय-विकयिक कहलाते थे। व्यवहार का जो व्यापक अर्थ था, उसके लिए वाणिज्य कव्य आर वाणिज्य करनेवाले के लिए वाणिज। 'इससे कुछ सकुचित अर्थ मे विणक् शव्य प्रचलित था, जिसका साधारण अर्थ था व्यापारी। विणक् और तुला का सवच अविच्छेछ-सा माना जाता था। इसीलिए, एक स्थान पर विणक् वाव्य से तत्सम्बन्धी तुला-सूत्र का ग्रहण किया गया है। जिस रस्सी को 'पकड़कर तराजू उठाई जाती है, उसे तुला-प्रग्राह कहते थे। तुला-प्रग्राह को लेकर चूमनेवाले या उससे जीविका कमानेवाले सामान्यता विणक् और यदा-कदा कोई दूसरे भी होते थे। इससे यह भी पता चलता है कि व्यापार या वाणिज्य अनिवार्य रूप से विणक् (जाति) के ही हाथ मे नही था। 'हाँ, बाह्मण लोग विणक्यवसाय मे कम प्रवृत्त होते थे। एक स्थान पर माज्यकार ने कहा है कि उरद के समान काले आदमी को दूकान मे वैठा देखकर कोई नही समझेगा कि यह बाह्मण है।'

वाणिजो को श्रेणियाँ—नाणिजो के नाम या श्रेणियाँ दो आघारो पर थी—एक उनके वाणिज्य के स्थान के नाम पर और दूसरे वाणिज्य की वस्तु के नाम पर। अन्तरप्रान्तीय (और तत्कालीन भाषा का प्रयोग करें, तो अन्तरराष्ट्रीय) वाणिज्य के प्रमाण भाष्य में मिलते हैं, यद्यपि भारत से वाहर माल के आने-जाने का पता हमें नहीं चलता। पिच्यमी तट पर वाणिज्य की सीमा

१. २-३-५७ काशिका।

२. ४-४-१३ काशिका ।

<sup>₹.</sup> ६-२-१३।

४. .... विणजाम् विणक्सम्बन्धेन च तुलासूत्रं रूक्ष्यते न तु विणजस्तन्त्रम् । तुला प्रगहाते येन सूत्रेण स शब्दार्यः । तुलाप्रग्नाहेण चरति तुलाप्रग्राहेण चरति विणगन्यो चा ।—— ३-३-५२ काशिका ।

५. नह्यं कालं मापराज्ञिवर्णमापणे आसीनं दृष्टवाऽध्यवस्यत्यं ब्राह्मण इति ।---२-२-६,

भगुकच्छ जान पडती है। मद्र, कश्मीर, गान्वार बादि मे जाकर व्यापार करने का उल्लेख काशिका में स्पष्ट है। सम्बद्ध पाणिनि-सूत्र भी अन्य प्रदेश में जाकर वाणिज्य करने की बात कहता है और इस आधार पर वाणिज्यों की श्रेणियाँ निश्चित करता है। यथा-महवाणिज काश्मीरवाणिज। वस्तुओ के आघार पर अश्ववाणिज, गोवाणिज बादि नाम उनका वाणिज्य करनेवालों के पड जाते थे। वशकठिन (वन-सम्पत्ति या बाँस) का व्यवहार (व्यापार) करने-वाले को वशकठिनिक, वर्ध या तुण-विशेष का व्यवहार करनेवाले को वर्धकठिनिक और खनिज द्रव्यों के व्यापारी को प्रास्तरिक कहते थे। पाणिनि ने संस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है। सस्यान, व्यापार-सघो को कहते थे। उनके सदस्य के रूप मे व्यापार करनेवाले की सजा सास्थानिक थी।

सार्य-भाष्य मे सार्थिक का भी उल्लेख है। काशिकाकार 'तदगच्छित पथि दूतयो' (४-३-८५) के प्रत्युदाहरण के रूप मे सूच्न जानेवाले सार्थ का उल्लेख किया है। सार्थ बनाकर चलनेवाले सार्थिक होते थे। यात्रा मे विशेषत व्यापार-सम्बन्धी यात्रा मे सार्थवहन का बहुत महत्त्व था। यदि कोई अकेला भी चल पडा़ तो कान्तार आने पर रुक जाता था और किसी सार्थ मे सम्मिलित हो जाता था। कान्तार निकल जाने पर वह फिर सार्थ छोडकर स्वतन्त्र चलने लगता था।<sup>४</sup> चोर और बटमार मार्गो के किनारे छिपकर बैठ जाते थे और अकेले-दुकेले निकलने-बाले वर्णिको को लूट लेते थे। इसीलिए, चोर को पारिपन्थिक कहते थे।' इससे, कान्तारों मे लूट-पाट का भय वना रहता था, यह बात स्पष्ट है। सार्थ का उद्देश्य ही लूट-पाट से बचना था। कभी कोई सार्थ से विछुड जाता था। चयोकि, सार्थवाह रात्रि के विश्राम-काल को छोडकर अन्यदा चलते रहते थे। उन्हे लम्बी यात्रा तय करनी रहती थी। इस प्रकार सतत और साथ चलनेवाले विणकों को 'अपरस्पर' सार्थ कहते थे। "केवल सार्थ विनाकर चलनेवाले सातत्य-विरिहत सार्थं के लिए 'अपरपर' विशेषण का प्रयोग होता था। कमी-कभी कई सार्थं एक स्थान पर ही आकर ठहर जाते और रात विताते थे। कभी-कभी किसी विशेष सकट-स्थल मे अनायास ही अनेक अपरिचित व्यापारियो का सार्थ बन जाता था। सार्थों के पड़ाव के स्थान प्राय निश्चित रहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि एक प्रतिश्रय में टिकनेवाले अनेक सार्थ सर्वेर उठकर अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चल पडते हैं और उनमे कोई सम्बन्ध नही होता।

१. ६-२-१३ का०।

२. ४-४-७२ का०।

<sup>3. 8-8-21</sup> 

४. कडिचतकान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते। स यदा निष्कान्तारीभूतो भवति तदा सीर्यं जहाति।---१-१-७४, प्० ४६३।

<sup>4. 8-8-361</sup> 

६. १-१-२४, पु० १६१।

<sup>6.</sup> E-5-5881

८. सार्थिकानामेकप्रतिश्रय उषितानां प्रातब्द्याय प्रतिष्ठमानानां न कश्चित् परस्परं सम्बन्धो भवति।---२-२४, पृ० ३७०।

पण्य-अपर कहा जा चुका है कि व्यापार के लिए व्यवहृत (वि+अव+ह) तथा ण्दोनो घातुओं का प्रयोग होता था। यद्यिपण् का क्षेत्र सकु वित था। पण् का प्रयोग साघारण ह्कानदारी के लिए होता था। वेची जाने योग्य वस्तु पण्य कहलाती थी। जो व्यक्ति पण्य का काम प्रणापा अपूर्ण करते कार पण्य वस्तुओं के आधार पर निश्चित किये जाते थे। यथा, अपूर्ण करता था, उसके नाम अनेक बार पण्य वस्तुओं के आधार पर निश्चित किये जाते थे। के को आपूर्णिक, हान्कुली वेचनेवाले को शाष्कुलिक और मोदक वेचनेवाले को मौदिकक कहकर पुकारते थे। जिन क्रोगो का पण्य व्यवस्य था, वे अवववाणिज और जिनका पण्य गो था, वे गोवाणिज कहे जाते थे। जिस स्थान पर खरीद-विकी की जाती थी, उसका नाम आपण होता णा। जो वस्तु हुकान पर प्रदर्शनार्थ रखी जाती थी, उसे ऋष्य कहते थे। विक्रपार्थ रखी हुई वस्तु को ही ऋज्य कहते थे। अन्य (केतल्य) अर्थ मे केय शब्द का व्यवहार होता था। दूकान पर देश हुआ विणक् एक वस्तु को तोलकर उसका हिसाव कर लेता था, तव प्रथम ग्राहक से तिवृत्त हो जाने के बाद हुसरे के लिए कोई बस्तु तोलता था। विद्यों हुई बस्तु कीत होती थी और मूल्य के आचार पर उसके विशेष प्रयुक्त होते थे। यथा—दो सौ से खरीदी हुई दिवाता, निष्क से खरीबी हुई नैक्किक, वो घूपं अन्न से खरीबी हुई हिशूपं और उससे खरीबी हुई वस्तु हिशौपंक, सर्वं, कार्यापण, अञ्चर्यं सुवणं और द्विशतमान से क्रय की हुई वस्तुएँ क्रमश. आर्थिक, कार्यापणिक, ۲ 15

सत्याकरण-मूल्यवान् वस्तुएँ यथा पशु आदि खरीदने के लिए पहले वयाना या साई अच्यर्घ सीर्वाणक ११ और द्विशातमान ११ कही जाती थी। हेने की प्रया थी। बाहक आपणिक को ऋयेच्छा का प्रमाण देने के लिए दो-एक रुपये पहले देता था, तब मोल-साब करता था। वह निहिचत मूल्य पर सौदा तय करके अपने वचन की विक्वास्यता के प्रतीक रूप बोडी सी राजि, जो प्राय दो एक कार्पापण होती थी, देता था। केय धन बाद में दिया जाता था। साई के लेने के बाद आपिणक या बणिक उस वस्तु की अन्य किसी के हाथ नहीं वेच सकता या, भले ही वाद मे उसे वस्तु का मूल्य अधिक मिलता हो। इस किया को 'सल्यापयित' कहरे

تجير

75

:1':"

1929

१. ३-१-१०१।

२. ४-४-५१ क्ला०।

३. ६-२-१३ का०।

४. ३-३-११९, बही।

u. ६-१-८२, पू० ११२।

६. वही।

७. ३-१-११ काशिका।

८. ५-१-१९, वृ० ३०७।

९. ५-१-२०, पू० ३१२।

१०. ५-१-२५, पृ० ३१६।

११. वही।

१२. ५-१-२९, पू० ३१९।

१३. वही।

थे, जिसका अर्थ था वात पक्की करना। साई छेने की किया को 'सत्याकरोति' कहते थे। काशिका-कार ने भाण्ड के सत्याकरण का उल्छेख किया है। सत्यकार की यह प्रधा कय-विक्रय के अतिरिक्त श्रमिकादि को नियुक्त करने में भी प्रचित्त थी और बाज भी प्रचित्त है। जो श्रमिक एक मालिक के लिए साई ले छेता है, वह उसके लिए पक्का हो जाता है।

पण्य वस्तुएँ---पण्य वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी जिनका उल्लेख माध्य में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, वे ये हैं---

खाद्यात्र—गुड़, मूँग, जी, सब प्रकार के अर्ज, दालें, हैयगवीन (घी), दही, उदिवत्, कुल्माप, अपूप, शम्कुलो, मोदक, फाण्ट, सर्पप, लवण', मांस'।

शाक-शाक' तथा दाडिम', द्रासा', विल्व (४-३-१३६), वदर आदि फल।

देय—मिथत ', मद्य', मुरा, मैरेय' , गृड या महुए से वनाई हुई एक प्रकार की शराव। सुरा' जो से भी तैयार की जाती थी। जासुत' (ममके से खीची या चुआई हुई शराव), कापिशायन' (अगूर से बनी शराव, जो उत्तरी अफगानिस्तान के कापिशी प्रदेश से आती थी)।

१. ३-१-२५, पू० ६५।

२. ५-४-६६।

३. ५-४-६६ का०।

४. ६-३-७०, पृ० ३४६।

<sup>4. 8-8-803</sup> 

६. ३-२-९३, पु० २३६।

७. ५-२-२३, पू० ३७३।

८. ४-४-५१ का०।

९. सा० २, पृ० ६२।

१०. ४-४-५२।

११. ६-२-१२८।

१२, वही।

१३, १-२-४५, पृ० ५२७।

१४. ४-२-९८, पृ० २०३।

१५. ५-३-८३, पृ० ४७४।

१६. ३-१-१०१

१७. २-२-२९, पृ० ३७९ तया ६-२-७० का०।

१८. ४-२-२५।

१९. ५-२-११२।

२०. ४-२-९८, पृ० २०३।

वस्त्र—कौशेय', औम या औमक' (Linen), औण या और्णक', मगार (पटसन) से बने वस्त्र कार्पासिक' (सूती), इनके विशेष प्रकार यथा उपसव्यान', आच्छादन', वृहतिका', प्रावार, शाटी', शाटक', कम्बल'', पाण्डुकम्बल'', पण्यकम्बल'' तथा कौशेय, उमा, ऊर्णा, मगा, कार्पास'', तूल'' आदि।

सुगन्ध—किशर<sup>14</sup>, नरद, नलद, सुमगल, तगर, गुगगुलु, उशीर, हरिद्रा, शलालुं<sup>15</sup>, चन्दन<sup>16</sup>, इन वस्तुओ को वेचनेवाला आपणिक भी सुगन्ध कहलाता था।<sup>14</sup>

अलंकार—सोने-चांदी के आभूषण तथा कांणका, ललाटिका<sup>१९</sup>, रुचक, कुण्डल, स्वस्तिक, कटक<sup>२९</sup>, अगद<sup>१९</sup>, किरीट आदि तथा लोहतिक<sup>२९</sup>, सस्यक<sup>१९</sup>, वेंदूर्घ<sup>९३</sup> आदि मणियाँ।

संगीत-सामग्री—वाद्य यथा महडुक, १५ झर्झर (कमशः मृदंग तथा मँजीरा), वीणा १६, मुरज, पणव<sup>२७</sup>, पिठर (खंजही), भेरी<sup>३८</sup> आदि।

मूर्तियाँ-प्रतिकृतियाँ मिट्टी अथवा धातु की वनी, यथा अश्वकादि र तथा शिवक, स्कन्दक, विशाखक आदि मूर्तियाँ। र

माल्य--मालाएँ तथा पुष्प उत्पलादि।

राग—सब प्रकार के रग, यथा नीली<sup>11</sup>, लाक्षा, रोचना, पीता, हरिद्रा, महारजन<sup>11</sup>, काषाय जादि।

वर्म---सव प्रकार के अजिन<sup>११</sup> तथा द्वीपी (चीता) व्याघ्र<sup>१५</sup> (वाघ) उष्ट्र<sup>१५</sup>, सिंह आदि

| १. ४-३-४२, पू० २३४।        | १९. ४-३-६५।                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| २. ४-३-१५८।                | २०. आ० १, पृ० १६।                                  |
| ३. वही।                    | २१ः १-३-२, पु० १८।                                 |
| ४. ७-४-४४, पु० १३१।        | २२. ५-४-३०, पु० ४९०।                               |
| ५. १-१-३६ का०।             | २३. ५-२-६८।                                        |
| ६. ४-३-१४३।                | २४. ४-३-८४, पू० २४२।                               |
| 9. 4-8-E1                  | २५. ४-४-५६।                                        |
| ८. १-१-३६, पृ० २३८।        | २६. ३-३-६५।                                        |
| ९. वही।                    | २७. ४-४-५५, पू० २८०।                               |
| १०. ४-२-११ तया ४-१-२२ का०। | २८. १-१-७०, पु० ४४५।                               |
| ११. वही।                   | २९. ५-३-९६।                                        |
| १२. ६-२-४२, पु० २५९।       | ३०. ५-३-९९, यू० ४७९ ।                              |
| ₹₹. ४-३-१३६1               | \$ \$ . \$ - \$ - \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| १४. ३-१-२५।                |                                                    |
| १५. ४-४-५३।                | ३२. ४-१-४२, यू० ५५।                                |
| \$4. 8-8-481               | ३३. ४-२-२, पू० १६६, १६७।                           |
| १७. २-२-८, पू० ३४३।        | ₹8. €-5-8681                                       |
| १८. ५-४-१३५, कु ५११।       | ३५. ४-२-१२।                                        |
| 82                         | ३६. ४-३-६०, पु० २३८।                               |
|                            |                                                    |

के चर्म, जो रथादि पर मढने के काम भी आते थे, चमड़े की बनी कुप्पियां या कुषुप', चमडे से बने जूते<sup>र</sup>, नधी<sup>र</sup>, वाधी<sup>र</sup>, वरता, सनगु, छदि आदि वस्तुएँ तथा तलवार के म्यान आदि'।

पात्र—मिट्टी तथा घातु के पात्र—अमर्त्र, घटी ', शरावर्-, कपार्क् तथा कास्यपात्र-पात्रियां'', स्थाली'', पिठर आदि तथा अग्न, तेल आदि वस्तुएँ भरने के पात्र—वोरे, आवपन तथा गोणी'', जुतुप, उप्ट्रिका आदि।

पश्य—चैल (गो<sup>11</sup>), अस्व, हाथी, साल्व<sup>18</sup>, के प्रसिद्ध बैल, काबुल के घोडे<sup>18</sup>, भेड बकरियां<sup>18</sup>, फेंट<sup>18</sup> आदि।

आँजार—दात्र'', जुशी'', युग''', सक्ष'', खिनत्र'', सर्तत्र'', तन्त्र'', प्रवाणि'', ह $\sigma$ '' अभी।'".

घातु और घातु-निर्मित वस्तुएँ—लोहे की श्रृःखला रे, जो पशु वाँघने के काम आती थी, अय. शूल रे (गील-मंदे), लोहे के तार रे, घकुला रे, छोटी काँटिया रे, इच्म -प्रवश्चन रे (कुल्हाडी), पलाशशातन आदि लोहे की चीजे तथा सोना-चाँदी, लोहा रे, ताँवा रे, राँगा, सीसा, टीन आदि घातुएँ, चुम्बक रे तथा अन्य पदार्थ, यथा जतु (लाय), जिसका व्यापार काफी विस्तृत था। लाक्षा का प्रचार भारत से बहुत था। लाक्षा का उल्लेख सर्वप्रथम अथवंवेद मे मिलता है। सूत्र-साहित्य मे तो लाक्षा की वार-वार चर्चा है। घातुओं से बने अस्त्र—शक्ति रे, पिट और उसकी मूँठ,

१. ५-३-८९। 2. 4-8-881 ३. ३-२-१८२। ४. ५-१-२, पु० २९४। ५. ६-४-१४४, वृ० ४८३। E. 8-5-881 ७. ३-२-९, पू० २११। ८. १-१-७२, पृ० ४४७। ९. ४-१-८८, पु० १०१। १०. ४-२-३, पू० ३१७। ११. १-४-१०१, पूर २०८। १२. ४-१-८२। १३. ६-२-१३ का०। १४. ४-२-१३६। १५, ६-२-४२, पृ० २५८। ृ १६, २-१-६९, पृ० ३३०। १७. ४-२-६०, पू० २३८।

१८. ३-२-१८२। , १९. ४-१-४२ का०।

२०. ४-४-७६। 28. E-3-8081 २२. ३-२-१८४। २३. वही। २४. ५-२-७०। २५. ६-४-१६०। २६. ३-१-२६, पू० ३। 20. 8-8-71 २८. ५-२.७९, पू० ३९९। २९. ५-२-७६, पु० ३९९। ३०. १-१-४९, पु० २९८। ३१. २-१-१, पू० २२७। ३२. २-२-६, पु० ३३९ ३३. २-२-८, पु० ३४२ ३४. ३-१-७, पृ० ३० ३५. ४-३-१३८। ३६. ३-१-७, पू० ३०। ३७. ४-४-९५, पु० २८१।

्लागल (हल का फाल), अकुश, तोमर, धनुष-वाण (लोहे की फाल वाले!) असि<sup>र</sup>, परशु<sup>1</sup>, आदि, लोहे के घड़े<sup>र</sup> तथा अन्य पात्र।

तुला—तराजू, तौलने के बाट, परिमाण आदि, जिनका उल्लेख सम्बद्ध प्रकरण मे किया गया है।

बाहन-शकट<sup>1</sup>, शकटी<sup>2</sup>, रथ<sup>2</sup>, नौका<sup>1</sup>। तेल वेचना वुरा माना जाता था। <sup>1</sup> मांस वेचना भी वर्जित<sup>11</sup> था, किन्तु तेल के बीज, सरसो, तिल तथा मांस के सावनभूत पशु वेचने पर प्रतिवन्य न था। सोम का विकय भी शास्त्र-वर्जित मानता था। <sup>1</sup> धान्य-विकय पर प्रतिवन्य न था। मथित वेचना कुछ लोगो का नियमित व्यवसाय था। <sup>1</sup> थे लोग माथितिक कहे जाते थे।

इनके अतिरिक्त दैनन्दिन आवश्यकता की और बहुत-सी वस्तुएँ थी, जैसे दृषद्  $^{11}$  (सूकी) सूची $^{14}$  (सूकी)। इस प्रकार की वस्तुएँ उदाहरण-रूप में भाष्य में यत्र-तत्र बिखरी है।

कय-विकय—पण्य-व्यवहार दो प्रकार से होता था—वस्तुओं का मूल्य सिक्कों के रूप में देकर या वदलें में दूसरी वस्तु देकर। प्रथम विवि को कय और द्वितीय को अपिनत्य कहते थे। " अपिनत्य द्वारा ली हुई वस्तु आपिनत्यक कहलाती थी। भाव्यकार ने माष (ताम्रमुद्रा), कार्षापण (राजतमुद्रा) और निष्क एव सुवर्ण से खरीदी हुई वस्तुओं के अनेक उदाहरण दिये हैं। छोटी-छोटी चीजे, जैसे सक्तु, मियत आदि माष से खरीदी जातीथी। भाष्यकार ने एक स्थान पर आपणीय सक्तुओं के आदक का उल्लेख किया है। " उन्होंने द्विहोणार्थ द्वव्य से घान्य; पंच पश्चर्य हिरण्य से पशु और सहस्र हिरण्यों से जस्वों के क्रय का उल्लेख किया है। बान्य पशुओं और अववों का क्रय से पशु और सहस्र हिरण्यों से जस्वों के क्रय का उल्लेख किया है। बान्य पशुओं और अववों का क्रय सुवर्ण-मुद्रा से भी होताथा। "निष्क से क्रीत वस्तु को नैष्किक कहते थे।" सौ निष्क या कार्षापण द्वारा खरीदे हुए अवव को शतिक या शत्य कहते थे। " सौ कार्षापण की सौ घोतियाँ विकती थी। इस माव से खरीदी हुई घोतियों को शत्य कहते थे "। पाँच (कार्षापण से खरीदी वस्तु की पंचक सक्रा होती थी। " वी सा और तीस (कार्षापण) से ली हुई वस्तु विश्वक

१. ३-२-९, पु० २१०।

२. १-४-१, पु० १०९।

३. १-४-२३,पु० १५६।

g. g-6-6' do 881

<sup>4. 8-8-881</sup> 

६. १-१-१, पु० १०२।

७. ८-१-३०, पू० २८८।

८. वही।

९. १-१-१, पूर १०२।

१०. तैलं न विकेतन्यम्, मांसं न विकेतन्यम् इति व्यपनुबतं च न विकीयतेऽन्यपनुबतं च गावश्च सर्पपाश्च विकीयन्ते।—आ० २, पू० ६२ ।

११. वही।

१२. ३-२-९३, पु० २३६।

१३. ६-३-३५, पु० ३२४।

१४. २-३-३०, पु० २५४।

१५. २-१-२, पृ० २६४।

१६. ४-४-२१।

१७. २-१-१, पु० २३०।

१८. २-३-१८, पु० ४२०।

१९. ५-१-२०, पृत ३११ ।

२०. ५-१-२१, प्० ३१३।

२१. वही।

२२- ५-१-२२।

और त्रिशक कहीं जाती थी, किन्तु यदि वह सज्ञावाची हुई, तो उसे विशतिक, त्रिशक्त कहते थे। इसी प्रकार अर्घ (कार्षापण), कार्षापण, शतमान, विशतिक, सहस्र, सुवर्ण, कार्किणी, शाण, पण, पाद, माष आदि मुद्राओं से नकद कय-विकय के उदाहरण भाष्यकार ने प्रचुर सख्या मे दिये हैं।

विनिसय—विनिसय में अन्त का प्रयोग ही मुख्यत होता था। दो सूप, तीन सूप या अधिक अन देकर वस्तुएँ खरीदने की प्रथा साधारण थी। मुद्ग और माप देकर वस्तुएँ खरीदी की प्रथा साधारण थी। मुद्ग और माप देकर वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। कस (कटोराः) भर अनाज से कीत वस्तु कसिक कही जाती थी। इसी प्रकार, बदले में खट्वा, बैल, अक्व, कोष्ट्री, वस्त्र आदि देकर एक शिल्पी या कृषक दूसरे शिल्पी या कृषक से वस्तुएँ वदल लेता था। पाँच-दस खट्वा देकर खरीदी वस्तु, पाँच कोष्ट्रियों को देकर कीत रथ एक मूल्य देकर एक बैल, अन्य (अधिक या दूसराः) देकर दो बैल और अन्य देकर तीन बैल खरीदने की चर्चा भाष्य में मिलती हैं। पाँच गाय या बैल देकर बदले में खरीदी हुई वस्तु (बडा बैल, भूमि, बाग) आदि को पचगु कहते थे। पा

परमगोपुच्छ — भाष्यकार ने परमगोपुच्छ देकर खरीवी हुई वस्तु को पारमगोपुच्छिक कहा है। '' गोपुच्छ के सम्बन्ध से विद्वानों से मतभेद है। डॉ॰ भण्डारकर ने इसे गोपुच्छ का ही और डॉ॰ वा॰ श॰ अप्रवाल ने गो का बोधक माना है। सुझे डॉ॰ भण्डारकर का मत उचित जान पड़ता है। तैस्तिरीय सहिता (७-५-९) से भूमिदुन्दुिभ का वर्णन है, जो आग्नीध-मण्डप में एक गड्ढे पर आर्द्रवर्म फैलाकर गोपुच्छ से बजाई जाती थी।' ये बनानेवाले गोपुच्छ जिस व्यक्ति से खरीदे जाते थे, उसे बदले में जो वस्तु दी जाती थी, वह गोपुच्छिक कहलाती थी और परम-गोपुच्छ देकर खरीदी हुई वस्तु को पारमगोपुच्छिक कहते थे। भाष्यकार के समय से जविक यज्ञों का प्रचार वढ गया था, इस प्रकार के लेन-देन की सभावना की जा सकती है। गोष्ट अतिथि भी होते थे, जिनके मधुपकं के लिए गाय या बिछ्या मारी जाती थी। इन गोपुच्छो का कथार्थ

१. ५-१-२६ पु०, ३१५ ।

<sup>&#</sup>x27; २. ५-१-२९, पू० ३१९ तथा ५-१-३२ तथा वही। पू० ३२० तथा ५-१-३४, ३५।

इ. ५-१-३७, पू० ३२१।

४. वही।

<sup>4. 4-8-241</sup> 

६. ४-१-३, पु० २६।

७. ४-१-५०, पूर ६४।

८. १-९६, पू० ८६।

९. आतश्चाभिज्ञा अन्येन हि वस्नेनैकाङ्गा क्रीणन्त्यन्येन द्वावन्येन त्रीम् ।---१-१-३६, पृठ २४२ ।

१०. वहीं।

११. १-२-४४, पु० ५२५।

१२. ५-१-२०, पूर ३११।

१३. इस सूचना के लिए मैं संगीताचार्य प० ओकारनाथ ठाकुर का कृतज्ञ हूँ। —ले०

व्यवहार सभव है। ५-१-२७ सूत्र मे पाणिनि ने वसन से भी वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है। वसन से खरीदी वस्तु को वासन कहते थे। आजकल हिन्दीभाषी ग्रामों मे, जहाँ पुराने कपड़ो से वरतन खरीदने की प्रथा है, वासन शब्द का ब्यवहार वरतनो के लिए होता है। सम्भवतः, प्रारम्भ मे पुराने वस्त्र देकर खरीदे गये पात्रों के लिए ही वासन शब्द का प्रयोग होता था। वीरे-घीरे इसका प्रयोग सामान्य रूप से हर वरतन के लिए होने लगा।

जिस वस्तु का मूल्य सौ (कार्षापण) होता था, उसे शत्य था शतिक कहते थे। इसी प्रकार सहस्र (कार्षापण) मूल्यवाली वस्तु साहस्र कही जाती थी। जो वस्तु सौ की होती थी, सौ कार्षापण उसका वस्त कहा जाता था। काशिकाकार ने तो १-२-४९ और १-२-५० सूत्रों में सुची और शब्कुली देकर वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है।

इनके अतिरिक्त अजिल, प्रस्थ, गोणि, खारी और आचिर्त (घान्य-परिमाण) से वस्तुएँ खरीदने का उल्लेख भी भाष्य मे प्राप्त होता है। पचनी और दशनौ पाँच तथा दस नावो से विनिमय की ओर सकेत करते है। पुरानी नावें (जो काम मे नही आती) को वेचकर बदले में किसी वस्तु के खरीदने से आशय हो सकता है या इतनी ही नावों मे भरी हुई विकेय वस्तुओं के बदले दूसरा माल खरीदा जाता होगा। विदेशी माल का इस प्रकार विनिमय ढ़ारा खरीदा जाना अधिक सभावित है। यह भी हो सकता है कि तक्षा नावें बनाकर वेच देते हो और बदले में कोई मृत्यवान वस्तु ले लेते हो।

निमान—वस्तु-विनियय का बहुत सुन्दर उदाहरण 'सख्याया गुणस्य निमाने मयद' (५-२-४७) सूत्र के भाष्य में मिलता है। 'यदि कोई प्रथमान्त पद गुण (भाग, या वस्तु का अश) के निमान (मृत्य) के रूप में वर्तमान हो और सख्यावाची भी हो, तो उससे 'इसका' इस पण्ठयर्थ में मयद प्रत्यय होता है। उदाहरणार्थ, जी के दो भाग जिस उदिश्वत् के निमान या मृत्य होते, उस उदिश्वत् (मठ्ठे) को द्विमय उदिश्वत् कहते थे। इस प्रत्यय के लिए आवश्यक या कि जिस वस्तु का मृत्य वताना हो, उसका नाम एक हो और उसके मृत्य-स्वरूप जो वस्तु दी जाय, वह एक से अधिक भाग हो। इसलिए, यव के दो भाग यदि तीन भाग उदिश्वत् का मृत्य हो, तो मयद प्रत्यय नहीं होता और 'द्वौ भागी यवाना त्रय उदिश्वते.' ऐसा वाक्य ही रहता है। इस सूत्र मे दो बाते महत्त्वपूर्ण हैं—प्रयम तो निमान कव्द मृत्य का वाचक था और जिससे गुण (वस्तु) के भाग या अश का मृत्य गाँका जाय, उसे निमान कहते थे। जिसको देने पर कोई वस्तु मिले, वह निमान और जो वस्तु मिले, वह निमान और जो वस्तु मिले, वह निमय। इसरे विनिमय-योग्य वस्तुओं में कौन किससे कितने गुने मृत्य की है, यह निर्वारण कर इयोढे, दूने, तिगुने के हिसाव से वस्तु-रूप मृत्य केकर वस्तुएँ वेचने की प्रथा थी। घर के काम की छोटी-मोटी वस्तुएँ इसी प्रकार तोलकर वेची जाती थी। यह प्रथा आज भी गाँवों में चली आती हैं।

१. शतमहीति शत्यः शतिकः साहस्रः। यः शतमहीति शतं तस्य वस्तो भवति—५-१-१९, पृ० २०९।

२. येनाधिगम्यते तन्निमानं यदिधगम्यते ।—तन्निमेयम् आदि—५-२-४७, पृ० ३८५-८७।

मूल्य और लान—किसी वस्तु की वास्तिविक लागन को मूल कहने ' थे, जरांत् मूल वह व्यय था, जो किसी वस्तु को विक्रय के योग्य तैयार करने या तदयं प्राप्त करने पर काना था। व्यापारी लग पर लाम मिलाकर जो (वन) प्राप्त करना चाहना था उने मूल्य लहते थे। स्म प्रकार मूल मेलान का नाम मूल्य था और मूल्य—मूल का नाम लाम था। कववा मूल्य-लाम मूल (वस्तु की लागत) होता था। लागत के अतिरिक्त प्राप्त राशि को लाम कहने थे। लिम वन्यु में जितना लाम प्राप्त होता, उसी नाम पर वस्तु को पुकारने की भी प्रया थी। उदाहरणार्थ लिम वस्तु पर पाँच रुपया लाम निलता, उसे पचक कहते थे। उनी प्रकार सप्तक लय्दन, नवक दान आदि विशेषण बनते थे। नागिक, लिखक का उल्लेख भी भाष्य में निलता है। 'पचल लादि विशेषण समवत प्रतिशत लाम को वृष्टि में रखकर निश्चित लिये जाते थे। मम्मव है, श्रीनवन्यु लाम की ओर माय्यकार की दृष्टि हो। अर्च और माग कार्यापण के लिए ज्योग शब्द प्रपृक्त हुआ है। मूल से आनाम्य या अभिभवनीय को मूल्य कहते थे। मूल्य नूल को सनुण बनाता है। रूप प्रकार पटमूल के बरावर या मूल्य कहलाता था, जिसका अर्व था ज्यादान के वरावर परिमार्थ वाला।

विस्तक—लाम के लिए कय-विश्वय करनेवाले और जीविका के लिए उनपर निमंत्र रहनेवाले जिस प्रकार कृषिक, विक्रियक या क्यविक्रियक कहलाते थे, उसी प्रकार करने सहारे जीविका उपाणित करनेवालों को विस्तक कहते थे। वस्त का अर्थ हुआ—विक्री से प्राप्त होनेवाले लाम से जीनेवाला। इस प्रकार, का-विक्रिक और विस्तक पर्यायवाची होने चाहिए थे, किन्तु उनमें अस्तर था। विस्तक विजी के लिए विसी को नियुक्त कर देता था अथवा रूपया लगाकर किसी को हुकान या ज्यापार करा देता था। इस्तन पर विक्रय करनेवाला एक निश्चित रक्तम पाता था। उसका खर्च निकालकर रोप लाम विस्त्र लिया था। इस प्रकार वन लगा देने के बाद क्रय-विक्रय स्वय न करके केवल 'लाम का उपभोग करनेवाले विस्तक कहलाते थे। कमी-कभी चिस्तक व्यापार के लिए एक निश्चित घनपार किसी को देकर लाम में अपना भाग तय कर लेते थे। यह घन कभी नासेदारी के रूप में देख पाँच व्यापारियों के नासे के व्यापार में लगा दिया जाता था और कभी विनी एक ही व्यापार की वैत्तिक (Financer) के रूप में दे दिया जाता था और जभी दिनी एक ही व्यापार की वैत्तिक (Financer) के रूप में दे दिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना अपना कर लेते थे। कमी उन पर हीनेवाले लाम में अपना अपना कर लिया जाता था। यह प्रया जाता था और जमी किसी हो से समान थी, जो रीमर सरी दे तिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना अपना कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्मिनयों के श्रीवरों के समान थी, जो रीमर सरी देने तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्मिनयों के श्रीवरों के समान थी, जो रीमर सरी देने तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्मिनयों के श्रीवरों के समान थी, जो रीमर सरी देने तय कर सरी वर्तमा थी, जो रीमर सरी देने वर्तमा जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्मिनयों के श्रीवरों के समान थी, जो रीमर सरी देने सरी देने कर लाता था। यह प्रया वर्तमान कम्मिनयों के श्रीवरों के समान थी, जो रीमर सरी देने सरी देने समान थी, जो रीमर सरी समान समान सरी साम सरी हो समान स्वाप समान समान समान समान सम

१. ४-४-९१।

<sup>2. 4-8-80, 86, 88 1</sup> 

३. वही ।

<sup>4.</sup> X-X-831

वालों को लाभ का अश वितरित कर देती है। उदाहरणार्थ — लाभ में से पाँच वस्न या भाग पाने-वाला विस्तिकपचक कहलाता था। या भागण वसनी शब्द जो कपड़े की सिली हुई और लम्बी, कमर में बाँधी जानेवाली रुपयों की बैली के लिए व्यवहार में जाता है, वस्त से सम्बद्ध है। व्यापारी माल की विकी का चन उसमें रखते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कमर में वाँघ लेते हैं।

द्रव्यक-पाणिति ने द्रव्यक का भी उल्लेख किया है। द्रव्य को एक स्थान से देशान्तर को ले जानेवाला, उठाकर रखने या ढोनेवाला और उत्पन्न करनेवाला द्रव्यक कहलाता था। पाणिनि ने इन कियाओं के लिए क्रमश हरति, बहति आवहति का प्रयोग किया है और काशिकाकार ने इतका अर्थ स्पष्ट किया है। काशिका के अनुसार परदेश को द्रव्य ले जानेवाले की द्रव्यक सज्जा होती है। पाणिनि के 'तद्धरित वहत्यावहति माराद् वर्गादिस्य ' सूत्र से यह भी पता चलता है कि द्रव्यक वश (बीस), कुटज (Holarrhena antidy senterica), वल्वज (Eleusine indica) ( वंबई ), मूल, अस ( बुरी ), स्यूणा ( लट्ठे ) अश्मन् ( पत्थर ), अश्व, इस् और खट्वादि ले जाते थे। इनमे जुछ द्रव्य अवश्य ही विकी के लिए ले जाये जाते होगे। काशिकाकार ने हरित का अर्थ चुराना भी स्वीकार किया है। लाभाग लेकर दूसरे देश को जानेवाला, उसे चुरानेवाला, लेकर घारण करनेवाला और उत्पन्न करने या कमानेवाला वस्निक था। द्रव्य वैचकर लाभ कमानेवाला और उसे लेकर घर लौटनेवाला द्रव्यक भी वस्निक कहा जाता था। वस्निक और द्रव्यक का यह अन्तर स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है। डाँ० अग्रवाल ने एक स्थान से रवाना होने की स्थिति को हरति, मध्य स्थिति को वहति और पहुँचने की स्थिति को आवहति मानते हुए व्यापारार्थं वशादि को परदेश ले जानेवाले को द्रव्यक और उन्हीं स्थितियों से गुजरते हुए मुल्य (लाम-सहित) लेकर लौटनेवाले उसी व्यक्ति को वस्तिक माना है। किन्तु, इस कल्पना का आधार उन्होने स्पण्ट नहीं किया है। हरति प्रतिक्रियाओं से तो यह व्वनि नहीं निकलती।

क्यापार-मार्ग—मद्र, कश्मीर और गान्धारादि देशों में जाकर व्यापार करने की चर्चा पीछें हो चुकी है। द्रव्यक लोग दूर-दूर देशों में माल ले जाते थे और वास्तिक के रूप में यैली मर-कर लौटते थे। यह तभी सम्भव था, जब यात्रा के सरल साधन उपलब्ब हो। महामाष्य दूर-दूर प्रदेशों को जानेवाले लम्बे मार्गों का उल्लेख करता है। पाणिनि ने पथिक और पथक में अन्तर किया है। पथिक साधारण यात्री को कहते थे, किन्तु पथक कुशल यात्री की सज्ञा थी। कुछ लोग बराबर यात्रा किया करते थे। उनका व्यवसाय यही रहता था। थे लोग पान्य होते थे। पान्य

<sup>2. 4-2-41</sup> 

<sup>2. 4-2-421</sup> 

३. हरति देशान्तर प्रापयित चोरयित वा। वहत्यृत्सिप्य घारयित। आवहति उत्पा-वयित।—५-१-५० काशिका।

४. इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, पू० २४१।

<sup>4. 4-8-641</sup> 

E. 4-7-E31

<sup>9. 4-8-0</sup>E1



नगरों में होकर निकलता था। देश के सभी प्रसिद्ध नगर मार्गो द्वारा एक दूसरे से जुडे हुए थे।

पथ-भेद—सव मार्ग एक-से नहीं थे। कोई अधिक चौढे थे कोई कम। कोई सीघे थे और कोई चक्करदार। कोई मैदान से होकर जाते थे और कोई कान्तार से होकर। भाज्यकार ने इनके भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। उदाहरणार्थं, वारिपथ (जलमार्ग), जिनमे नौका द्वारा व्यापार होता था, जगलपथ, स्थलपथ, कान्तारपथ और अजपथ। अजपथ इतने सँकरे तथा चढाव-उतार के होते थे कि उनपर अज ही चल सकते थे। वकरे-वकरियाँ दुर्गम-से-दुर्गम स्थलो पर जा सकते है। अजपथ नाम सँकरेपन तथा दुर्गमता की दृष्टि मे रखकर दिया गया था। इसमे एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते थे। शकुपथ ढलवे होते थे। इन मार्गो से जानेवाले व्यक्ति का तथा लाई गई वस्तु का नाम इन्हीं के आधार पर होता था। यथा वारिपथिक, जागल-पथिक, स्थालपथिक, कान्तारपथिक, आजपथिक और शाकुपथिक। कान्तार-पथ सम्मवत साकेत से कौशाम्बी, उज्जैन, विदिशा, पण्डरपुर होते हुए भृगुकच्छ तक जानेवाले प्रसिद्ध व्यापार-मार्ग का नाम होगा। हो सकता है, वन मे होकर जानेवाले मार्ग की यह सामान्य सज्ञा हो। मिर्च और महुए स्थल-पथ से लाये जाते थे, इसिलए इन्हे स्थालपथ कहते थे।

'देवपथादिम्यश्च' (५-३-१००) सूत्र में सूत्रकार ने देवपथ का भी उल्लेख किया है और आदि में पूर्वोक्त पथो के अतिरिक्त रथपथ, करिपथ, राजपथ, सिंहपथ और हसपथ को भी परिगणित किया है। रथपथ का ही दूसरा नाम रथ्या था। करिपथ खुले मार्ग होते थे, जिनके कपर वृक्षो की डाले झुकी नहीं रहती थी। राजपथ सासन द्वारा निर्मित पक्के मार्ग थे। हसपथ भाव्द आकाश के लिए व्यवहृत होता था। देवपथ का अर्थ कैंचा आकाशीय मार्ग था। वाद में लाक्षणिक रूप से उसका प्रयोग रक्षा-दुर्ग के सबसे कैंचे भाग था प्राकार के कपर के मार्ग के लिए होने लगा।

मार्ग-व्यवस्था मीयों के समय मे ही उन्नत हो चुकी थी। कौटिल्य (अनु० पृ० ५०) के अनुसार सडके वनवाना राजा के प्रमुख कर्तव्यो मे एक था। मैगास्थनीज के अनुसार हर दस विरामो (stages) के बाद सडको के किनारे दूरी-दर्शक तथा मार्ग-निर्देशक पत्थर लगे थे। िल्लनी के अनुसार इस मार्ग की दूरी तथा पडाव इस प्रकार थे—

१ वेटो (Boeto) और डियोग्नेटस (Diognetus) नामक सिकन्दर के सर्वे अधि-कारियो द्वारा पुष्करावती (Peukeloatis) से व्यास (Hyphasis) तक नापी गई दूरी (क) पुष्करावती से तक्षशिला-६० मील, (ख) पुष्करावती से वितस्ता या झेलम तक-१२० मील, (ग) पुष्करावती से व्यास तक- ३२० मील थी।

१. ५-१-७७, पृ० ३३८।

२. वही।

३. ५-१-६, पु० २९८।

४. अयंशास्त्र, अधि० २, अ० ३।

५- फ्लिनी, १-६-२१।

<sup>¥₹</sup> 

२ व्यास से गंगा के मुहाने तक सेल्यूकस निकेटर (Selcukos Nikator) द्वारा मापी गई दूरी—(क) व्यास से हेसीड्स (Hesydrus) तक १६८ मील, (ख) हेसीड्स से यमुना तक १६० मील, (ग) यमुना से गगा तक ११२ मील, और (ख) गगा से रामगगा (Rhodaphe) तक ११९ मील थी।

इस समय नी-वाणिज्य खूव उन्नत था। 'नानो द्विगो' (५-४-९९) सूत्र अनेक नानो के समाहार (समूह) का सूचक है। उक्त सूक्त पर काशिकाकार ने द्विनानघन, पञ्चनानित्रय, पञ्चिमनीिं कीत पञ्चनो., दशनो आदि जो उदाहरण दिये हैं, वे इस वात के प्रमाण है कि स्थल-क्यापार के समान वारिपथ से होनेवाला क्यापार भी दूर-दूर प्रदेशो तक वढी मात्रा में चलता था। वडे क्यापारी पाँच-पाँच सी तक नाने रखते थे, जिन्हे वे या तो वाहन-शुल्क लेकर माल ढोने के लिए देते थे या स्वय उनसे माल का यातायात करते थे। भाष्यकार ने जो पाँच सी उद्युपो और पाँच सौ फलको के तीर्ण होने का उल्लेख किया है, वह भी इस वात का पोयक है।'

शुल्क--राज्य व्यापार पर कर लेता था, जिसे शुल्क कहते थे। एतदथ, राज्य की और से शुल्क-शालाएँ बनी थी, जो वर्त्तमान तटकर गृहों और चुगी-नाकों के समान रही होगी। इनका अधिकारी बोल्कशालिक होता था, जो निश्चित वस्तुओं पर नियत परिमाण मे शुल्क वसूल करता था। कर देने के बाद ही कोई वस्तु विक्रय के लिए अहंता-प्राप्त मानी जाती थी। अहंता प्राप्त करने की इस किया को अवक्रय कहते थे। अवक्रय राज्य की आय का साधन था। इसीलिए, शुल्क-शालाएँ आय-स्थानों में गिनी जाती थी। वे नगर में विक्री के लिए जानेवाली वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। इसके अतिरिक्त आपण-कर, आकर-कर तथा गुल्म-कर लेने की भी व्यवस्था थी। ये कर वस्य माने जाते थे। शुल्क जवतक व्यापारी पर भार न वन जाय, तबतक वस्य माना जाता था। केवल दो शत्तें थी। एक यह कि वह लोकपीडक न हो और दूसरे शास्त्र द्वारा निश्चित सीमा का अतिक्रमण न करे। वस्तुओं के विशेषण कई बार उन पर लगनेवाले कर के अनुसार भी प्रयुक्त होते थे।

लोक में शुल्क को कार भी कहते थे। " कार और देय में अन्तर था। " देय ऐच्छिक कर्तव्य

१. एच० जी० रालिन्सन: इण्टरकोसं बिटवीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड, प्० ६४।

२. ५-१-५९, पृ० ३३३।

इ. ५-१-४७, प्० ३२३।

४. ४-३-७५ काशिका।

५. अवकीणीतेऽनेनेत्यवक्रयः पिण्डकं उच्यते । शुल्कशालायाः अवक्रयः शौलकशालिकः, नन्वक्रयोऽपि घम्यंमेव ? नैतदस्ति लोकपोडया घर्मातिक्रमेणाप्यवक्रयोभवति—४-४-५० काशिका।

६ ४-३-७५ काशिका।

७. ४-४-५० काशिका।

८. वही।

९. ५-१-४७, पु० ३२३।

१०. ६-३-१०, प्० ३०३।

११. ६-३-१० काशिका।

या और कार अनिवार्य। भारत के पूर्वीय प्रदेश में लगनेवाले कुछ विशिष्ट करों का सकेत 'कारनाम्नि च प्राचा हलादी' (६-३-१०) सूत्र से मिलता है। माध्यकार ने इस प्रकार के करों में
एक ल्यापारिक कर 'अविकटोरण' का उल्लेख किया है।' भेड़ों के समूह पर एक उरण या मेढा
कर-स्वरूप देना पढता था। इसके अतिरिक्त अल्यापारिक प्राच्यकरों में 'सूपे शाण' (प्रत्येक
चूल्हे पर एक शाण) 'दृषदि माषक' (प्रति चक्की एक माष), 'हले द्विपदिका' (प्रति हल दो पाद
कार्पापण) 'नदी दोहनी' (प्रतिनाव एक कुण्डी दूध नाव्य कर), 'मुकुटे कार्षापण' (प्रति व्यक्ति या
प्रति सिर एक कार्यापण) का उल्लेख काशिकाकार ने किया है। यूथ-यशु अप्राच्य कर था, जिसमे
प्रति पश्यूथ एक पशु कर-स्वरूप लिया जाता था। रे ये कर नियमित नहीं थे। मुकुटे कार्पापण,
दृषदि माषक एव हले द्विपदिका या हले त्रिपदिका आकस्मिक आवश्यकताओं के अवसर पर लगाये
जाते थे। आजतक गाँव में आवश्यक अवसरों पर इसी प्रकार सामाजिक या स्थानीय शासकीय
कर लगाये जाने की प्रथा रही है।

स्पष्ट है कि चुंगी या जत्पादन-शुल्क प्रायः वस्तु या पदार्थ के रूप में लिया जाता था, मुद्रा के रूप में नहीं। हाँ, बड़े उत्पादनों पर या तो प्रतिशत निश्चित या या मुद्राएँ नियत थी।

१. ६-३-१०, पृ० ३०३।

२. वही, काशिका।

### अध्याय ६

# तौल, माप और नाप

परिमाण और सस्या—तौल, माप और नाप की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने किन्हीं प्रचलित क्लोको की पक्तियाँ उद्धत की है —

कब्वंमान किलोन्मानं परिमाण तु सर्वतः । आयायस्तु प्रमाण स्यात् सस्या वाह्या तु सर्वतः ॥१॥ भेदभात्र ब्रवीत्येपा नैया मान कुतन्चन ।—५-१-१९, पृ० ३०८

अीर इसपर टीका करते हुए वतलाया है कि ऊच्चं या ऊपर उठाकर जिससे इयता मालूम की जाती है, उसे उत्भान कहते हैं। चारो ओर से जिससे भार मालूम किया जाय, उसे परिमाण कहते हैं, क्यों कि परिमाण में परि का अर्थ हैं 'सब और सें'।' लम्बाई, विस्तार या फैलाब मालूम करने का नाम प्रमाण है।' सख्या इन तीनों से भिन्न है। वह केवल दो वस्तुओं का अन्तर वतलाती है, मान नहीं। यह वात अत्यन्त स्पष्ट है कि सीक जैसी छोटी-से-छोटी वस्तु से लेकर अपरिमाण पदार्थ तक के भेद-मान का ज्ञान सख्या से होता है। उदाहरण के लिए दो जगह सेर-तेर भर अन्न रखिए। उसका अन्तर न तो उन्मान से मालूम होगा, न परिमाण से; क्यों कि प्रस्थ के पात्र में मरने से उनकी ऊँचाई, लम्बाई और चीडाई वरावर हो आयेगी। प्रमाण भी उनका अन्तर नहीं बता सकता। केवल सख्या से उनका अन्तर मालूम होगा, क्यों कि दोनों प्रस्थों के दोनों की सख्या में अन्तर होगा।' भाष्य की इस परिभाषा के अनुसार तुला से तोलना उन्मान, सब बोर से अर्थातृ किसी पात्रादि में भर कर भार मालूम करना परिमाण और गहराई लम्बाई बादि की नाप का नाम प्रमाण था।

शब्दों के अर्थ दो प्रकार के होते थे—रूढ और लोक-प्रचलित। शास्त्रज्ञ लोग प्रकरणा-नुसार शब्दों का प्रयोग रूढ अर्थ में करते थे। सामान्य लोगों में उनका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता था। परिमाण शब्द की भी यही स्थिति थी, इसीलिए पाणिनि-सूत्रों में उसका प्रयोग दोनो प्रकार से देखा जा सकता है। कही तो परिमाण के अर्थ में सख्या अन्तर्भूत है और कालवाचक भी और कही

१. ऊर्घ्वं यन्मीयते तदुन्मानम्।—५-१-१९, पू० ३०८।

२. वही।

आयामनिवक्तायां प्रमाणिमत्येतद् भवति । —वही ।

४. वही।

५. ३-३-२०।

६. ४-३-१५६, पृ० २३८।

दोनो उसकी सीमा से वाहर हैं। उदाहरणार्थ, सब धातुओं से घल प्रत्यय करनेवाले 'परिमाणाख्याया सर्वेम्य.' (३-३-२०), तथा विकारादि अर्थों में ठक् प्रत्यय करनेवाले 'कीतवत् परिमाणात्' (४-३-१५६) बादि सूत्रों में परिमाण से सख्या का भी ग्रहण होता है; िकन्तु 'तदहेति' अर्थ में ठक् प्रत्यय का विधान करनेवाले 'आर्हादगोपुन्छसंख्यापरिमाणादुक् (५-१-१९) सूत्र में परिमाण से सख्या का वोव नहीं होता। इसीलिए, इस सूत्र में सख्या का पृथक् उल्लेख किया गया है। इस सूत्र का भाष्य करते हुए पतजिल ने कहा है—'सख्या का उल्लेख पृथक् क्यों किया है?' सख्या भी तो परिमाण है। परिमाण का निराकरण करने से सख्या का निराकरण स्वतं हो जायगा। यदि यह वात है, तो सख्या का पृथक् उल्लेख इस वात को ज्ञापित करता है कि सख्या अन्य वस्तु है तथा परिमाण अन्य वस्तु। इसका फल 'अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेम्यों न तिह्यतलुकि' (५-१-१९) सूत्र में स्पष्ट विखाई पढता है। इसमें अपरिमाण कहने से अन्य परिमाणवोचक शब्दों का तो विहण्कार होता है, किन्तु सख्या का नही। फलतः, दो सौ से कीत (स्त्री०) वस्तु द्विशता या त्रिशता ही कहलाती है। नहीं तो इनमें भी डीप् प्रत्यय का निपेष न होता और इ्याढकी आदि के समान द्विशती, त्रिशती रूप होने लगते। यह सिद्धान्त स्थिर करने के वाद भाष्यकार ने उन सब कितनाइयों का समाधान किया है, जो सख्या को परिमाण से मिल्न मानने के कारण उत्पन्न होती है। की अह्य को सिप्माण से मिल्न मानने के कारण उत्पन्न होती है। की अपक न हो, तो भी यह वात न्यायसिद्ध है कि सख्या केवल दो वस्तुओं में अन्तर बतलाती है। विकार केवल होती है। विकार विकार केवल होता की अन्तर बतलाती है। विकार विकार केवल होता है। विकार विकार केवल होता है। विकार विकार विकार केवल होती है। विकार विकार केवल होता है। विकार विकार विकार करने होती है। विकार विकार विकार विकार केवल होती है। विकार विकार

परिमाण शब्द तथा संख्या शब्द पदार्थ की निविचत इयत्ता का बोघ कराते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम पाँच या सात कहते है, नव उनसे पाँच या सात सख्यावाले पदार्थ या पदार्थों का बोघ होता है, न उससे कुछ कम और न कुछ अधिक का। इसी प्रकार द्रोण, खारी या आढक न अपने से कम और न अधिक के बोघक होते है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनसे यथेच्छ वस्तु का बोघ किया जा सकता है। जाति शब्द तथा गुण शब्द इसी प्रकार के हैं। तैल, घृत कहने से खारी भर तैल या घृत का ग्रहण हो सकता है और द्रोण-भर का भी। इसी प्रकार शुक्ल, नील, पीत, हिमालय जैसे महान् पदार्थ के लिए भी व्यवहृत हो सकता है और वटबीज के लिए भी। परिमाण और सख्या निविचत इयत्ता के जापन के लिए हैं।

इयत्ता मापन के दो प्रकार थे। एक तराजू पर तोलकर और दूसरे किसी खाली पात्र मे भरकर। लम्बाई की माप दण्ड आदि लम्बी वस्तुओं से की जाती थी। जिनसे इयत्ता मापी जाती थी, उन्हें मान कहते थे। मान का काम अनिर्कात वस्तु का निर्कान कराना था।

<sup>₹.</sup> ५-१-१९, पृ० ३०७१

२. वही।

इ. न्यायसिद्धमेवैतत् । भेदमात्रं संख्याऽऽह ।—५-१-१९, पृ० ३०८ ।

४. इह केचिच्छन्दा उक्तपरिमाणानामर्थानां वाचका भवन्ति च एते सख्याशन्दाः परिमाणशन्दाश्च । पञ्च सप्तेत्येकानामन्यपायेन न् भवन्ति । द्रोणः खार्याङ्किसिति नैवाधिके भवन्ति न न्यूने । केचिद् यावदेव तद् भवति सावदेवाहुर्य एते जातिशन्दा गुणशन्दाश्च ।—> १-१-७२, पृ० ४५१

५. मानं हि नामानिर्जातार्थमुपादीयते निर्जातमर्थं ज्ञास्यामीति १-२-१-५५, पृ० ३०८।

उन्मान-नुला या तराजू पर तोलने को उन्मान कहते थे; क्योंकि इसमे वस्नु को उन्ने उठाकर उसका भार मालूम किया जाता था। तुला मे मिमन वस्तु नुन्य कही जानी थी।' जिस रम्मी को पकडकर नुका ऊपर उठाई जानी थी, उसे प्रवह या प्रवाह कहते थे। कुछ लोग तोलेन-मापने का व्यवसाय करने थे, जिन्हें माना कहने थे। ' तुला मान का अनिवार्य मायन थी, क्योंकि अप तो निश्चित मान के पात्रों में भरकर मापा जा सकता था। कपान और लोहे का मापना सम्भव नहीं था। समान वजन के होने पर भी दोनों पटायों की आकृति या आकार में वटा अन्तर होता है। समान आकृति के इन पदायों के मार में बन्तर होता है। काशिका के उल्लेख में पना चलता है कि नन्द राजाओं में ने किसी ने सारे डेश में समान मानों का प्रचलन किया था। इसके पूर्व निम्न-निम्न न्यानो ने निम्न-भिन्न मान प्रचलित रहे होगे।

पतजिल ने मान को बीवय, अर्थात् काष्ठ का बना कहा है। यह क्यन आयाम नापने-वाले दण्डादि तया अन्न की माप करनेवाले प्रस्य, द्रोण आदि के विषय में सत्य है। तोलने के बाट बाप्ड के नहीं होते थे, क्योंकि वे पानी में भीगकर अविक भारी हो सकते थे, फट यकते थे या नरलता ने खण्डित हो नकते थे। अर्थशास्त्र ने इसीलिए अयोगय (लोहे के) तया मागध-मेकलादि पर्वनों के पत्थरों (कच्चे पत्थर के नहीं) से बने प्रतिमानों (बाटों) का निर्देश किया है। लोहे और पत्यर के मान न तो पानी मे फूलकर भारी हो सक्ते हैं और न सूखकर हस्के। इस प्रकार के न फूलने और न मूखनेवाले मान और भी किसी पदार्य के बनाये जा सकते थे। सूत्रकार ने हु (काष्ठ) मे बननेवाले दो घट्टो द्रव्य और दुवय का अन्तर स्पष्ट किया है। प्रयम द्रु के सामान्य अवयव या विकार के लिए प्रयुक्त होता है और द्वितीय विकार-विकेष में मान के लिए। उन्मानी में निम्नलिखित का उल्लेख माप्य में मिलता है-

माप--यह तोल का छोटा वाट था। कृष्णल इससे भी छोटा होता या, जिसका वजन एक ग्रेन ने कुछ अधिक था। माप का वजन कार्यापण का 🛼 भाग होता था। उरद की सावारण फली में १६ दाने होने ये और १६ माप का कार्यापण होता था। इसलिए, उरद को भी माप कहने लगे। कार्पापण के मार में स्थान-भेद से अन्तर अवव्य होता था, किन्तु माप का वजन सर्वत्र

१. १-१-९, पृ० १५८।

२, ३-३-५२ का०।

इ. १-२-६४, पूर ३७२।

४. ५-१-११९, यू० ३५४।

५. ५-२-१४ तया २-४-२१ काजिका।

प्रतिमानान्ययोगयानि मागवमेकलशैलमयानि यानिवानोदकप्रगोहास्यां वृद्धिम् गच्छेयुरुप्पेन वा ह्वासम्।-अर्वज्ञास्त्र, सवि० २, अ० १८।

७. ३-४-१६१ तया ६२।

८. पुराकल्प एतदासीत्, योडशमापाः कार्पापणं पोडशफलाव्य माषशंबद्यः। १-२-६४, पु० ५९८।

समान था। माष 'मीड माने' घातु से बना है, जिसका अर्थ है वजन मालूम करना।' माष सोना तोलने के काम बाता था और पाँच कृष्णल के बराबर होता था। चाँदी का माप २ रत्ती के बरावर था।

शाण-शाण का भार महाभारत मे है शतमान या १२है रत्ती वतलाया है। पतंजिल-काल मे शाण ४ माशे का मान था। माघ के समान यह सिक्का भी था। इतने ही वजन का ढला हुआ सुवर्ण सिक्के के रूप मे व्यवहृत होता था। भाष्यकार के समय में सिक्को में अन्य घालुओ का मिश्रण नहीं होता था और प्रत्येक सिक्का शुद्ध घातु रहता था। इसलिए, तोल, मान और सिक्के वरावर रहते थे। शाण का अवंभाग भी सिक्के के रूप मे व्यवहृत था, जिसे शाणार्घ कहते थे। भाष्य के अव्यर्षशाण से निष्पन्न रूप इस कथन की पुष्टि करते है।

विस्त-- मुवर्ण तोलने का मान था, जो अस्सी रत्ती के बरावर था। ऐसा लगता है कि कार्पापण और निष्क के समान विस्त भी कही-कही सामान्य से वडा व्यवहृत होता था। भाष्य मे विस्त के साथ परमविस्त का उल्लेख इस वात का प्रमाण है। रेविस्त को विद्वानो ने सुवर्ण, कर्प और अक्ष का पर्याय माना है। इसलिए, इसका वजन भी उन्हीं के वरावर रहा होगा। निम्नलिखित मान उन्मान और परिमाण दोनो थे। ये तराजू से तोलने के वाट भी थे और मापने के पात्र भी। मापने के पात्र लकडी के भी बनाये जाते थे और समजतुर्भाग शिख होते थे, अर्थात् इनकी ऊँचाई सब ओर से समान होती थी कीर इनकी गहराई इतनी होती थी कि निश्चित उन्मान भर अन्न समा सके। महाराष्ट्र तथा वस्वई मे अभी तक पाव, सेर, पायली (५ सेर) पात्र-रूप में भी प्रचलित है। ये लोहे के होते है।

कुडव---कुडव अन्नादि तोलने और मापने का बाट तथा पात्र था। यह प्रस्थ का चतुर्याका होता था। पात्र कुडव चार अंगुल चौडा और इतना ही गहरा होता था। इसमे १२ तोला या मृद्ठी-भर-अन्न समाता था। कही-कही इसे १३।। घन अगुल गहरा और कही ६४ घन अगुल गहरा वतलाया है। कही-कही इसकी गहराई १॥ अगुल और लम्बाई-चौड़ाई तीन-तीन अगुल मिलती है, जिसमे ३२ तोलक या २ प्रसृति भर अन्न समाता था। सामान्यतया कुडव अजिल के वरावर होता था और उसका पर्यायवाची थी।

मुिंड---मुिंट भी परिमाण-त्रोघक थी। बार्जुघरसंहिता के अनुसार इसका वजन एक पल था। अर्थशान्त्र ने पल का परिमाण १० घरण माना है। भाष्यकार ने मुस्टि का उल्लेख परिमाण के रूप में किया है। उन्होंने 'सिम सुप्टी' (३-३-३६) सूत्र के भाष्य में कहा है, यह सूत्र ब्यर्थ है; क्योंकि मुब्टि के परिसाणवाचक होने के कारण 'परिसाणास्यायां सर्वेभ्य.' (३-३-२०)

१. १-२-६४, पूर ५९७।

२. ५-१-३६, पु० ३२०।

३. १-१-७२, पृ० ४५२।

४. शुष्कसारदारुमयं सम चतुर्भागिशवः मानं कारयेत्। -- अर्थ०, अधि०२, अ०१९।

५. ५-२-३७, पु० ३७९।

६. दशघारणिकं पलम्-अर्थे०, अधि०-२, अ० १९।

सूत्र ने ही घत् प्रत्यय हो सकता है।" मुण्टि नाम मृट्ठी मे समाने भर अन्न-परिमाण के आधार पर दिया गया जान पड़ता है। अंजलि, जूर्प आदि परिमाणों के निषय में भी यही वात कही जा सकती है। मुण्टि नाम का कोडें स्वतन्त्र मान या पात्र था, इसमें सन्देह है।

प्रस्य—यह निश्चय ही मान भी या और परिमाण-पात्र भी। यह चार कुडव या अजिल (लगभग ५ छटाँक) के बराबर होता था। भाष्यकार ने प्रस्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि इसमें धान्य समाते हैं। इसमें इसके मापक मात्र होने की पुष्टि होती है। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि प्रस्य समानाकृति होता है। प्रस्य-भर अन्न यदि दो जगह रख दिया जाय, तो समानाकार होने के कारण उन्मान, परिमाण या प्रमाण इनमें किसी भी प्रकार से अन्तर नहीं मालूम होगा।

द्रोण—चार प्रस्य का एक आढक होता था। साध्यकार ने अन्न-परिमाण के रूप में आढक का उल्लेख किया है<sup>\*</sup>। डमे पायली (५ सेर) कहते हैं।

द्रोण—चार आडक या पसेरी का एक द्रोण होता था। इस प्रकार, इसका वजन वर्तमान वीम मेर के बराबर था। कौटिल्य ने दशवरण का एक पल और १८७॥ पल (अन्नमाप) का एक प्रेण माना है। सामान्यतया १०२४ मुप्टि=२०० पल=१६ पुष्कल=४ आडक=१ द्रोण प्रचलित परिमाण थे। सम्भवत., द्रोण पात्र या द्रोण मान के कम ऊँचेपन को लेकर ही नाटी स्त्री के लिए द्रोणी शब्द विशेषण के रूप में चल पड़ा। माध्यकार ने इसी अर्थ में द्रोणीभार्य (नाटी पत्नीवाला) शब्द का प्रयोग किया है। अन्न के अतिरिक्त अन्य भी कई वस्तुओं का मान इन पात्रों से मालूम किया जाता था। वेरों की तोल भी परिमाण-पात्रों से की जाती थी। आज भी दिलण भारत में वेरों की विकी इन्हीं मापक पात्रों में भरकर होती है।

सारी—चारी का परिमाण 3 द्रोण या १॥ जूर्प से १८ द्रोण तक मिलता है। यह भेद स्थान-कृत है। जैमे, १२० तोले के ४० सेर से ८० तोले के मेर के १४ सेर तक के मन आज भी देज मे प्रचलित हैं। कही-कही खारी ४६ गोणी की वतलाई गई है। अर्थजास्त्र में खारी का परिमाण १६ द्रोण और चरकसहिता में ४ द्रोण वतलाया है। अन्न की वडी-वडी राजियाँ खारी से मापी जाती थी। भाष्यकार ने बात और सहस्र खारी की अन्नराजियों की चर्ची

१. ३-३-३६, पू० ३०३।

२. प्रतिष्ठन्ते अस्मिन्निति घान्यानि प्रस्यः—३-३-५८, पृ० ३०८।

प्रस्यस्य च समानाकृतेर्न कुतिश्चिद् विशेषो गम्यते न चोन्मानतो न परिमाणतो न प्रमाणतः—-५-१-१९, पृ० ३०८ ।

४. १-१-७२, पु० ४५१।

५. विश्वतितालिको मारः, दशघारणिकं पळम्, सप्ताशीतिपल शतमर्थपल च व्यावहारिकम् (द्रोणः), षोडशं द्रोणाः खारी, विश्वति द्रोणिकः कुम्भः, कुम्मैर्दशभिवेहः—अर्थ॰, अधि॰ २, अ॰ १९ ॥

६, ६-१, पृ० ३१२।

७. २-२-५, पृ० ३३६।

८. सर्पं, शा०, अधि० २, अ० १९।

की है। वारी से कीत वस्तु खारीक कहलाती थी। इसी प्रकार, अध्यर्घ खारीक, दिखारीक आदि उन वस्तुओं को कहते थे, जो डेढ या दो खारी परिमाण से कीत की गई हो। प्राच्य प्रदेशों के लोग दो खारियों को दिखार और अर्घखारी को अर्घखार भी वोलते थे। इससे पता चलता है कि प्राच्य लोगों में खारी को खार वोलने की प्रया थी।

अन्नराज्ञि प्राय खारी से तौली जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि एक कुट्टालक से सैकड़ो खारी अन्न उपजाया जाता है। यह कथन भूमि की उर्वरता की ओर भी सकेत करता है। खारी को अध्यक्त भी कहते थे।

भाष्य मे द्रोण, आढक और खारी का उल्लेख अनेक वार साथ-साथ हुआ है। खारी, परिमाणिविशेष था, मानपात्र, सम्भवत, नहीं था। द्रोण, खारी आढक तीनों को भाष्यकार ने अक्त परिमाण कहा है। इससे इतना स्पष्ट है कि ये तोनों निश्चित परिमाण थे। एस स्थान पर द्रोण और आढक का साथ उल्लेख करते हुए भाष्य मे कहा है कि अर्व है तृतीय जिसमें (दो मे), ऐसे २॥ द्रोणों को 'अर्वतृतीय द्रोण' कह सकते हैं; क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए हो सकता है, उसका उस समुदाय के अवयव के लिए भी हो सकता है। इसीलिए, ई द्रोण को भी द्रोण कहना उचित है। किन्तु, यह वात उसी अवयव के लिए हैं। को उस समुदाय का अवश्य घटक हो। दो द्रोण और आहे आढक को 'अर्घतृतीय द्रोण' नहीं कहते, क्योंकि आढक द्रोण का आवश्यक घटक नहीं है, उलटे आढक द्रोण का घटक है। इंगेण खारी का एक अवयव था, इसीलिए खारी मे एक द्रोण अधिक है या खारी मे द्रोण अधिक है या खारी मे द्रोण अध्वक के स्था स्वारत माने जाते थे। '

परिमाण के आधार पर पात्रों के नाम—इन परिमाणों के आधार पर भोजन पकाने के पात्रों तथा छेतों के दाम पड जाते थे। उदाहरणार्थ—जिस पात्र में एक द्रोण चावल पक सकते थे, उस स्थाली को द्रोणी या द्रोणिकी कहते थे। इसी प्रकार, आढक से आढकीना, द्याढकीना, आचितीना (आचितः—परिमाणिवशेष), पात्रीणा (पात्र—परिमाणिवशेष) या द्याढिकिकी, आढिकिकी, आचितकी, पात्रिकी, अथवा द्वयाढकी, द्वयाचिता, द्विपात्री, द्विपात्रीणा, द्वयाचितीना अगिद। दो कुल्लि (परिमाणिवशेष) भर चावल या कोई अन्न जिसमें पक सके, उसे दिकुलिजिकी,

१. ५-१-५८, पृ० ३२७ ।

२. ५-१-३३, पृ० ३२०।

३. ५-४-१०१।

४. एकेन जुदालकेन खारीसहस्रम्—२-१-६९, पृ० ३२५।

<sup>4. 4-3-84, 40 8601</sup> 

६. १-१-७२, पु० ४५१।

७. २-२-२४, वृ० ३७१ ।

८. ५-१-५२, पु० ३२५।

<sup>9. 4-8-431</sup> 

१०. ५-१-५५, पु० ३२५।

हिकुलिजीना, हिकुलिजा, हैकुलिजिकी कहते थे। प्रस्य, कुडव, खारी-भर अन्न जिनमे पक सके, जन्हे कमश प्रास्थिक, कौडविक एव खारीक कहते थे। ये ही शब्द उन पात्रों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमे उक्त परिमाणों का अन्न या अन्य चीजे समा सके। जिन खेतों में प्रस्थ, दोण, खारी या पात्र भर वीज बोया जाता था, उन्हें कमश प्रास्थिक, द्रीणिक खारीक और पात्रिक कहते थे।

कंस—घरेलू व्यवहार का पात्र था। लोटे और कटोरी काँसे के वनते थे और कास्य-पात्र कहलाते थे। कस व्यवहार का पात्र जान पडता है, जिसका आकार निश्चित होगा, किन्तु चरक मे कंस का जो परिमाण दिया है, उससे यह साघारण पात्र नहीं, परिमाणिनशेष मालूम होता है। ८ प्रस्थ या २ आढक का एक कस होता था। कस से कीत वस्तु को कासिक कहते थे।

मन्य—मन्य का उल्लेख पाणिनि ने 'कसमन्यशूर्पपाय्यकाण्डहिंगी' (६-२-१२२) सूत्र में किया है। यह परिमाणवाचक है, किन्तु इसका निश्चित परिमाण वतलाना कठिन है। कस और शूर्प के वीच उल्लेख होने से सम्भव है, इन दोनो के वीच का हो। मन्य मटके के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, जिसका आकार मठ्ठा विलोने के मटके के बराबर हो।

जूरं—जूर्य दो द्रोण के बरावर होता था। दो शूर्प अझ से कीत वस्तु हिशूर्प और तीन से कीत कि क्षूर्प कही जाती थी। "भाष्य के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि शूर्प का प्रचलन लेन-देन में बहुत अधिक था। अर्घशूर्प का भी निश्चित परिमाण था और वह भी क्रय-विकय में प्रयुक्त होता था। डेढ शूर्प से कीत वस्तु अध्यधं शूर्प और साढे चार शूर्प से कीत वस्तु अधंपचम शूर्प कही जाती थी। हिशूर्प (दो शूर्पों से कीत) वस्तु से खरीदी हुई वस्तु को द्विशौंपिक, इसी प्रकार त्रिशौंपिक कहते थे।

कुम्भ और उष्ट्रिका परिमाण थे और प्रतिकाण्ड या प्रतिवण्ड वापनील निश्वित करने मे सहायक थे। भाष्यकार ने माष-कुम्भ-वाप और ब्रीहि-कुम्म-वाप क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इन खेतों मे कुम्भ पर माप या ब्रीहि का बीज पडता था। उष्ट्रिका नाम ऊँट के समान ऊँची या लम्बी गरदन होने के कारण रखा गया था। दस कुम्भों को वह भी कहते थे। "कुम्भ २० द्रोण के वरावर होता था। कुम्भी इससे बहुत छोटी, सम्भवत घडे के वरावर होती थी"

17

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

इ. इ-१-३, पु० १८।

४. अध्याल्डो द्रोणः खार्याम् अधिको द्रोणः खार्याम्—५-२-७३, पृ० ३९८।

५. ५-१-२०, प्० ३१२।

६. १-२-२३, पु० २१३।

७. ५-१-२०, पूर ३१२।

८. ४-१-३, पू० २२ ।

९. ८-४-१३, पु० ४८१।

१०. अर्थशा०, अघि० २, अ० १९।

११, १-३-७, पु० २७।

श्रोत्रिय की निर्घनता प्रकट करने के लिए माप्यकार ने उसे कुम्भीवान्य कहा है। पाँच उप्ट्रकाओं का एक घट होता था। यट, कुम्म, कलक पर्यायवाची थे। कुम्म और कुम्मी लोहे के बनते थे। र

गोणी—चरण के अनुसार गोणी और खारी पर्यायवाची है। गोणी छोटी बोरी को कहते हैं। मामूळी टट्टू पर दो गोणी आर छादकर विनये अनाज बेचने निकलते है। गोणी अन्न-परिमाण होता है। इनकी माप आज भी बरावर होती है। सम्भवतः एक टट्टू पर लदी दो गोणियो के दोझ की गोणी भर अन्न को गोणी कहते हो। गोणी भर अन्न को गौणी कहते थे। इसी प्रकार पाँच या दस गोणी भर अन्न पचगोणी या दशगोणि कहा जाता था।

भार—एक बार में स्वस्थ मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता था, उसे भार कहते थे। भार ८००० कर्ष या २॥ मन का होता था। अर्थजास्त्र में २० तुला = १ भार वतलाया गया है। पुला १०० पल की होती थी। यह परिमाण तराजू से एक वार में तोले गये वजन (५ सेर्) के लिए था। इस प्रकार की भार २॥ मन का ही सिद्ध होता है। भार एक व्यक्ति द्वारा ले जाये जाने योग्य (काँवर द्वारा) वजन को कहते थे। यह वात भाष्य में उल्लिखित मारवाह तथा भारहार शब्दों से भी पुष्ट होती है। भारवाह को व्यावसायिक लोग वश्वभार या वाल्वजभार ले जानेवाले वाशभारिक या वाल्वजभारिक कहने थे। ये कमंकर श्रेणी के होते थे, जिनका काम भार को एक ग्राम से दूसरे ग्राम पहुँचाना होता था। महाभार भार से वहुत वहा था, यद्यपि इसका वजन निश्चित रूप से नहीं वतलाया जा सकता। पाणिनि-सूत्र ६-२-३८ में महाभार का उल्लेख है।

आचित—आचित एक गाड़ी भार को कहते थे, जो १० भार या २५ मन के बराबर होता था। सम्भवतः, इसी का नाम महाभार था। आचित भार मी सामान्य और विशेष भेद से दो प्रकार का होता था। विशेष भार को परमाचित कहते थे। यह अन्तर छोटी-वड़ी गाडी के भेद के कारण था। जो आचितो से कीत वस्तु को द्याचित, द्याचिता (स्त्री०) कहते थे। इसी प्रकार दिपरमाचिता भी प्रयोग होता था। जिसमे आचित भर वस्तु समा जाये, उसे आचितीन कहते थे। भ

पात्र, कुलिज, पाय्य, पष्ठक, कम्बल्य, पंचलोहित और पचकपाल भी परिसाण थे। पात्र भर बीज बोने योग्य खेत यापात्र भर अञ्च समाने यापका सकने योग्य स्थाली यापात्र को कम्बाः

१. पञ्चानामुब्द्रिकाणां पूरणो घटः—५-२-४८. पु० ३८७।

<sup>₹.</sup> ४-१-१, 90 801

३. १-२-५०, पु० ५४९।

४. वही।

५. अर्थे०, शा०, अधि० २, अ० १९ ।

६. ३-२-१, पूर २०१।

<sup>10. 4-8-40 1</sup> 

८. १-१-७२, यु० ४५२।

<sup>9. 4-8-431</sup> 

पात्रिक' एव पात्रीणा कहते थे। इसी प्रकार, दो कुल्जि अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र हिक्लि-जिकी , त्रिकुलिजिकी, द्विकुलिजिकीना या द्विकुलिजा कहलाता था। चरक ने पात्र को आटक का पर्याय माना है। पाय्य वर्त्तमान पायली (वस्वई), पाई (पजाब), प्या (पश्चिमोत्तर-प्रदेश) का प्राचीन नाम जान पडता है। षष्ठक अञ्च के षष्ठाश राज-कर मापने का पात्र जान पडता है, जो द्रोणादि मे से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल मे लगनेवाली ऊन का परिमाण (पाँच सेर) था। पचलोहित से कीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से कीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी। इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता।

प्रमाण-माष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि, अब्टाच्यायी मे एकाव स्थानो पर इसके अपवाद मिलते हैं′, जिनमे प्रमाण मे वजन या सल्या को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यत प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त अर्थ मे ही हुआ है।

लम्बाई की माप छकडी से वने मापकों से की जाती थी, जिन्हे द्रुवय कहते थे , किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साघनो द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य मे आयाम के निम्त-

लिखित प्रमाणों का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि-यह निम्नतस प्रमाण-बोघक थी। अगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी उसका प्रयोग व्यवहार मे कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण-रूप मे अगुलि का उल्लेख किया है।' अगुल्जि 🖁 इच के बराबर थी। प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव ≕एक अगुल्जि मानते थे। इस प्रकार, यब सबसे छोटा प्रमाण था और अगुलि उसके बाद।

दिष्टि—अँगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जोलम्बाई होती है, जसे दिष्टि कहते थे।<sup>११</sup> इसे मराठी मे टीच कहते है, जो परिमाण का ही वोषक है। दिष्टि को प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सत्रह सामिधेनी ऋचाएँ पढकर समिधाएँ रखी जाती है किन्तु एक ही बार सत्रह प्रादेश भर लम्बी समिवाएँ नही रख दी जाती।<sup>१९</sup>

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

इ. ५-१-५५, पृ० ३२५।

४. ३-१-१२९, पू० १९४।

५. ५-३-५१।

६. ५-३-३, पु० ९२७।

७. ५-१-२८, पु० ३१८।

८. ६-२-४० तमा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, प्र २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिषोऽभ्यादघीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काष्ठ-' मभ्याधीयते—आ० २, पृ० ६२ ।

#### ताल, माप बार नाप

÷ .

वितस्ति—वितस्ति का प्रमाण वारह अगुळ था। इसी से कीन प्रमाण वारह अगुळ और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितस्ति या वाल्यिन होती है वार्तिक मे तथा अन्य सूत्रों के भाष्य मे उदाहरण रूप से विष्टि और विल्या किय सूत्रों के भाष्य मे उदाहरण रूप से विष्टि कीर विल्या किय स्वाप के लिए ही भाष्य मे त्रिविष्टि, द्विविष्टि और विष्टि-गात्र करने के स्वयं सूत्रकार ने 'विष्टिवितस्त्योद्दर्थ' (६-२-३१) में इत प्रमाणवेदक करने के विष्टि-गात्र की विष्टि की

अरित- कुछ लोगों के सत से मुठ्ठी बन्द हस्त को कर्ण कर्णें होती थी। भाष्य मे पचारित, दशारिति का उल्लेख हैं। एक प्रकर समझ सिमझाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर प्रकर समझ सिमझाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर प्रकर समझ सिमझाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर प्रकर समझ सिमझाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती। इससे यह स्पष्ट हैं सिमझ का प्रकर में कोहती था। ऋषेद (८-८०-८) त्या एनरेट

शम या हस्त-वो नितस्ति को सम या हर कर्ड हैं दिशम और त्रिशम कही जाती थी। लगमग एक कर क्यां

दण्ड-चार शम या हस्त का एक दण्ड होता म

काण्ड—एक दण्ड लम्बा और एक इन्ड केंद्र कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो, तो १६ हार कर्य थी। यदि दो-तीन काण्ड की क्षेत्र मर्दादा हुने क्रिक्ट थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की रस्मी होनी केंद्रिक्ट की लम्बाई-चौडाई—क्षेत्रफलवती मृत्य केंद्रिक्ट की दृष्टि से देखें तो दण्ड और नग्य देने क्रिक्ट जन्हे पर्यायवाची मान लिया है ग्रह्म क्रिक्ट

१. ६-२-१, पृ० स्कृता

२. वही।

३. ५-२-३७, दृः ३:८ :

४. वही ≀

५ वही।

६. वही

<sup>9. 7-8-6,</sup> Tr E

८ लाव ३ क क

<sup>6. 6-2-55 £ 2</sup> 

<sup>₹0, &</sup>lt;del>27</del>

<sup>11. 6000</sup> 

पात्रिक' एव पात्रीणा नहते थे। इसी प्रकार, दो कुलिज अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र हिकुलि-जिकी', त्रिकुलिजिकी, हिकुलिजिकीना या हिकुलिजा कहलाता था। चरक ने पात्र को आहक का पर्याय माना है। पाय्य वर्त्तमान पायली (वस्वई), पाई (पजाव), प्या (पश्चिमोत्तर-प्रदेश) का प्राचीन नाम जान पडता है। बष्ठक अन्न के पष्ठाश राज-कर मापने का पात्र जान पहता है जो द्रोणादि मे से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल मे लगनेवाकी कन का परिमाण (पाँच सेर) था। पचलोहित से कीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से कीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी। इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्वयूर्वक नहीं कहा जा सकता।

प्रमाण—भाष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि, अष्टाच्यायी मे एकाघ स्थानो पर इसके अपवाद मिळते हैं, जिनमे प्रमाण मे वजन या स्था को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यत प्रमाण का प्रयोग उपगुंक्त अर्थ मेही हुआ है।

लम्बाई की माप लकडी से बने मापको से की जाती थी, जिन्हें द्ववय कहते थें, किन् इनके अतिरिक्त अन्य साधनो द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य मे आयाम के निम्न-लिखित प्रमाणो का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि—यह निम्नतम प्रमाण-बोधक थी। अगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो मी उसका प्रयोग न्यवहार मे कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण-रूप मे अगुलि का उल्लेख किया है।" अगुलि है इस के बराबर थी। प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव = एक अगुलि मानते थे। इस प्रकार, यव सबसे छोटा प्रमाण था और अगुलि उसके बाद।

विष्टि—अँगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जो लम्बाई होती है। उसे विष्टि कहते थे। इसे मराठी मे टीच कहते है, जो परिमाण का ही बोधक है। विष्टि के प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सन्नह सामिन्नेनी ऋचाएँ पढ़कर समिन्नाएँ रखी जाती हैं किन्तु एक ही वार सन्नह प्रादेश भर लम्बी समिन्नाएँ नही रख दी जाती। "

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ५-१-५५, पू० ३२५।

४. ३-१-१२९, पू० १९४।

<sup>4. 4-3-491</sup> 

६. ५-३-३, पू० ९२७।

७. ५-१-२८, पु० ३१८।

८. ६-२-४० तथा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, पु० २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिघोऽम्यादघीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काष्ठ-मम्याघीयते--आ० २, पृ० ६२।

वितिस्ति—वितिस्ति का प्रमाण बारह अगुल था। इसी से बीत या बीता वना है। अगुष्ठ और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितिस्ति या वालिक्त होती है। एक क्लोक-वात्तिक मे तथा अन्य सूत्रों के भाष्य मे उदाहरण रूप से विष्टि और वितिस्ति का उल्लेख हुआ है। दो या तीन वितिस्ति लम्बी वस्तु को द्विवितस्ति या त्रिवितस्ति कहते थे। इसी प्रकार आयाम के प्रमाण के लिए ही भाष्य मे त्रिविष्टि, द्विविष्टि और विष्टि-मात्र शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्वय सूत्रकार ने 'विष्टिवितस्त्योक्च' (६-२-३१) में इन प्रमाणवोचक शब्दों का ग्रहण किया है। विष्ट और वितिस्ति के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विष्टि-मात्र और वितिस्ति-मात्र कहते थे। '

अरित-कुछ लोगों के मत से मुठ्ठी बन्द हस्त को अरित कहते थे। यह २४ अगुल की होती थी। भाष्य मे पचारित, दशारित का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा है कि सन्नह मन पदकर सन्नह समिघाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर, सन्नह अरित लम्दी एक ही समिघा सबके बदले नही रख दी जाती। इससे यह स्पष्ट है समिघा की लम्बाई एक अरित होती थी। अरित का मूल अर्थ कोहनी था। ऋग्वेद (८-८०-८) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (८-५) मे भी इसका उल्लेख है। कोहनी से अगुल्यप्रभाग तक का प्रमाण अरित था।

श्चम या हस्त--दो वितस्ति को शम या हस्त कहते थे। दो और तीन शम लम्बी वस्तु द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। लगभग एक शम लम्बी वस्तु को शम-मात्र कहते थे। रें

वण्ड-चार शम या हस्त का एक दण्ड होता था।

काण्ड—एक दण्ड लम्बा और एक दण्ड चौडा, अर्थात् १६ हाथ क्षेत्रफल की सूमि काण्ड कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो, तो १६ हाथ लम्बी रज्जु या अन्य वस्तु काण्ड-प्रमाण मानी जाती थी। यदि दो-तीन काण्ड की क्षेत्र-मर्यादा होती, तो उसे द्विकाण्डा या त्रिकाण्डा क्षेत्रभित कहते थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी रज्जु कहते थे। क्षेत्रभित शब्द खेत की लम्बाई-चीडाई अत्रफलवती सूमि के लिए प्रयुक्त होता था। दे इस प्रकार, यदि लम्बाई की दृष्टि से देखें तो दण्ड और काण्ड दोनो बरावर (४ हाथ) थे। इसीलिए, बालमनोरमा ने जन्हे पर्यायवाची मान लिया है, यद्यपि दोनो मे अन्तर है। इस पर्यायवाचिता के ही कारण

१. ६-२-१, यु० २५०1

२. वही ।

३. ५-२-३७, पु० ३७८, ७९।

४. वही।

५ वही।

६. वही

७. २-१-५, पृ० ३०१।

८. सा० २, पू० ६२ ।

९. ५-२-३७, पुर ३७८।

१०. वही।

११. ४-१-२३ काशिका ।

कुछ विद्वानों ने श्रम को सोल्रह हाथ माना है। वास्तव में, दण्ड केवल आयाम का वीवक है और काण्ड आयाम×विस्तार का।

रज्जु—खेतो को नापने के लिए रज्जु प्रमाण का व्यवहार होता था। रज्जु की लम्बाई दस दण्ड के बरावर मानी जाती थी। वण्ड रज्जु का अवयव था।

किष्कु:—'पारस्करप्रमृतीनि च संज्ञायाम्' (६-१-१५७) सूत्र के भाष्य में किष्कु का भी उल्लेख है। कायिका ने इसे प्रमाण कहा है। किष्कु २४ अगुष्ठों की चीडाई-भर का प्रमाण था। अर्थशास्त्र के अनुसार इसका साधारण प्रमाण ३२ अगुल था। किष्कु कर या हस्त के लिए भी ध्यवहृत होता था।

नत्य-४००किप्कु का एक नत्न होता था, जिसका प्रमाण लगभग एक फर्लाग था। महाभाष्य में नत्न का उल्लेख नहीं है।

कोश—कोश की चर्चा माध्य में कई बार आई है। लम्बी दूरी की माप कोशों से की जाती थीं। कोश बहुत प्रचलित प्रमाण था। भाष्यकार ने 'कोस भर सोता है, वनराजि कोश भर रमणीय है, नदी कोश भर टेढी हैं," ऐसे दूर या दैर्ध्य-दर्शक प्रसगों में कोश शब्द का ही उपयोग किया है। यात्री लोग कोशों के द्वारा ही यात्रा की लम्बाई का अनुमान करते थे। सौ कोश चलने-बाला कोश्यातिक कहलाता था। जिस व्यक्ति का अमिनन्दन सौ कोश से पहले से करना चाहिए, ऐसे मिखु या महात्मा को कौश्यातिक कहते थे। विज एक कोश की दूरी से बाण का निशाना मारने का अम्यास करते थे।

गन्यूति—दो क्रोज की लम्बाई को गन्यूति कहते थे। परिमाण अर्थ मे ही गन्यूति शन्य का प्रयोग होता था, अन्यया गोयूति शन्य का व्यवहार होता था। राँथ के अनुसार ऋग्वेद मे गन्यूति (१-२५-१६, ३-६२-१६) पनु को चराने के लिए छोड़ी हुई घास की भूमि का नाम है। वहीं ने उसका व्यवहार दूरी नापने के लिए प्रारम्भ हुआ। पर्चिवजन्नाहाण (१६-१३-१२) मे यह शन्य दूरी की नाप के लिए प्रयुक्त है।

योजन—दो गन्यूति या चार क्रोंग को योजन कहते थे। योजन ४ गोरत का होता था। इस प्रकार क्रोंग और गोरत का परिमाण बरावर था। अर्थेगास्त्र ने ४ अरित = १ दण्ड या बनु. (वर्डि की माप), जो १०८ अगुल का होता था, माना है और १००० घनु का एक गोरत बतलाया है तथा चार गोरत का एक योजन। भाष्य से योजनगत की यात्रा करनेवाले को

१. वही ।

२. १-४-५१, पु० १८० तथा २-३-५, पु० ४०८।

३. ५-१-७४, पृ० ३३७।

४. २-३-७, पु० ४१०।

५. ६-१-७९, यु० ११२।

६. चतन्त्रोऽरत्नयो दण्डो घनुः गार्हपत्यमध्दशताङ्गुलं धनुःसहस्रं गोरतम् चतुर्गोरतं ।---सर्यः शार ।

७. वही।

योजनशतिक कहा है। जिसका अभिनन्दन सहस्र योजन पहले से होना चाहिए, ऐसे गुरु आदि के भी योजनसहिसक विशेषण प्रयुक्त होता था। साधारण घोडा एक वार जुतकर ४ योजन चला जाता है, किन्तु अच्छा घोडा आठ योजन। यह कथन भी भाष्य में मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी योजनों में नापी जाती थी। जैसे, गवीबुमान् से साकाश्य चार योजन था।

ये वस्तु की लम्बाई और चौडाई मापने के प्रमाण थे। गहराई या खात-प्रमाण के लिए व्यवहृत होनेवाले कुछ शब्द भी भाष्य में मिलते हैं। भाष्यकार ने प्रमाण और ऊर्घ्वमान में भेद किया है और 'प्रमाण द्वयसज्द्रझञ्मात्रच.' (५-२-३७) सूत्र से प्रमाण अर्थ में होनेवाले द्वयसच्, दध्नच् और मात्रच् में प्रथम दो का ही प्रयोग ऊर्घ्यमान में माना है। इस सूत्र के श्लोक-वार्त्तिक में तथा 'यत्तदेतेम्य परिमाण वतुप्' (५-२-३९) के भाष्य में जहाँ उन्होंने प्रमाण, परिमाण और सस्या के पूथक्त एव भेद को दुहराया है, वहाँ प्रमाण और ऊर्घ्यमान का भेद भी दिखलाने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा है कि इन प्रमाणवीषक प्रत्या में से मैं दो को ही उन्होंन कहा है कि इन प्रमाणवीषक प्रत्या में से मैं दो को ही उन्होंना के तीन माप-दण्ड भाष्य में मिलते हैं—

उर--गहराई मापने के लिए उरु सबसे छोटा प्रमाण था। उरु वरावर गहरी परिखा या जल जादि को ऊरुद्रयस, उरुद्रघन या उरुमात्र कहते थे।

पुरव—पुरुष, प्रमाण साधारण मनुष्य की हाथ ऊपर उठाने पर जो ऊँचाई होती है, उसका वोबक था। पुरुष भर गहरी परिखा को द्विपुरुषी या द्विपुरुषा कहते थे। एक पुरुष गहराई का जरु पौरप, पुरुषद्वयस, पुरुषदन्न या पुरुषमात्र कहा जा सकता था। "

हस्ती—ऊर्घ्वमान का सबसे वडा प्रमाण हस्ती था। हस्ती-भर गहराई (ऊँचाई के आधार पर) के जल आदि को हास्तिन, हस्तिद्वयस, हस्तिदघ्न या हस्तिमात्र कहते थे। दो हस्तियो के लिये द्विहस्ति, इसी प्रकार त्रिहस्ति, द्विहस्तिनी, त्रिहस्तिनी आदि शब्दो का व्यवहार होता था।"

१. ५-१-७४, पू० ३३७।

<sup>7. 4-3-44,</sup> To 8861

३. २-३-३८, पु० ४२५।

४. ५-२-३७, पृ० ३७९।

५. ५-२-३९, पूर ३७९।

६. प्रयमहत्त्व हितीयक्त्व कर्घ्वमाने मतौ मम।---५-२-३७, पृ० ३७८।

७. वही,

<sup>6. 8-8-581</sup> 

९. वही

१०. ५-२-३८ काशिका।

११- वही।

#### अध्याय ७

# पण और मुद्रा

सुवर्णादि-परिमाण—भाष्यकार ने यत्र-तत्र प्रसगवज उन अनेक मुदाओ या सिक्को का उल्लेख किया है, जो देश में प्रचलित थी। किसी विशेष प्रदेश या राजा से इनका सम्बन्ध न था और न उनमें अधिकांग आहत ही थी। इसलिए वास्तविक अयं में इन्हें मुद्रा कह सकता किंक है। ये सोमे, चांदी आँर तांवे के परिमाणविशेष थे और कर-विकथ के साधन थे, जिनका मूल्य उनके बजन के अनुसार रहता था। तीनों घातुओं के सिक्कों के लिए उनके वजन की मात्रा निश्वित रहती थी, यद्यपि प्रदेश-भेद के अनुसार वे भी कम और अधिक वजन के होते थे। सामान्यत स्वीकृत भार के वड़े सिक्कों की महत्ता व्यक्त करने के लिए कभी-कभी उनके पूर्व 'परम' विशेषण का प्रयोग किया जाता था। मुवर्ण के सिक्को प्रायः दले हुए होते थे। सिक्को के अभाव में उतने परिमाण में मुवर्ण भी दिया जा सकता था। कोई-कोई राजा अपने विशेष अको या छक्षणों से युक्त सिक्के दलवाते थे, किन्तु भार-साम्य के कारण उनके मूल्य में अन्तर नहीं आता था।

निष्क---नुवर्ण की मुद्राओं में निष्क और सुवर्ण का नाम भाष्य मे कई वार लाया है।' यों ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, श्रीतसूत्रों एवं महाभारत में भी निष्क का वर्णन मिलता है। निष्क का व्यवहार कण्टामूपण के रूप मे बहुत प्राचीन काल से चला आ रहाथा। काशिकाकार ने भी 'हिरण्यपरिमाणधने' (६-२-५५) में 'धने किम्?' के प्रत्युवाहरण-स्वरूप 'निष्कमाला' का उल्लेख किया है। निष्क यद्यपि हिरण्य-परिमाण था, किन्तु माला के रूप में उसके परिमाण का कोई मूल्य नहीं रह जाता था।

निष्क पारिवारिक समृद्धता का मापदण्ड था और कर-विकर का माध्यम भी। एक निष्कवाला सौ निष्कों के स्वामी से स्पर्धा का साहस नहीं करताथा। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कों के अनुपात में ही शतनिष्कवन से कम थी। निष्क बाढ्यंकरण माना जाता था। जिस व्यक्ति या परिवार के पास सौ निष्क होते थे उसे नैष्कशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्कशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्कशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्कशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्कशतहिलक कहते थे। वर्समान लक्षाधीश आदि के समान ये आढ्यतासूचक उपाविषा शी। 'शतसहस्राच्च निष्कान्' (५-२-११९) इस पृथक् सूत्र का मत्वर्य प्रत्यय के लिए प्रणयन इस बात का प्रमाण है। यदि नैष्कशतिक और नैष्कसहिसक सना शब्द न होते, तो बहुबीहि-

१. ५-३-५५, पु० ४४७।

२. नहि निष्कषनः शतनिष्कषनेन स्पर्धते।--५-३-५५, पृ० ४४७।

३. ३-२-५६।

समासान्तपद शतनिष्क, सहस्रनिष्क या मत्वन्त शतनिष्कवान्, सहस्रनिष्कवान् आदि प्रयोग सामान्य बन ही जाते।

निष्क से कीत वस्तु की सज्ञा नैष्किक थी। दो और तीन निष्को से कीत वस्तु के लिए द्विनिष्क या द्विनैष्किक और त्रिनिष्क या त्रिनैष्किक शब्दो का व्यवहार होता था। वहुत निष्कों से कीत वस्तु बहुनिष्क या बहुनैष्किक कही जाती थी। व

निष्क के परिमाण में समय-समय पर अन्तर होता रहा है। कभी उसका भार १६ वड़ी या ३२ छोटी राशियों के दीनार के बराबर था और वह १६ माथ के एक कर्ष या सुवर्ण के बराबर होता था। कभी उसका परिमाण ४ या ५ पक सोने के बराबर मिलता है। वहें पल या दीनार का मान कभी-कभी १०५ से १०८ सुवर्ण के बराबर मिलता है। कही उसका वजन ४ माथ और कही १६ द्रम्म पाया जाता है। प्रदेश-भेद से भी मान-भेद सभव था। इनमें अधिकतम भार के निष्क को परमनिष्क कहते थे और उससे कीत पदार्थ को परमनिष्क । मनुस्मृति (८-१३७) के अनुसार निष्क ४ सुवर्ण या ३२० रत्ती के बराबर होता था।

पतजिल के समय तक आते-आते निष्क का प्रचलन बहुत वह गया था, यहाँतक कि उसके चतुर्थ भाग का भी उपयोग होने लगा था। पिनष्क एक स्वतन्त्र सिक्का था, जिसे पादिनिष्क भी कहते थे। पिन्नष्क इस स्वतन्त्र शब्द का, पादिनष्क के रहते हुए प्रयोग इस बात का सूचक है। यदि यह कथन उचित माना जाय, तो अर्घनिष्क के भी स्वतन्त्र सिक्के के रूप मे प्रचलित होने की सभावना की जा सकती है।

सुवर्ण —सुवर्ण जैसा कि नाम से स्पष्ट है सोने की मुद्रा थी, जिसका भार १ कर्ष या ८० गुंजा (लगभग १७५ ग्रेन) के वरावर होता था। सुवर्ण भी समृद्धता का मापक था। काशिका-कार ने द्विसुवर्ण थन (जिसकी सम्पत्ति दो सुवर्ण थे) का उल्लेख किया है, और सुवर्ण को धन तथा हिरण्य-परिमाण दोनो माना है। उपर्युक्त परिमाण के सोने के लिए भी पारिभापिक रूप से सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार ने डेढ सुवर्ण-मुद्रा से खरीदी हुई वस्तु के लिए अध्यर्ध सुवर्ण और अध्यर्ध सीवर्णिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ अध्यर्ध सुवर्ण शब्द डेढ परिमाण सोने के लिए ही प्रयुक्त जान पडता है; क्योंकि अर्व-सुवर्ण की मुद्रा का भाष्य मे और कोई उल्लेख नहीं मिलता। काशिका मे दो सुवर्णों से कीत वस्तु को दिसौवर्णिक कहा है। ध

इस समय सामान्य सोने के लिए हिरण्य शब्द व्यवहार मे आता था। यह बात उपर्युक्त

१. ५-१-२०, पूर ३११।

२. वही तथा ५-१-३०, पु० ३२०।

३. वही।

४. ५-१-२०, पृ० ३११।

<sup>4. 4-7-44, 90 3661</sup> 

६. ६-२-५५ काशिका।

७. ५-१-२९, वृ० ३१९।

<sup>109-5-0 .3</sup> 

सूत्र 'हिरण्यपरिमाणघने' (५-२-५५) तथा भाष्य के 'अधिनञ्च राजानी हिरण्येन भवित, न च प्रत्येक दण्डयन्ति (१-१-१, वा० १२, पृ० १०३) से स्पष्ट होती है। यहां 'गर्गा कत दण्ड्यनाम्' (वहीं) के 'शत' मे मुद्रा तथा हिरण्य से सामान्य सोने का मान स्पष्ट ही है। इसी प्रकार एक स्थान पर कहा है कि जितने हिरण्य से दो द्रोण घान्य मिल सकता है, उतने धान्य और जितने हिरण्य मे एक हजार घोडे मिलते हैं, उतने हिरण्य से घोडे खरीदता है।' यहां तो स्पष्ट ही हिरण्य शब्द का प्रयोग किसी निञ्चित मुद्रा के लिए न होकर सामान्य मुवर्ण के लिए ही है। इसी अर्थ में भाष्य में लष्टापद शब्द भी मिलता है।

## राजत मुद्राएँ

शतमान—राजत मुद्राओं में शतमान सबसे वड़ा था, जो १०० रत्ती के वरावर होता या। यह वान इसके नाम से ही सिद्ध है। वैदिक साहित्य में 'मान' कृष्णल या रत्ती के अयं में व्यवहृत हुला है। वैदिक साहित्य से शतमान के जुवर्ण-मुद्रा होने का भी पता चलता है, किन्तु शतपथ द्राह्मण से ही उसका राजत तथा १०० कृष्णल भर होना भी मालूम होता है। कुछ विद्वान् तक्षणिला के भिड़ टीलो पर जार्ज मार्गल द्वारा पाये गये टेढ़े शलाका-खण्डो को राजत जतमान मानते हैं। मनु ने शतमान का वजन १० घरण या ३२० रत्ती माना है। पतजिल ने डेढ शतमान से कीत वस्तु को अध्यर्थ शतमान तथा अध्यर्थ शातमान कहा है। इसी प्रकार, दो शतमाना से कीत पदार्थ को द्विशतमान या द्विशातमान वतलाया है।

शाण—गण चाँदी का सिक्का था, जिसका वजन महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुसार जितमान होता था। इस प्रकार, शाण १२॥ रत्ती या २२॥ येन का प्रचिक्त जान पडता है। चरक्तिहिता में धाण को सुवर्ण या कर्ष के बराबर वतलाया है। इस प्रकार, इसका वजन २० रत्ती के बराबर ठहरता है। चरक के इस कथन से शाण सोने का सिक्का मालूम होता है। पाणिनि ने 'परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो ' (७-३-१७) सूत्र में शाणको परिमाण मानते हुए उसके बहिश्रांग के लिए 'असजा शाणयो ' कहा है। काशिका ने इस सूत्र में प्रत्युदाहरण के रूप में 'द्वाम्या शाणान्यां कीत देशाणम्, तैशाणम्' कहा है। काशिका ने इस सूत्र में प्रत्युदाहरण के रूप में 'द्वाम्या शाणान्यां कीत देशाणम्, तैशाणम्' कहा है। काशिका ने इस सूत्र में परिमाण दोनों का काम देशी थी 'पाणिनि और काशिका वृत्ति दोनों को मिलाकर देखने से तो यही पता चलता है। वात यह है कि मुद्रा के रूप में प्रचलित ये सारे सिक्के तोल के आधार पर वने थे। प्रत्येक सिक्के का एक निश्चित

१. द्विद्रोणेन हिरण्येन धान्यं कीणाति, साहस्रेण हिरण्येनाश्वान् कीणाति।—-२-३-१८, पृ० ४२०।

२. तस्य त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा।--शत० झा० ५-५-५-१६।

३. ५-१-२९, पृ० ३१९।

४. शत० द्रा० १३-४-२-१०।

५. मनु० ८-१३७।

६. महाभारत, प्रा० पर्व १३४-१४।

वजन था। सिक्को के साथ-साथ लाक्षणिक रूप मे उनके निश्चित वजन की भी वही संज्ञा वन गई। शाण यिंद १२॥ रत्ती का होता था, तो उसे तोलनेवाला १२॥ रत्ती का वाट (भार) भी मान का एक घटक वन गया और वह तथा उतने ही वजन का सोना या चाँदी भी शाण कहलाने लगा। कर्मी-कसी ये सिक्के स्वयं मानो के रूप मे व्यवहृत होते थे, जिस प्रकार आज रुपया और उसके अश मान का काम देते है। पाणिनि ने उसी अर्थ मे शाण को परिमाण कहा है, जिस अर्थ मे रुपये को एक तोला परिमाण कहते हैं। मुख्य रूप से शाण सिक्का ही था। माज्यकार ने इसी रूप मे उसका उल्लेख किया है। सुवर्ण के विषय में यही वात कही जा सकती है। यया, डेढ़ शाण से कीत बस्तु अत्यवंशाण्य या अध्यवंशाण्य, पांच शाणो से कीत पंचशाण या पंचशाण्य, दो शाणो से कीत दिशाण, द्वैणाण या द्वैशाण्य एव तीन शाणो से कीत वस्तु त्रिशाण, त्रैशाण या त्रैशाण्य । प्राच्य प्रदेश मे हर चूल्हे पर शाण कर-स्वरूप लिया जाता था। जिसे सुपेशाण कहते थे। यदि किसी परिवार की भूमि या परिवार सयुक्त भी होता, किन्तु भीतरी वंटवारा हो गया होता और भोजन अलग-अलग बनता होता, तो प्रयेक विश्वन्त परिवार को कर देना होता था।

कार्षापण—पाणिनि-काल मे पण् वातु का अयं क्य-विकय तथा व्यवहार करना था। लेन-देन की क्रिया पणन कहलाती थी और क्रय-विकय की वस्तु पण्य। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी, उसे पण कहते थे। पण या लेन-देन, क्रय-विकय या व्यवहार का माध्यम। पहले वस्तुएँ, फिर सोना, चाँदी-ताँवा आदि वातुएँ और वाद मे इनसे ढले सिक्के, पण का काम देते थे। जो सिक्का सबसे अधिक प्रचलित था, वही बीरे-धीरे पण रह गया और जेप ने विशिष्ट नाम प्राप्त कर लिये। कार्पापण का पण मुद्रा के इसी विकास की ओर सकेत करता है।

कार्पापण विवेच्य काल की सर्वाविक व्यवहृत मुद्रा थी। कार्पापण सुवर्ण का भी चलता रहा। बाद में इसी परिमाण का सिक्का सुवर्ण कहलाने लगा। तौंवें का भी कार्पापण वनता था। यद्यपि प्रचलन राजत कार्पापण का ही विशेष था। कौटिल्य ने इसके लिए 'पण' शब्द का प्रयोग किया है। कार्पापण यदि चाँदी का होता, तो उसका वजन सोलह माप के वरावर होता था। यही वात सुवर्ण कार्पापण के सवध में रही थी, किन्तु पतंजिल के समय में या तो सुवर्णमाप का चलन वन्द हो गया था या सुवर्ण कार्पापण का अथवा दोनो का। यह भी सभव है कि इनके आनुपातिक मूल्य में अन्तर हो गया हो। माप्यकार ने माप (उरद) नाम पड़ने के विषय में एक आचार्य का कथन उद्धृत किया है कि 'पुराने समय में सोलह माप का एक कार्पापण होता था और सोलह ही दाने उरद की फली में होते थे। इस सादृक्य से उरद का नाम माप पढ़ गया। उत्त कथन में 'प्राचीन काल' शब्द आप्यकार के समय में बदले हुए माप और कार्पापण के आनुपातिक मूल्य की ओर इंगित करता है। फिर भी, माप कार्पापण का घटक था। भाष्य में याप और कार्पापण के

१. ६-२-५५ ।

२. ६-३-१० काशिका।

३. ५-१-३५, पु० ३२०।

४. अपर आह—पुराकल्प एतदातीत् षोडशमाषाः कार्यायणम् । षोडश फलाश्च मापशंबद्यः। तत्र संत्या सामान्यात् सिद्धम्।—१-२-६४, पृ० ५९८।

अवयवायविसम्बन्ध का कथन वार-वार हुआ है, यद्यपि वे समानजातीय नहीं थे। इसलिए सी से ग्यारह अधिक होने पर 'एकादशक्षत माषाणाम्' प्रयोग तो होता था, किन्तु यदि सौ कार्पाणणो मे ग्यारह माप अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग तो होता था, किन्तु यदि सौ कार्पाणणो मे ग्यारह माप अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग नहीं हो सकता था। 'वजन' के आगे 'उ' प्रत्यय होने के लिए दोनो का समानजातीय होना आवश्यक था।' एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है— 'इस कार्पापण से इन दोनों को एक-एक माष दो। देनेवाला एक-एक माप देकर पूछता है कि शेष का क्या करूँ? यदि उससे फिर कहा जाय कि यह कार्षापण इन्हें माष-माष करके दो, तो वह माष-माष करके उन्हें देकर चुप बैठ जाता है।' इससे यह स्पष्ट है कि माप और कार्पापण का निकट सम्बन्ध वर्त्तमान आने और रूपये जैसा था। एक-एक माष करके या एक-एक कार्पापण करके देने का उल्लेख भाष्य मे अन्यत्र भी मिलता है।' जो कार्पापण के अन्य अवयवों की अपेक्षा माप से उसका अधिक निकट व्यहारिक सम्बन्ध सूचित करता है।

कर्पापण शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुसर्कालिंग दोनों में होता था। उसका व्यवहार व्यापक था। भाष्यकार ने प्रसगवश कहा है कि 'यह वही कार्षापण है, जो मथुरा में लिया था। समवत, यह बात पाटलिंपुत्र में कहीं गई है, जो इस मुद्रा के व्यापक प्रचार का छोतक है। वास्तव में, यहीं इस काल की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। कार्षापण से कीत वस्तु कार्षापणिक या कार्षापणि (स्त्री०) कहीं जाती थी। प्रति का प्रयोग भी कार्षापण के अर्थ में होता था और प्रति से कीत वस्तु की प्रतिक या प्रतिकी (स्त्री०) सज्ञा थी, किन्तु यदि एक से अधिक कार्षापण से वस्तु का कथ किया जाता, तो उस वस्तु के दो विशेषण हो सकते थे। उदाहरणार्थ, बेढ कार्पापण से कीत वस्तु अध्यर्थकार्षापण या अध्यर्थकार्षापणिक कहीं जा सकती थी।

काशिकाकार ने कार्णापण को ही प्रति आदेश का विधान कर अध्यर्ध कार्षापणिक, द्विकार्पापणिक और त्रिकार्पापणिक के स्थान पर अध्यर्धप्रतिक, द्विप्रतिक और त्रिप्रतिक रूप मान लिये है। यह इस बात का द्योतक है कि काशिका काल तक आते-आते कार्पापण के अर्थ में प्रति शब्द का प्रचलन बन्द हो गया था और विद्वान् इसे स्वतन्त्र शब्द न समझकर आदिष्ट शब्द मानने लग गये थे।

तवस्मिन्नविकमिति दशान्ताङ्डः; इह कस्मान्न भवति एकादश मावा अधिका अस्मित् कार्यापणशते समानजाता अधिक इष्यते।—५-२-४५, पृ० ३८२।

२. अस्मात् कार्षापणादिह भवद्भ्यां माषं देहि। भवद्भ्यां माषं माषं देहि। माषं भाषमसौ दत्त्वा शेषं पृच्छिति किमतेने क्रियतामिति। यः पुनरुच्यते इदं कार्षापणिमहभवद्भ्या माषं माषं देहीति माषं माषमसौ दत्त्वा तूष्णीमास्ते।—८-१-१२, पृ० २७५।

<sup>3. 6-8-8,</sup> To 2461

४. २-४-३१, पू० ४७७।

५. ५-१-२५, पृ० ३१६।

इ. २-१-७ पूर ४४७।

७. वही।

पाणिनि और पतजिल ने अनेकदा शतसहस्वादिसस्य मुद्राओं का उल्लेख किया है, किन्तु मुद्रा का नाम नहीं दिया है। यथा 'शतमानिवशतिकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में सहस्र से कीत वस्तु साहस्र, 'विशित विश्वद्ध्या इवृन सज्ञायाम्' (५-१-२४) में विशित से कीत विश्वत्क, विश्वत् से कीत विश्वत्क (भाष्य पृ० ३१५) के उदाहरण, 'शताच्च ठन् यवावशते' (५-१-२१) में सत से कीत शत्य शाटकशत; (भा० पृ० ३१३) पश्चिम कीत पश्चकम् (भाष्य, ५-१-३७ पृ० ३२१) तथा 'विभाषाकार्षापणसहस्राम्याम्' (५-१-२९) के अध्यर्घ साहस, द्विसाहस्र, विसाहस्र आदि प्रयोगों में मुद्रा के नामोल्लेख से विरिहत सस्याएँ कार्षापण (राजत) की बोवक है। सस्कृत, साहत्य में कार्षापण का उल्लेख किये विना 'देवदत्त के सौ उधार है' आदि प्रयोग चल पड़े थे, जो इस बात के प्रमाण हैं कि इनका प्रयोग सर्वाधिक होता था। स्वय भाष्यकार ने विना मुद्रा का नामोल्लेख किये साधारण चर्चा-प्रसग में प्राय सख्या-पात्र का उल्लेख कर दिया है। धन-प्रसग में उल्लिखत सख्या में कार्षापण अन्तर्गाहित्त-सा माना जाता था। चाँदी के कार्षापण में सोलह पण होते थे, जिनके वदले १२८० कौड़ियाँ मिलती थी। ताँवे का कार्यापण ८० रत्ती या १७६ ग्रेन का होता था।

विश्वतिक और त्रिश्वत्क—वोडश माथ के कार्यापण के अतिरिक्त दो प्रकार के अन्य कार्यापण भी प्रचलित थे, जिनका वजन कमश बीस और तीस माथ के बरावर था। प्राचीन कार्यापण भी प्रचलित थे, जिनका वजन कमश बीस और तीस माथ के बरावर था। प्राचीन कार्यापण सोलह माथ के ही होते थे, किन्तु वाद में किसी-किसी प्रदेश में, सम्भवतः मगथ और पाचाल में तत्कालीन राजाओं ने उनसे बड़े परिमाण के कार्यापण प्रचलित किये। भाष्य का उपर्युक्त कथन कि 'किसी विद्वान् का कहना है कि प्राचीन काल में सोलह भाषक का कार्यापण होता था', इस बात की पुष्टि करता है। 'विश्वति विश्वद्भ्यां ड्वृन् सज्ञायाम्' (५-१-२४) में भाष्यकार ने त्रिशत्क और विश्वतिक को सज्ञा माना है और इनकी निष्पत्ति पर विचार किया है। पाणिन ने भी 'शतमानविश्वतिकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में विश्वतिक का उल्लेख किया है। विश्वतिक से कीत वस्सु वैश्वतिक और अध्यर्घ, द्वि तथा त्रिविश्वतिक से कय की हुई वस्तु अस्यर्घ विश्वतिकीन, द्विविश्वतिकीन तथा त्रिविश्वतिकीन कही जाती थी। बाद में इन मुद्राओं का प्रचलन बन्द हो गथा।

अर्घ और भाग—ये दोनो कार्पापण के अर्घ भाग के बरावर सिक्के परस्पर पर्यायवाची थे। आज भी हिन्दी में रुपये के अर्घ भाग को अर्घ की कहते हैं। अर्घ और भाग का उल्लेख कमश. 'पूरणार्घाहन्' (५-१-५८) तथा 'भागाद्यक्च' (५-१-४९) सूत्रों में हुआ है। जिसके लिए अर्घ और माग मुद्राएँ शुल्क, वृद्धि, लाभ या उपदा में दी जाती हो, उस घनराशि को अर्घिक तथा भाग्य या भागिक कहते थे। आर्घिक शब्द का प्रयोग स्वतन्त्र होता है। अर्घ के पूर्व और कोई शब्द नहीं जोडा जा सकता। जिस वस्तु का मूल्य अर्घ (कार्पापण) हो, उसे अर्घिक या अर्घिकी (स्त्री०) कहते थे। काश्विकाकार ने भी अर्घ को रूप्यकार्पापण

१. देवदत्ताय शतं धारयति।--१-४-३५।

२. १-२-६४, यू० ५९८।

३. ५-१-२५, पृ० ३१६।

के अर्घ भाग के लिए न्ट बतलायां है, निमका अर्घ स्पष्टत. ही है कार्पापण मिक्का हुला।

पाद—कार्पापण का १ ४ माग पाद भी स्वतन्त्र निक्के के रूप मे प्रचलित था। कर्मकर लोगों को एक पाद प्रनिदिन बेतन मिलता था। वे इसी लालच से काम करते थे। दो-दो पाद को 'द्विपदिकां दर्शात' तथा दो पाद दिण्डत होने या दान करने के लिए 'द्विपदिका दिण्डत' या 'द्विपदिका दर्शात' प्रयोग होता था। दो पाद का चार वार प्रयोग यह सिद्ध करता है कि पाट का सिक्का स्वतन्त्र था। अध्ययं पाढ या द्वि-त्रिपाट से कोन वस्तु को अध्ययंपाद, द्विपाद और त्रिपाद कहते थे।

कौटिल्य से भी उक्त कथन की भी पुष्टि होनी है। अवंशास्त्र के अनुसार पण, अर्थपण, पाट और अप्ट भाग के निक्के ढाले जाते थे। नीचे की ओर उत्तरते हुए मापक, अर्थमापक, काकगी और अर्थकाकणी के निक्के ताँवे के बनाये जाते थे, जिनमें उचित परिमाण में अन्य बातुओं का भी मिश्रप रहता था। निश्रप की विवि के सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्र में स्पष्ट आदेश हैं-मुद्राध्यक्ष जिने लक्षणाध्यक कहा है, रजत चिक्कों का निर्माण चार मापक ताँवा तथा एक-एक माप त्रपु, नीसावि बातु मिलाकर नृद्रा वनवाता था।

लण्डभाग—अण्डभाग के स्वतन्त्र सिक्के का सकेत महामाप्य या अण्डाध्यायी मे नहीं मिलना। 'पणपादमापद्यनाचत् (५-१-१४) केवल अध्यवं तथा सब्यादाची शब्द पूर्व रहने पर नाप शब्द से कार्टीय अर्थ मे यत् प्रत्यय का विचान करता है। इस प्रकार, अध्यर्थमाप्यम्, द्विमाप्यम्, त्रिमाप्यम् आदि रूप वनते हैं। इससे द्विमापक सिक्के की कल्पना करना दुल्ह है। हाँ, मान का सिक्के के रूप में प्रचलन इस मूत्र से अवस्थ सिद्ध होता है।

नाय—कार्यायण का सर्वाविक प्रचलित माग माप या मापक था। 'पणपावमाप-वातावत्' (५-१-३४) मूत्र में क्रमश तीनो, अविकतम प्रचलित निक्को का उनके मूल्य के अन्सार उल्लेख किया गया है। नाप, मुवर्ग, चाँदी और ताँवा तीनो का बनता रहा। सुवर्ण मापक का उल्लेख तो महानाच में पृथक् नहीं मिळता। हाँ वह मुवर्ण-कार्यापण का १११६ माग होता था, जो मुवर्ण का रहता था। मुवर्ण माप का बजन ५ कृष्णळ या १७ प्रेन मुवर्ण के बरावर था। चाँवी का मापक राजन कार्यापण का १६ माग होता था। जो २ रत्ती या ३ ॰ ६ प्रेन के बरावर होता था। रूप्यमाप निक्के प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो चुके हैं। ता प्रमापक ता म्रकार्यापण का रैहै

१. अर्बशन्दो रुप्यकार्यस्य रुक्तिः ५-१-४८ काशिका तथा भागशन्दोऽपि रुप्यकार्यस्य बाचकः।—५-१-४९. बही।

२. व्हर्मकरा. कुर्वन्ति पादिकसहर्लम्यासहै।—१-३-७२, पृ० ९०।

३. ५-४-२१, यु० ४८२।

४. ५-१-३४ काशिका।

५. पणमर्घपणं पादमध्दमानमिति। पादानीवं ताम्ररुप्यं मायकमर्वमावकं काकणी मर्घकाकणीमिति। स्वयाज्यसः चतुर्भागताम्रं रुप्यरुपं तीक्ष्णत्रपुत्तीसाञ्जनानामन्यतमं माय-वीनपुरुतं कारयेत्।—अर्थशास्त्र, अवि० २, अ० १२।

भाग होता था, जिसका वजन ५ रत्ती रहता था। रुप्यमापक का ही प्रचलन विशेष था। भाष्य-कार ने कहा है कि 'एक माप से वढते-वढते सी सहस्र कार्षापण हो जाते है।" अर्थशास्त्र के तुलामान अधिकरण के अनुसार ये माप इस प्रकार थे—५ गुजा था १० माषवीज=१ सुवर्णमाषक। १६ सुवर्णमापक=१ सुवर्ण था कर्ष। ४ कर्ष=१ पल। ८८ गौर सर्षप १ रुप्यमापक। १६ रुप्यमापक था २० शैन्य वीज=१ घरण। २० चावल=१ मणिवरण। अर्थमापक, मापक, दो मापक, चार माषक और आठ माषक की मुद्राएँ प्रचलित थी।

#### ताम्र सिक्के

अर्थमाष—क्रपर कहा जा चुका है कि ताझ कार्षापण का निह माप ता स्रमापक था, जिसका वजन ५ रत्ती होता था। पीछे यह भी कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र मे निचले सिक्को के मान, अर्थमाप, कार्किणी और अर्थकार्किणी नाम मिलते हैं। उपर्युक्त सूत्र 'पणपादमाषशतादात्' (५-१-३४) मे अध्यर्थमाप से आर्हीय अर्थ मे यत् प्रत्यय का विवान है, जिससे अध्यर्थमाष्य शब्द निष्पन्न होता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि अर्थमाष का अपना स्वतन्त्र अस्तिस्व भी था।

काकिणी—भाष्यकार ने एक काकिणी से कीत वस्तु के लिए काकिणीक तथा डेढ काकिणी से कीत वस्तु के लिए अध्यवंकाकिणीक राव्य का व्यवहार वतलाय। है। इसी प्रकार दो काकिणियो से कीत वस्तु को दिकाकिणीक कहते थे। काकिणी और अर्धकाकिणी का चलन पाणिनि-काल में नहीं था। काकिणी है साप या वीस कडी के बरावर होती थी।

क्ष और क्षतकं—कार्पापण के जो सिक्के राज्य की ओर से ढाले जाते थे, उनपर 'आहति' (Punch) द्वारा लक्षण (गो, अञ्च आदि) अकित करने की प्रथा थी। राजाओं के अपने-अपने लक्षण निश्चित थे। राजप्रचारित मुद्राओं पर ये लक्षण या चिह्न वना दिये जाते थे। केवल आहत या लक्षणयुक्त मुद्राएँ ही प्रमाणित मानी जाती थी। 'क्षादाहतप्रशासयोर्थप्' (५-२-१२०) सूत्र आहत और प्रशासा अर्थ मे रूप शब्द के आगे थप् प्रत्यय का विधान करता है। इस प्रकार रूप्य पुरुप का अर्थ रूपवान् या मुन्दर पुरुष होता था और रूप्यकार्षापण का अर्थ आहत या ताडित, अर्थात् राजलक्षण युक्त कार्णपण। लाक्षणिक रूप से इसका दूसरा अर्थ प्रमाणित कार्षापण भी होने लगा। धीरेधीरे कार्पापण गीण पट गया और रूप्य (छोटे सरल शब्द) का ही प्रयोग अविशव्द रह गया। कार्पापण ही आहत होता था, शेष सिक्के केवल ढाले जाते थे। वे आहत नहीं होते थे। यह कार्पापण चांदी की मुद्रा थी। इसलिए जब रूप्यकार्पापण का उत्तर पद अप्रयुक्त रहने लगा और केवल

1

१. एकेन मायेण शतसहस्रम्।---२-१-६९, पृ० ३२५।

२. पान्यमापाः दश सुवर्णमापकाः पञ्च वा गुञ्जाः। ते घोडश सुवर्णः कयो वा। चतुः कर्ष पलम्। अव्दाशीतिर्गेत सर्पमा रूपमापकः। ते घोडश घरणम्, श्रृंव्यानि वा विशतिः। विशति तण्डुल वज्त्रघारणम्। अर्थमापकः द्वी, चत्वारः अप्टी मापकाः। अर्थं० शा०, वुलामान-प्रकरणम्।

३. ५-१-३३, पृ० ३२०।

४. वही।

रुप्य बच गया, तो रुप्य का ही अर्थ कार्षापण हो गया और रजत भी। आगे चल कर सस्कृत-साहित्य मे रुप्य शब्द चाँदी का भी पर्याय बन गया। हमारे वर्तमान रुपये (रुप्य) का भी यही इतिहास है। कार्षापण के अवयव (अर्थ, पाद, द्विमाष, माष, अर्थमाष आदि) भी रुपये के वर्तमान भागो के रूप मे अभी तक वर्तमान हैं।

कार्षापण या पण (अर्थशास्त्र) मे बाहति, भार, घातु आदि की सम्यक् परीक्षा के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी रहता था, जिसे 'अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है। कौटित्य ने कहा है कि रूपदर्शक कार्पापण के टकसाल से वाहर जाते समय तथा वाहर से कोश मे आते समय उसकी शुद्धता की परीक्षा करे। वह व्यवहार मे आनेवाले रूप (मुद्राओ) तथा कोश मे वापिस लैटनेवाली मुद्राओ का निरीक्षण करे। इसी वात को लक्ष्य मे रखकर माष्यकार ने कहा है—'पश्यित रूपतर्क कार्पापणम्— दर्शयति रूपतर्क कार्षापणम्' अर्थान् रूपतर्क कार्षापण को देखता है। रूपतर्क कार्षापण दिखलाता है। रूपतर्क यही अधिकारी है, जिसे अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है।

१. रुपदर्शकः पणयात्रां च्यावहारिको कोशप्रवेक्यां च स्थापयेत् ।—अर्थं० शा०, अघि० २, अध्याय १२ ।

२. १-४-५२, पु० १८२।

## अघ्याय ८

#### ् घन और व्यवहार

धन—भाष्यकार ने सम्पत्ति या वन के अर्थ मे स्व, घन और अर्थ शब्द का व्यवहार किया है। स्व गव्द के अनेक अर्थ थे-जाति, आत्मा, आत्मीय और घन। घन अर्थ मे 'स्वे गाव.' और 'स्वा गाव ' जैसे पदो का व्यवहार होता था।' रैं शब्द भी इसी अर्थ मे आता था।' रैं चाहने के लिए 'रैपति' किया' प्रयुक्त होती थी। धनवान् व्यक्ति को साधारणतया आद्य कहते थे। किसी प्राम या नगर मे कुछ परिवार आद्य हुए, तो वह प्राम या नगर भी आद्य माना जाता था।' आद्यता कई वातो से आँकी जाती थी। गो, अरव और हिरण्य सामान्यतया आद्यता के परिचायक थे।' घान्य भी घनवत्ता का ज्ञापक था।' गो का अधिक होना ही अकेला घनवत्ता का प्रमाण था; क्योंकि घन की व्युत्पत्ति है— 'धिनोतीति घनम्' प्रीणन (प्रसक्त) करनेवाली वस्तु घन कहलाती थी। इस अर्थ मे वैल, घोडे और घान्य मी न थे।' जिस देश मे पशु, घन और घान्य विशेष होता था, वह प्रदेश गुणवान् और घनवान् समक्षा जाता था।' यो स्वशब्द सव प्रकार की सम्पत्ति के लिए एक कम्बल भी 'स्व' हो सकता था।'"

धनवत्ता-धिनकता रुपयो-पैसो से भी मापी जाती थी। एक सौ कार्यापण या निप्क वचाकर रखनेवाला ऐकशतिक कहलाता था। "कुछ लोग नैष्कशतिक या नैष्कसहस्रिक"

१. १-३-३५, पृ० २३७।

२. १-१-५०, पु० ३०६।

३. वही।

४. १-२-२९, पृ० २३४।

५. १-२-४५, पु० ५२७।

६. देवदत्तस्य गानोऽद्रवा हिरण्यं च। आढ्यो वैषवैयः।---१-३-९, पृ० २८।

७. इह ताबद्गावो धनिमति धिनोतेर्घनम्। एको गुणः स च प्राधान्येन विवक्षितः।— ५-१-५९, पृ० ३३३।

८. २-१-३०, पृ० २८३।

९. ५-१-११९, पृ० ३३५ तथा अर्थवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः सस्यानि च वर्तन्ते।---५-२-१३५, पृ० ४२३।

१०. ८-१-२६, पु० २८६।

११. ५-२-११८, पू० ४१९।

१२. ५-२-११९।

कहें जाते थे। इस प्रकार हर तरह की सम्पत्ति—विद्या, गाथ, वैरु, अन्व, चाँदी (कार्पापण) और सुवर्ण आदि घन माने जाते थे। राजा छोग अविकाधिक सीना वटीरने की चिन्ता में रहते थे। धनवस्ता या आढ्यता कितने पशुधन से मानी जाय, इसकी कोई निन्चित मर्यादा न थी। दैनिक आवस्थकताओं को पूर्ति से अधिक पशु-चन मनुष्य को आढ्यता की ओर छे जाता था। आवस्थकता की पूर्ति किसी परिवार की चार गायो से भी हो जाती थी। उनसे उसकी जोत के हिए पर्याप्त वैंछ, पीने के दूध और आगे के छिए वछड़े मिलते रहते थे और किसी परिवार का यह काम सी गायो से भी पूरा नहीं पडता था। इन्ही उपायो से परघन अपना वन सकता था। प

सामाजिक सम्बन्ध और अर्थ — व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्ध भी चार वातों पर निर्भर थे, जिनमें भाष्यकार ने अर्थ को प्रथम स्थान दिया है। आधिक सम्बन्ध के अतिरिक्त योन (पितापुत्रादि), मौल (गृक्षिष्यादि) तथा सौव (पुरोहितयजमानादि) सम्बन्ध माने जाते थे। अर्थायक, अर्थात् लेन-देन, स्वामिसेवक, उत्तमणं-अधमणं के सम्बन्ध महत्वपूणं थे। इसीलिए, लोग धन कमाने के लिए चिन्तित रहते थे। धन और हिरण्य की प्रवल इच्छा को धनक और हिरण्यक कहते थे। साधारणतया धन चाहना और वात है और उसके लिए पागल रहना भिन्न वात। साधारण इच्छा के लिए 'धनीयति' किया का प्रयोग होता था और गर्व वा लालच के लिए 'धनायति' का। बन के लिए कुट्य चल्द का भी व्यवहार होता था। रक्षणीय होने के कारण गोप्य से भिन्न सज्ञा अर्थ मे इस शब्द की निष्पत्ति बताई गई है। स्वापतेय चल्द भी इसी अर्थ मे बाता था। धनिको मे परस्पर स्पर्धा चलती थी, किन्तु यह स्पर्धा तभी होती थी, जब उनका बन्तर 'अदूर' का हो। एक निष्कवाला सौ निष्कवाले से स्पर्धा नही करता था। विष

ऋण-पिछे कहा जा चुका है कि आर्थ सम्बन्ध का समाज मे महत्त्वपूर्ण स्थान था। आर्थ सम्बन्ध स्वामी और भृत्य का हो सकता था, क्रेता-विश्रेता का हो सकता था और उत्तमणं-अधमणं का भी होता था। आवश्यकता पडने पर सहायतार्थ छाम की आशा से किसी को उधार देने

१. १-१-६८, पु० ३३४।

२. ६-१-५, पू० २१।

इ. ५-२-९४, पूर ४१०।

४. यदेतत् स्वं नाम चतुर्भिरेतत्प्रकारँभैवति । कषणादपहरणाद्याञ्चाया विनिमयादिते । २-३-५०, पु० ४४२ ।

५. लोक वहबोऽभिसम्बन्धाः आर्या यौना मौसाः सौवास्य ।--१-४९, पृ० ३००

६. ५-२-६५, पु० ३९६।

<sup>6. 6-3-38</sup> I

८. ३-१-११४, पृ० १८८।

<sup>9. 8-8-8081</sup> 

१०. ५-३-५५, पु० ४४६।

वाले को ये उत्तमणें कहते थे थीर लेनेवाले को अधमणें। ये शब्द सम्बद्ध व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के वोधक थे। उवार दी गई रकम ऋण कहलाती थी। ऋणवान् होना 'धारयित'' किया द्वारा व्यक्त किया जाता था। किसी पर भी रुपये ऋण होते, तो कहा जाता 'शत धारयित।' अधमणें होने की स्थिति 'आधमण्यं" होती थी। 'उधार का वाचक ऋण' था, 'जो देय भी कहा जाता था। ली हुई वस्तु को लौटाने की किया का नाम प्रतिदान था। 'कभी-कभी ऋण देनेवाले अपना रुपया डूव जाने का भय रखते थे। ऐसी स्थिति मे अधमणें के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों को और दीच मे डाल लेता, जो उसकी जमानत देते थे और रुपये के लिए उत्तरदायी भी माने जाते थे। ये लोग प्रतिभू कहलाने थे।' ऋण देते समय कभी-कभी साक्षी की आवश्यकता होती थी।

क्याज—ऋण कभी-कभी जितना लिया जाता था, उतना ही लौटा दिया जाता था। कभी-कभी उससे अधिक भी देना पड़ता था। आधिक्य की राशि 'वृद्धि' शिनी जाती थी। भाज्य में पाँच, सात, आठ, नौ, दस रुपये (कार्षापण) वृद्धि-स्वरूप पाने की वर्चा है। जिस ऋण पर ये राशियाँ अधिक मिलती थी, उन्हें कमश्र. पचक, सप्तक, अब्दक नवक और दशक् कहते थे। ये सख्याएँ उपलक्षणमात्र है। इसी प्रकार अर्घ (कार्षा०) जिस राशि पर वृद्धि-रूप मिलता था, उसे अधिक' तथा भाग (आघा कार्षा०) जिस राशि पर मिलता था, उसे अधिक' तथा भाग (आघा कार्षा०) जिस राशि पर मिलता था, उसे आग्य या भागिक' कहते थे। यह अर्घ या भाग सौ कार्पापण का मासिक व्याज है या अन्य अवधि का, विश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि काशिकाकार ने 'भागिकशतम्' के साथ ही 'भागिकाविशति' भी उदाहरण में दिया है। एक ही काल में पाँचगुने अन्तर की कल्पना असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है। वास्तव में ये उदाहरण-मात्र है और चाहे, जितने समय में हो शत और विश्वति पर प्राप्त कुल व्याज को सूचित करते हैं। हो सकता है, आज शत उघार लेनेवाला कल १०० है लौटा जाय, ऐसी स्थिति में इन उदा-हरणों के आधार पर व्याज की किसी दर का अनुमान लगाना तर्क-सगत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 'पचक' राशि पर प्राप्त पाँच (कार्या०) व्याज के आधार पर श्रावण से आग्रहायण तक

१. १-४-३५।

२. ३-३-१७०।

<sup>3.</sup> १-४-३५ 1

<sup>8. 3-3-8001</sup> 

<sup>4. 8-3-801</sup> 

E. 8-8-871

<sup>9. 3-2-868</sup> I

८. २-३-३९ ١

९. पञ्चवृद्धिर्वाऽऽयोवालाभो वा शुल्को वोपदा वा दीयतेऽसमै पञ्चकः सप्तकः अष्टकः नवकः दशकः ।-५-१-४७, प० २३३ ।

१०. 4-१-४८ 1

११. ५-१-४९1

की अवधि तथा दस पर प्रतिमास एक व्याज की डाँ०वा० अववाल द्वारा की गई कल्पना नी ठीक नहीं जान पडती, क्योंकि प्रथम तो श्रावण में ऋण लेने का जीवित्य नहीं सिद्ध किया चा उक्ता। ग्रामीण जीवन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नये वर्ष के लिए वैल ज्येष्ठ दगहरे हे पूर्व खरीद लिये जाते हैं। आपाढ के प्रारम्भ से तो जुताई होने लगती है। इसके लिये जिसे ऋग लेन होता है, वह आधे ज्येष्ठ तक ले लेता है। श्रावण में केवल धान रोपा जाता है, जिसके लिए ऋण की आवश्यकता नहीं होती। यह रोप मँहगी नहीं विकती और ऋपक उसे स्वयं वो भी लेते हैं। खरीफ की श्रेष फसले आपाढ में ही वोई जाती हैं और उनमें वीज बहुत ही कम पड़ता है। अत, पचक 'दर्शकादश' पद्धति से श्रावण से आग्रहायणी पीणंमासी तक का व्याज है, यह घारणा भी युक्ति संगत नहीं मानी जा सकती। और, यदि उसे ठीक मान भी लिया जाय, तो भी सप्तक से दशक तक के महाभाष्य के उदाहरणों का क्या होगा, जो कांगिका से बहुत पुराने हैं। फिर, ये उदाहरण केवल व्याज (वृद्धि) के नहीं हैं—आय, गुल्क, लाम और उपदा के भी हैं।

दशैकादश- कुछ लोग आवण्यकता पड़ने पर परिचित व्यक्ति को ऋण दे देते ये और साधारण व्याज भी ले लेते थे। उनका यह काम आकिस्मिक था, किन्तु कुछ लोगो का व्यवसाय ही रापया उधार देना और उसपर व्याज लेना था। ये लोग कुसीदक, और स्त्री हुई, तो कुसीदको कहलाती थी। दस रुपये देकर ज्यारह लेने की भी प्रधा थी। जो लोग इस प्रकार ऋण हेते थे, वे दशैकादिशक (ग्यारह लेने के लिए १० देनेवाले) और दशैकादिशक (स्त्री) कहे जाते थे। वृद्धि के लिए धन देनेवाले को वार्षुंपिक कहते थे। वार्षुंपिक कभी-कभी दुगना और तिगुना तक ले लेते थे। समाज इस प्रकार के व्याज-व्यवसाय को गर्ह्य मानता था। यदि देर तक ऋण न चुका सकने के कारण वह बढता-बढ़ता दूना हो जाता, तो उस दूनी राशि को लेनेवाला निन्य नहीं होता था। देर तक प्रतिदान न कर सकने के कारण कभी-कभी मूल ऋण बढ़कर दुगुना हो जाता था। ऐसे ऋण को प्रवृद्ध कहते थे। जब यह प्रवृद्धि (चक्व्याज) अपनी सीमा पार कर मूल के दुगुने से भी अविकही जाती थी, तो उस ऋण को महा-प्रवृद्धि कहते थे, किन्तु इसमें गर्हा का भाव न था। निन्द्य वह होता था, जो इस उद्देश्य से थोड़ा उचार देकर बहुत ले। इसलिए, त्रगुणिक (तीनगुना लेनेवाला), द्वैगुणिक (दुगुना लेनेवाला) आदि बव्द निन्दा के छोतक थे। कुसीदकी की निन्द्यता का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ता था। इसलिए, कुसीद लेनेवाली स्त्री कुसीदकी, किन्तु कुसीद लेनेवाले (कुसिद) की परनी कुसिदायी कही जाती थी। प्रथम मे निन्दा या गर्ही गम्यमान कुसीद लेनेवाले (कुसिद) की परनी कुसिदायी कही जाती थी। प्रथम मे निन्दा या गर्ही गम्यमान

१. ४-४-३१।

२. एकादशार्थादश दर्शकादश शब्देनोच्यन्ते ।--वही, काशिका ।

३. ४-४-३०, पु० २७७, ७८।

४. द्विगुणं से स्यादिति प्रयच्छति हैगुणिकः ।--वही ।

५. यदसावल्पं दत्वा बहु गृह् णाति तद् गार्ह्यम् ।—बही ।

६, ४-४-३० काशिका।

७. ६-२-३८, पू० २५८।

C. 8-8-301

रहती थी, द्वितीय मे नही। यह भेद दोनों मे अन्तर वतलाने के लिए किया गया था और फिर कुसिदायी कुसीदक की पत्नी होती थी, किन्तु स्वय सूदखोर नही।

'दर्शकादश' मे व्याज की दर प्रतिशत पर निर्भर न रहकर निश्चित अविष के लिए निश्चित व्याज के सिद्धान्त पर अवलिम्बत थी। दर्शकादिशक अपना घन एक साथ नही लेता था। उसका प्रतिदान देने के तुरन्त बाद ही मासिक रूप मे प्रारम्भ हो जाता था और प्रतिमास मूल कम होता जाता था। इसलिए, 'दर्शकादिशक' मे एक और तो व्याज की दर कम रहती थी और दूसरी ओर देनेवाले पर भार भी नही पढ़ता था।

'दर्शकादक्त' मे एक की वृद्धि मासिक नहीं थी। लगभग यही प्रथा बाज उत्तर भारत में 'द्शकादक्त' के रूप में वर्त मान है। दस रुपये लेकर प्रतिमास एक रुपया देता हुआ पूरे वर्ष मे बारह रुपये देकर अवसर्ण ऋण-मुक्त हो जाता है। पचक आदि शब्दों का अर्थ भी इस सूमिका मे स्पष्ट हो जाता है। दस रुपये ऋण का एक घटक होता है। यदि किसी ने इस प्रकार पचास रुपये उधार लिये, तो वह पाँच ऋणघटकों का दायी होगा और वर्ष में दस रुपये व्याज में देगा। जब दर्शकादक्त की प्रया पही होगी, तब पचास रुपये पर वर्ष में पाँच रुपये वृद्धि होती होगी। सत्तर पर सात, अस्सी पर आठ आदि। इस प्रकार पचाकत को पचक, सप्तित को सप्तक, अशीति को अष्टक, नवित को नवक और शतक को दशक कहते ये। दशक तक उदाहरण देने का आश्रय ऋण को शत पर समाप्त करना था। यह प्रथा ठीक इसी रूप में आज भी चली आती है। हाँ, अब व्याज की दर अवस्थ हुनी हो गई है। उत्तर भारत में जहाँ सौर मास का प्रचलन है, मासिक किस्त अमावस को चुकाई जाती है। अन्तर इतना हो है कि पत्तजिल-काल में कार्तिक की अमावस को दिया गया इस प्रकार का ऋण नवार की अमावस को चुकता हो जाता था। अब वह कार्तिक की उसी अमावस को चुकता हो जाता हो। है अरे जितने ऋण-घटक अवसर्ण पर देय होते है, उतने ही स्पर्य प्रतिमास वह चुकाता जाता है।

ऋणों के नाम—ऋण चुकाने की अविव के अनुसार ऋणों के नाम रख दिये जाते थे। मासभर में चुकाया जानेवाला ऋण 'मासिक' कहा जाता था और सवत्सर में अदा किया जाने वाला 'सावत्सरिक'। 'कुछ ऋण छै मास में चुकायेजाते थे। ये फसल वोने के समय लिये जाते रहे होंगे। आज भी कार्तिक में ऋण लेकर वैजाख में लौटाने की प्रधा है। यह ऋण रुपयों के रूप में भी ही सकता है और अब के रूप में भी। पाणिन ने इस ऋण को ग्रैष्मक' कहा है। ग्रैष्मक ग्रीष्म के अन्त में सवाये या ड्योढे परिमाण में लौटाया जाता था। यह प्रथा अब भी विद्यमान है। छपक कार्तिक में बोनी के अवसर पर अब लेकर वैजाख में लौटाते है। तरवूज, खरवूज आदि की फसले पैदा करने में भी ग्रैष्मक ऋण की प्रथा वहुत व्यापक है। ज्येष्ठान्त में लेकर आग्रहायणी पीर्णमासी को प्रतिदिन खरीफ का ऋण आग्रहायणिक' कहलाता था।

<sup>2. 8-8-80 1</sup> 

२. ४-३-५०।

<sup>₹.</sup> ४-३-४९ ।

४. ४-३-401

ग्रैष्मक थार आग्रहायणिक दोनो ऋण पाण्मासिक थे। इस वर्ष लेकर अगले वर्ष लीटाया जानेवाला ऋण आवरसमिक कहलाता था।<sup>3</sup>

ऋण लेने के कारण--कुछ ऋणों को कलापी-काल, अश्वत्य-काल और यववुस-काल मे चुकाये जाने का उल्लेख मिलता है। कलापी-काल उस काल को कहते थे, जब मीर कलाप घारण करते है या मग्न होकर नाचते हैं, अर्थात वर्षाकाल । अश्वत्य काल उस-काल को कहते हैं, जब उसमे फलियाँ आती हैं और यववुस-काल जी का वुस तैयार होने का समय माना जाता है। ये कृपको के अपने शब्द थे। इन कालों में जिन ऋणों का प्रतिदान होता था, उन्हें कमश कलापक, अश्वत्यक और यववसक कहते थे।

सूत्र ६-१-८९ के वा० ७ के उदाहरणों में भाष्यकार ने वत्सतराणें, कम्बलाणें और वसनार्ण तथा वा० ८ मे ऋणार्ण तथा दशार्ण का उल्लेख किया है। ये शब्द इस वात पर प्रकाश डालते हैं कि सामान्य ग्रामीण किन-किन बातो के लिए प्राय ऋण लेता था। खेती के लिए वैल खरीदना सबसे आवश्यक वात थी। इसके वाद अपना शरीर ढकने की वात उठती थी। शीत मे एक कम्बल चाहिए। घर मे वसन चाहिए। स्वय के लिए वसन आवश्यक है। यदि किसी साल उपज न हुई, तो वस्तुएँ भी ऋण लेकर खरीदनी पडती थी। पुराना ऋण चुकता न हो सका तो दूसरे साहुकार से उचार लेकर पहले का ऋण चुकाने का प्रवन्य किया जाता था, अन्यया अविध पूरी होने पर व्याज के मूलघन मे जुड जाने से चक्रवृद्धि भी देनी पडती और साख भी मारी जाती। दशार्ण का सम्बन्ध दशैकादश ऋण से मालूम होता है। दशैकादश की किस्त अदा न कर सकने की स्थिति मे उसे चुकाने के लिए किसी अन्य से उघार लिया हुआ दूसरा दशार्ण हो सकता है। प्राण बडे ऋण को कहते थे, जो विवाहादि बडे अवसरो पर लिया जाता था। प्राण को छोड़कर ये क्षेप ऋण ग्रैष्मक या आग्रहायणिक ही होते थे।

आपमित्यक—डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवाल ने अन्न-ऋण को आपमित्यक प्रया कहा है, जिसका प्रचलन अर्थशास्त्र-काल मे भी मालूम होता है। कौटिल्य ने प्रामित्यक का भी उल्लेख किया है। 'आमित्थक' ऋण मे प्राप्त अञ्च को उसी परिमाण मे लौटाये जाने को कहते थे। सम्भव है, पाणिनि-काल मे यह प्रथा रही हो, किन्तु पाणिनीय सूत्रो से इस बात का समर्थन नही होता। 'अपित्य-याचिताम्या कक्कन्नी' (४-४-२१) और 'उदीचामाडो व्यतीहारे' (३-४-१९) वे दोनो सूत्र, जिनके सहारे उक्त मत का प्रतिपादन किया गया है, केवल इतना वतलाते हैं कि उत्तर के विद्वानों के मत से 'माँगकर वदलता है' के बदले 'बदलकर माँगता है' प्रयोग भी ठीक है। व्यतीहार वस्तु या किया की दो व्यक्तियों में अदला-बदली को कहते हैं। मेद धातु का प्रयोग भी विनिमय अर्थ में होता है। विनिमय तात्कालिक अदला-बदली की ओर सकेत करता है। प्रतिदान की व्विन इसमे से नही निकलती।

१. ४-३-४९ ।

२. वही।

३. कालादिति वत्तंते, न च कलापी नापकालोऽस्ति। नैव दोषः साहचर्यान्ताच्छन्यं भविष्यति । कलापि सहचरितः कालः कलापीकाल इति ।-४-३-४८, पू० २३५।

परिक्रमण—जब कोई अवमर्ण घन के वदले मे वन का प्रतिदान नहीं कर सकता था, तब वह एक निश्चित समय के लिए अपना या अपने परिवार का श्रम उत्तमणें को सौप देता था। यह पद्धति परिक्रमण या वन्च कहलाती थी, जैसे सौ से वाँचा हुआ। अघमणें उत्तमणें के पास कर्मकर वनकर रहता था और ऋण के मर-पाई हो जाने पर मुक्त हो जाता था।

किसी-किसी ऋण के बदले में किसान अपनी हूघ देती गाँय का दूध उत्तमर्ण को दे देता था। गाय को खिलाता-पिलाता स्वय था, किन्तु दूघ दुहाने के लिए उसे उत्तमर्ण के पास भेज देता था। ऐसी गाय 'घेनुष्या' कहलाती थी।

१. परिकयणे सम्प्रदानमन्यतमस्याम् ।-१-४-४४ तथा अकत्त्रंयृणे पञ्चमी । २-३-२४; भताद्वद्वः।

२. संज्ञामां घेनुष्या या घेनुरुत्तमर्णाय ऋणप्रदानाहोहनार्य दीयते सा घेनुष्या।-४-४-८९।

#### अध्याय ९

### श्रम और श्रमिक

श्रीमक—भाष्य के अनुसार शारीरिक श्रम से जीविका चलानेवालो को दो भागो में वाँटा जा सकता है—शिल्पी और श्रीमक। शिल्पी-वर्ग पर पीछे चर्चा हो चुकी है। श्रीमक वे कहे जाते थे, जिनमें किसी व्यवसाय या कौशल की योग्यतानहीं होती थी। इसलिए, वे निर्वाहार्ष किसी बनी, व्यवसायी, कृषक या शिल्पी आदि को अपना शारीरिक श्रम वेचकर उसके वदले में द्रव्य, अन्न, वस्त्र या इसी प्रकार के उदर-पूर्ति के साधन प्राप्त करते थे। श्रम को खरीदनेवाले स्वामी को अर्थ कहते थे। विविच्च धन-राश्चि देकर निश्चित अविच के लिए व्यक्ति का श्रम खरीद लेनेवाला व्यक्ति 'अवकेता' कहलाता था और क्रय की इस प्रकार की किया 'परिकयण' कहीं जाती थी। सौ, पाँच सौ या हजार कार्षापण पर साल, दो, साल या अधिक के लिए श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते थे। यह एक प्रकार से ठीके की पढित थी, क्रय नहीं।

श्रामिको के भेद—सेवा और पारिश्रमिक की दृष्टि से श्रमिको के भेद किये जा सकते हैं। भाष्य मे उनके अनेक नाम मिलते है। उदाहरणार्थ—कर्मकर, मृतक, परिक्रीत, भृत्य, प्रसायक, दास और भाक्तिक। श्रमिक को नियुक्त करना भी 'उपनयनकर्म' कहलाता था, जिसका अर्थ था 'वेतन देकर पास लाना'। वेतन का दूसरा नाम 'भृति' भी था।

बेतन की दर—कर्मकर निश्चित वेतन पाते थे। दूसरों के घर काम करने जानेवालें शिल्पी का दैनिक पारिश्रमिक भी वेतन कहलाता था। वेतन पर नियुक्त कर्मकर 'वैतिनिक' कहें जाते थे। वेतन के रूप में है कार्षापण देने की प्रथा थी।' इस प्रकार सामान्यतया कर्मकर को उन्हें कार्षापण मासिक वेतन मिलता था। भृतक और भृत्य प्राय समानार्थी थे। भृतकों के भी पादिक (है कार्षापण ) का उल्लेख भाष्य में कई बार मिलता है। स्वामी का कर्तव्य माना जाता था कि वह कर्मकर के भरण-पोषण की व्यवस्था करे। इसिलए, भृत्य को भरणीय भी कहते थे।

१. ३-१-१०३, पृ० १८२ ।

२. परिक्रयणं नियतकाल वेतनादिना स्वीकरणं नात्यन्तिकः क्रय एव ।–१-४-४४ काशिका।

३. १-३-३६ काशिका।

<sup>8. 8-8-83</sup> I

प. कर्मकराः कुर्वन्ति पादिकमहर्रूप्स्यामह इति ।--१-३-७२, पृ० ९० ।

६. याजका अन्तरेणापि यजिं गालभन्ते भृतकाश्च पादिकम्।—मही।

७. ३-२-१, पृ० २५४।

परिक्रयण के द्वारा नियुक्त कर्मकर को परिकीत कहते थे। पारिवारिक आवश्यकता होने पर निर्वन परिवार घनी से जो ऋण लेते थे, उसके वदले वे स्वय या परिवार के किसी सदस्य को घनी का कर्मकर बनाकर ऋण चुकाते थे। ऋण राश्चिकी भरपाई हो जाने पर कर्मकर स्वतन्त्र हो जाता या। भारत के अनेक भागो मे यह प्रथा अभी तक प्रचलित रही है और 'कर्मकर' शब्द ने 'कमकर' रूप ग्रहण कर लिया है।

वेतन की सावारण दैनिक दर 'पादिक' थी, किन्तू कार्य के अनुसार उसमे अन्तर भी रहता था। मासिक दर दैनिक की दण्टि से कुछ भिन्न रहती थी। कभी-कभी मासिक वेतन पाँच कार्पापण दिया जाता था, कभी छह और कभी दस तक। कर्मकरो के नाम भी उनके मासिक वेतन के अनुसार चल पडते थे। जैसे, पाँच कार्षापण मासिक पानेवाले कर्मकर पचक कहे जाते थे, इसी प्रकार सप्तक या अव्टक नाम होते थे।' दास रात-दिन स्वामी की सेवा मे उपस्थित माने जाते थे। उनके दैनिक वेतन निश्चित नहीं किये जाते थे। इनपर स्वामी का पूरा अधिकार रहता था और यह पद प्राय कृत्सा का दोवक वन गया था। इसीलिए, 'दास्या पुत्र ' शब्द व्यक्ति की निम्तता प्रकट करने के लिए ही प्रयुक्त होता था। स्त्रियाँ भी दासी होती थी और उनकी सन्तानें 'दासेर' कहलाती थी। दासेर शब्द भी निन्दा का बोधक था, क्योंकि रात-दिन परिवार में रहने के कारण वे कभी-कभी स्वामी की कामकता की पात्र वन बैठती थी। साध्य में दो स्थानो पर दासी के प्रति कामकता का उल्लेख है, यद्यपि इसे अशिष्ट व्यवहार माना है। दास-दासियों को भोजन-वस्त्र मिलते थे और यदा-कदा डाँट-फटकार। ये ही तीन वातें उनके कार्य की प्रेरक थीं। उनकी स्वभित की परिभाषा ' मे भन्त, चेल और डाँट से बचाव ही सम्मिलित ये।' दास और कर्मकर की स्थिति एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। यह बात इससे स्पष्ट है। भाक्तिक लोग केवल नियमित भोजन पाते थे। ध सम्भवत ये निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे, जो हल जोतते थे और दिन में कुछ घण्टे काम करते थे। भाक्तिक हल जोतनेवालो का उल्लेख सूत्र ३-१-२६ के भाष्य मे मिलता है, जिसमे कहा गया है कि चुपचाप बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि वह पाँच हल की खेती करता है; क्योंकि खेती करने का अर्थ हल चलाना ही नहीं है, जो भक्त, बीज और बैलो की व्यवस्था करता है, वह भी कृपक माना जाता है। इससे हल जोतने के लिए भावितक श्रमिको को नियुक्त करने की प्रथा का पता चलता है। अाज भी इस प्रकार के कर्मचारी गाँवों में पाये जाते है। ये लोग प्राय: पारिवारिक (घर के भीतरी) काम करते है।

भाष्य मे श्रमिको के कुछ कामो की ओर भी सकेत है। प्रसायक स्वामी की सेवा-टहल

१. ५-१-५६ ।

२. १-३-५५, पृ० ६९ तया २-३-६९, पृ० ४५६ तया ४-१-१४४, पृ० १३८।

३. यदेतहासकर्मकर नामैतेऽपि स्वमूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते भक्तं चेलं च लप्स्यामहे परि-भाषास्च न नो भविष्यन्ति ।-३-१-२६, पृ० ७७ ।

४. ४-१-१६८, पृ० १६२।

५. ४-४-६८ तया भक्तवीजवलीवर्दः प्रतिविधानं करोति ।-३-१-२६, पृ० ७३ ।

६. वही।

इरते हे ? देल मालिस करना, नहलाना. हाय-पाँव दयाना देने कार्य दनके थे। म्हानी हे नारीरिक' मुख के लिए इनकी नियुक्त होती यी और वे बनी परिवासे की गोना है। 'इकनर' राजाओं या प्रतियों का छत्र केजर करते थे। "उवहार या 'उदकहार" पानी भरते के लिए निर्क होते थे। काँदर में बस्तु को डोनेवाका बीबविक" मारतीय प्रामों के लिए बहुत पुराता है। जाँदर के महारे अनिक इना दोल के बा सकना है। जल्या के घर से बहुन की सामग्री मेजने में बाद भी बीवविक में ही काम निया वाता है। 'मक्तकर" मोबन पकाने का काम करते थे। अनवीह" र्गांड के प्राविश को प्रातकाल कराने के बात से और सार्यकाल को लीटा बाते थे। 'बागनारिक' वोझ ढोने का कान करते दें। बंगमार शक मारी बोट के लिए, जिसका वजन रुपमण निव्चित बा, व्यवहृत होना बा। 'त्रेष्ठ' एक गाँव से दूसरे गाँव सकेश के जाते. निमन्त्रण या आनन्त्रण पहुँचाते और एक हो गाँव के मीनर बस्तुएँ, मुन्देश के जाने-छे आने और काशवित्क काम करते हैं निए होते थे। एक प्रेप्य कई स्वामियों का काम करता था। बाद मी नाई माली, बीदर आदि इस प्रकार के कामों के छिए निपुक्त किये जाते हैं। कई स्वामियों के बीच निपृक्त एक प्रेष्प पाने-पारी से उनका काम करता था। कभी-कभी दो स्वामी एक साथ दो निम्न विद्याली में कार्य के लिए जाने की आजा देते थे। ऐसी स्थिति ने यदि वह एक से विरोध नोल नहीं लेना वाहना था ती बह दोनो के जान को टाल देश था। ऐसा न करने से उन दोनों स्वामियों के आग्स में झगड़ जाने का पण होता था या किसी एक के कोण-गत बनने की आर्थका रहती थी।

अनिकों के नाम-जन्द जहा जा नुका है कि अभिको का उनके वेतन के आवार पर वर्गीकरण किया जाना था। पाँच, छह या दस भाषीपण पनिवलि पंचक, मणक रणक रुपण पंत्रक मानिक मन्त्रक मान्त्रिक या दशक मासिक कहे जाते थे, हिन्तु इनके अतिरिक्त वे जितने सुन्य के किए निवृष्ट किये बाते थे, उनके लाकार पर भी उनके नाम पढ़ जाते थे। उबाहरणार्थ किन अध्यापक को बाटे-को घरटे प्रतिदिन पढ़ाने के लिए नियुक्त किया बाता था, उसे मामिक अध्यापन कहते थे । इसी प्रकार दिस कर्म कर को प्रतिदिन कुछ घटने काम करने के छिए निपृक्त किया जाता था उसे मास्कि कर्मकर कहते ' थे। कर्मकरों की नियुक्ति मासिक आगर पर होती थी। फुस्कर

१. चुन्नं बेदवते प्रसावको देवदत्तस्य ।-३-१-१८, पृ० २५४ ।

च्. इ.च्-३५1

<sup>3 5-3-501</sup> 

४. ४-४-१७, पु० २७५ १

५, १-३-३२, पुर ९० १

६. ५-२-१४, प्० ३७१ ।

<sup>13. 4-7-40 1</sup> 

L 5-9-64, 90 878 1

९. ५-४-११६, मृ० ५०९।

१०. तनवीटोमृनो मूतो मावी नहाची मानमधीते। कि तींह? मृहर्तनमावबीटो-सार्स तन्त्रमं करोति । मासार्यो मृहुत्तों मासः ।-५-१-८०, पृ० ३३९ ।

कर्मकर दैनिक पारिश्रमिक पर खुला काम भी करते थे। कर्मकर का मास पवाग मास से भिन्न भी हो सकता था। जिस तिथि से उसे नियुक्त किया जाता था, उससे लेकर अगले मास की उसी तिथि तक का मास उसके वेतन के लिए गिना जाता था, जो सवत्सर मास से भिन्न होता था। यह मास भृतकमास कहलाता था। मास के अतिरिक्त दो, तीन या अविक दिनों के लिए, वर्ष-मर या दो, तीन या अविक वर्षों के लिए या सवत्सर (भृतक वर्ष से भिन्न) या अविक संवत्सरों के लिए करार द्वारा नौकर रखे जाते थे। कृषि के कर्मकरों पर यह वात विशेष रूप से लागू होती थी। किसान का वर्ष वर्षों से प्रारम्भ होता है, इसलिए वाधिक कर्मकर आपाद से ज्येप्ठान्त तक काम करता था। सावत्सरिक चैत्र से फाल्गुन तक के लिए नियुक्त किया जाता था। समीन वर्ष के किसी महीने से नियुक्त किया जाता था और नियुक्ति के मास तथा तिथि के वाद वर्ष-भर काम करता था। जितने समय के लिए ये लोग नियुक्त किये जाते थे, उसी के आवार पर इनके भेद किये जाते थे। उदाहरणार्थ—समीन, द्विसमीन या द्वैसिक । द्विरात्रीण या द्वैरात्रिक, द्वयहीन या द्वैयित्तक, द्विसवत्सरीण या द्विसवत्सरिक, द्विवर्षण, द्विवर्ष या द्विवापिक आवि। इस प्रकार, वेतन और नियुक्ति की अविध के आवार पर कर्मकरों का वर्गीकरण भाष्य में पाया जाता है।

भृति पर काम करनेवालों के अतिरिक्त कुछ और लोग थे, जो अपने पारिभाषिक अर्थ में न तो शिल्पियों में परिगृहीत होते हैं और न श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें दन्त-लेखक (दाँतों को रँगनेवाले), नख-लेखक (ताखून रँगनेवाले), अवस्कर-बोधक, आदि का सकेत अप्टा-ध्यायी में और नामोल्लेख काश्विका में मिलता है। इस प्रकार के अन्य जीविकार्यी भी रहें होंगे, यह सुनिध्चित है। खेतिहर मजदूरों का उल्लेख कृषि के अकरण में हो चुका है।

शीतक-उष्णक—कमंकर यद्यपि काम के लिए ही भृति या वेतन पाते थे, तथापि वे सदा ईमानदारी से काम करते हो, ऐसी वात नहीं थी। कुछ कमंकर कमं में ज्यान नहीं देते थे और देखते रहते थे कि कही स्वामी तो नहीं आ रहा है। उनका ज्यान दूर से स्वामी के ललाट की ओर रहता था और उसे देखते ही वे दिखावे के लिए काम में व्यस्त होने का अभिनय करने लगते थे। इस प्रकार, के कमंकरों को 'लालाटिक' कहते थे। उसी प्रकार कुछ लोग वहुत धीरे-धीरे काम करते थे और एक दिन कर काम दो दिन में समान्त कर पाते थे। ऐसे श्रमिकों को 'शीतक' संज्ञा दी गई थी। साधारण से अधिक फुरती से काम करनेवाले चतुर श्रमिकों को उष्णक कहते थे, जो शीव्र करने योग्य कामों को शीव्र ही कर डालते थे।

१. सवत्सरपर्वणीति वक्तव्यं स्यात्, भृतकमासे मामूत्। ४४-४-२१, पृ० १७३।

<sup>7. 4-9-64,</sup> CE, CO, CCE

३. ६-३-७३।

४. ३-२-२२।

५. ४-४-६६ काशिका।

६. य आशु कर्तव्यानयांश्चिरेण करोति स उच्यते शीतक इति । यः पुनराशु कर्तव्यान नर्यानाश्चेव करोति स उच्यते उपणक इति ।---५-२-७२, पृ० ३९७ ।

७. वही।

राजकर्मी मनुष्यों का भाष्यकार ने एकाविक वार स्वतन्त्र उल्लेख किया है। इन नौक्ते में परस्पर ईप्या रहती थी और वे केवल दिखाने के लिए काम करते थे। एक काम कर लिया, तो दूसरा करने में आनाकानी करते थे। यदि उनसे किसी ने कहा कि लो यह कट तो बनाओ, तो तुरन्त उत्तर मिलेगा--'अब मैं कट नहीं बनाऊँगा। मैंने अभी घड़ा ला दिया है।' उन्हें तो काम का वहाना चाहिए। एक स्थान पर राजकर्य करनेवाले तक्षा के विषय में कहा है कि राज का काम करके फिर वह अपना काम नहीं कर सकता। उसे सारा समय वहीं लगाना पड़ता है। -राजपुरुष कहने का आगय ही यह है कि वह पुरुष राजा को छोड़कर और किसी का नहीं है। अन्य स्वामियो की निवृत्ति उसके नाम से ही हो जाती है।

श्रमिक नियमित परिश्रम द्वारा चीविकार्जन करते थे, किन्तु ऐसे लोगो की सख्या कम न यी, जिन्हे परिश्रम स्वीकार्य न था। ये लोग या तो गाँगकर खा लेते थे या चुरा लेते थे। गाँगनेवाला की सख्या अविक जान पड़ती है। मोजन तैयार हुआ कि वे आ गये। फिर भी, भोजन तो चढाना ही पड़ता है। भिक्षको के कारण बटलोई चडानाची वन्द नही किया जा सकता। यह बात तत्कालीन याचकाविक्य की ओर संकेत करती है। फिर, पेट मर जाने पर भी इन मिसुकों को संतोष नहीं होता। दूसरे घर पर्याप्त मिल गया, तो भी वे पहला घर नहीं छोड़ सकते। सचय में रूग जाते हैं।

जो लोग विना परिश्रम किये सेंच लगाकर मालमत्ता निकाल ले जाते थे, वे थे बात। ये लोग झुण्ड-के-झुण्ड साथ रहते थे। इनके रहने का न तो निक्वित स्थान था और न जीविका के लिए निव्चित वृत्ति। अवसर पाकर ये लोग चोरी करते थे। झातो की अनेक जातियाँ यों-जैसे कपोतपाक्<sup>र</sup> या कपोतपाक्य, कौञ्जायन आदि । इनके अपने संघ थे । ये लोग प्रारम्म में आयुष-जीवी ये और घीरे-घीरे इस रूप को प्राप्त हो गये। सम्भवतः, इनकी स्थित वही रही होगी, जो कुछ समय पूर्व तक कंजड़ो, वनचारों, पासियो आदि की रही है। त्रात-कर्म से जीनेवाले को ब्रातीन कहते थे।

१. १-४-५०, प्० १७४।

२. पुरुवोध्यं परकर्मणि प्रवर्त्तमानं स्वं कर्म जहाति। तद्यया तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तः मानः स्वं कर्म जहाति।---२-१-१, पृ० २३९।

इ. २-२-१, प्०. २४०।

४. १-१-३९, पृ० २५३।

५. २-१-१, पुर २४१।

E. ५-३-११३।

७. त्रातेन जीवति, ब्रातेन जीवतीत्युच्यते किमिटं त्रातं नाम ? नानाजातीया स्तियत वृत्तयः उत्सेवजीविनः सङ्घाः वाताः तिषां कर्म वातम्। वातकर्मणा जीवतीति वातीन ।---५-२-२१, पुर ३७२।

खण्ड ५ राजनीतिक स्थिति

E,

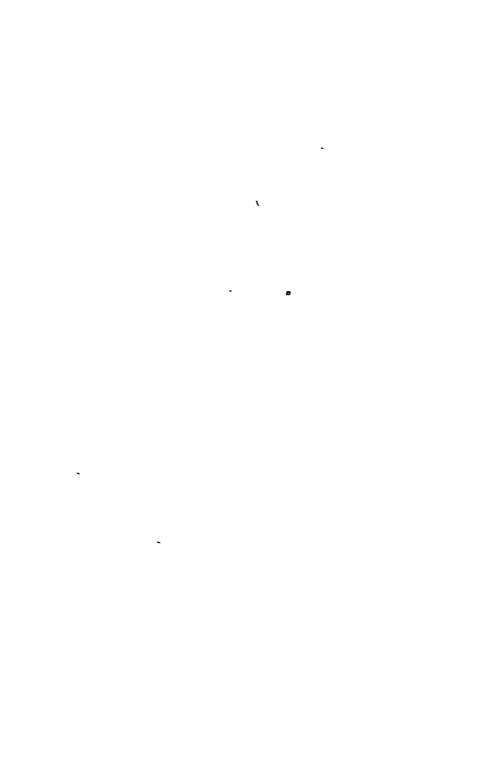

#### अध्याय १

#### राजतन्त्र शासन

राजाओं की श्रेणियाँ—ऐतरेय बाह्मण (८-१४) मे राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य, भीज्य और साम्राज्य ये राज्य के कमश उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप वतलाये है। इनके वासको की उपाधियाँ राजा, विराट, स्वराट, भोज और सम्राट थी। राजा सामान्य नाम था और विशिष्ट ऐश्वयं की ओर सकेत न करना होता, तो राजा व्यव्य इन सबके लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो सकता था। चाहे इस कारण से हो या इसलिए कि पतजिल के समय मे शेष सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, भाज्य मे केवल राज्य के अबोश्वर का ही उल्लेख किया गया है। सम्राट और साम्राज्यादि शब्द भाष्य मे नही आये है। भोज, भोजपुत्री, भोजदुहिता व्यत्व, जहाँतक अनुमान है, जनपदिवार के शासक के सम्बन्ध मे ही व्यवहृत हुए है। ये शासक अन्यक-वृष्णि थे, भौज्य के अघीश्वर नहीं।

राजा के गुण—राजा नृपति कहा गया है। यह शब्द ही राजा के मुख्य कत्तंव्य और महत्त्व का परिचायक है। भाष्यकार ने उससे सम्बद्ध ऋग्वेद का जो वाक्य उद्धृत किया है, वह भी यह स्पष्ट करता है कि राजा भृत्व तथा नृपालक होने से ही उक्त पद का अधिकारी माना जाता था। यह स्पष्ट करता है कि राजा भृत्व तथा नृपालक होने से ही उक्त पद का अधिकारी माना जाता था। यह पहिला पक बार आया है। पृथ्वी का ईव्वर होने के कारण वह पायिव कहलाता था। पाणिनि के सार्वभौम के दर्शन भाष्य मे नही होते। 'इन और ईव्वर शब्दो को भी भाष्यकार ने राजा का पर्यायवाची माना है। इनमे ईव्वर काव्द सामान्यतया स्वामी के अर्थ मे व्यवहृत होता था। ऐव्वयं, ईव्वरत्व या ईव्वरभाव ईव्वर का गुण है। उसका यह ईव्वरत्व उसी 'स्व' या सम्पत्ति पर लागू होता था, जो उसके अवीन थी। पाणिनि द्वारा स्वामी, ईव्वर और अधिपति का एक साथ उल्लेख, जिन्हे भाष्यकार ने पर्याय माना है, इस कथन का पोषक है। इसी अर्थ मे पत्जिल ने

१. ६-३-७०, पू० ३४।

२. त्वं नृणां नृपते जायते श्रुचिः ।-ऋग्० २-१-१---६-१-१७७, पृ० २२०।

<sup>3.</sup> C-3-84, 40 80C1

४. ५-१-४५, पूर ४५२।

<sup>4. 4-8-88, 871</sup> 

६. सभाराजामनृष्यपूर्वा पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं भवति । कि प्रयोजनम् ? राजाद्यर्थकम् इनसभम्, ईश्वरसभम् । तस्यैव न भवति—राजसभा । तिहृशेषणानां च न भवति—पुष्यमित्र-सभा । चन्द्रगुप्तसभा । —१-१-६८, पृ० ४३४ ।

ब्रह्मदत्त को पचाल का ईश्वर या अधि (पित) कहा है और पचाल को देवदत्त में आधृत (अधि) । अर्थशब्द भी इसी कोटि का है और इन सवका प्रयोग यदि राजा अर्थ में मिलता है, तो औपचारिक रीति से। पाणिनि-सूत्र १-४-४७ तथा २-३-९ तथा उनसे सम्बद्ध भाष्य में ईश्वर राजा का पर्याय नहीं है। ईश्वर शब्द भाष्य में वेद के लिए भी आया है। वह भी औपचारिक अर्थ में ही है।

राजन्त्रान देश—राजाओं को उनके गुणो के अनुसार पूजित या क्षेप का विषय माना जाता था। सुराजा और किराज शब्द कमश उक्त वर्षों मे प्रयुक्त होते थे। अतिराजा शब्द भी राजा की महत्ता का द्योतक था। जिस देश मे शान्ति एव सुव्यवस्था होती थी तथा राजा अच्छा होता था, उस देश को राजन्त्रान कहते थे।

राजन्य—राजा सामान्यतया क्षत्रिय होते थे, इसीलिए राजा के अपत्य के लिए प्रपृक्त होनेवाला राजन्य शब्द कात्यायन-काल के आते-आते क्षत्रियवाचक वन गया था। पतजिल ने राजन्य को जातिवाचक माना है, यद्यपि पाणिनि-काल में वह केवल राजपुत्र का वोषक था। अपत्रियमिल राजपुत्र को राजन कहते थे। भाष्यकार ने राजन्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्षत्रिय अर्थ में किया है। वास्तव में क्षत्रिय अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी पहले यह शब्द मूर्घाभिविक्त क्षत्रियों के वहरों के लिए ही प्रयुक्त होता था, सामान्य क्षत्रिय के लिए नहीं। पचाल आदि जनपदों के प्रतिष्ठापक और शासक सब क्षत्रिय थे। इसीलिए, जनपदों और उनके निवासी क्षत्रियों तथा उनके राजा के लिए एक ही शब्द काम में आता था। पचाल जनपद के निवासी क्षत्रिय और उनका राजा दोनों पाचाल कहलाते थे।

राज-परिवार—महाभाष्य मे राजा के पारिवारिक सदस्यो तथा उनकी पद-प्रतिष्ठा के विषय मे भी सकेत है। राजाओ का समूह राजक, राजन्यों का राजन्यक तथा राजपुत्रो का राजपुत्र कहलाताथा। पाच, दस तथा अनेक राजाओ के समूह को व्यक्त करने के लिए 'पचराजम्,

१. यस्य चैदवर्यमीद्वरतेदवरभावस्तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात्, अधिब्रह्मदते पञ्चालाः आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति अधिब्रह्मदत्तः पञ्चाञेषु । आधृतः सतेषु भवति—२-३-९, पृ० ४-१-२ ।

२. १-१-४७, पू० २८७।

इ. २-१-१, पृ २५६।

<sup>8.</sup> C-7-881

प्. राज्ञां पत्ये जातिग्रहणं कर्त्तव्यम् राजन्यो नाम जातिः। वव साभूत् राजन इति। स्थ ४-२-१३७, प्० १४४।

६. ८-२-८३, पू० ३८८।

७. ६-२-३४, काशि०।

८. ४-१-१६८, पृ० १६३।

९. ४-२-३९, पु० १७८।

दशराजम्' आदि शब्द भाष्य मे आये हैं। पाटिलपुत्र, मगध, भद्र, कश्मीर आदि के राजाओं का पतंजिल ने विशेषता उल्लेख किया है। राजमहिषी अपनी जान तथा सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि दूर पर अव्यक्त मनुष्याकार सौन्दर्य देखकर लोग अनुमान करते हैं कि यह महिषी का या ब्राह्मणी का रूप है। राजा की महिषी से भिन्न पित्याँ राजदारा कहलाती थी। इन्हें राजप्रासाद से वाहर जाने का अवकाश प्राप्त नहीं होता था, इसलिए ये असूर्यम्पश्या होती थी। राजदारा के लिए राजस्त्री शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। राजन या राजन्य के अतिरिक्त राजपुत्री का भी विशेष स्थान था। उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में राजपुत्रियो के पालन-पोपण एव शिक्षण-संस्कार के विषय मे अनेक उल्लेख मिलते है। कथा-सिरसागर एवं राजतरिगणी में राजकन्यका के महत्त्वपूर्ण स्थान का वर्णन है। राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजकुमार होता था। इसकी वयस्कता-कवच-शारण काल से मानी जाती थी। वयस्क राजकुमार कवचहर कहलाता था। राजकुमारी और राजकुमार राजा की विवाहिता पत्नी की ही सन्तान होते थे। इनमे राजा का प्रथम उत्तराविकारी 'राजप्रत्येना' कहलाता था।

राज-परिचर—पारिवारिक सदस्यों के बितिरिक्त राजा के प्रासाद में तथा वाहर कर्मचारियों की वड़ी सख्या रहती थी। ये राजपुरुष कहलाते थे और इन्हें राजा की ओर से विजेयसम्मान प्राप्त रहता था। यहाँतक कि राजपुरुप-पुत्र तक इस सम्मान के भागी होते थें। भाष्य
में तो राजपुरुप-पुत्रों के भी कर्मचारियों का सादर उल्लेख मिलता है। राजा मानवों में श्रेष्ठ
या मौलिस्थ था। इसलिए, किसी वर्ग या वस्तु की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए उसके पूर्व राज
शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में किया जाता था। राजावव ऊँची जाति के राजा के अव्वों के लिए
प्रयुक्त होता था। यहाँतक कि राजमाष, राजदन्त (अगला वडा दाँत) आदि शब्दों में राज
शब्द केवल श्रेष्ठता के खोतन के लिए जोड़ा जाता था।

राजपुरुषों में द्वारपाल, छत्रधार और चामरग्राह प्रमुख थे। धावन् या सदेशहर का स्थान भी अवस्य ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा। अध्वयों में वह शीघ्र जानेवाला होता था। धे कर्मचारी 'नियुक्त' श्रेणी के थे। चमर चमरी जाति की मृगी के वालों से बनाया जाता था। भाष्य में केशों के लिए चमरी के मारे जाने का उल्लेख है। राजा के व्यक्तियत सेवकों में परिचारक,

१. २-२-११, पृ० १४६ तथा २-१-२, पृ० २६३।

२. ४-१-१, पु० ११।

३. १-२-६, पूर ६०४।

४. असूर्यम्पश्यानि मुखानि।--३-२-८०, पृ० २२९।

५. १-१-७२, पु० ४५७।

६. ६-३७०, पु० ३४७।

<sup>109-</sup>F-F .01

C. 8-7-7, 90 871

q- 3-2-8, qo 2081

१०. घावसध्वगानां शोध्रतमः।---२-२० काशि०।

परिपेचक, स्नापक, उत्सादक और उद्वर्त्तंक ये नाम याजकादिगण में मिलते हैं। इसी प्रकार महिष्यादिगण में प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, मणिपाली, अनुचारक और भृत्यों का परिगणन है। अन्त पुर में स्त्रियाँ ही परिचारिकाएँ रहती थी। रैवत्यादिगण (४-१-१४६) में अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली और दण्डग्राह नाम आये हैं। राजा के अन्य सामान्य कर्मचारी राजकर्मी कहलाते थे, जिनमें तक्षा से लेकर कुलालऔर कटकार तक सम्मिलत थे। इन लोगों को सम्मानविशेष के प्रदर्शन के लिए राजतक्षा और राजनापित आदि कहा जाता था। विलेपिका के कार्य और उसे प्राप्त होनेवाले वेतन को वैलेपिक कहते थे। राजा की स्नान-सामग्री तथा स्नानव्यवस्था की देखरेख के लिए भी एक निरीक्षक अधिकारी होता था जो, सौस्नातिक कहलाता था। इसी प्रकार चय्यागृह का निरीक्षक अधिकारी सौखशायिक होता था। रात्रि में राजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी को सौखरात्रिक कहते थे। राजा के पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवल्लव, अश्ववल्लव आदि अधिकारी रहते थे। उनकी सख्यादि की लिखा-पढ़ी और गणना के लिए नियुक्त कर्मचारी गोसख्य, अश्वसख्य और पश्सख्य आदि कहलाते थे।

राज्याभिषेक—राजा अभिषेकपूर्वक सिंहासनारूढ किया जाता था। इस अवसर पर उसे राजसूय यज्ञ करना पहता था। इस यज्ञ के पश्चात् ही राजा के रूप मे उसका प्राहुर्गाव होता था, इसीलिए इस यज्ञ का नाम राजसूय था। ज्ञतपथ ब्राह्मण (५-१-१-१२) मे भी इसका उल्लेख है। राजसूय सामान्य राजा का यज्ञ था। सम्राह् को राज्याभिषेक के समय वाजपेय यज्ञ करना पहता था। भाष्य मे राजसूय, वाजपेय और अश्वमेघ का नाम आया है, यद्यपि पुनर-भिषेक और ऐन्द्र महाभिषेक की चर्चा उससे नही है।

रित्तगण—राजा के रित्तयों में सेनानी का स्थान प्रथम था। न केवल सेनानी अपितु, सेनानिकुल प्रतिष्ठा का पात्र था। सेनानिपुत्र, सेनानिकुल प्रतिष्ठा का पात्र था। सेनानिपुत्र, सेनानीकुमारी, सेनानीकुमारी-पुत्र। समान सेनानी का सम्मान के अधिकारी माने जाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि राजा के समान सेनानी का पद भी यथासम्भव पैतृक होता था। पुरोहित के विषय में विशेष जानकारी आष्य में नहीं मिलती। "

१. केशेब चमरी हन्ति।---२-३-३६, पु० ४३१।

<sup>7. 8-8-861</sup> 

३. १-४-४९, पू० १७४ तथा २-१-१, पू० २३९।

४. ४-४-१, पुर २७३।

५. ६-२-५२, पु० २७०।

६. राजा सोतव्यः राजा वा इह सुयते इति राजसूयः ऋतुः।—३-१-४४ काशिका।

७. १-१-६०, पू० ३९२।

<sup>6. 2-2-3951</sup> 

<sup>9. 4-1-001</sup> 

१०. १-२-४८, पृ० ५४४, ४५।

११. ५-१-१२८।

सूत, सूतपुत्री, सूतदुहिता, सूतपुत्र, ग्रामणी, ग्रामणिपुत्र, ग्रामणिकुल शादि का उल्लेख भाष्य में अनेक वार हुआ है। ग्रामणी सामान्यतया वैश्य होता था। यद्यपि मुख्य ग्रामरक्षक के रूप में उसका सैनिक होना भी सम्मावित है। वह गाँव के मुख्यि के रूप में ग्राम तथा राजा के वीच की कड़ी था। भाष्य में सेनानी और ग्रामणी तथा सूत और ग्रामणी का वार-वार साथ उल्लेख आने से सहज अनुमान होता है कि ये तीन पद राज्य में बहुत अधिक महत्त्व के तथा परस्पर निकट रूप से सम्बद्ध थे। र रतनी लोग राजकृत्वा कहलाते थे; क्योंकि अभिषेक-काल में इन सवकी स्वीकृति से ही राजा सिहासन पर बैठता था। ध

मन्त्रिपरिषद्—राजा की सलाहकार-परिषद् मे अमात्य रहते थे। महामात्र परिषद् का प्रमुख होता था। वह प्रधान मत्री के नाते सब मित्रयों के ऊपर था। महामारत मे सुमन्त्र और सजय महामात्र कहे गये हैं, यद्यपि वे सूत थे। राजा जमात्यों से परामकों अवक्य करता था, किन्तु निर्णय करने मे स्वतन्त्र था। विकेष परिस्थितियों मे राजा परिषद् के स्थान पर कैवल महामात्र से परामकों करता था। ऐसे परामकों अत्यन्त गुप्त होते थे और अषडक्षीण कहलाते थे। अमात्य राजा के अधीन काम करते थे। वे राजा की उपस्थिति मे परतन्त्र होते थे, किन्तु किसी विषय मे राजा द्वारा निर्णय ले लिये जाने पर उसे कार्यान्वित करने मे स्वतन्त्र रहते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने अमात्यों को राजा के समवाय मे परतन्त्र और व्यवसाय मे स्वतन्त्र कहा है। प्रजा के बीच अमात्यों की स्थिति राजा के समवाय मे परतन्त्र और व्यवसाय मे स्वतन्त्र कहा है। प्रजा के बीच अमात्यों की स्थिति राजा के बाद सबसे ऊँची थी। यह केवल राजा की ही अपेक्षा अधिकार से न्यून थी। अमात्य का अर्थ है समीपस्थ। यह शब्द यथार्थ था। अवान मत्री या महामात्र प्राय बाह्मण होता था। भाष्यकार का राजबाह्मण समवत प्रधान मत्री ही है। राजबाह्मण के साथ भाष्यकार ने राजबाह्मण को ता प्राय वात्या। आर्यकाह्मण और राजबाह्मण पर्याय जान पढ़ते है। सम्भवतः, जिस समय पुरीहित और मंत्री के पद सयुक्त थे, उस युग मे राजबाह्मण और आर्यबाह्मण दोनो शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त थे, उस युग मे राजबाह्मण और आर्यबाह्मण शब्द केवल पुरीहित कै एर प्रयुक्त होते थे। वाद मे जब दोनो पद अलग-अलग हो गये, तब राजबाह्मण शब्द केवल पुरीहित

१. ७-१-५६, पृ० ४४ तया ६-१-७१, पृ० १०३।

२. वही।

३. वं ० इण्डेक्स १-२४७ तथा २-३३४, शत० ला० ५-३-१-६।

४. ७-१-५६, वृ० ५४।

५. महाभारत, १५-१६-४1

E. 3-7-841

<sup>6. 4-8-01</sup> 

८. अमात्यादीनां राज्ञा सह समवाये पारतन्त्र्यं व्यवसाये स्वातन्त्र्यम्।—१-४-२३,

९. परस्मिन्न्यूनतानेति ययामात्यः स्थिते नृषे।—५-३-५५, पृ० ४५३।

१०. ४-२-१०४, पू० २०४।

११. ४-१-१, पू० १२।

के लिए रूढ हो गया और राजब्राह्मणी का स्थान अन्त पुर मे पुरोहित के समान सम्मान्य वना रहा। राजकुमार और राजकुमारी के साथ ही राजब्राह्मण और राजब्राह्मणी का उल्लेख इस वात का द्योतक है कि राजब्राह्मण का पद मत्री के समकक्ष था। राजसंख भी मत्री के समकक्ष था। यह राजा का नर्मसचिव तथा व्यक्तिगत सलाहकार होता था। परवर्ती संस्कृत नाटको का विदूषक राजसंख ही है।

मित्रयों का समूह विचार-विमर्श-काल मे परिषद् कहलाता था। परिषद्-युक्त राजा को परिपद्दल कहलाते थे। परिषद् में किये गये निर्णय परिपत्तीण कहलाते थे। माज्य में विदित होता है कि राजकीय परिपद् के अतिरिक्त घामिक परिषदें भी होती थी, जिनमें स्वीकृत मत या सिद्धाल मान्य समझें जाते थे। कुछ सिद्धान्त किसी विशेष परिषद् द्वारा स्वीकृत होते थे और उसके विशेष क्षेत्र में ही प्रमाण माने जाते थे। कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे, जिन्हें सव परिषद् स्वीकार करती थी। उदाहरणार्थ-पाणिनीय व्याकरण सर्ववेद-पारिषद् शास्त्र था। सामाजिक परिपदें भी इस युग मे थी। सम्भव है, इनका स्वरूप जातिविशेष की पचायतो-जैसा हो। परिषद्-सम्वन्धी विषयों या वातों को पारिषद् कहते थे। परिषदों में भाग छेनेवाले पारिषद कहलाते थे।

सभा—प्रत्येक राज्य मे एक सामान्य सभा होती थी, जो राजसभा कहलाती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य और पुष्पमित्र की भी अपनी राजसभा थी। इसे इनसभ और ईश्वरसभ भी कहते थे। सभा शब्द दो अर्थों मे प्रचिलत था—व्यक्तियों का सघात या समूह और गृह या शाला। प्रामसभा जो ग्राम या नगर की सामान्य सम्पत्ति होती थी, खूत बेलने तथा अन्य मनोरजनों के काम साती थी। इसी मे ग्रामणी के नेतृत्व मे सामान्य हित की बातो पर विचार-विमर्श होता था। राजसभा मे राज्य-भर के प्रतिप्ठित जन भाग लेते थे। ये लोग सभासद कहलाते थे। सभासद का पद सम्मान का माना जाता था। सभासद लोग सामान्य प्रजा से उपहार भी प्राप्त करते थे। इस सभाओं मे स्त्रियाँ नहीं भाग लेती थी। सभा मे भाग लेने का अधिकारी या उनमे श्रेष्ठ वक्ता सम्य कहलाते थे। सभा का सचालन या नेतृत्व सभासन्यन कहलाता था। सभासन्नयन से

१. २-१-२४, पू० २८०।

२. ३-३-१०८, पूर ३१७।

इ. ५-२-११२।

४. १-१-७२, पु० ४५८।

<sup>4. 8-8-881</sup> 

६. १-१-६८, पृ० ४३५1

७. ४-२-२३, २४।

८. १-१-६८, पृ० ४३५।

९. गामस्य तदह सभायां दीव्येयुः।---२-३-६०, पू० ४४८।

१०. गां घ्नन्ति, दीव्यन्ति, सभासद्ग्यः उपहरन्ति।---२-३-६०, यृ० ४४८।

११. क्यं नाम स्त्री समायां साबुः स्यात्।—४-१-१५, पृ० १४०।

१२. ४-१-११५।

सम्बद्ध व्यक्ति को साभासन्नयन कहते थे। वेद मे सभ्य के लिए सभेय शंब्द व्यवहृत हुआ है और सतान के वीर होने के साथ-साथ .उसके सभेय होने की भी कामना की गई है।<sup>3</sup>

दुर्ग---राजा का एक दुर्ग होता था, जिसके लिए राज्य के केन्द्रीय स्थान मे भूमि का चयन किया जाता था और उसमे दृढ दुर्ग का निर्माण होता था। दर्ग शब्द ही उसकी अप्रवेञ्यता का सूचक है। भाष्य में दुर्ग के विषय में अधिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसके प्राकार और परिखा आदि का वार-वार उल्लेख हुआ है। <sup>र</sup> काशिकाकार के अनुसार परिखा दो या तीन पूरुप गहरी होती थी। दुर्ग वनाने के लिए ऐसी भूमि ढूँढी जाती थी, जिसमे परिखा वन सके। इस भूमि को पारिखेयी कहते थे।

कोष-कोप की वृद्धि के अनेक साधन थे। कुछ वन उपदा और उपहार से प्राप्त होता था। वुछ दण्ड से आता था और कुछ कर से। पतजिल ने राजाओ को हिरण्यार्थी कहा है, जो येन केन प्रकारेण दण्ड की रक्षि वसूल करना चाहते थे। कर को गुल्क कहते थे। राजा उन नगरी और प्रामो से वहत प्रसन्न रहता था, जिनमे सब प्रकार शान्ति रहती थी और अच्छी पैदावार होती थी। इनके लोग कुछ बचाकर भी रख लेते थे। इन्ही पुरो से राज्यकोप को भी उचित आय की काशा रहती थी। भाष्यकार ने आयस्थानो का उल्लेख किया है। जिन स्थानो से राजा को कर द्वारा घन की प्राप्ति होती थी, वे आय-स्थान कहलाते थे। नगर मे विकने के लिए आनेवाले माल पर शुक्क लिया जाता था। आपण, गुल्म, (वनसम्पत्ति), खनि तथा नदीतर आय के साधन थे । नदी-गुल्क को तरपण्य कहते थे ।<sup>१८</sup> भाष्यकार ने शुल्क के अनुसार उसे वसूल करनेवाले अघि-कारियों के नाम दिये हैं। ये अधिकारी शुक्क के आधार पर पचक, सप्तक, अध्टक, नवक, दशक आदि कहे जाते थे।

राजा के कर्तव्य--राजा का मुख्य कार्य था--आक्रमण एव अन्य सकटो से प्रजा की रक्षा । 18 अपनी भूमि की रक्षा तो अपने अस्तित्व के लिए ही आवश्यक थी। इसी कार्य के कारण राजा को महीपाल,<sup>१२</sup> नृपति और नृप कहते थे । इसके लिए उसे दुर्ग, कोप और सेना की आवश्यकता होती थी ।

१. १-१-७३, पु० ४६०।

२. वीरो सभयो यजमानस्य पुत्रो जायताम्।--४-४-१०६।

३. ३-२-४८, पु० २१७।

४. ३-२-१०१, पृ० २३६।

५. ४-१-२४, काशिका०।

E. 4-8-801

७. ५-१-४७, पु० ३२३।

C. 8-8-8, 40 8031

९. क्षेत्रे सुभिक्षे कृतसञ्चयानि पुराणि राज्ञांविनयन्ति कोपम्।---५-४-६८, पृ० ४९९।

१०. १-१-२२, पृ० २०५1

११. प्रजामेको रक्षत्यूजंमेका।—१-१-२४, पृ० २१६।

१२. ७-२-२३, पृ० ११७।

मन्त्रिपरिषद्, सभा तथा दुर्ग और कोषादि से सम्बद्ध राजा के ऐश्वर्य को राजवचम् कहते थे। प्रतिरक्षा के लिए राजा सेना रखता था। सेना मे स्थायी और अस्थायी दोनो प्रकार के यो द्वाहोते थे। भाष्य मे राजा को दृढसेन कहा है। राजा की बड़ी सख्या मे गज और अश्व पालते थे। सेना की उत्तमता और विशालता जनपर निर्भर करती थी। भाष्यकार ने कहा है कि केवल वात करने या 'न न' कह देने से विपत्ति नहीं टल जाती, अन्यथा राजा लोग हाथी-घोड़े न पालते, केवल 'न न' ही कह देते। ध

अधिकारी—पाणिनि ने आयुक्त, युक्त, नियुक्त अधिकारियो, विभागाध्यक्षो एव भाण्डागारिक आदि विशिष्ट उच्चाधिकारियो का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने सम्पूर्ण राज्याधिकारियो के दो विभाग किये है—ग्रामीण और नागरिक। ये कर्मचारी अधिकृत कहलाते थे और इनकी नियुक्ति राजा के निर्देश से होती थी और वे उसी से निर्दिश्यमान कार्य करते थे। "

राज्य के उच्चाधिकारियों में राष्ट्रिय का पद बहुत महत्त्वपूर्ण था यदि राज्य वड़ा होता, तो राजा अपने युवराज या किसी अन्यपुत्र अथवा विश्वस्त जन को राज्य के एक भाग का राष्ट्रिय नियुक्त कर उसके हाथ में वहाँ का सारा आन्तरिक प्रवन्ध सौंप देता था। मौं राजाओ, छदामा एव पुष्यिमत्र सभी ने अपने राज्य में राष्ट्रिय नियुक्त किये थे। अशोक स्वय विदिशा में राष्ट्रिय रहा था। इसी प्रदेश में पुष्यिमत्र ने भी विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को राष्ट्रिय पद पर नियुक्त किया था। गिरनारस्थ छद्रदामा के शिलालेख में भी चन्द्रगुप्त मौंयें के राष्ट्रिय वैश्य पुष्यगुप्त का उल्लेख है। पाणिनि और पत्जिल दोनो राष्ट्रिय पद से परिचित थे।

दूत राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारी था। वह अन्य राज्यो से साथ सम्बन्ध का माध्यम था। दूतो के नाम उस देश के आधार पर रखे जाते थे, जिनके लिए उनकी निपृक्ति की जाती थी। उदाहरणार्थ—सुघ्न को भेजे गये दूत को स्रोध्न कहते थे। दूत का कार्य दूत्य कहलाता था। दूत के द्वारा भेजा जानेवाला सन्देश 'वाचिक' कहलाता था। उस सन्देश के अनुसार किया

१. ५-४-७८, पूर ५०४।

२. २-४-१९, पू० ४७१।

इ. २-२-६, पु० ३३९।

४. वही।

५. यदेतत्रभोमाहात्म्यं स्यास जातु चित्राजानो हस्त्यश्वं विभूगूर्नेत्येव राजानो सूपः।—-२-२-६, पृ० ३३९।

६. २-३-४०, ४-४-७०, ६-२-६६, ६-२-६७।

७. स्रोकेऽिषकृतोऽसौ ग्रामेऽिषकृतोसौ नगर इत्युच्यते यो यत्र व्यापार गच्छति । निर्दिश्य-मानमधिकृतं गम्यते ।—-१-३-११, पृ० ४२।

८. ४-२-९३, पूर २०२।

९. १-३-१०, प्र ४०।

गया काम 'कार्मण' कहा जाता था। राजा लोग नगर एव राज्य के समाचार लाने के लिए गुप्तचर रखते थे। ये लोग कर्णेजप या सूचक कहलाते थे।

राज्य के कार्य अनेक दृष्टियों से किये जाते थे। राजा के हित की दृष्टि से किये जानेवाले कार्य राजभोगीन श्रेणी के होते थे। सेनानिभोगीन और आमीणभोगीन कार्य सेनानी और आमणी हित की दृष्टि से होते थे। वडे-वड़े आदिमियों के अनुकूल कार्य माहाजनिक कहलाते थे। ग्राम-सभा या पचायत के हित के कार्यों को पचजनीन कहते थे। सार्वजनिक हित की वाते, सार्वजनिक, सर्वजनीन, विश्वजनीन, सर्वीण या सार्व होती थी।

१. वाचो व्याहृतार्यायाम् तद्युक्तात् कर्मणोण् तदित्यनेन कि प्रतिनिर्दिश्यते ? वागेव वाचा त्याह्रियते तत्कर्मणा क्रियते ।—५-४-३५, ३६, पृ० ४९२।

२. ३-२-१३, पूर २११।

३. ५-१-१०, पु० ३०२।

## अध्याय २

# संघ-शासन

#### गणतन्त्र

संघों के प्रकार-दूर्नरे प्रकार के जनपद गणतन्त्र थे। ये संघ कहलाते थे। भाष्यकार ने नव बब्द का प्रयोग समुदाय या मनूह के अर्थ में किया है। पाणिनि ने पगुओं के समूह को नर कहा है। वानव-संघ या समूह तीन प्रकार के होते थे-छात्रों के सघ, जो बीढ़ों के अमण-मधा या, मिल्नु-संघों के समान थे। पता नहीं, इनका अपना कोई विवान था या नहीं। साप्य ने केवल औडमेच्य, वामरय आदि छात्रमंत्रों के लिए रूड शब्दों के नाम दिये हैं, जिनमें इनना ही पता चलना है कि उनने समय में एक गुरु की समस्त शिष्य-प्रशिष्य-मण्डली मंब के रूप में नगठित होती थी। दूसरे प्रकार के संघ सामाजिक थे, जो किमी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मगिटत होते थे। ब्रातीनों के संव इसी प्रकार के थे। <sup>र</sup> तीसरे प्रकार के सब राजनीतिक थे, जो शामन-पढ़ित की दृष्टि से एकराज-पद्धति के ठीक उल्टे थे। इस प्रकार के सबी मे जानन की डोर एक राजा के हाथ मे न रहकर जनपद के मूल निवासी क्षत्रिय जानि के अनेक प्रभावगाली लोगों के हाय में न्हती थी। ये प्रभावशाली जन क्षत्रियवंशीय होने ये और राजन्य कहलाते थे। डॉ॰ जायसवाल (हि॰ पा०,पृ० २८) के यत से घार्मिक संघ राजनीतिक नघों का अनुकरण-मात्र ये। उनकी घारणा है कि पाणिनि ने संघ यद्य का प्रयोग सदा राजनीतिक सघ के वर्ष में ही किया है। इस बात की पुष्टि जैना नि ऊपर कहा जा चुका है, पाणिनि-मूत्रो से नहीं होती।

अभिषिक्त बंश्य अत्रिय—सघ-यासन में यक्ति एक राजा के हाथ मे केन्द्रित न होकर समग्र क्षत्रिय जाति मे विनक्त रहती थी। क्षत्रिय राजा के क्षत्रिय अपत्यो को राजन्य कहते थे। राजन्य जञ्ज भाष्यकार के अनुतार जातिवाचक था। ये राजन्य लोग ही मब के वास्तविक मासक होते थे। परियेक परिवार का कुरुवृद्ध संव-समा का नदस्य होना था। लौकिक गोत्र के स्थविग्नर,

१. मानुवार्णा सङ्घः ४-१-१२१, पृ० १२३; स्त्रैणानां सङ्घः---४-१-८३, पृ० ९७१

२. ग्राम्यपगुसङ्खेष्वतरुणेषु स्त्री।--१-२-७३।

इ. ऑदमेव्यानां सङ्घ बीहमेघः ४-१-७८, पृ० ८१; वामरयानां सङ्घः ४-१-१५१, पु० १४८।

४. उत्सेघसीविनः सङ्घाषाताः।—५-२-२१, पृ० ३७२।

५. सिजयादेकराजादिति वक्तव्यं सङ्खप्रतिषेषार्थम् ४-१-१६८।—मृ० १६२;संरवाया संज्ञासङ्घसूत्राव्यवनेषु ।---५-१-५८

६. राज्ञोऽपत्ये जातिप्रहर्णं कर्त्तव्यम् । राजन्यो नामजाति क्व मासूत् ?राजन इति ।— ४-१-१३७, पृ० १४४।

ज्यायान्, गुवा ये वर्ग इस वात की ओर सकेत करते है कि महत्त्वपूर्ण विषयों मे परिवार का स्थ-विरतर सदस्य ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता था।' इस प्रकार सघ के अनेक शासक होते थे' और वे सब राजा कहलाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने जनपद के राजा के लिए एकवचन का और सघ के राजाओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। र सम्भवत, इसीलिए पाणिनिं ने अन्वक-विष्ण-कूलो के राजन्यों के वहवचन द्वन्द्व का ही उल्लेख किया है। इस सूत्र की काशिकाकृत व्याख्या से यह भी पता चलता है कि एक क्षत्रिय जाति मे सारे परिवार या उप-जातियाँ राजन्य नहीं होते थे। राजन्य केवल अभिषिक्त वश्य कहलाते थे। उदाहरणार्थं, अन्यको और वृष्णियो में' श्वाफल्क, चैत्रक, रोघक, शिनि और वासुदेव राजन्य थे, किन्तु द्वैष्य और हैमायन राजन्य नहीं थे। इस प्रकार अन्यक-वृष्णियों में राजन्यता कुछ विशिष्ट कुछो तक ही सीमित थी। "अन्यक और विष्ण प्राणों में सात्वत कहे गये है। ऐतरेय (८-१४) में सात्वतों में इन्हें भोज कहा है। महा-भारत (सभा० पर्व ३७-५) के अनुसार दशार्ण (वृष्णि) राजहीन थे। कौटिल्य (१-६-३) ने इन्हे ' सघ माना है। द्वैपायन को अप्रसन्न करने के कारण ये अवसाद को प्राप्त हुए। इनके ईसा-पूर्व प्रथम शती के गण के नाम के सिक्के मिले हैं। इनपर राजा का नाम नही है। किन्घम के मत से विना राजा के नामवाले सिक्के गण के नाम पर है। यथा—'आर्जुनायनानाजय, (किन्घम क्वाइन्स' लाफ ऐन० इण्डिया, पृ० ७०,७७,७९ प्लेट-सम्बा ४,६,८) । यौषयो के सिक्के मन्त्रघरो और ' गण दोनों के नाम पर है। वृष्णियों के सिक्के सबसे भिन्न है, जो गण और राजन्य दोनों के नाम पर हैं। अमरकोश (अ० १०) के अनुसार राजाओं की सामान्य सभा (काउसिल) को राजक और ' गण (सिनेट) को राजन्य कहते थे। प्राच्य देश मे लिच्छिवि-सच मे राजन्यो की सख्यः बहुत अधिक थी। वहाँ लिच्छिवियो का प्रत्येक कुल-वृद्ध राजन्य माना जाता था और सघ का सदस्य था।

आयुवजीविसंध—सघ-कासित जनपदो के जासन-विधान एक-से नही थे। इनमे कुछ विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे थे और कुछ सुसगठित। माप्यकार के विभिन्न उद्धरणों से अनुं-मान होता है कि अन्वक, वृष्णि, अदुक, मालव, यौचेय, पचाल और विदेह (?) समुन्नेत सघ थे। अविकसित सघ आयुवजीवी थे। पाणिनि ने क्वागणिको, वेतनजीवियो, वस्नको और क्रयविकयि-को के साथ आयुवजीवी थे। पाणिनि ने क्वागणिको, वेतनजीवियो, वस्नको और क्रयविकयि-को के साथ आयुवियो या आयुधिको का उल्लेख किया है। इन आयुधीय या आयुधिक लोगो। की जीविका के साधन उनके आयुध थे। पतजिल ने आयुध शब्द की जो व्याख्या की है, उसके अनु-सार ये आयुधिक लोग योद्धा अत्रिय जातियों के थे और सैनिक का कार्य करते थे। कीटिल्य ने आयुधियों को शस्त्रोयजीवी कहा है, जो राजशब्दीयजीवी के ठीक विपरीत है। डॉ० जायसवाल

१. ४-१-१६३, १६५ पू० १५५ से '१६१।

२. ४-१-१६८, वृ० १६२।

३. ६-२-३४।

४. द्वैप्य हेमायनाः राजन्य ग्रहणिमहाभिषिक्तर्वश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणार्थम् । एते च नाभिषिक्तवश्याः।—बहो, काशि०।

५. ४-४-११ से १४ तक।

६. जायुध्यन्ते तेनायुघम् ।—३-३-५८, पृ० ३०८।

के मत से जिनके शासन-विधान मे युद्धकला का सर्वोपिर महत्त्व था, वे शास्त्रोपजीवी तथा जिनके विद्यान मे 'राजा' उपाधि धारण करने का अधिकार साधारण ज़नो को था, वे जनपद राजग्रदी-पज़ीवी कहे जाते थे। बौद्ध साहित्य मे वर्णित प्रजातत्र मे निर्वाचित सभापित को राजा का पर मिलता था। यो नागरिक भी साघारण तौर पर राजा कहे गये है, क्योंकि वे ही सर्वोच्च सता का निर्माण करते थे और उनमे प्रत्येक राजा चुना जाने का अधिकारी भी था (हिन्दू पालिटी,पु॰ ६४)। रीज डेविड्स (बुद्ध इण्डिया, पृ० १४) के अनुसार गणराज्यों मे एक समापति चुना जाताथा। वह सभा का सत्र न रहने पर राज्य का सभापति होता था। उसे राजा की उपाधि प्राप्त रहती थी। पाणिनि के अनुसार आयुधिको के सच आयुधजीविसघ कहलाते थे। इनमे बाह्मण, अनिय तथा अन्य लोग भी थे। क्षत्रियों में भी राजन्य तथा सामान्य क्षत्रिय ये दो भेद थे। इससे लप्ट होता है कि ये सघ राजनीतिक थे और इनका अपना शासन-विधान था। सत्ता राजन्यों के हाथ मे थी। इन सघो मे रहनेवाले ब्राह्मण भी आयुघजीवी थे या नहीं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, किन्तु अधिक सकेत इस बात के है कि ये भी आयुघजीवी थे। वैसे आयुषजीविसय से इतना ही स्पय्ट होता है कि इन सघो की शासन-सत्ता आयुषजीवियों के हाथ में थी। ये सघ वाहीक प्रदेश में थे और उसके बाहर भी। वाहीक मे इनका बाहुल्य था। भाष्यकार कीण्डीवृस, क्षुद्रक और मालव इन आयुषजीवी सघो से परिचित थे। गोपालव ब्राह्मण और शालकायन राजन्य वाहीकस्य आयुषजीवी सम थे। मल्ल और वतण्ड सच वाहीक के अन्तर्गत थे, किन्तु आयुषजीवी नहीं। काशिकाकार ने शवर और पुलिन्द ये वाहीक-वाह्य आयुवजीवी सम वतलाये हैं। काशिकाकार ने कौण्डीवृस, भूहक और मालवों को नाहीकस्थ कहा है। माध्य में कौण्डीवृस और वतण्डों का उल्लेख सम्मान के साथ हुआ है। कौण्डीवृसीवृन्दारिका, कौण्डीवृस्य वृन्दारिका, वतण्डीवृन्दारिका और वातण्ड्य वृत्वारिका शब्द इन गोत्रो की स्त्रियो के प्रति आदर के परिचायक हैं। केवल एक स्थान पर वतण्ड स्त्री की निन्दा की गई है और उसके कारण उसकी सन्तान को भी निन्दित कहा है, किन्तु उसमे बतण्ड का महत्त्व नही है। वह 'ण' प्रत्यय के णित्व की सार्थकता के प्रमाण के लिए जदाहरण बनाया गया है। फिर भी, कौण्डीवृसो और बतण्डो का उल्लेख उनकी स्त्रियों के सन्दर्भ ं में ही सर्वत्र हुआ है, यह बात ध्यान देने योग्य है। क्या आजकल की बल्लोची स्त्रियों के समान ये स्त्रियाँ भी दूर-दूर तक आती-जाती थी और इसीलिए दूर प्रान्तो के लोग भी उनसे परिचित थे <sup>?</sup> ऐसा हो, तो गोत्र स्त्री के कुत्सित होने के कारण उसकी सन्तान का 'वातण्ड जात्म' कहा जाना और अविक सार्थक हो जाता है। जो हो, बतण्डो से लोग सुपरिचित थे। बतण्ड आगिरस थे और उनसे भिन्न भी। आगिरसो के अपत्य वातण्ड्य कहलाते थे और अन्य लोग वातण्ड। भाष्य-कार ने उनके आगिरस गोत्र का जोर देकर उल्लेख किया है।

१. आयुष्ठजीवी सङ्घात्रम्यङ वाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्।—-५-३-११४।

२. वही, काशिका।

३. ६-३-३४, पृ० ३१५।

४. गोत्रस्त्रियाः कुत्सेन यच वातण्डो जाल्मः १-४-१-१४७, पू० १४५।

५. ४-१-१०८, पू० १३४।

वृक, दामन्यादि (दामनी, औलपि, लाकिदन्ती, काकरिन्त, काकदित्त, शत्रुन्तिप, सार्व-सेनि, विन्दु, मीक्रायन, उलम और सावित्रीपुत्र), त्रिगर्त्तेपट (कौण्डोपर्य, दाण्डिक, कौप्टिक, जालमानि, ब्रह्मगुप्तीय, जानिक या जालिक), पर्वादि (पश्, असुर. रक्षस्, वाल्हीक, वयस्, मरुत्, दशाहं, पिशाच, विकाल, अश्वित, कार्पापण, सत्वत् और वसु), तथा यौधेयादि (यौवेय, कौशेय, कौशेय, कौशेय, बात्तेय, वात्तेय, जावालेय, त्रिगर्त्त, मरत और उक्षीनर) ये वाहीक-प्रदेश से वाहर के आयुवजीदी सघ थे। यह भी मनोरजक वात है कि वाहीक-सघो के समान पर्वादि और पीवेयादि सघो की स्त्रियो के भी सघमूलक नामो के लिए पृथक् नियम थे। उदाहरणार्थ—क्षत्रिय जने तथा उनके जनपदो मे स्त्र-स्वामिमाव सम्बन्च की चरमीत्कृष्टता वतलाने के लिए उनका रूप एक ही होता था। अङ्गा या पर्शव यह बहुवचनान्त प्रयोग अंग या पर्श्व अत्रियों और जनपदो के लिए समान होता था। कन्तु स्त्रियों आङ्गय या पार्शव्य कहलाती थी। पृग, बात तथा समस्त आयुवजीदि-सघो मे स्त्री-पुरुषो के वीच यह अन्तर किया जाता था। इससे इस वात का सकेत मिलता है कि जनपदो का स्वतन्त्र अस्तित्व उनके योद्धा पुरुषो के कारण माना जाता था, स्त्रियों के कारण नही। पर्श्न, रक्षस् और अमुर जनपदो की पर्श्न, रक्षा और अमुरी स्त्रियों का उल्लेख माध्यकार ने किया है एव यौबेयादि सघो की स्त्रियों का सामान्यत नाम-ग्रहण किया है।

वृक या वार्केण्य तथा योघेयादि गणो मे त्रिगत्तंषप्ठ, भरत और उशीनर से भाष्यकार मिली भाँति परिचित थे। उत्कृष्ट और उन्नत यौधेय सघ के विषय में कोई जानकारी भाष्य से नहीं प्राप्त होती। पाणिनि ने पर्वताभिजनीय आयुधजीवियों के लिए विशेष प्रत्यय का विद्यान किया है। गाणिनि ने पर्वताभिजनीय आयुधजीवियों के लिए विशेष प्रत्यय का विद्यान किया है। गाणिकाकार ने हृद्गोल, अन्यकवर्त्तं और रोहितिगिरि पर्वत को आयुधजीवियों का अभिजन वतलाया है। उन्होंने साकाश्य को इनका निवास कहा है। इससे पता चलता है कि आयुधजीवी क्षत्रिय पहले इन पर्वतों के ही निवासी थे। वहाँ से वे घीरे-चीरे उत्तर और मध्य देश में फैल गये। 'डॉ० वा० डा० अग्रवाल के मत से (पा० पृ० ४३५) आयुधजीवियों का प्रदेश कश्मीर से अफगानिस्तान (रोहितिगिरि)तक फैला हुआ था। हिगोल जलालावाद जिले का वर्तमान हिह और अन्यकवर्त्तं अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी जिला अन्यब्तुई है। आयुधजीवी-सघ उत्तर भारत में सिन्धु के पश्चिम हिन्दुकुश के दोनो ओर, सीमान्त-सेत्र एव अफगानिस्तान के एक भू-भाग मे थे। इसमे दिस्तान की जातियाँ भी जामिल थी। भाष्यकार दारद सधो

१. ५-३-११५ से ११७।

२. ५-३-११९ तथा २-४-६२।

३. ४-१-१७७ पृ० १६५।

४. ४-१-१६१, पूर १५४।

<sup>4.</sup> C-8-4, 40 2001

६. २-४-६६, पूर ५०४१

<sup>6. 5-8-88, 40 8001</sup> 

८. ४-३-९१ काशिका।

से सुपरिचित थे। उन्होंने इनका उल्लेख तो किया ही है। दारदिका, दरद वृन्दारिका या दारद वृन्दारिका की भी चर्चा की है।

सातीन--इनके अतिरिक्त भाष्यकार ने वातसघो का वर्णन किया है। ये सघ, समवत, .राजनीतिक न होकर जीविकामुलक थे, जिनमे अनेक जातियो के लोग सम्मिलित रहते थे। इनकी कोई निश्चित जीविका तथी। ये लीग उत्सेष द्वारा निर्वाह करते थे। इनके कारण इनके जीविका-कर्म का नाम भी वात पड गया था और जो लोग वात-कर्म द्वारा जीविकार्जन करते थे. वे ब्रातीन कहे जाते थे। पाणिनि ने भी ब्रात-कर्म को जीविका का साधन वतलाया है। काशिकाकार ने उत्सेष शब्द का अर्थ शरीर माना है और उत्सेषजीवी का अर्थ शरीरायास से जीनेवाला। उन्होंने वात-सच के सदस्यों की ही बातीन सज्ञा मानी है। सघ से वाहर के उत्सेघजींनी वातीन नहीं कहलाते थे। काशिकाकार ने ऐसे सघी में कपोतपाक, बीहिमत्, कीजायन और ब्राज्नायन की नामी-ल्लेख भी किया है। दात्य वैदिककालीन सघ है। शतपथ ब्रा० (४-१-५) मे गाँव-गाँव घुमने-वाले शर्यात मानव का वर्णन है। सम्भवत , वर्त्तमान कजड तथा अन्य घुमक्कड जातियाँ, जो आज भी शारीरिक श्रम और उत्सेघ दोनो से निर्वाह करती है, ब्रातीनो के ही अवशेष रूप है। इनके नाम प्राय काशिका मे लल्लिखित नामो से मिलते-जुलते है। इन जातियो मे प्राय जरायनपेशा हैं। डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवाल बातो को राजनीतिक सघ मानते हैं। उनके मत से वे एक नायक के नीचे, जिसकी स्थिति ग्रामणी के समान ही थी और जो नायक के चिह्न के रूप मे राजतनिष्क (आभूषण) पहनता था, सगठित थी। ये लोग राजनीतिक विकास की पहली सीढी पर थे। पचाशद् ब्राह्मण (५-१८) भी ब्रात्यो से परिचित है। तैत्तिरीय सहिता (२-३-१०३) तथा मैत्रायणीय स० (२-२-१) के अनुसार ग्राम आत्मावलम्बी कार्पोरेशन था और ग्रामणी, सम्भवत , उसका निर्वाचित अधिकारी होता था। वह ग्रामवादी भी था।

पूर-पाणिनि ने पूरों का उल्लेख किया है। काशिका के अनुसार ये भिन्न-भिन्न जातियों के सम थे। ये लोग भी नातों के समान अनियतवृत्ति लोग थे और द्रव्य-प्राप्ति के लिए संगठित थे। अर्थकाम-प्रधान होने से अनुमान होता है कि ये लोग उत्सेष्ठ का आश्रय न लेकर व्यापारादि को जीविका का साधन बनाते थे। ये बातों की अपेक्षा अधिक सम्य एवं संस्कृत थे। प्रामणी इनका नेता होता था, जो सामान्यतया वैश्य होता था। काश्रिका ने पूरों को गण कहा है और उन गणों के नाम गिनाये है। उनके ये संगठन राजनीतिक मालूम होते हैं। सम्भवत, पूर्ण राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों प्रकार के संगठन थे। राजनीतिकों का ग्रामणी योद्धा और व्यापारियों का

१. ४-१-१२०, पृ० १४१ तथा ६-३-३४, पृ० ३२०।

२. त्रातेन जीवतीत्युच्यते कि वार्त नाम । नानाजातीया अनियतवृत्तय उत्तेषजीविनः सङ्घा व्राताः । तेषां कर्म त्रातं । व्रातकर्मणा जीवतीति वार्तोनः ।—-५-२-२१, पृ० ३७२ ।

३. तेषामेव वातानामन्यतम उच्यते । यस्त्वन्यस्तदीयेन जीवति तत्र नेष्यते ।—वही, काशिका

४. ५-३-११३ ।

५. इण्डिया एल नोन टू पाणिनि, पू० ४४०।

वैश्य होता था। पूगो मे कुमारो के अपने अलग सगठन थे। राजतन्त्र के कुमारप्रत्येनाः के समान पूगो की कुमार-सस्थाओं का अपने गणों के भीतर स्वतन्त्र अस्तित्व एव महत्त्व था। काशिका में कुमार-सस्थाओं का अपने गणों के भीतर स्वतन्त्र अस्तित्व एव महत्त्व था। काशिका में कुमार-सावत्क, कुमारलोह्ब्बज, कुमारवलाहक और कुमारजीमूत नामक कुमारपूगों का उल्लेख मिलता है। कुछ सघों के नाम ग्रामणी के नाम पर होते थे और कुछ के स्वतन्त्र। ग्रामणी यदि देवदत्त या यज्ञदत्त हुआ, तो सच का नाम देवदत्तक या यज्ञदत्तक (बहुवचनान्त) होता था। अन्य संघों के लोह्ब्बज, वलाहक, जीमृत, शिवि, चातक आदि रूढ नाम थे। व

श्रीण—श्रीण सबसे छोटा जनतन्त्रात्मक सगठन था। ये श्रीणयाँ मिन्न-मिन्न जीविका या व्यापारवालों के छोटे-छोटे सगठन थे। भाष्यकार ने असंगठित जनों को सगठित कर उनके श्रेणीकरण का वर्णन किया है। पाणिन के श्रेण्यादि गण मे पूग का भी उल्लेख है। पूगकृत शब्द का अयं है—अपूग जनो का पूग बनाना। पूग कई श्रीणयों को मिलाकर बनाये जाते थे। भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि विद्यमान श्रेणियों के विषय मे कुछ करने को श्रेणीकरण नहीं कहते। अविद्यमान श्रेणियों का श्रेणिक्प मे संगठन ही श्रेणीकरण कहलाता है। श्रेणि व्यापारिक सगठन था, राजनीतिक संस्था नहीं। सम्भव है, इनका विद्यान राजनीतिक विद्यानों के समान रहा हो। पाणिन ने गण और सद्य के साथ पूगो का स्मरण किया है।

श्रणि, पूग, गण और सब कमश उत्तरोत्तर विशाल संगठन थे, जिनकी रचना जनतन्त्रा-रमक आधार पर थी, भले ही जनतन्त्रात्मकता का वर्तमान रूप उनमे न मिले, किन्तु यदि उनके विकास मे वाघा उपस्थित न हुई होती, तो बहुत सम्भव था कि आज उनका स्वरूप इसी प्रकार होता। अपनी तत्कालीन सीमा मे थे गण और सब अभिजात क्षत्रियों के कुल पर आधृत प्रतिनिधित्व से आगे नहीं बढ पाये। श्रीण और पूग की रचना के सिढान्तों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध न होने से उनके विषय मे कोई निश्चित मत प्रकट करना न्याय्य न होगा।

संघों के घटक— साध्यकार ने संघ की परिभाषा करते हुए उसे समूह और समुदाय का पर्यायवाची माना है तथा ५, १० और २० के सघो का उल्लेख किया है। १ ये सघ गणो के समूह थे। अनेक जनपद अवयवों मे विभक्त थे। इनमे प्रत्येक अवयव का पृथक् आसक होता था। भन्ने ही वह अन्य अवयवों के साथ एक ही पूर्वज की सन्तान रहा हो। इस प्रकार के अवान्तर विभाग साल्व, त्रिगर्स, यौबैय, आलकायन आदि सघो मे विद्यमान थे। आयुघजीवी सघ तो अनेक गोत्रों के समवाय से ही बने थे। इन छोटे-छोटे गणों के सघो की बोर ही पतंजिल ने पचक सघ आदि से सकेत किया है। डाँ० अग्रवाल के मत से पताजिल के पचक, दशक और विशक शब्द-सघो की कार्यकारिणी के सदस्यों के बोयक है। धह इसी अर्थ में सम्भावित हो सकता है कि महत्व-

१. ६-२-२८ काशिका

२. ५-३-११२ काशिका ।

<sup>3. 4-7-46</sup> 

४. सङ्घः समूहः समुदाय इत्यनर्यान्तरम्।---५-१-५९, पृ० ३३१।

५. ५-१-५८, पृ० ३२६ तथा ५-१-५९, पृ० ३३०।

६. पाणिनि, पू० ४३१।

पूर्ण विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करते समय सब अपने घटकों से परामर्ग करते हो और पराम्नं काल में प्रत्येक घटक गण कार्यकारिणों के एक सदस्य के समान नाना जाता हो।' इन प्रकार दें संघ पाँच, दस या बीस गणों के समूह थे। वर्नमान प्रजातक देशों ने से कुछ के मितवान में किने दो व्यवस्थापिका समाएँ होती हैं, प्रत्येक राज्य को एक इकाई मानकर राज्यसभा ने वर्ल समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विश्वक संघ भी वीस इकाइयों का एक राजनीतिक सण्य रहा होगा, मले ही वे इकाइयों छोटी-छोटी रही हो। मिश्च-मिन्न स्वित्य जातियों के वर्ष एक संघ के अन्तर्गत संगठित थे। गण संघ राजनीतिक संत्या थी। गणों की सदस्यता को प्राय जन गण्य कहलाते थे। गण्य, समवतः, संघों की सामान्य नभा के सदस्य होते थे।' गण्य होना गौरव की जात थी। आज भी यह शब्द सम्मान का छोतक माना जाता है।

वर्ष्य और पृह्य—संबो के घटक या उकाइयाँ कभी-कभी वर्गो में विभक्त हो जाते थे। किभी उकाई का प्रवान यदि अपेलाइन अधिक प्रभावकाली हुजा, तो वह स्वय नेता वन कुछ घटकों को अपना अनुयायी बना लेता था। संघ में यदि उसका कोई प्रतिस्पर्वी निकल आया, तो नार संघ दो या अविक, पर अधिकतर दो वर्गों या पक्षों में वट जाता था। ये वर्गे किसी स्थायी सैद्धानिक आघार पर नहीं बनते थे, अपितु वैयक्तिक प्रभाव पर आश्रित थे। पाणिनि ने पंचत् और दातृ वर्गों का उल्लेख किया है। सेघों और वर्गों की संख्याएँ उपलब्ध-मान नहीं हैं। भाष्यकार और पाणिनि की दृष्टि में ऐसे सघ ये, जिनके पांच, दस और वीस घटक थे। इसी प्रकार पांच और दस के वर्गे भी उस समय प्रसिद्ध रहे होगे। माध्यकार ने एक ही सघ के अन्तर्गत अकूर और वामुदेव के दो वर्गों को चर्चा की है। इन वर्गों के सदस्य कमना अकूरवर्ग्य या अकूरवर्गिण और वामुदेव वर्ग्य या वासुदेववर्गीण कहलाते थे। काश्रिकाकार ने सी (३-१-११९) वासुदेव और अर्जृत के गृह्यों (पक्यो)का उल्लेख किया है। इन वर्गों को आधुनिक वर्ष में पार्टी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके पीछे न तो कोई सैद्धान्तिक आधार था और न हर सब में सटा इनका अस्तित्व ही रहता था।

पूरणी संस्था—पतंजिल ने पूज, गण और संघ की पूरणी संस्था पर विचार किया है, जिससे स्मण्ड हैं कि इन तीनो संस्थाओं को अपनी समाएँ या परिषदें थी। यह भी अनुनान होना है कि ये संगठन कमझ वृहन्तर थे। उनकी समाओं में कम-से-कम जितने सवन्यों की उपस्थित वर्ण-संचालन के लिए आवक्यक थी, वही उनकी पूरणी सस्था मानी जाती थी। ऐनी पूरणी सन्या को कमश. पूजिय, गणनिय और संघतिय कहते थे। दिशादिगण में भी वर्ग, पूज और गण का एक साथ ग्रहण है। इससे भी इनकी उत्तरोत्तर विशालता के अनुमान की पुष्टि होती है।

अञ्चेषयः श्रेणयः कृता. श्रेणोकृताः । यदा हि श्रेणय एवं किञ्चित् क्यित्ते तदा मा
मूदिति ।—२-१-५९, पु० ३१६ ।

<sup>2. 8-8-68 1</sup> 

<sup>3. 4-8-601</sup> 

४. ४-२-१०४, पूर २०८।

५. ४-३-५४।

अक और लक्षण—माप्यकार ने अक और लक्षण का उल्लेख किया है। लक्षण लिक्षत व्यक्ति का अपना निजी चिह्न होता है, जो उसे अन्यों से पृथक् करता है। यह लक्षित व्यक्ति या वस्तु मे ही रहता है। उदाहरणार्थं, किसी मे विद्या की उत्कृष्टता उसकी परम्परागत विशेपता होती है। यह उसका लक्षण माना जायगा। अक बाहर से आरोपित चिह्न होता है। गायो, वैलो आदि पर पहचान के लिए वनाये गये चिह्न अक कहलाते हैं। शासन मे प्रत्येक राज्य अपने लक्षण रखता था, जिनका उपयोग अन्य राज्यों के साथ व्यवहार में होता था। मुद्राओं पर भी ये लक्षण अकित रहते थे। इसीलिए, कौटित्य ने मुद्रा वनानेवाले अधिकारी की लक्षणाच्यक्ष कहा है। डॉ॰ जायसवाल के मत से अक विशिष्ट निर्वाचित अधिकारी की निजी मुहर था।

#### न्याय-व्यवस्था

वर्म और न्याय—भाष्यकार के समय तक वर्ममूत्री की रचना ही चुकी थी और उनके आदेश आप्तवाक्यवत् मान्य थे। ईव्वर के वाद वर्मगास्त्रो के ही नियमो का स्थान था। धर्म-सूत्रकारो ने दो प्रकार के वर्मनियमो का निवन्धन किया था। एक वे थे, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के सर्वथा निजी आचार-व्यवहार से था और दूसरे वे थे, जो प्रत्यक्ष रूप से समाज से सम्बद्ध थे। परम्परा से चली आती हुई प्रयाएं भी वर्म के अन्तर्गत मानी जाती थी। स्थूल रूप मे समाज द्वारा स्वीकृत उचित कर्म वर्म्य थे। उनके अनुकूल लाचरण करनेवाला वार्मिक और उसके विद्ध व्यवहार करनेवाला अवार्मिक माना जाता था। वर्म के अनुकूल कार्य वस्य था। न्याय्य और वर्म्य प्रा समानार्थी थे। न्याय्य कृत्य वह हो सकता था, जो हर काल और देश मे उचित ठहराया जा सकता है। यदि कभी किसी वात की न्याय्यता के विषय मे सन्देह उठ खड़ा होता, तो उसका निर्णय किसी विशेष दक्ष पुरुष द्वारा करा लिया जाता था। इस निर्णता को स्थेय कहते थे। "स्थेय का निर्वाचन विवाद से सम्बद्ध पक्ष करते थे।

विवाबो को श्रोणियाँ-- कुछ विवाद राजकीय स्तर पर भी होते हैं। ये दो प्रकार के

१. ४-३-१२७, पु० २५४।

२. लक्षण लक्ष्यभूतस्यैव चिह्नभूतं स्वं यथा विद्याविदानाम्। अञ्चस्तु गवादिस्योपि गवादीनां स्व न भवति।—वही, काञ्चि०।

३. नैवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति।---५-११९, पृ० ३५२।

<sup>8. 8-7-861</sup> 

<sup>4. 8-8-801</sup> 

E. E-7-E41

७. घर्मचरति अधर्माच्चेति वक्तव्यम्।—४-४-४१, पृ० २७८।

<sup>6. 8-8-971</sup> 

९- ३-३-३७।

१०. विवादपदिनिर्णेता लोके स्थेय इत्युच्यते !—-१-३-२३ काञ्चि०।

होते हैं-साम्पत्तिक और आपराधिक। सम्पत्ति-सम्बन्धी मामले व्यवहार कहलाते थे। इनके पक्षों को परिवादी या परिवादक कहते ये और निर्णेता को वर्मपति। निर्णयो पर पहुँचने मे कभी-कभी अपय का भी आश्रय लिया जाता था, पर सामान्यतया साक्ष्य के आधार पर निर्णय किये जाते थे। साक्षी पारिभाषिक जब्द था और वह साक्षाद् द्रप्टा ही हो मकता था। वो साक्षाद् द्रप्टा वनिक या उत्तमर्ण और अवमर्ण भी होते हैं, किन्तु भाष्यकार के अनुसार इन दोनो से भिन्न तीसरा उपद्रप्टा ही साक्षी माना जा सकता था। जमानतदार को प्रतिम् कहते थे। सम्पत्ति मे भागीदार दायाद अंगक या अशहारी और उनकी सम्पत्ति दायाद कहलाती थी। पाणिनि ने सम्पत्ति के उत्तरोत्तर प्रकृष्ट अविकारियों को स्वामी, ईंव्वर और अविपति नाम दिये हैं' और साक्षी, दायाद तथा प्रतिम् का भी उनके साथ ही उल्लेख किया है।''

व्यवहार-त्यायालय मे ऐसे मामले जाते थे, जिनमे एक पक्ष अपह्नद से काम केता था। पाणिति ने वन लेकर या विना वन दिये न लेने या देने के अपलाप के विषय में प्रयोगों के नियमन के लिए सूत्र दनाया है। कांगिकाकार ने शत और सहस्र रुपयो के अपलाप के उदाहरण दिये हैं।" ऐसे विषयों में वर्म्य और न्याय्य की जाँच के लिए शपय का भी बाश्रय लिया जाता था। परीक्षा के वाद जिस अभियोग मे सचाई प्राप्त नहीं होती थी, उसे असार कहते थे। झूठे मुक्दमें के विषय मे प्रयुक्त सार गव्द पारिभाषिक था और वह नपुसर्कालग मे ही प्रयुक्त होता था। सामान्य सार शब्द, जो कि उत्कर्प-बोघक है, पुलिंग था।"

आरण्यक न्याय--न्याय के समक्ष बनी, निर्वन या सगक्त और गक्तिहोन का भेद नही था।

१. २-३-५७।

<sup>2. 3-8-8821</sup> 

<sup>3. 3-2-8861</sup> 

४. अञ्चपत्यादि गण।--४-१-८४।

५॰ सत्यादशपये सत्येन शापयेद् विप्रम् (मनु०)। इति तस्यायं निवेधः।---५-४-६६

का०। ६. साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम् संज्ञायामिति किमर्थम्? त्रिभि साक्षाद्दृष्टे भवति। यश्च स्वाति यस्म च दीयते यश्चोपद्रच्छा। तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्नोति। सज्ञाप्रहणसामर्थ्याद् धनिकान्तेवासिनोर्न भवति।--५-२-९१, पृ० ४०२।

U. 7-3-391

८. १-४-५०, पु० १७५ तया २-१-१, पु० २२८।

<sup>9. 7-3-391</sup> 

१०. वही।

११. ऐकागारिकटचोरे इदं तर्हि प्रयोचनं चोर इति वस्यामि।--५-१-११३, पृ० ३४।

१२. ३-१-२५, पृ० ६५।

१३. सारशब्द उत्कर्षे पुल्लिङ्गो न्यायादनपेते नपुंसकं तत्सारमिति।—-२-४-३१ काशि०।

इसके विपरीत स्थिति अरण्यो की थी, जहाँ वलवान् कमजोर को निगल जाता है। इस स्थिति को भाष्यकार ने 'आरण्यक न्याय'' कहा है, जिसके निराकरण के लिए न्याय-विभाग की स्थापना की गई थी।

स्तैन्यापराघ — आपराधिक मामलो मे, जिनके लिए राजदण्ड दिया जाता था, स्तैन्य, दस्युकायं और हत्या प्रमुख माने जाते थे। स्तैन्य के अनेक प्रकार थे। अकेले घर मे किसी को न देखकर घुस जाना और द्वार बन्द हुए, तो किवाड तोडकर मालमत्ता उड़ा ले जाना इस युग मे सामान्य वात थी। वृक, चोर और दस्यु इन तीन के मयों का भाष्य मे पुन-पुन उल्लेख इस बात का प्रमाण है। विशे के नाम उनके चौर्य-प्रकार पर रखे गये थे। यया, ऐकागारिकक, पाटान आदि। सामान्य चोर के लिए तस्कर, प्रणाय्य आदि तथा डकैत के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग भाष्य मे मिलता है। दस्यु-कर्म साहसिक्य या साहस-कर्म भी कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि अच्छा चोर आंखो से काजल तक चुरा सकता है और अच्छा डकैत भागते हुए का भी रक्त पी सकता है। उन्होंने इन्हें चोर क्य और दस्यु-क्य की सज्ञा दी है। इन दोनों के बीच की श्रेणी लुण्ठाको की थी। ये लोग रास्ते के किनारे छिपे रहते थे और राहगीरों पर अचानक छापा मारकर उन्हें लूट लेते थे। ये लोग पारिपन्तिक कहलाते थे। कभी-कभी वे यात्रियों को मार डालते थे या वाँघकर डाल वेते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने मे चोरो और लूटेरों का मय अधिक रहता था। राज्य चौरों और दस्युओं से लेगों की रक्षा करने मे समर्थ नहीं थे, यह स्पष्ट है। इसीलिए, भाष्यकार ने प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष को चारों और सं स्त्युओं से बच-बचकर रहने का परामर्श दिया है। पर

हत्यापराच-इनके अतिरिक्त हत्याओं का प्रचार पतजिल के समय में बहुत अधिक था।

१. ४-२-१२९, पूर २१६।

२ १-३-४४ काशि०।

इ. ३-२-४४।

४. १-४-५०, पु० १७५ तया २-१-१, पु० २२८।

५. तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् तलोपश्च-तस्करः ।---६-१-१५७, पृ० १९४ ।

E. 3-8-8761

७ चोररूपोयम्। अप्ययमक्ष्णो रञ्जनं हरेत्। दस्युरूपोयम्। अप्ययं घावतो लोहितं पिवेत्।—५-३-६६, पु० ४६०।

८. ३-२-१५५1

<sup>6. 8-8-361</sup> 

१०. चोरेम्यस्त्रायते, दस्युम्यस्त्रायते इति।—-२-३-३५, पृ० ४३०।

११. य एप मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यित यदीमं चोराः पश्यिन्त ध्रुवमस्य वध-बन्धन परिक्लेशा इति स बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्त्तयति।——१-४-२५, पृ० १६२, तथा २-३-३५, पृ० ४३०।

मातृहा, पितृहा, भ्रातृहा, भ्रणहा, कुमारघाती, राजव बीर सिर फोड डालनेवाले शीर्पपाती लोगो का इस युग में बाहुल्य था। पुरुष की हत्या के लिए भाष्य में 'पौरुषेयवघ' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अात्महत्या अपराघ मानी जाती थी या नहीं, यह भाष्य में स्पष्ट नहीं है, किन्तु कटो हे कवकर लोग आत्मवात अवश्य करते थे। <sup>६</sup> आत्मवात का सरल उपाय था विष-भक्षण। ब्राह्मणे मे पत्नियो को और वृषलो मे पति को मार डालना सामान्य वात थी। ब्राह्मणो और वृषलो का यह एक रुक्षण ही वन गया था। बहुतहत्या यद्यपि बहुत बड़ा अपराघ माना जाता था, फिर भी ब्रह्महत्याएँ होती थी। यही बात भ्रणहत्या के विषय मे कही जा सकती है। माप्य मे भ्रण हत्या का बार-बार उल्लेख मिलता है।

बण्ड---यह तो स्पष्ट नही है कि किस अपराध के लिए राज्य की ओर से कौन-सा रण दिया जाता था, फिर भी दण्ड के प्रकारों के विषय में भाष्य से कई सूचनाएँ उपलब्ध होती है। आर्थिक दण्ड वैयक्तिक भी होते थे और सामूहिक भी। सामूहिक दण्ड कुटुम्व-विशेष के लिए दिये जाते थे। राज्य इस वात की चिन्ता नही करता था कि दण्डित कुल के किस सदस्य ने दण्ड का रुपया चुकाया और किसने नहीं। जुरमाने की पूरी रकम का वसूल हो जाना उसके लिए पर्याप्त था। राजा लोग घन के लोभी थे। "भाष्य मे द्विपाद और द्विञत कार्पापण के दण्ड का उल्लेख है।"

शारीरिक दण्ड भी कई प्रकार के थे। यथा—सामान्य मारपीट, कोडे लगाना, मूसल से मारना<sup>१९</sup>, अगविशेष काट लेना, सिर काट लेना, कुत्तो से चिथवाकर मार डालना, विष देकर मार डालना' तथा शूली-फॉसी द्वारा, जिसे वच्य की सामान्य सज्ञा दी गई थी, मार देना ।

१. ३-२-८७, पु० २३५।

२. वही।

इ. इ-र-५५, पु० २१९।

४. ३-२-८४, पु० २३३।

५. ५-१-१०, पूर ३२०।

इ. १-४-५०, पृ० १७५।

<sup>,</sup> ७. ३-२-५२, पू० २१८।

८. '३-२-८५, पुo २३५1

<sup>9. 3-9-906, 90 9641</sup> 

१०. गर्गाः ञ्चतं दण्ड्यन्ताम्। अथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति ।---१-१-१, पृ० १०३।

११. ५-४-२, पु० ४८२।

१२. ५-१-६४, ६५, ६६, तथा दण्डादि गण में दण्ड मूसल, कशा, वध ।

१३. ४-४-९१ I

जिसका अपराव सिर काट छेने योग्य माना जाता था, उसे शीर्षच्छेय या शैर्षच्छेदिक कहते थे। इसी प्रकार, दण्ड्य, मूसल्य, कश्य, वष्य आदि विशेषण अपराधानुसार निश्चित किये गये थे। अगच्छेद के योग्य अपराधी छेच कहलाता था। अपराधी वृषल को कुत्तो की मौत मार डाला जाता था। यही हाल दस्युओ का किया जाता था।

१. शीर्वच्छेदाद्यच्च ५-१-६५।

२. ५-१-७६, पूर ३३५।

३. श्वधात्यो वृषलः ३-१-१०७, पू० १८५।

४. आप्नते दस्युहत्यायदस्युहत्या व्वहत्या वर्तते।--३-१-१०८, प्० १८५।

## अघ्याय ३

# सेना

युद्ध-कला—भाष्य मे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो प्रकार के युद्धों का उल्लेख मिलता है। व्यक्तिगत जित्त एवं युद्ध-कला-नैपुण्य जोमा की वस्तु थे। मल्लिवद्या, मुष्टिक-विद्या तथा नानाप्रकार की प्रहरण-कीडाएँ, जिनमें लाठी तथा आत्मरक्षा के अन्य सामनों का अम्यास किया जाता था, इस समय खूब प्रचलित थी। मल्ल और मुष्टिक की पकड़ के लिए एक विशिष्ट गव्य स्माह र प्रचलित था। पुरुष व्याप्तवत् शूर बनने में गौरव का अनुभव करते थे। जिन गांवों में वीर पुरुष रहते थे, उनका विशेष सम्मान होता था। वीरों की इन कलाओं में प्रतियोगिताएँ भी होती थी। स्पर्वा में प्रतिपक्षी को ललकारने में 'आह्न्यते' आदि हों थानु के आत्मनेपदीय रूप व्यवहृत होते थे। "

दूसरे प्रकार के युद्ध सामान्यतया राजाओं के वीच होते थे। शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए तथा प्रतिपक्षी पर प्रहार करने के लिए राजा छोग दृढ सेनाओं का सगठन करते थे। ये युद्ध सेना के बल पर लड़े जाते थे। परिमाण तथा गुण के आधार पर सामान्य, परम और उत्तम सेनाएँ थी। जय-पराजय इन्हीं के सुसगठन पर निर्भर थी। अ

सेना के अंग—सेना के चार अग थे—हायी, घोड़े, रथ और पैदल। भाष्यकार ने इन्हीं के द्वारा सम्माम का प्रतिविधान वतलाया है। "सम्माम शब्द से अनुमान होता है कि प्रारम्भ मे ग्राम-रक्षा के लिए एकत्र जन-समूह और वाद मे युद्धार्थ एकत्र समूह सम्राम का अग रहा। भाष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि सेना में किस वर्ण के लोग रहते थे और जो लोग रहते थे, वे स्यायी होते थे

१. ४-२-५७।

२. मल्लस्य संग्राहः मुख्टिकस्य संग्राहः।—३-३-३६, पु० ३०३।

३. पुरुषोऽयं न्याझ इव शूरः पुरुषोऽयं न्याझ इव बलवान्।---२-१-५६, पृ० ३१२।

४. २-१-६९, पू० ३२३।

५. १-३-३१।

६. सम्प्रहरन्ते राजानः।---१-३-३५, पृ० ६०।

७. दृढ़ सेनो राजा--२-४-१९, पु० ४७०।

८. वही।

९. पराजयति सेना।—१-३-१९, पृ० ६०।

१०. देवदत्तस्य समार्शं शरावैरोदनेन ज यज्ञदत्तः प्रतिविधत्ते तथा संप्रामं हस्त्यव्वरय-पदातिभिः।—-१-१-७२, पृ० ४४७।

या केवल युद्ध-प्रसगों पर भरती कर लिये जाते थे। डाँ० जायसवाल के अनुसार ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं रहती थी। इस समय तक सगठित सेना के पित्त और रथी ये दो ही अग थे। चतुरगवल महाभारत मे ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। भाष्यकार के समय मे सेनागों के स्पष्ट विभाग हो चुके थे एव हस्ती और अश्व उसके महत्त्वपूर्ण अग थे। वैदिक काल में भी सेना के दो ही अग मिलते हैं—पित्त और रथी। महाभारत (शान्ति पर्व, १०३-३८) में सेना के चतुरगों का वर्णन है। मुख्य चतुरगों के अतिरिक्त भारवाहक, शिष्स, गुप्तचर और स्थानीय निर्देष्टा इन्हें मिलाकर सेना के कुल आठ अग हो जाते हैं। धे

सेना-संगठन—सेना का सगठन सामान्यतया क्षत्रियों से होता था, किन्तु ब्राह्मण भी सेना में काम करते थे। काशिकाकार ने इस ओर स्पष्ट सकेत किया है। सेनापित पुष्यिमत्र शुग स्वय ब्राह्मण थे, किन्तु ये अपवाद-मात्र थे, इसीछिए युद्धिनद्या और धर्नुविद्या क्षत्रिवद्या मानी जाती थी। भाष्य में भी इसे क्षत्र-विद्या ही कहा है। वैदिक काल में अवश्य विश् युद्ध में वरावर भाग लेते थे। सामणी, जिसपर ग्राम-रक्षा का भार रहताथा, वैव्य ही होता था। फिर भी, श्री पी० सी० चक्रवर्ती के मत से यह घारणा, सैनिक का कार्य केवल क्षत्रियों का एकाधिकार था, श्रान्त है। ह्वीलर (हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, भाग १, पृ० ७७) का कथन है कि कुछ अतिप्राकृत कहानियों को छोडकर अन्यत्र कही ब्राह्मण सैनिक के रूप में चित्रित नहीं हुए हैं, ठीक नहीं जान पड़ता।

सेनापित—सेनापित सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आष्यकार ने इसे सर्वत्र सेनानी कहा है। सेनानी और सूत शतपथ (५-३-१)-काल मे ही राजा के रित्नयों मे गिने जाते थे। सेनानी के साथ वार-वार उल्लिखित ग्रामणी भी ग्राम मे सैनिक-मुख्य का काम करता था। भाष्यकार के समय मे ग्रामणी और सेनानी दोनो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सैनिक-पद थे। इनके कारण इनके परिवार या कुल भी सम्मानित माने जाते थे। सेनानिपुत्र और सेनानिकुमारीपुत्र का राज-कुमारी और राजकुमारीपुत्र के साथ उल्लेख उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का परिचायक है। ध

१. हिन्दू पालिटी, पू० १८८, ९०।

२. २-४-२, पु० ४६२ तया २-४-१२, पु० ४६६।

३. शान्तिपर्व, १-३-३८ तथा वी० के० मजूमदार: मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया।

४. बाह्यणसेनम्।---२-४-२५।

<sup>4. 8-7-40, 40 8601</sup> 

६. ऋग्० १-६९-३ तथा १-१२६-५।

७. वै० इण्डैक्स १-२०४।

८. दि आर्ट ऑफ् वार इन० इण्डिया।

९ १-१-६० पृ० ३६२

१०. ६-३-१, पृ० २९७।

११. १-२-४८, पृ० ५४५ तया ६-१-७१।

ग्रामणिभोगीन और सेनानिभोगीन शब्द उन्हें दी जानेवाली शारीरिक सुख-सुविधाओं के सूचक हैं। इनके साथ राजभोगीन और आचार्यभोगीन शब्द भी आये हैं जो इन पदो को आवार्य और राजा के लगभग समान सूचित करते हैं। अधिक अधिकार-सम्पन्न ग्रामणी और सेनानी ग्रामणीतर तथा सेनानीतर कहे जाते थे। इनके अतिरिक्त अश्वपति, शतपति, अनुशतिक, रथगणक, पित-गणक', पृतनाषाह, सेनाचर आदि कुछ सेनाधिकारियों के नाम गणपाठों में मिलते हैं।

सैन्य—सेना के सामान्य सिपाही को सैन्य कहते थे। यह सेना में समनेत, अर्थात् वाहर से आकर उसमे मिलकर एक वन गया व्यक्ति माना जाता था। 'सैन्यो मे हस्तिपक' तथा हस्त्यारोही के अतिरिक्त रियक, आश्विक और पदाित का भाष्य मे उल्लेख है। रियक अन्तिम तीनों में शीघ्रणमी और आश्विक शीघ्रतरगामी था। ' अश्विनार या अश्विपाल का स्थान रथी के बाद था। ' सेनानीतर के समान रथीतर भी विशिष्ट रथी का बाचक था। ' उष्ट्रसािं भी सेना के अग रहे होगे, यद्यपि उष्ट्र सेना का अग वतलाया नहीं गया है। पदाित, पदािज और पदिक ' एव पत्कापी भ या पत्ति (याजकािंद) ये पैदल-सेना के नाम थे। पािणिन ने साल्व-प्रदेश के पदाित-वर्ग का विशेषत. उल्लेख किया है। सम्भवत, यहाँ की पदाित-सेना विशेषत प्रशिक्षत होती थी। ' सेना के ये चारों प्रकार के सैनिक राजयुच्या कहलाते थे।

प्राचीन सैन्य-मूर्त्तियाँ—इस काल के सिक्कों तथा प्रस्तर-मूर्तियों से प्राप्त विवरणों से भी पतजिल के एतद्विषयक उल्लेखों का समर्थन होता है। इस समय के ग्रीक, सीथियन बौर पायियन मूर्ति-चित्रों में यवन आक्रमणकारी राजाओं को कवचचारी दिखाया गया है। उनके सिर पर

१. ५-१-९, पूर १००1

२. ६-३-४३।

<sup>3. 8-2-681</sup> 

४. ७-३-२०।

<sup>4-4-2-2281</sup> 

<sup>€.</sup> ८-३-१०९1

७. 국-국-१७ t

C. 8-8-841

९. १-३-६७, पु० ८५1

१०. रथिक आञ्चगच्छत्याहिवकिचरेण पदातिविचरतरेण।---१-१-७०, पृ० ४४५।

९१. ८-२-१८, पु० ३४८।

१२. ८-२-१७, पु० ३४१।

१३. ६-२-४०।

१४. ६-३-५२, ५३, पु० ३३८।

१५. वही।

१६. ४-२-१३५।

१७. ३-२-९५।

टोप तथा हाथों में असि और शिक्त (भाले) है। कुछ शासक हाथी या घोड़े पर सवार है। इतमें कुन्त, यिट आदि आयुघों के भी दर्शन होते है। भारत की ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शतीं की मूर्तिकला से भी इस वात की पुष्टि होती है। भरहुत के स्तूप पर अश्वों से खीचे जाते हुए रथ, नावें, वैलगाडियाँ, नाव, पुरानी शैली की तलवारे तथा पदातियों का जुलूस अकित है। साँची के स्तूप, स० १ में भी जहाँ बुढ़ के अस्थि-अवशेषों के लिए कुशीनारा के मल्लों पर अन्य क्षत्रिय-व्यों का आक्रमण और घेरा दिखलाया गया है, वहाँ भी रथ और गज खुदे हुए हैं। विजेतागण रथों पर सवार है और गजमस्तक पर अवशेष रखे हुए हैं। इसी स्तूप में प्राकार खुदे है। दक्षिण और पश्चिम के पिछले तोरणों पर यह सघर्ष विश्वद रूप से अकित है। पित्त सेना का विस्तृत रूप साँची और भरहुत दोनो स्थानों में उपलब्ध है। इन प्राकारों के अकन के विषय में रीज डेविड्स ने लिखा है कि सम्भवत पुराणतर काल से प्राकार एक ही प्रकार के बनाये जाते है। इस प्रकार महाभारत और पतजिल के चतुरग वल का कलात्मक अकन मरहुत और साँची की कला में उपलब्ध है।

सेना

सेना की रचना—परिमाण की दृष्टि से पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी और अमीहिणी क्रमका उत्तरोत्तर विशाल सगठन थे। इनमे पत्ति और सेना का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पृतना और अनीक वैदिक शब्द है। माध्यकार ने इनका उल्लेख किया है। गुल्म के नायक को गौल्मिक कहते थे। अमौहिणी का उल्लेख पाणिनि ने नहीं, वात्तिककार एवं माध्यकार ने किया है। महाभारत के आदिपर्व (२-१९) के अनुसार इन घटको की सैनिक सख्या इस प्रकार होती थी—

| घटक       | रथ         | हस्ती | अइव   | पदाति       |
|-----------|------------|-------|-------|-------------|
| पत्ति     | 8          | 8     | ş     | ų           |
| सेनामुख   | Ę          | ą     | ٩     | <b>શ્</b> પ |
| गुल्म     | 9          | 9     | २७    | ४५          |
| ग्या      | <b>२</b> ७ | २७    | ८१    | १३५         |
| वाहिनी    | ८१         | ८१    | २४३   | ४०५         |
| पृतना     | रंत्र३     | २४३   | ७२९   | १२१५        |
| चम्       | ७२९        | ७२९   | २१८७  | ३६४५        |
| अनीकिनी   | २१८७       | २१८७  | ६५६१  | १०९३५       |
| अक्षीहिणी | २१८७०      | २१८७० | ६५६१० | १०९३५०      |

१. फीम्ब्रज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, जिल्द १, भाग ७, पृ० ३८९।

२. कॉनघम: दि स्तूप ऑफ् भरहुत, प्लेट-सं० ३२।

३. मार्शल: ए गाइड टु साँची, प्लेट-स० ४, ५ तथा २६, २७।

४. बुद्धिस्ट इण्डिया, भारतीय सं०, पू० ४७।

५. ६-१-६३, पू० ८६ तया ५-४-३०, पू० ४९१।

६. ४-२-१०४, पू० २०८।

७. ६-१-८९, पु० १३८।

शान्ति-पर्व (१००-३१) मे र्नाणत घटको का निर्माण १०-२०-३०-४० के दग पर है। व्यूह की दृष्टि से अनेक प्रकार की सेनाओं में उल्क-पुच्छी रचना से भी भाष्यकार परिचित थे। काशिकाकार ने 'दन्तावल' भी सेना का प्रकार वतलाया गया है। सेना का अग्रभाग सेनामत और पश्चभाग सेना-जघन कहलाता था। दिगादिगण (४-३-५४) मे इसी अर्थ मे मूख और जघन शब्द परिगणित हैं।

सौद्रक मालवी सेना---भाष्यकार के समय में सर्वाधिक प्रख्यात सेना, जिसका उन्होंने विशेषत जल्लेख किया है, क्षौद्रकमालवी थी। यह शब्द सेना के लिए रूढ था। सुद्रक-मालवो से सम्बद्ध अन्य बातों के लिए 'क्षीद्रकमालवक' शब्द व्यवहृत होता था। यह बात इस सेना की प्रसिद्धि की द्योतक है। सिकन्दर के आक्रमण के लगभग डेढ सौ वर्षों के वाद भी इस सेना का यह स्थिर बना रहा। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार मेसिडोनियन आक्रमण के समय इस सेना मे १३० हाथी, १००० रथ, ५००० घोडे और १७०००० (८०००० शुद्रक, ९०००० मालन) पदाति सैनिक थे। अकेले क्षुद्रको ने भी ग्रीक आक्रमणकारियो को परास्त किया था। भाष्यकार ने वार-वार असहाय (अकेले) क्षुद्रको की विजय का उल्लेख किया है। स्वय पुष्यमित्र की सेना भी इस समय अत्यन्त सवल थी, जिसके वल पर पुष्यमित्र ने यूथिडेमस के पुत्र, वैक्ट्रिया के राजा डेमोट्रियस के आक्रमण को विफल कर दिया था। यद्यपि भाष्य मे पुष्यमित्र की सेनाशक्ति का विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता, फिर भी यवनो द्वारा सांकेत और मध्यमिका (वित्तौड की नागरी) पर घेरा डालने के विषय मे महाभाष्यीय उल्लेख'तया कालिदास के मालविकाग्निमित्र मे वर्णित वसूमित्र द्वारा सिन्यू (मालवा की काली सिन्य) के तट पर यवनराज की पराजय से उसके वल का अनुमान किया जा सकता है। भ्रीक आक्रमणों की श्रुखला में डेमोट्रियस का आक्रमण अन्तिम था। पुष्यमित्र ने राज्य की प्रतिरक्षा के लिए अन्तपालो को नियुक्त कर उन पर सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौप दिया था। काल्डिदास के अनुसार नर्मदान्तट पर वीरसेन उसका अन्त पाल था।

संग्राम—सग्राम को आहव भी कहते थे ै। पाणिनि ने संग्रामो के नामकरण के दो आधार वतलाये है—प्रयोजन और योद्धा । यदि सन्नाम का प्रयोजन सुमद्रा की प्राप्ति हुई, तो उस सन्नाम

१. ४-१-५५, पू० ६९।

२. ५-१-११३, काशि०।

३. ४-३-५४ काशि०।

४. मैकिण्डिल: इण्डिया एण्ड इट्स इनवेजन वाई अलंग्जेण्डर, पृ० २७८।

५. ५-३-५२, प्० ४४३।

६. स्मिय: अर्लो हिस्द्री **आँफ् इ**ण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २११ तया रावचीघरी पालि० हिस्ट्री ऑफ् ऐन इण्डिया, पृ० २६७ तथा गंगानाथ झाः रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, जिल्द ४, भाग १, नव० १९४०।

७. भण्डारकर: डेट ऑफ् पतंजिल, इंडियन ऐण्डियवेरी, १८७२, पृ० ३००।

८. मालविकाग्निमित्र, प्रथम अंक।

e. ३-३-७३।

को सौभद्र कहते थे। इसी प्रकार, यदि किसी युद्ध मे छडनेवाले लोग भरत हुए, तो उस युद्ध का नाम भारत पड़ जाता था। इसी आघार पर कौरन-पाण्डन-युद्ध का नाम भारत-युद्ध पड़ गया था. जो आगे चलकर महाभारत वन गया। महाभारत का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है।

सेना-संचालन—जंशु के प्रति सेना-संचालन के लिए 'अभिषेणयित' और कवन-वारण की किया को 'सवर्मयित' ये विजिष्ट प्रयोग व्यक्त करते थे। स्मी सैनिक कवन घारण करते थे। इस किया के लिए पत्रजिल ने 'युद्धाय सन्नहते' इस विजेप चाक्य का प्रयोग किया है। सिनद्ध शब्द का मूल अयं युद्ध के लिए तैयार होना था, जो वाद मे 'किसी भी काम की तैयारी' हो गया। सैनिक-जीवन मे प्रवेश की आयु निव्चित थी। उस आयु को प्राप्त योद्धा कवचहर कहलाता था। कवचहर अवस्था ताक्ष्य का प्रवेश-काल था। कवच घारण करनेवाले कवची और उनका समूह कावचिक कहा जाता था। युद्ध-जय के पश्चात् लूट या मेट मे घन की प्रचुर प्राप्ति होती थी। भाष्य मे प्रत्येक युद्ध मे घन जीतकर लाने का उल्लेख है। "

सैनिकों के वर्ग—सैनिक का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त किये जानेवाले अस्त्र या शस्त्र से दिया जाता था। असि चलानेवाला आसिक और परश्वय चलानेवाला पारश्विक कहलाता था। इसी प्रकार शाक्तीक और याप्टीक सैनिक इन अस्त्रों के प्रयोग में निपुण होते थे। भाष्य में शाक्तीकी और याष्टीकी स्त्री-सैनिकों का उल्लेख मिलता है। सम्भवत, ये राजप्रासादों की रक्षा करनेवाली अन्त पुर में नियुक्त सैनिकाएँ थी। उसे युद्ध करनेवाला रथी होता था और श्रेष्ठ रथी रयीतर कहलाता था। अर्थ

युद्ध के नियम—युद्ध के कुछ नियम थे। योद्धा अपनी श्रेणी के ही सैनिक से युद्ध करते थे। रथी रिथयो से और आविवक आविवको से भिडते थे।' इसी प्रकार, दो सैनिक एक ही अस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करते थे। असिघारी के साथ दूसरा सैनिक असि से ही लड़ताथा। एक दूसरे के

<sup>8. 8-7-4</sup>E1

<sup>₹ 5-7-361</sup> 

<sup>3. 3-8-241</sup> 

४. १-४-३२, पु० १६८।

<sup>4. 3-7-901</sup> 

E. 8-7-881

७. घनञ्जयो रणे रणे।---३-३-५८, पृ० ३०८।

८. ४-४-४७, ४८, ५९, पृ० २८१।

<sup>9. 8-8-49, 90 7681</sup> 

१०, ४-१-१५, यु० ४१।

११. ८-२-१७, पू० ३४१।

१२. रथी रियनमपलापयते।---६-१-४८, पृ० ७९।

१३. अर्ख्युद्धम्, असिमियुद्धम्।---५-१-५९, पृ० ३३३।

केश पकड़-पकड़कर या परस्पर लाठी मार-मारकर किये जानेवाले युद्ध केशाकेशि और दस्ता दण्डि बादि कहलाते थे।

प्रहरण-युद्ध मे प्रयुक्त होनेवाले प्रहरणों को आयुच कहते थे। ये दो प्रकार के ये-सरक्षात्मक और प्रहरणात्मक। संरक्षात्मक आयुवो में वर्म या कवच का उल्लेख ऊरर हो चना है। आवरण चर्म या डाल को कहते थे, जो गैंड़े के चमड़े का होता था। इसी चर्म के लिए होपी को मारने का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। विरस्त्राण निरोरक्षा के लिए पहने जाते थे, क्योंकि शीर्पधात युद्ध के नैतिक नियमों के अनुकुल था। माध्यकार ने एकायिक वार सिर पर प्रहार करने की चर्चा की है।

प्रहरणात्मक आयुवो मे असि, बनुप, बाण, कुन्त, शक्ति, यण्टि, परगु, आरागस्त्री, मूनल, लांगल, अंकूज, दण्ड आदि के नाम भाष्य में मिलते हैं। घनुप ताल के भी वनते थे। इन्हें कार्मुक भी कहते थे। कमुक नामक वृक्ष की छकड़ी से बनाये जाने के कारण यह नाम पड़ा था। बाद मे अन्य वृक्षो की लकड़ी का भी व्यवहार होने लगा और कार्मुक का मूल अर्थ दिस्मृत कर दिया गया। ऋमुक का उल्लेख काठक (१९-१०), जतपथ (६-६-२-११) और कौनीतकी (२८) ब्राह्मण में मिलता है। बाद में कार्मुक की व्याख्या करते हुए किया में समर्थ होने के कारण वैयाकरणों ने उसका यह नाम माना है।" वाण चारण करने के कारण कार्मुक को इप्दास नाम दिया गया वा। वड़े आकार के घनुप महेष्वास कहे जाते थे। भाष्य में गाण्डीव, अजगब और शार्ड़्स ये विशिष्ट प्रसिद्ध धनुषो के नाम आये हैं। धनुष मे दृढता का व्यान सर्वाधिक रखा जाता था। इप्वास एक कोस की दूरी से भी लक्ष्य वेघ कर सकता था। ै युद्ध का अधिकाश घनुष से लड़ा जाता था। धनुप को भाष्य मे नखमुच, अर्थात् नखो को छील देनेवाला कहा है। <sup>°</sup> धनुप के बाद असि का प्रयोग सर्वाधिक होता था। असिवध्य, "अस्युद्यत, "असि के सहारे" युद्ध, अञ्बो के सहारे युद्ध जैसे कथनो की पौन.पुनिक आवृत्ति इसका प्रमाण है। सावारणतया लोग असि या दण्ड हाथ में लेकर चलते थे।"

१. २-२-२७, पु० ३७७।

२. आयुष्यन्ते तेनायुषम्।—३-३-५८, पृ० ३०८।

३. चर्मणि हीपिनं हन्ति ।---२-३-३६, पृ० ३९२।

४. इर्व ते शिरो मिनते।—६-१-६०, पृ० ८४ तया शीर्षघातो।—३-२-८४, पृ० २३३।

<sup>4.</sup> ४-३-१५२1

६. वाज० सं० ११-७० महीघर भाष्य

७. ५-१-१०३।

८. ६-२-३८1

९. इहस्योयमिध्वासः कोशाल्लस्यं विष्यति।—२-३-७, पृ० ४१०।

१०. ३-२-५, पूर २१०।

११. ३-१-९७, पृ० १८२।

१२, २-२-३६, पृ० ३९२।

१३. ५-१-५९, पु० ३३३।

१४. असिपाणिः दण्डपाणिः।—-२-२-६६, पृ० ३९२ ।

असि कुक्षि मे लटकाई जाती थी, इसीलिए इसे कौक्षेयक भी कहते थे। इसका म्यान चमडे का वनाया जाता था। रक्त वरसाने के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था। किया वरसाने के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था। किया वरसाने के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था। किया या गाय के अहार को छेद कहते थे। किया या गाय पिट भी फेककर मारते थे। यिट और दण्ड मे अन्तर था। दण्ड वडा मोटा लट्ट होता था। यिट भी हाथ मे लेकर चलने की प्रथा थी। जिस्त या सागा माले का ही एक प्रकार था। यह फेककर मारी जाती थी। लागल केवल व्वज-चिह्न ही नहीं था, अस्त्र के रूप मे भी व्यवहृत होता था। अकुल और तोमर (एक प्रकार की वरछी) भी युद्ध में प्रयुक्त होते थे। भाष्यकार ने चित्त-यह, लागल-यह, अकुल-यह, यिट-यह, तोमर-प्रह और घनुर्यह का एक साथ उल्लेख किया है। मूसल शस्त्र था। उसे चलाने का नियमित अभ्यास किया जाता था। प्राणदण्ड पाये हुए अपराधी भी असि और मूसल से मारे जाते थे। किया या छुरी लोहे की वनती थी। जसका रग स्थाम वतलाया गया है। यह तीहण, पतली और लम्बी होती थी। जारा भी शस्त्री का एक भेद था। पर पर्श्व फरसा प्रसिद्ध ही है। दूसरो या अनुओं के काटने का काम करने के कारण यह परश्च कहलाता था। वातित की ही श्रेणी का एक आयुव किटक भी था। भाष्य ने प्रहरणों के आयुध और आविध थे भेद किये है। शक्ति, किटक, कुन्त आदि प्रक्षेपास्त्र आविध कहलाते थे। कि

अवहार—दो पक्षो मे सम्पन्न होनेवाले युद्धोत्तर समझौते या सिव को अवहार कहते थे।'' अवहार के पश्चात् दोनो पक्ष अपने-अपने अस्त्र समेटकर मैत्री-माव प्राप्त कर लेते थे।

१. ४-२-९६, पृ० २०२।

२. चामः कोशः।—६-४-१४४, पृ० ४८३।

३. ४-४-२०, पु० २७६।

४. ८-२-२८, पू० ३४२।

<sup>4. 8-8-8, 90 8091</sup> 

६. ४-१-४८, पृ० ५९।

७. ३-२-९। पू० २१०, ११।

८. २-२-३६, पू० ३९२।

९. ३-१-९७, पृ० १८२।

१० शस्त्रीक्यामा।--१-४-१, पृ० १०६।

११. वहवः शस्त्रयां गुणास्तीक्ष्णा सुक्ष्मा मृदुरिति।—-२-१-५५, पृ० ३०९।

१२. ३-३-१०४, पू० ११४।

१३. परान् श्रृणातीति परज्ञुः।--१-१-६१, पृ० ३९४।

१४. १-४-१०१, पूर २०८।

१५- आविष्यत्त्यनेनाविद्यम् आयुष्यन्ते तेनायुष्यम् ।---३-३-५८, पृ० ३०८।

१६. अवह्रयन्तेस्मिन् (शस्त्राणि) इत्यवहारः रे—३-३-१२१, पृ० ३१८।

#### अध्याय ४

## जनपद और जनपदी

विश् और जन--महाभाष्य मे जनपदो की चर्चा वार-वार मिलती है। जन या विशिष्ट लोगो के निवास की मूमि होने के कारण विशेष मू-माग जनपद कहलाते थे। ऋषेद मे जन शब्द तत्कालीन सर्वेप्रमुख राजनीतिक सगठन के रूप मे मिलता है। यह कई विश् का समूह था। विश् मे कई ग्राम सम्मिलित रहते थे। विश् और जन तथा ग्राम और विश् का पारस्परिक सम्बन्ध ऋग्वेद मे स्पष्ट नहीं है। ब्राह्मण-काल तक आते-आते विश् का अस्तित्व समाप्तप्राय हो गया और जन एव गोत्र सर्विधक विभाजक तत्त्व वन गये। सामान्य जन-सख्या वैश्य (विश्) कहलाने लगी।

जनपद—पतजिल के समय मे जनपद विषय या देश को कहते थे। डाँ॰ जायसवाल के मत से जनपद मे किसी राज्य की राजधानी को छोडकर शेष सारा क्षेत्र सम्मिलत माना जाता था। राजधानी, जिसे पुर, नगर या दुर्ग कहते थे, उसमे नहीं गिनी जाती थी। जनपद का मूल अर्थ जन या विशेष क्षत्रिय-वर्ग की निवासमूमि, अभी तक विस्मृत नहीं हो पाया था। जनपदों के नाम जनके मूलजनों के नाम पर ही प्रचलित थे। उनके राजा या शासक भी उसी मूलजन के वशाज थे। उनके निवासियों मे भी उसी जन के वशजों का वाहुल्य था और यदि वाहुल्य न हुआ, तो भी प्रमुख अवक्य था, यद्यपि जनपदों से उनके मूलजनों से मिल लोग भी रहते थे। क्षत्रिय जनपदों से बाह्मण, वैश्य और शूद्ध भी वडी सल्या मे वसते थे। इस समय मूलजन और जनपद दोनों की स्वतन्त्र और पृथक् मता स्वीकृत हो चुकी थी। इसीलिए, किसी जनपद के निवासी की उस जनपद के नाम से ही पुकारे जाने पर भी यह आवश्यक नहीं रह गया था कि वह उस जनपद के मूलजन से भी सम्बद्ध हो। उदाहरणार्थ, पचाल जन के कारण विशेष भू-भाग (वर्त्तभान वरेली और उसके पास-पड़ीस का उत्तरप्रदेश का क्षेत्र) का नाम पचाल पड़ा। धीरे-बीरे पचाल जन का महत्व कम होता गया और पचाल शब्द प्रदेश के अर्थ मे विशेष प्रसिद्ध हो गया। प्रारम्भ मे पचाल-प्रदेग मे रहनेवाली क्षत्रिय जाति के लोग ही पचाल कहे जाते थे। बाद में पचाल-प्रदेश मे रहनेवाल हर उपक्ति पचाल कहलाने लगा। इस प्रदेश पर शासन पचाल जन का हो वना रहा। इमिलए, हर व्यक्ति पचाल कहलाने लगा। इस प्रदेश पर शासन पचाल जन का हो वना रहा। इमिलए,

१. हिन्दू पॉलिटी, पू० २३०, ३१।

२. क्षत्रियसमानशब्दाक्रजनपदात्तस्य राजन्यपत्यवद्यत्यया भवन्तीतिवाद्यम् ।— ४-१-१६९, पृ० १६३ ।

३. जनपदशब्दात्सत्रियावज्— अय सत्रियप्रहणं किमर्थम् ? इहमाभूत् विदेहो नाम ब्राह्मणास्यापत्यं नैदेहिः।—वही, पृ० १६२।

पचाल का राजा पाचाल पुकारा जाता था और उसके अपत्य भी। कुछ जनपदो के मूल निवासी क्षित्रियों से अहकार की मात्रा विशेष थी और वे अपना जातीय अस्तित्व पृथक् वनाये रखना चाहते थे। क्षीद्रक और मालव इसी प्रकार के जनपद थे। ये सध-शासित प्रदेश थे। क्षीद्रको और मालवों की सन्तान क्षीद्रक्य तथा मालव्य कहलाती थी, किन्तु इनके दास या कर्मकर क्षीद्रक्य और मालव्य नहीं कहला सकते थे, भले ही वे क्षीद्रक-मालव जनपदों के निवासी हो। ये शब्द इन जातियों के अपने लोगों के लिए ही रूढ थे। रे

कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनके नाम उनकी शासक क्षत्रिय-जाति के आधार पर नहीं रखें गये थे। काशिकाकार ने पौरवो और द्रौद्धावों के अधीन जनपदों की इसी कोटि का वतलाया है। ये लोग पुरु और दुख् के वशज थे, किन्तु आष्य में पुरु को जनपद भी कहा है और उसके शासक की पौरव सज्ञा दी है। र

मूलजन तथा उसके निवास का नाम-साम्य पाणिनि-काल मे ही सुविदित ही चुका था। इसीलिए, उन्होंने इन क्षत्रिय जनो के आगे होनेवाले चातुर्रथिको से प्रत्ययो का जनपद अर्थ गम्य-मान होने पर लोप-विधान किया था। इस प्रकार, पचाल या विदेह क्षत्रियो के निवास-जनपद भी पचाल कहलाते थे। प्राचीन आचार्यों ने इस विधय मे नियम भी वनाये थे कि निवासी क्षत्रियों के लिंग और वचन ही उनके निवास-जनपदों के लिंग और वचन हीते हैं। ये नियम इन क्षत्रियों और जनपदों मे ऐकात्म्य स्थापित करने के लिए थे। पाणिनि-काल तक आते-आते यह बात इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसके लिए ब्याकरण मे पृथक् नियम वनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाने लगी। रात्रि, दिन, अहीरात्र तथा शब्द मे प्रत्यय की प्रधानता आदि के समान यह बात भी इतनी प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई थी कि इसके लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं मालूम होतों थी। पचाल एक जनपद था, फिर भी उसके लिए बहुचचन का प्रयोग प्रचलित हो गया था, क्योंकि उसके मूलजन पञ्चाल अनेक थे। इस बात को भाष्यकार ने पञ्चाला जनपट इति सुभिक्ष सम्पन्नपानीयों बहुमाल्यफल तया 'मबुरापञ्चाला' इन उदाहरणों से स्पष्ट किया है, जिनमे पचाल और जनपद के समानाधिकरण होने पर भी पचाल बहुचचनान्त है तया जनपद एकवचनान्त तथा मबुरा और पचाल इन दों के द्वन्द में भी बहुवचन का प्रयोग है। भाष्यकार ने पाणिनि के

१. पञ्चालानामपत्य, विदेहानामपत्यम् । नहान्तरेण बहुषु लुक पञ्चाला इत्पेतद्भवति ।—४-१-१६९, पृ० १६३ तया पञ्चालानां राजा पाञ्चालः।—बहो ।

२ इदं तर्हि सीद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यिमिति। अत्रापि सौद्रवयः मालव्य इति नैतत्तेषा दासे वा भवति कर्मकरे वा। कि तर्हि ? तेषामेव कस्मिश्चित् वा।—वही, पृ० १६२।

३. ४-१-१६८।

४. वही, पु० १६५।

<sup>4. 8-7-681</sup> 

E. 8-7-48, 471

७. १-२-५६, ५७, ५८।

८. १-२-५२,पू० ५५४ तया १-२-५१,पू० ५५३।

'सज्ञाप्रमाणत्व' (१-२-५६) की व्याख्या करते हुए कहा है कि विना ही वैयाकरणों की सहायता के जन-सामान्य को इस वात का सज्ञान या बोब हो जाता है। पाणिनि ने इस विषय में एक तर्क यह भी दिया था कि यदि इन जनपदों को यौगिक शब्द माने, तो एक कठिनाई यह भी उपस्थित होगी कि जिस जनपद में आज उसके मूलजन नहीं रहते, उसका वह नाम असगत हो जायगा। प

इससे दो वाते स्पष्ट हैं। प्रथम यह कि भाष्यकार के काल में मूल क्षत्रियों से पृथक् जनपदों का स्वतन्त्र अस्तित्व था और दूसरे कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनमे उनके मूलनिवासी क्षत्रिय शेष नहीं रह गये थे।

क्रम और द्वासक—इतना होने पर भी इन जनपदी मे उनके शासक प्राय मूल क्षत्रिय जन ही थे। शासन दी प्रकार का था—एकराज-शासन और सवशासन। पाणिनि और पतजिल द्वारा उल्लिखित एकराज-शासन के जनपदी, उनके राजाओ तथा उनके मूल क्षत्रिय-जनी की सन्तान की सज्ञाएँ निम्नलिखित थी—

| मूल क्षत्रिय जन | जनपद       | राजा                   | क्षत्रियापत्य            |
|-----------------|------------|------------------------|--------------------------|
|                 | १          | पाणिनि द्वारा उल्लिखित |                          |
| साल्बेय         | साल्बेय    | साल्वेय                | साल्वेय                  |
| गान्घारि        | गान्वारि   | गान्धार                | गान्थार                  |
| मगघ             | मगच        | मागम                   | मागव, मागवी (स्त्री)     |
| कलिंग           | कल्गि      | काल्गि                 | कालिंग                   |
| सूरमस           | सूरमस      | सौरमस                  | सौरमस                    |
| कोसल            | कीसल       | कौसल्य                 | कौसल्य                   |
| अजाद            | अजाद       | आजास                   | आजाब                     |
| कुर             | मुह        | कौरव्य                 | कौरव्य, कुरू (स्त्री)    |
| प्रत्यप्रथ      | प्रत्यप्रथ | प्रात्यप्रथि           | प्रात्यप्रिय             |
| कलकूट           | कलकूट      | कालकूटि                | कालकृटि                  |
| अञ्मक           | अक्मक      | आस्मिक                 | आसमिक                    |
| कम्बोज          | कम्बोज     | कम्वोज                 | कम्बोज                   |
| अवन्ति          | अवन्ति     | आवन्त्य                | आवन्त्य, अवन्ती (स्त्री) |
| कृन्ति          | कुन्ति     | कौन्त्य                | कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री) |

१. कि या एताः कृत्रिमाष्टिघुभादि संज्ञास्तत्त्रामाण्यादिशिष्यम् ? नेत्याह । संज्ञान संज्ञा ।— १-२-५३, पृ० ५५६ ।

२. योगप्रमाणं च तदभावेऽदर्शनं स्यात्।--१-२-५५।

३, ४-१-१६८ से ४-१-१७८ तक।

# २ पाणिनि-सूत्रो मे उल्लिख्ति और काशिका द्वारा व्याख्यात<sup>१</sup>

| अग                 | अग                  | आग         | आग                               |
|--------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| वग                 | वग                  | वाग        | वाग                              |
| पुण <del>ड</del> ू | वे <sub>व</sub> ड्ड | पीण्ड्र    | पौण्ड्र                          |
| सुह्म              | सुह्य               | सौह्य      | सौह्य                            |
| अस्त्रष्ठ          | आम्बष्ठ             | बाम्बष्ठ्य | बाम्बञ्च्य, बाम्बज्ज्या (स्त्री) |
| सौवीर              | सीवीर               | सौवीर्य    | सौवीर्य, सौवीर्या (स्त्री)       |
| निपध               | निपच                | नैपध्य     | नैषघ्य                           |
| निपथ               | निपथ                | नैपथ्य     | नैपथ्य                           |
| <b>उदुम्ब</b> र    | उदुम्बर             | औदुम्बरि   | <b>औ</b> दुम्बरि                 |
| तिलखल              | तिलखल               | तैलखलि     | तैलखलि                           |
| <b>मद्रकार</b>     | मद्रकार             | माद्रकारि  | माद्रकारि                        |
| युगन्बर            | युगन्बर             | यौगन्यरि   | यौगन्वरि                         |
| भुलिग              | भुलिंग              | मौलिंग     | भौलिंग                           |
| शरदण्ड             | शरदण्ड              | शारदण्डि   | शारदण्डि                         |

# ३. पतजिल द्वारा उल्लिखित्र<sup>१</sup>

| पचाल                           | पचाल                           | पाचाल                                  | mara                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| विदेह                          | विदेह                          | वैदेह                                  | पाचाल<br>वैदेह, वैदेही (स्त्री)                                      |
| <b>पुरु</b>                    | पुरु                           | पौरव                                   | पौरव<br>पौरव                                                         |
| पाण्डु                         | पाण्डु                         | - पाण्ड्य                              | पाण्ड्य                                                              |
| अग                             | अग                             | भाग                                    | आग, आगी (स्त्री)                                                     |
| वग                             | वग                             | वाग                                    | वाग, वागी (स्त्री)                                                   |
| आम्बज्ठ                        | भाम्बष्ठ                       | <b>काम्ब</b> ष्ठ्य                     | आम्बप्ट्य,                                                           |
| सीवीर्य                        | सौवीर्य                        | सौवीयं                                 | आस्वष्ट्या (स्त्री)<br>सौवीर्य, सौवीर्या                             |
| दार्व<br>निचक<br>नीप<br>अवन्ति | दार्व<br>निचक<br>नीप<br>अवन्ति | दार्व्य<br>नैचस्य<br>नैप्य<br>मावन्त्य | (स्त्री)<br>दार्व्य<br>नैचनय<br>नैप्य<br>आवन्त्य, अवन्ती<br>(स्त्री) |

१. ४-१-१६८ से १७८ तक।

२. वही।

| <del>কুন্বি</del> | कुन्ति          | कौन्त्य         | कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री) |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| नैश               | नैश             | नैञ्य           | नैश्व                    |
| <b>अजनी</b> ड     | <b>अजमी</b> ड   | व्याजमीडि       | <b>आ</b> जमीडि           |
| <i>ञ्</i> जऋड     | <b>অভ্য</b> ন্ত | <i>वावकन्डि</i> | <b>आज</b> कन्दि          |
| बुत्र             | चुच<br>चुच      | वौवि            | वौधि                     |
| कम्बोज            | कम्बोज          | कम्बोज          | कम्बोज                   |
| चोल               | नोल -           | ৰীত             | चोल                      |
| कडेर              | कडेर            | कडेर            | कडेर                     |
| केरल              | केरल            | केरल            | केरल                     |

इनमे पंचाल, विदेह, अंग, वंग ऑर मगव प्राच्य कहे गये हैं। यगं, करुप, केका, कर्मार, सालव. मुस्याल, उरस् ऑर कॉरच्य ये मगाँदि तया यौबेय, शौन्नेय, शौन्नेय, प्रावाणेय, वात्तेय, वात्तेय, वित्तं, कर्मार, वात्तेय, वित्तं, कर्मार, मरत और उमीनर ये यौबेयादि थे। पाणिनि ने इन सब प्रदेशो, ववत्ति, कृत्ति, कृत तथा शूरसेन, नद्र आदि अकारांत जनपदों के स्त्री-अत्रियारत्यों के लिए पृथक् नियम दिये हैं। भाष्यकार ने पर्शू, रक्षा और अमुर जनपदों को स्त्री-अत्रियारत्यों को पर्शू, रक्षा और अमुरी कहा है। अरद कहा जा चुका है कि ये जनपद शासन-व्यवस्था की दृष्टि से दो मागों में विमक्त थे—एकराज या राजतन्त्र और संघराज्य। माध्यकार ने पचाल, विदेह, औद्रक और मालव जनपदों को संघ कहा है, यद्यपि अन्यत्र उन्होंने पंचाल के एक राजा का भी उल्लेप किया है।

जनपदावयह— कुछ जनपद अनेक अवयवो या प्रान्तो में विशक्त ये। माल के अवयवो की चर्चा तो पाणिन ने भी की है। इसकी ब्याख्या के लिए काशिकाकार ने कहीं में एक प्रमिद्ध कारिका उद्धृत की है, जिससे पता जलता है कि साल्व जनपद वह अवयवों में विनक्त या। माप्यकार ने पचाल और समम के पूर्व और अपर दी-दी भाग वतलाये हैं। उन्होंने अर्थ पचाल, अर्थ नगव और सर्व पंचाल तथा सर्व मगव का उल्लेख किया है। यही स्थित त्रिगत्ते की थी। वह स्थ्यं जनपद या और उसके छह नाग भी स्वतन्त्र जनपद माने जाते थे। सम्भवत, मूलजनों के कई भाग ही जाने पर जनपद मी कई भागों में बेंट गये थे। उनका केन्द्रीय स्थान एक रहना था, किन्तु आन्तिरिक मामलों में स्वतन्त्र अन्ति विभवत-सम्पत्तिक भाड़यों के मनान एकवशीय शासकों के अवीन स्वतन्त्र हीते थे। 'जनपदावि जनपद थे। इस बान का प्रमाण है कि जनपदी का अस्तित्व इस काल में था। गत्तीन्त जनपद बनेक थे और वे मब एक ही विगाल

१. ४-१-१७६ से १७८, पु० १६५।

२. ४-१-१६८, पु० १६३।

<sup>₹. ¥-</sup>१-१७३1

४. उडुम्बरास्तिल्खला मद्रकारा युगन्यराः। मुलिङ्गाः शरदण्डास्च साल्वावयवर्गीतता ॥

जनपद के अन्तर्गत थे। जनपदो का 'स्व', अर्थात् वस्तु उनके नाम के अनुसार ही माना जाता था। उदाहरणार्थ, अगया वग के ग्राम या अन्य वस्तुएँ जो उसकी अपनी होती, आगक या वागक कहीं जाती थी। अवयवो को छोडकर अन्य जनपद स्वतन्त्र इकाई थे। जनपद कहने से एक ही जनपद का वोब होता था, जनपद-समुदाय का नहीं। काशी और कोसल दो स्वतन्त्र जनपद थे। यद्यपि वे पडोसी थे और परस्पर सम्बद्ध भी, फिर भी जनपदो के प्रसग मे उनका अलग-अलग उल्लेख किया जाता था, इकठठा नहीं।

विषय—भाष्यकार ने विषय और जनपद का अन्तर स्पष्ट किया है। जनपद क्षत्रिय-जातियों के निवास थे। वहुत-से जनपदों के शासक वे ही क्षत्रिय थे, जिनका उनमें निवास था और जिनके कारण उन जनपदों का नाम पड़ा था। किन्तु, कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनके निवास अन्य क्षत्रियों का था और शासन दूसरों का। इसी प्रकार कुछ क्षत्रियं जन ऐसे थे, जिनका शासन अपने निवास से भिन्न प्रदेश पर भी था। वे वहाँ के शासक तो थे, किन्तु निवासी नहीं। ऐसी स्थिति में वह उनका देश या विषय-मात्र माना जाता था, जनपद नहीं। जब किसी क्षत्रिय जन द्वारा केवल अधिकृत प्रदेश वतलाना होता, तो उसे उनका विषय या देश कहते थे और उस देश का प्रयोग एकवचन में होता था। उदाहरणार्थ, शिवियों का देश या शासित विषय शैव और उष्ट्रों का औष्ट्र कहलाता था, किन्तु शिवियों के जनपद को शिवयं (वहु०) और उष्ट्रों का उष्ट्रां (वहु०) ही कहा जाता था। इस आधार पर भाष्य में निम्नलिखित विषयों और जनपदों का अन्तर स्पष्ट मिलता है:

| क्षत्रिय          | देश या विषय           | जनपद         |          |
|-------------------|-----------------------|--------------|----------|
| क्षग              | आग                    | अग           | (बहुबचन) |
| वग                | वाग                   | वग           | ີ ກ ກ    |
| सुह्य             | सौह्य                 | सुह्म        | n $n$    |
| पुण्डू            | पीण्डू                | पुण्डू       | # 22     |
| गान्धारि          | गान्घार, गान्वारि     | गान्वारि     | 21 22    |
| वसाति             | वासात, वसाति          | वसाति        | 27 27    |
| शिवि              | र्शैव, शिवि           | शिवि         | 27 27    |
| राजन्य            | राजन्यक, राजन्य       | राजन्य       | n n      |
| दैवयातव           | दैवयातवक, दैवयातव     | दैवयातव      | 11 11    |
| वैल्ववन           | वैल्ववनक              | वैल्ववन      | 22 22    |
| अम्बरीपपुत्र      | <b>आ</b> म्बरीपपुत्रक | अम्बरीपपुत्र | 27 33    |
| <b>आत्मकार्मय</b> | <b>आत्मकार्मयक</b>    | आत्मकार्मय   | 11 11    |

१. ४-२-१२४, प् ० २१५, १६।

२. ४-३-१२०,पृ० २५१।

३, ४-२-४५, पू० १८१।

४. ४-२-५२, पृ० १८४, १८५।

राजन्यादिक विषयो मे शालञ्कायन, जालन्यरायण, शैल्ष, उद्म्वर, वैल्वल, आर्जनायन, साम्प्रय, दक्षि, ऊर्णनाम तथा अजित से भाष्यकार परिचित थे, यद्यपि उन्होने इनमे से केवल दो का ही उल्लेख किया है। राजन्यादि आकृति-गण है, जिससे पता चलता है कि विषयो (देशो) पर क्षत्रियो का अधिकार बदलता रहता था और जो विषय करू एक क्षत्रिय-जाति के अधीन था, वह आज दूसरी क्षत्रिय-जाति के हाथ में चला जा सकता था। ' इस दिन्द से भाष्यकार का निवास और अभिजन का अन्तर भी महत्त्वपूर्ण है। कुछ क्षत्रिय-जातियाँ प्रारम्भ मे किसी एक प्रदेश में रहती थी, किन्तु बाद में वे अन्यत्र चली गई। पूर्व प्रदेश उनका अभिजन और न्वीन प्रदेश निवास कहा जाता था। उदाहरणार्थ, जब मालवी ने अवन्ति और उसके समीपवर्ती प्रदेश को अपना निवास बना लिया, तब उनका पुराना जनपद केवल अभिजन रह गया, जनपद नहीं। जनपद और अभिजन का यह अन्तर घ्यान देने योग्य है।

जनपदी और जानपद-जनपदी के राजा जनपदी तथा अन्य जन जानपद कहलाते थे। पूर या राजवानी के छोगो का समूह या सब पौर कहा जाता था। यदि जनपद मे सब-शासन हुआ, तो जनपदियो को सख्या अधिक रहती थी। एक ही जनपद मे रहनेवाले परस्पर सजनपद कहलाते थे। यह बात इस तथ्य की चोतक है कि तत्कालीन जनता मे नागरिकता के भाव विद्यभान थे और वह अपने जनपद के प्रति आत्मीयता का अनुभव करती थी। जनपट के प्रति भक्ति की अपेक्षा नागरिक से की जाती थी। जनपद और जनपदी दोनो के प्रति भिनत के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता था। मद्र जनपद और माद्र राजा दोनो के प्रति भक्ति रखनेवाले को मद्रक और इमी प्रकार वृजि-जनपद और वार्ज्य जनपदी के प्रति मिन्त (सेन्य माव) रखनेवाले की वृजिक कहते थे। जनपद और जनपदी दोनों में से किसी के प्रति भी विश्वासवात दूसरे के प्रति भी विश्वासवात माना जाता था। जनपदी जनपद का सरक्षक था, इसलिए नागरिक की जनपद के साथ ही जनपदी के प्रति भी भक्त (लॉयल) होना आवश्यक था। यह बात उन्ही जनपदियो के विषय मे थी, जो उस जनपद के मूल क्षत्रियजन तथा शासक दीनी थे।

१. ४-२-५२, पृ० १८४।

२. निवासाभिजनयोः को विशेषः? निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते। अभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुषितम् ।--४-३-९०, पृ० २४४।

३. जायसवाल: हिन्दू पॉलिटी, पृ० २३६।

४. जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने ।-४-३-१००, पृ० २४६।

<sup>4. 5-3-64!</sup> 

खण्ड ६ साहित्य और कला



### अध्याय १

## शिक्षा

शिक्षा की पृष्ठभूमि--महाभाष्य का काल ब्राह्मणों के चरम उत्कर्ष का काल था और पतजिल तत्कालीन बाह्मण-समाज के वास्तविक प्रतिनिधि थे। इस समय देश का वौद्धिक और आय्यात्मिक ही नहीं, राजनीतिक नेतृत्व भी ब्राह्मणों के हाथ मेथा। इस सत्ता और शक्ति के भीतर वौद्धवर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी निहित थी। फलत , चातुर्वर्ष्यं, चातुराश्रम्य, चक्रवित्तित्व और यज्ञादि कर्मकाण्डो की पून प्रतिष्ठा के साथ कुछ शताब्दियों से अभिभत वैदिक संस्कृति और साहित्य का पुन प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हो गया था। यह युग संस्कृत-साहित्य के भी उत्थान का था। व्याकरण की उपेक्षा का परिणाम प्रादेशिक प्राकृती के विकास और संस्कृत के प्रति जन-सामान्य की विरक्ति के रूप में सामने आ चुका था। संस्कृत शिष्ट लोगों तक सीमित रह गई थी। वैदिक सस्कृति और सस्कृत के अविच्छेद्य सबघ को विद्वान् लोग जानते थे। वौद्धघर्म ने सबसे कडा विरोव वेदो की आप्तता और यज्ञादि कर्मकाण्ड का किया था। इसलिए, शुगकाल मे विकसित वैदिक पुनक्त्यान की बारा, प्रधानत याज्ञिक सस्कृति के रूप मे ही सामने आई। पतजिल आस्विजीन थे और वैदिक सस्कृति के अनन्य उपासक। वे जानते थे कि प्राकृतो की वढती आँघी को रोकने के दो ही उपाय है-पाकृतो के प्रति घृणा-भावना की उत्पत्ति और संस्कृत का व्यापक प्रचार। प्राकृत वहुजन-समाज की भाषा वन चुकी थी। सहसा इतने बडे समाज की बदलना उनके वश का न था। निम्न वर्ग से उनका सम्पर्क भी न था। वे स्वय पुष्यमित्र के याजक थे। अध्वमेध-याजक पृष्यमित्र के प्रोत्साहन ने देश मे सहस्रो ब्राह्मणो की याजक-वृत्ति की ओर प्रोत्साहित किया था। पतजिल-जैसे विद्वान के लिए यह सीचना कठिन न था कि यदि इन याज्ञिको को व्याकरण की ओर जन्मुल कर दिया जाय, तो सस्कृत की उन्नति मे वडी सहायता मिल सकती है। वे स्वय अध्यापक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष शिक्षण तथा उपदेश द्वारा उन्हे व्याकरण की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। इस कारण महाभाष्य में प्राप्त होनेवाले शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा-विपयक उल्लेख ब्राह्मणों की शिक्षा तथा समाज से ही सम्बद्ध है। वेदी, वेदागो और वैदिक शिक्षा-पद्धति के विषय में ही उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे जो कुछ कहा जा रहा है, उसे इसी सन्दर्भ मे ग्रहण करना चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्य—पतजिल ने कहा है कि ब्राह्मण को निष्कारण या निष्काम भाव से पडग-मिंहत वेद का अव्ययन करना चाहिए और उनका अर्थतत्त्व समझना चाहिए, क्योंकि वेद-वेदाग साक्षात् वर्म है। यह उनकी दृष्टि मे ब्राह्मण का सहज कर्त्तंच्य था। वे व्याकरण को पडगो मे मुख्य मानते थे, इमिलए उनकी दृष्टि मे च्याकरण का अध्ययन परमावश्यक था। वेदों की रक्षा विना व्याकरण के अमम्भव है। जो व्याकरण नहीं जानता, वह वेद नहीं समझ सकता, इसिलए व्याकरण

का ज्ञान वेदाध्ययन के पहले आवश्यक है, यह उनका मत था। प्राचीन काल मे ऐसा होता भी था। उपनयन-सस्कार के वाद ब्राह्मण व्याकरण पढते थे। जब वे उच्चारण-सम्बन्धी आस्यत्तर और बाह्य प्रयत्नो तथा उच्चारण के कारणो का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, तव उन्हें वैदिक गद्यो का उपदेश किया जाता था। पतजिल के समय में स्थिति उलट गई थी। रेविदार्थी सीचे वेद प्रारम्य कर देते ये और कहने लगे कि वैदिक शब्दों का वेद से और लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से ही हो जायगा, तब व्याकरण की क्या आवश्यकता ? इस स्थिति के प्रतीकार के लिए पतजलि ने व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि वेद की रक्षा के विना व्याकरण के सम्भव नहीं है। जो लोप, आगम और वर्णविकार नहीं समझता है, वह मली माँति वेदी का पालन नहीं कर सकता। यज्ञ करने-करानेवालो को तो व्याकरण जानने की और भी आवश्यकता है। वेदो के जिन मन्त्रो का यज्ञ मे उपयोग होता है, उनमे लिंग, विमन्ति-सम्बन्धी कुछ परिवर्त्तन बानश्यकतानुसार यत्र तत्र करने पड़ते हैं। यह काम भी व्याकरण-ज्ञान के विना सम्मव नहीं है। यह वात तो सव जानते हैं कि ब्राह्मण को शब्दों (शुद्ध शब्दो) का ज्ञान होना चाहिए। वह भी विना व्याकरण के नहीं हो सकता। याजिको के शास्त्र मे बहुत-से ऐसे प्रसग आते हैं, जिनका अर्थ विना व्याकरण-ज्ञान के स्वष्ट नही हो सकता। उदाहरणार्य, अग्नि-वरुण के निमित्त स्यूरुपृषती अनड्वाही के आलम्मन का विवान है। स्यूलपृषती के दो अयं हो सकते हैं—बड़े-बड़े पृषतो (पन्त्रो) वाली तथा स्यूल और पृषतवाली। ऐसे स्थलो पर व्याकरण जाननेवाला व्यक्ति ठीक अर्थ को समझ सकता है। यदि पूर्वपद प्रकृति स्वर हो, तो बहुनीहि और यदि अन्तोदात्त हो, तो तत्पुरुप पद होगा।

बाह्यणेत निष्कारणो घर्मः वडङ्गो वेदोऽञ्चेयो ज्ञेयश्च प्रधानं च वडङ्गेषु व्याकरणम्।
 आ० १, पु० ३।

२. पुराकल्प एतदासी संस्कारोत्तरं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माघीयते। तेम्यस्तर्यं स्थानकरणानुप्रदानक्षेत्र्यो वैदिकाः शब्दा उपविश्वयन्ते। तदद्यत्वे न तथा। वेदमधीत्य स्वितता व्यवतारो भवन्ति—वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। अनर्थकं व्याकरणम्।— सा० १, पू० १०।

३. रक्षार्यं वेदानामध्येयं व्याकरणम्, लोपागमवर्णविकारको हि सस्यग्वेदान् परि-पालयिष्यति।—आ० १,प०२।

४. न च सर्वे लिङ्क् ने च सर्वाभिः। विश्वनितिभर्वेदं अर्था निगदिताः। ते चावश्य यज्ञगतेन ययायर्थं निपरिणमयितन्थाः। तान्नावैयाकरणः ज्ञवनोति ययायथ निपरिणमिष्रतुम्।—यहो।

५. ब्राह्मणेनावर्थं बच्दा ज्ञेया इति। न चान्तरेण व्याकरण लघुनोपायेन शब्दा. शक्या ज्ञातुम्।—आ० १, पृ० ३।

६. असन्वेहार्यं चाध्येयं व्याकरणम्, याज्ञिकाः पठिन्त स्यूलपृषतीमनद्वाहो मालभेत। सस्यां सन्वेहः-स्यूला चासौ पृषती च स्यूलपृषती, स्यूलािच पृषािन यस्याः या स्यूलपृषतीत। ताज्ञावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति।—वहो।

इनके अतिरिक्त व्याकरण पढ़ने से और भी अनेक लाभ है। व्याकरण से असर्माधत प्राकृत-जन-व्यवहृत शब्दो को म्लेच्छ कहते हैं। ब्राह्मण को अपशब्द वोलकर म्लेच्छ नहीं बनना चाहिए।' स्वर या वर्ण की दृष्टि के अशुद्ध बीला गया शब्द वांछित अर्थ का वीवक नहीं होता। यज मे बोला गया दुष्ट या अञ्द्ध शब्द वच्च वनकर यजमान का नाश कर डालता है। वृत्रासुर का नाश इसी प्रकार हुआ था। इसके ठीक विरुद्ध जो व्यक्ति व्यवहार-काल मे शब्दो का यथार्थ उच्चारण करता है, वह इस लोक तथा परलोक मे उत्कर्प और प्रतिष्ठा का भागी बनता है और जो ऐसा नहीं कर सकता, वह अपशब्दों का उच्चारण कर अव्द बनता है। एक-एक शुद्ध शब्द के अनेक अपभ्रग-रूप समाज मे व्यवहृत होते हैं। उनके उच्चारण अन्य दोष से कोई यह कहकर ख़ुटकारा नहीं पा सकता कि मैंने अज्ञानवश अशुद्ध उच्चारण किया है, क्योंकि ब्रह्महत्या और सुरा-पान के समान अनजाने भी अनुद्ध शब्द का व्यवहार-दोष उत्पन्न करता है। व्याकरण न जानने से हस्व, दीवं, प्लुत का भी जान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्लुतत्व-नियम न जानने के कारण अभिवादन का ठीक उत्तर नही दे सकते। ' उनकी स्थित स्त्रियो जैसी हो जाती है। याजिको को सविभिक्त प्रयाज करने पडते है। उसके लिए भी ब्याकरण जानना आवश्यक है। ब्राह्मणो की आस्विजीन होना चाहिए और आस्विजीन वह हो सकता है, जो प्रतिपद, प्रतिस्वर और प्रत्यक्षर साफ-साफ उच्चारण कर सके। यह विना व्याकरण जाने नहीं हो सकता"। शब्द महान् देव के रूप मे प्राणियो मे निवास करता है। हमे भी महान् देव से अपना साम्य करने के लिए व्याकरण जानना चाहिए। मनीपी ब्राह्मण नामाख्यातोपसर्गनिपात इन चार अगोवाली वाणी की ठीक जानते है। वाणी

१. बाह्यणेन न म्लेन्छितवे नापभाषितवे। म्लेन्छो ह वा एव घवपशब्दः।—आ० १, प्०४।

२. बुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा निञ्चाप्रयुक्तो न तमर्यमाह—सवाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः शत्रुः स्वरतोऽपराधात्।—वही।

यस्तु प्रयुद्धक्ते कुश्चलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले।
 सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योयितत् दुष्यिति चापशब्दैः॥-वही।

४. एकंकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः—नात्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमहिति। यो हाजानन् वै शाह्मणं हन्यात् सुरां वा पिवेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—वही।

५. अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुति विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीज्वायमहं वदेत् ॥—आ० १, पृ०६।

६. प्रयाजाः सविभिवतकाः कार्याः । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभिवतकाः शक्याः कर्त्तुम् ।-वही ।

७. यो वा इमां पदशः स्वरक्षोऽक्षरको वाच विद्वाति स अस्विंजीनः। आर्त्विंजीना। स्यामेत्यच्येवं व्याकरणम्।—वही।

८. महादेवो मर्त्या आिववेश महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्।— आ० १, पृ० ७।

९. चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीविणः।—वहो।

व्याकरणज्ञ के सामने अपने सम्पूर्ण अप्रच्छिप्त सौन्दर्य-रहस्य के साथ इस प्रकार उपस्थित रहती है, जिस प्रकार सुवासा अलकृत पत्नी अपने पित के सम्मुख। जो लोग छने हुए सत्तू के समान विकार रहित वाणी वोलते है, उनकी जिह्ना पर मगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। अपशब्द वोलने के बाद प्रायिद्यत्त-स्वरूप सारस्वती इष्टि करनी चाहिए, ऐसा याज्ञिक लोग कहते है। जन्म से दत दिन वाद पुत्र का नामकरण करना चाहिए। नामकरण के सम्बन्ध मे धर्मशास्त्रकारों ने जो नियम स्थिर किये है, उनका पालन विना व्याकरण जाने नहीं हो सकता। सम्त विश्वनितयों के ठीक उच्चारण से जिसका ताल सदा अनुसरित होता रहता है, वह वरुण के समान सत्यदेव बनता है। व्याकरण जान से ही शुद्ध विभित्तयों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार, भाष्यकार की वृष्टि मे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वेदरक्षा था, क्योंकि वे वेद को साक्षात् वर्म मानते थे। व्याकरण वेद-रक्षा मे सर्वोषिक सहायक था। इसलिए, वे उसके अध्ययन को आवश्यक समझते थे। वेद-रक्षा का सर्वाषिक उत्तरदायित्व आहाणो पर था, अत उन्होंने बाह्मणो, शिक्षा-सस्थाओं और शिक्षा-पद्धति का ही विशेषत उल्लेख किया है।

शिक्षा का दूसरा लक्ष्य था वालक को शिष्ट बनाना। भाष्यकार की दृष्टि मे शिष्टों का वडा ऊँचा स्थान था। वास्तव मे शिष्ट ही समाज की घुरी थे। शिष्ट दो प्रकार के बनते थे—शिक्षा से और चरित्र से। शिक्षा का मूल ज्याकरण-ज्ञान था, इसलिए वैयाकरण शिष्ट माने जाते थे। शिष्टि शास्त्र द्वारा ही होती है और वैयाकरण शास्त्रज्ञ होते हैं, । इसलिए, उन्हें शिष्ट कहना चाहिए, यह पतजिल का विचार था। शिक्षा के अतिरिक्त निवास और आचार भी शिष्टल के चिह्न थे। आर्यावर्त्त के निवासी बाह्मणों मे जो असप्रही, अलोलुप, जितेन्द्रिय और किसी विषेष शास्त्र मे पारगत होते थे, वे शिष्ट माने जाते थे। इनकी कही हुई वात प्रमाणित मानी जाती थी। भाष्यकार ने अष्टाध्यायी का प्रयोजन शिष्ट-ज्ञान माना है। अष्टाध्यायी के अध्ययन से व्यक्ति मे यह योग्यता आती है कि वह शिष्टों और अशिष्टों की पहचान कर सके।

१. उतोत्वस्मै तन्त्रं विसस्ने जायेव पत्ये उज्ञती सुवासाः।---आ० १,पृ०८।

२. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घोरा मनसा वाचमकृत—अत्रा सलायः सत्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मोनिहिताघिवाचि।—वही।

३. आहिताग्निरपशब्दं, प्रयुच्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निवंगेत।—आ० १, पृ० ९।

४. दशस्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विद्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यमवृद्ध ह्यसर चतुरक्षरं वाकृत नाम कुर्याक्ष तिहतम्।—वही।

५. सुदेवोऽसिवदण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सुन्यं सुविरामिव, सत्यदेवा स्यामेत्यध्येय व्याकरणम् ।—आ० १, पृ० १०।

६. के पुनः शिष्टाः? वैयाकरणाः। कुत एतत्? शास्त्रपूर्विका हि शिष्टिः शिष्टिपूर्वक च शास्त्रम्।—एवं तर्हि निवासत आचारतक्व। एतस्मिन् आर्येनिवासे ये बाह्मणाः कुम्मीधान्याः अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः। किञ्चिवन्तरेण कस्याक्ष्यिद् विद्यायाः पारणास्त्र भवन्तः शिष्टा शिष्टिज्ञानार्यो।—अण्टाष्यायो, ६-३-१०९, पृ० ३५९।

भाष्यकार के इन समस्त वक्तव्यों को यदि हम एक साथ मिलाकर देखें, तो स्पष्ट होगा कि वे शिक्षा के दो फल मानते थे—वौद्धिक विकास और नैतिक उन्नति और इन दोनो का उद्देश था प्राचीन सस्कृति एव साहित्य की सुरक्षा। प्रथम आह्निक में उनके द्वारा गिनाये गये व्याकरण पढ़ने के सारे उपयोगों का भी समावेश इनमें हो जाता है। नैतिक विकास पर इतना जोर देने के कारण ही उन्होंने इस बात को वार-वार दुहराया है कि तप (सुकृत के लिए कष्ट-सहन तथा स्थम), अध्ययन और ब्राह्मण माता-पिता से उत्पत्ति, ये तीन वार्ते मिलकर किसी को ब्राह्मण वनाती है। जिनसे प्रथम दो वार्ते नहीं होती, वह केवल जाति-ब्राह्मण होता है। जाति के कारण वह गीर, पिगलाक्ष होता है और तप के कारण शुच्याचार। विद्या और आचार-शुचिता इन दोनो पर पत्रजलि ने समान वल दिया है और विद्या, कर्म और योनि तीनो की दृष्टि से अवदात व्यक्ति को ही ब्राह्मण माना है।

उपनयन—पोनि-शुद्धि के लिए वर्षशास्त्रों ने अनेक नियमों की सृष्टि की थी, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। विद्या और कर्म की प्रगति और शुनिता का दायित्व शिक्षको तथा शिक्षा-सस्याओं पर था। सामान्य विश्वास था कि वालक जन्मत शूद्ध उत्पन्न होता है और सस्कार से दिज वनता है। सस्कार का सामान्य अर्थ उपनयन था। उपनयन का अर्थ है बाचार्य के पास ले जाना। पाणिनि ने इस किया को आचार्यकरण सज्ञा दी है, जिसकी व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने कहा है कि उपनयन करनेवाला माणवक को इस ढग से अपने पास ले आता है, जिससे वह (उपनेता) स्वय आचार्य हो जाता है। उपनयन के वाद वालक गुरु के साथ ही रहता था, इसलिए उसे अन्तेवासी कहते थे। अन्तेवासी त्रैविणक होते थे और वर्णी कहलाते थे। वर्णी शूद्ध नहीं हो सकते थे, यह वात इस शब्द से हो स्पष्ट है। गुरु का स्थान, जहाँ रहकर वालक विद्या ग्रहण करता था, गुरुकुल या तीर्थ कहलाता था। एक ही तीर्थ मे रहकर विद्यान्यास करनेवालों को सतीर्थ्य कहते थे भ सब माई-माई की तरह हिल-मिलकर रहते थे। पाणिनि ने सोदर और सोदर्थ के साथ ही सतीर्थ्य का भी स्मरण किया है।

तपः श्रुतं च योनिङ्चेत्येतद् ब्राह्मणकारकम्।
 तपः श्रुताम्यां हीनो यो जातिब्राह्मण एव सः।।
 गीरः शुच्याचारः कपिलकेश इत्येतानम्यम्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति।—— १-२-६, पृ० ३४०।

२. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्चकमंच।

एतच्छिवे विजानीहि बाह्यणाययस्य लक्षणम् ।।—४-१-४८, वा० १, पृ० ६२।
३. संस्कारोत्तरं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माषीयते।—आ० १, पृ० १०।

<sup>¥.</sup> १-३-३६1

५. माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयित यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते।—वही(फाशि०)।

६. ४-२-१०४, बां० १९, पृ० २०९। ७. ५-२-१३४।

८. २-१-१, पृ० २३१।

९. ६-३-८७, प्० ३५४। १०. ४-४-१०७। ११. ४-४-१०८। ५३

माणव—माष्य मे माणन, दण्डमाणव, वणीं, ब्रह्मचारी और छात्र शब्द विद्याशीं के अर्थ मे प्रयुक्त हुए है। माणव छोटे वालक को कहते थे। जब ये प्रारम्भिक अध्ययन के लिए शाला मे प्रविष्ट होते थे, तब इनका मुण्डन करा दिया जाता था। उपनयन के समय मुण्डन की प्रया वी। दण्ड, कमण्डल और मृगचर्म साथ लेकर ये गुरु के आश्रम मे प्रवेश करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। विद्यमपूर्व क अध्ययन करतेवाले माणवको को 'ज्यक्त' कहते थे। ये ग्रन्थ और अर्थ दोनो का अभ्यास करते थे। माष्य मे नियमित और 'यदा-कदा' पढ़ने वालो मे अन्तर किया है। 'जपाध्याय से पढ़ता है', इस वाक्य में 'पचमी' का प्रयोग नियमित अध्ययक के प्रसग मे ही होता था। नट या ग्रन्थिक के पास जाकर यदा-कदा जनकी वातें सुनने के प्रसग मे 'नट की सुनता है', ऐसा पण्डी-विमिक्त-युक्त वाक्य प्रचलित था, 'नट से सुनता है' नहीं। '

माणवक नीची कक्षाओं के छात्र होते थे और ब्रह्मचारी विशिष्ट अध्ययन के वती छात्र। अध्यमो य, गृक्कुलो मे रहनेवाले माणव दण्ड साथ लेकर चलते थे। इसीलिए, वे दण्ड-माणव कहलाते थे। दण्ड-माणवो का परिचय उनके गुरु के नाम से दिया जाता था, यथा दाक्ष दण्ड-माणव, या काण्य (कण्य के शिष्य) दण्ड-माणव। काशिकाकार ने गीकक्ष और माहक दण्ड-माणव। का भी उल्लेख किया है। ये दण्ड-माणव 'अनृच' होते थे। वेद का सार्थ अध्ययन इस अवस्था के बाद प्रारम्भ होता था। पाणिन ने दण्ड-माणव और अन्तेवासी मे अन्तर किया है, जिससे अनुमान होता है कि सब दण्ड-माणव अन्तेवासी नहीं होते थे। कुछ छात्र दिन मे अध्ययन कर सन्ध्या समय घर चले जाते थे। ये गुरुकुल के पास-पड़ीस गाँवों के रहनेवाले छात्र होते थे। माण्यों के दण्ड को आपाढ़ भी कहते थे।

अन्तेवासी छात्र—अन्तेवासी आश्रम मे गुरु के साथ उसके परिवार के अग वनकर रहते थे। इनमे श्रेष्ठ या उच्च कक्षा के अन्तेवासी को 'प्रान्तेवासी' कहते थे। 'गुरुकुल' गव्द मे

१. ३-१-८,पृ० ३९।

२. आस्यातोपयोगे उपयोग इति किमर्थम्? नटस्य श्रुणोति, ग्रन्थिकस्य श्रुणोति, एव तर्ह्यपयोग इत्युच्यते सर्वक्ष्वोपयोगस्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते। सावीयोऽयं उपयोग इति। कक्ष्य सावीयः? यः ग्रन्थार्थयोः। अथवोपयोगः को भवितुसर्हाति? यो नियमपूर्वकः। तद्यया, उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमघीतवन्तो भवन्ति।—१-४-२९, पृ० १६५।

३. ४-२-१०४, वा २३, पू० २१०।

४. गोकक्षा दण्डमाणवा अन्तेवासिनो वा वाक्षा माहकाः।--४-३-१३०।

५. अनुचो माणवे बह्वचश्चरणाख्यायामिति विशेषस्तद् वनतन्यम्।—५-४-१५४, प् ५१४।

६. त दण्डमाणवान्तेवासिषु।—वही।

७. विशाखाषाढमन्यदण्डयोः।—५-१-११०।

८. २-२-१८, पू० १६५।

पारिवारिकता का भाव छिपा हुआ है। छात्र उसे अपना गुरुकुल मानते थे और कष्ट उठाकर भी वहाँ रहना पसन्द करते थे।

शिष्य और छात्र कव्द सामान्यतया प्रत्येक विद्यार्थी के वाचक थे। गृरु अपने कुल मे रहने-वाले छात्र को छत्र के समान वर्षा, आतप जैसे कष्टो से बचाता था। इस प्रकार, वह शिष्य पर छत्र के समान छाया रखता था। शिष्य भी छत्र के समान गृरु का परिपालन करता था। इसी दृष्टि से जिप्य छात्र और गृरु छत्र कहलाता था। गृरु-शिष्य का यह सम्बन्ध अयन्त मधुर था। यदि हम इसी प्रसग की काश्विकावृत्ति पर दृष्टिपात करें, तो स्पष्ट हो जायगा कि परवर्ती कुछ शताब्दियों मे गृरुकुल-सस्था का नैतिक स्तर काफी नीचे उत्तर आया था। इस समय गृरु की सेवा-टहल मे जागरूकता और उसके दोपों को छिपाकर रखना, छात्र की परिभाषा मानी जाने लगी थी; वयोंकि छादन या आवरण के कारण छत्र कहे जानेवाले छत्र के समान व्यवहार छात्र का होना चाहिए था। निश्चित ही यह परिभाषा उन गृरुओं के द्वारा निश्चित की गई होगी, जो छात्रों को अपनी सेवा का साधनमात्र समझते होगे और समाज तक अपनी दुर्वलताओं के पहुँचने से भयभीत रहते होगे।

ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी वेदाध्यायी को कहते थे। काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्म वेद को कहते है और उससे सहचरित अध्ययन को भी। उसके लिए लिया हुआ बत ब्रह्मचर्य कहलाता है और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करनेवाल। ब्रह्मचारी। तीन वर्ण ही वेद पढते थे। इसलिए, ब्रह्मचारी भी त्रैविणिक होते थे। काशिका मे उसे विद्याग्रहणार्थं उपनीत तथा नियम का आसेवन करनेवाला कहा गया है। जिस प्रकार एक गुरु के पास अध्ययन करनेवाले सतीर्थ्य होते थे, उसी प्रकार समान ब्रह्मचर्य का आचरण करनेवाले या एक ही वेद का अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी कहलाते थे। क

न्नाह्मण के लिए उपनयन के पश्चात् अडतालीस वर्ष तक अध्ययन की मर्यादा थी। ये ब्रह्मचारी अष्टाचत्वारिंशक या अष्टाचत्वारिंशी हीते थे। प्रत्येक वेद के अध्ययन मे वारह वर्ष लगते थे। कित्तु, लोग सुविवानुसार कम समय तक के लिए भी ब्रह्मचर्य वत लेते थे। ये लोग 'अवान्तरदोक्षी' होते थे। लोग आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट वेदाल के अध्ययन के लिए भी

१. देवदत्तस्य गुरुकुलम् --- २-१-१, पू० २३१ तथा पत्रय देवदत्त कष्टश्रितो विव्युपित्रो गुरुकुलम् ।---वही, पू० २२७।

२. गुरुश्छत्रम्। गुरुणा किष्यरछत्रवच्छात्रः। क्षिष्येण च गुरुरञ्जनवत् परिपाल्यः।— ४-४-६२, पृ० २८२।

३. छत्रादिस्यो णः—छत्र शीलं यस्य छात्रः। छादनादावरणाच्छत्रम्। गुरुकार्येज्वव-हितस्तिच्छित्रावरणप्रवृत्तरछत्रशीलः शिष्यरछात्र.।—४-४-६२ काशि०।

४. वहा वेदस्तदध्ययनार्थं वतमपि ब्रह्म तच्चरतीति ब्रह्मचारी ।---६-३-८६ काशिका।

५. ब्रह्मचारी त्रैवर्णिकोऽभिष्रेतः। स हि विद्याग्रहणार्थमुपनीतो ब्रह्म चरति। नियममासेवत इत्यर्यः। ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा वर्णिन इत्युच्यन्ते।—५-२-१३४।

६. समाने ब्रह्मणि वतं चरतीति स ब्रह्मचारी ।---६-३-८६, प्० ३८४।

गुरुकुल मे प्रवेश पा सकते थे। उदाहरणार्थं, महानाम्नी ऋचाओ के लिए ब्रह्मचर्यं का आवरण करनेवाले माहानाम्निक और सादित्यव्रत (कृत्यिविशेष) का अध्ययन करनेवाले आदित्यव्रतिक कहंलाते थे। भाष्यकार ने तिलव्रती, चातुर्मासक या चातुर्मासी ब्रह्मचारी का उल्लेख किया है। चातुर्मासी लोग चातुर्मास्य यज्ञ के ब्रती होते थे।

स्नातक—धर्मसूत्रो मे वसन्त मे उपनयन-सस्कार का विधान है। इससे अनुमान होता है कि इस समय मकर-सक्तान्ति के वाद नवीन सत्र का प्रारम्भ होता था। अध्ययन की समाणि गोदान-सस्कार के बाद होती थी। भाष्य मे सस्कार के रूप मे तो गोदान का उल्लेख नही है, किन्तु उपाध्याय को गो देने का निर्देश अवस्य है। अध्ययन की समाप्ति के बाद गुरु की अनुजा लेकर विजिष्ट स्नान के बाद विद्यार्थी गुरुकुल छोडता था। तव उसे स्नातक कहते थे। यात्रादिगण मे स्नान शब्द का परिगणन वेद-समाप्ति के अर्थ मे मिलता है और उससे स्वार्थ मे क प्रत्यय होकर स्नातक शब्द निष्पन्न हुआ है (५-४-२९)। अग्वी शब्द भी स्नातक का वाचक था। उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दृष्टि से भाष्यकार ने स्निवतर और स्निवतम तथा स्नजीयान् और स्निष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। स्निवन मे विन् प्रत्यय के निर्देशक पाणिनि-सूत्र मे स्वय इस बात की ध्विन है कि स्नग्वी शब्द सामान्य माल्यधारी के लिए व्यवहृत नहीं होता था।

छात्र के उपलक्षण—छात्रों की अपनी वेशमूषा थी, जिससे वे सरलता से पहचाने जा सकते थे। आश्चर्य की ही बात है कि सम्पूर्ण महाभाष्य में यशोपवीत का कही उत्लेख नहीं मिलता। दण्ड, विशेषत पालाशदण्ड, मृगचर्य भीर कमण्डलु विद्यार्थी के ये सामान्य उपलक्षण थे। भाष्य-कार ने छात्र को अनेक बारं कमण्डलुपाणि कहा है। उनके मत से एक बार छात्र को देखकर कोई भी सरलता से समझ सकता था कि कमण्डलु छात्र का लक्षण (पहचान) है। दण्ड सम्भवत, वडी आयु के छात्रों के लिए आवश्यक नहीं था।

१. तदस्य ब्रह्मधर्यम्, महानाम्नीश्चरित माहानाम्निकः, आदित्यव्रतिकः, महानाम्नीतहः चितं वर्तं महानाम्न्यो व्रतिमित । अवान्तरदोक्षाविम्यो डिनिवंबतव्यः अवान्तरदोक्षो तिलव्रती । अव्यान्तरदोक्षाविम्यो डिनिवंबतव्यः अवान्तरदोक्षो तिलव्रती । अव्यान्तवारिक्षते ब्रह्मचर्वितिक्च व्यवतव्यः—अव्यान्तवारिक्षक अव्यान्तवारिक्षी चातुर्मीत्यानां यलोपश्च बुश्च डिनिश्च व्यवतव्यः, चातुर्मीतिकः चातुर्मीती महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यं माहानामिकम् आदित्यव्यतिकम् ।—-५-१-९४, वा० १ से ६, य० ३४१-४२ ।

३. अबीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खट्वाऽऽरोढच्या ।---२-२६, पृ० २८१।

४. ६-४-१६३, वा० २, प० ५००।

<sup>4. 4-7-71</sup> 

E. 3-8-241

७. कमण्डलुवाणिक्छात्रः।--१-४-८४, प्० २०१ तथा २-३-२१, प्० ४२३।

८. अपि भवान् कमण्डलुपाणिं छात्रमद्रासीत् । सक्नदसी कमण्डलुपाणिरछात्री दृष्टस्तस्य तदेव लक्षणं भवति ।—१-४-८४, वा० २, पृ० २०१ ।

आचरणविषयक नियम तथा नैतिक मर्यादा—छात्रो के लिए आचरण—सम्वन्धी नियम नि्ञिचत थे। प्रत्येक छात्र युरु का सादर अभिवादन करता था। यह शिक्षा पुत्र को माता-पिता ही दे देते थे। यह बात भी भाष्य मे स्पष्ट है। छात्र भूमि पर सोते थे। अब्द्वा पर शयन वर्जित था। स्नातक वनने के वाद ही खट्वा पर सोया जा सकता था। जो इस नियम का उल्लघन करता था,वह व्रतहीन माना जाता था। स्थण्डिल-शयन का व्रत उपनयन के साथ ही लिया जाता था। गुरुकुल मे तर्वारोहण सम्भव न था। इसलिए, खट्वारोहण का सामान्य अर्थ विद्या विना पूर्ण किये घर वापस चला जाना या निवाह कर लेना माना जाता था! खट्वारूढ शब्द क्षेप या निन्दा का द्योतक था। काणिका-काल तक आते-आते यह विमार्ग पर चलने का उपलक्षण वन गया और सभी अविनीत छात्रो को खट्वारूढ कहा जाने लगा। बहाचारी स्याण्डिल या स्यण्डिलशायी कहा जाता था। भगुर-शुश्रूपा छात्र का आवश्यक वर्ग था। छात्र इसमे मानसिक सुख का अनुभव करते थे। गुरु को स्नान कराना, उसके पाँव दवाना, उच्छिप्ट भोजन करना आदि वाते मुश्रूपा में मम्मिलित थी। उच्छिष्ट भोजन और पादोपसग्रहण को छोडकर शेष परिचर्या गुरु-पुत्र की भी करनी होती थी और यदि गुरुपुत्र भी गुरु हुआ, तो उसका उच्छिप्ट भोजन और पाद-सवाहन भी उचित माना जाता था। भाष्यकार ने गुरु का स्नापन गुरु के सुख का कारण वतलाया है, शिष्य के सुख का जनक नहीं। इससे अनुमान होता है कि जिप्य गुरु-शुश्रुपा मे आत्मसन्तीप का अनुभव नहीं। करते थे।" बहुत-से कार्य वे विवशता तथा लोग से करते थे। वे जानते थे कि गुरु-शुश्रुपा से पारलीकिक सुख प्राप्त होता है और यदि गुरु प्रसन्न रहे, तो अव्यापन भी अच्छा करेंगे। इस प्रकार आत्म-कल्याण की भावना ही शुश्रूणा के पीछे काम करती थी। काम में भूल हुई कि डाट-फटकार। बहुत-से गुरु औचित्य की चिन्ता किये विना छात्रो को काम मे लगाये रहते थे। इसलिए, चतुर छात्र कार्य और डाट से बचने के लिए उपाध्याय की दृष्टि से कतराकर रहते थे।

१. १-४-५३, पृ० १८४ तया १-४-५१, पृ० १७७।

२. ४-२-१५।

३. अधीत्य स्मात्वा गुरुभिश्नुज्ञातेन खद्वाऽऽरोढव्या। य इदानीमतोऽन्यया करोति स उच्यते खद्वारूढो जाल्मः। नातिव्रतवान्----२-२६, पृ० २८१।

४. पर्वारोहण चेह विमार्गप्रस्यानस्योपलक्षणम् । सर्व एवाविनीतः खर्वादढ इत्युच्यते ।— (वही) काञ्चि० ।

<sup>4. 8-2-241</sup> 

६. गुरुवदिस्मन् गुरुपुत्रेऽपि वर्षितत्व्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रहणाच्च। यदि च गुरुपुत्रोऽपि, गुरुर्मवित तदपि कर्त्तंव्यं भवति।—१-१-५६ वा० ८, पृ०,०३३८।

७. कर्मणि च येन सत्पर्शात् कर्त्तुः शरीरसुखम् सुखं मानसी प्रीतिः। कर्त्तुः किम् ? गुरोः स्तापनं सुखम्—-३-३-११६ काशिका।

८. ये तावदेते गुरुशुक्षवो नामैतेऽपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते पारलौकिकं च नो भविष्यति । इह च नः प्रोतो गुरुरध्यापयिष्यतीति ।---३-१-२६, वा० १४, पृ० ७७ ।

९ उपाध्यायादन्तर्धत्ते । पश्यत्ययं यदि मामुपाध्यायः पश्यति ध्रुवं प्रेवणमुपालभ्भो वा । स युध्वा तम्प्राप्य निवर्तते ।---१-४-२८, पृ० १६४ ।

छात्रों को, विशेषत' छोटे छात्रों को भिक्षा माँगकर निर्वाह करना पडता था। यद्यपि भाष्य भे विद्यार्थियों द्वारा भिक्षा माँगे जाने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, फिर भी अनेक सकेतों से इसका अनुमान होता है\

गुरकुल-वास निश्चय ही कष्टकर था। एक तो यम-नियमो और वतो का पालन, उसपर अनिश्चित भोजन और तदुपरि यदा-कदा गुरुको का दुर्व्यवहार। अध्ययन के लिए छात्रों को कडा परिश्रम करना पडता था और बहुत-से छात्र उससे डरकर ही अध्ययन छोड बैठते थे। यहुत-से वालक गुरुको की कठोरता के मय से गुरुकुलो मे जाने से ही डरते थे। अध्ययन से इस प्रकार इरनेवाले छात्र के लिए भाष्य मे 'पर्यघ्ययन' शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर भी, शिष्य का कर्तव्य था कि वह 'आचार्यभोगीन' रहे। शिष्य और उसकी वे सारी कियाएँ, जिनसे आचार्य को शारीरिक सुख प्राप्त हो, आचार्यभोगीन कही गई है। इसलिए, कष्ट सहकर भी आश्रम मे रहना छात्र का कर्तव्य था। बार-बार गुरुकुल-परिवर्त्तन करनेवाले या प्रविष्ट होकर शीध ही गुरुकुल छोडकर चले जानेवाले छात्र 'तीर्थकाक' था 'तीर्थंघ्याक्ष' कहे जाते थे।'

विस्तक—माध्य मे शिक्षा प्रदान करनेवालों के लिए शिक्षक, लपाध्याय, प्रवक्ता, श्रीविय, अध्यापक, गृद और आचार्य शब्द मिलते हैं। इनमे श्रीत्रिय शब्द वेदाध्यायी का पर्याय है। 'वेद का अध्ययन करता है', इस अयं मे श्रीत्रिय शब्द प्रयुक्त होता था।' इसका शिक्षण से सीधा सम्बन्ध नहीं था। कोई शिक्षक श्रीत्रिय भी हो, यह दूसरी वात है। छात्र भी श्रीत्रिय कहे जा सकते थे। इसी प्रकार, प्रवक्ता प्रवचनकार या व्याख्याता होता था। वह शिक्षक भी हो सकता था, यद्यपि उसका शिक्षक होना आवश्यक नहीं था।' आचार्य किसी विषय के उच्च कोटि के अधिकारी विद्वान् और मौलिक चिन्तक को कहते थे। ये लोग किसी सिद्धान्तविशेष के प्रवर्तक या मौलिक कृति के प्रणेता होते थे। विशिष्ट आचार्य को प्राचार्य कहते थे।' चरणों के प्रमुख प्राय प्राचार्य तथा उनसे सहयोगी आचार्य होते थे। पतजिल ने पाणिनि को आचार्य कहा है, कात्यायक की नहीं। आचार्यों के प्रति वडी सम्मान-भावना थी। उनकी शैली, उनका आचार, उपचार मरी

१. भिक्षा वासयति ।---३-१-२६, वा० २, पू० ७१।

२. २-१-१, पृ० २२७।

३. अध्ययनात् पराजयते । य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारा भवति स पश्यति दुः समध्ययन दुर्घरं च गुजरच दुरुपचारा इति । स बुध्या सम्प्राप्य निवर्तते ।—१-४-२६, पृ० १६३।

४. २-२-१८, पु ३५०।

५. ५-१-९, वा० ३, पु० ३००।

६. यथा तीर्यं काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं यो गुरुकुलानि गन्ना न चिरं तिष्ठित स उच्यते तीर्थकाक इति ।—-२-१-४२, वा० १, पृ० २९४।

७. ५-२-८४, पूर ४०१।

८. २-१-६५ ।

९. २-२-१८, पृ० ३५० I

कुछ प्रामाणिक माना जाता था। ये लोग अच्यापन भी करते थे, किन्तु यह आवश्यक नहीं था। पाणिनि ने भी आचार्य का उपर्युक्त अर्थ ही मानकर उनके प्रणीत ग्रन्थो का अध्ययन करनेवाले अन्तेवासियो का उल्लेख किया है, आचार्यों के अन्तेवासियों का नहीं। र और, पतजिल ने इस सूत्र का जो उदाहरण दिया है, वह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। 'आपिशलपाणिनीयव्याडीय गौतमीया ' मे उपसर्जन चारो आचार्य ग्रन्थकार है, शिक्षक नहीं। पतजिल ने आचार्य को प्रमाण-भूत कहा है। उसके भी अन्तेवासी हो सकते थे और प्राय होते भी थे, फिर भी सामान्यतया आचार्य से जिस अर्थ का बीव आज होता है, उस अर्थ मे गुरु शब्द का प्रचार था। अन्तेवासी के सन्दर्भ मे ही इस जन्द का न्यवहार होता था। <sup>र</sup> वह उपाच्याय से अधिक सम्मान का वीवक था। उपाच्याय सामान्यतया हर गिक्षक को कहते थे। पतजलि-काल मे यही शब्द शिक्षक के अर्थ मे प्रचलित था। गृहकूल से भिन्न जालाओं के शिक्षक भी, जिनमे विद्यार्थी पढने मात्र के लिए जाते थे और पढकर अपने घर चले जाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। उपाध्याय और शिष्य सहचर शब्द थे। अाचार्य नि शुल्क पढाते थे और उपाध्याय शुल्क लेकर, यह पतजलि के किसी उल्लेख से स्पष्ट नहीं होता। पतजलि के अनुसार गुरु भी ज्याच्याय होता था। विद्यार्थी जिसके पास जाकर पढे, उसे ज्याच्याय कहते थे।" भाष्य से उसके गुल्क लेने का पता नहीं चलता। केवल उपाध्याय को गाय दी जाती है, यही उल्लेज वार-वार मिलता है। 'गोदान विद्या-समाप्ति पर भी होता था। गुरु और उपाध्याय मे अधिक-से-अधिक इतना अन्तर कहा जा सकता है कि गुरु के पास सौ-सौ योजन की दूरी से छात्र विद्या प्राप्त करने आते थे श्वीर उपाच्याय के निकट पास-पडोस के विद्यार्थी। इस प्रकार, गुरु उच्च विद्याओं का शिक्षक था और उपाध्याय उससे नीची कोटि का। यह कहना भी सर्वथा ठीक नहीं है कि उपाध्याय सामान्य लौकिक विषयो और प्रारम्भिक वर्गों के शिक्षक होते थे और गुरु तथा आचार्य नेद-वेदागो के। महाभाष्य मे अनेक वार उपाध्याय की वेद का शिक्षक कहा है। "

शिक्षा

शिक्षक और उपाध्याय मे एक अन्तर अवश्य मालूम होता है। उपाध्याय वेद तथा अन्य वौद्धिक विषय ही पढाते थे<sup>११</sup> और शिक्षक प्रायोगिक विषय भी पढ़ाते थे। बर्नुविद्या सिखानेवाले

१. प्रमाणभूत आचार्यः ।—१-१-१, बा० ७,पृ० ९७ एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते ।— आ० २, पृ० ८१ तथा किमिदमाचारादिति आचार्याणामुपचारात् ।—आ० २, पृ० ८१ ।

२. ६-२-३६।

३. वही, पू० २५७।

४. २-१-१, पू ० २३१।

५. १-४-२९, वा० २, पू० १६६।

६. १-१-५६, वा० १, पु० ३३४।

८ १-४-३२, पृ० १६७ तया २-३-१४, बा० १, पृ० ४१६।

९. योजनशतार्विभगमनमर्हतीति योजनशतिको गुरुः।—-५-१-७४, वा० २,पृ० ३३७।

१०. १-१-१, वा० १३, पृ० १०४।

११. घनुषि शिक्षते ।—-१-३-२१, वा० ३, पृ० ६२।

शिक्षक होते थे, उपाच्याय नहीं। अध्यापक सामान्य शिक्षक होते थे। ये भी तान्त्रिक या प्रायोगिक विषय नहीं पढाते थे। गुरु सभी प्रकार की वौद्धिक, शारीरिक और नैतिक या वार्मिक शिक्षा देने थे। शिक्षकवाची सभी शब्दों में गुरु प्रतिष्ठततम पद था। भाष्य में वेद-वेदागों के लिए अध्यान अरि धनुविद्यादि के लिए शिक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी उपर्युक्त कयन का पोपक हा भाष्य की उद्योत टोका मे आचार्य की उपनयन करनेवाला तथा तत्पश्चात सम्पूर्ण वेद पढानेवाला वतलाया है और उपाच्याय को वेद के अश्वविशेप का शिक्षक।'

पतजिल ने खण्डिकोपाच्याय<sup>र</sup> का उल्लेख किया है। खण्डिक प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षाः होते थे, जो छात्रो को देटाश कण्ठस्य करा देते थे तथा अन्य विषय मी पढाते थे। अध्यापको मे काव्ठाच्यापक का अर्थ स्पष्ट नहीं है। काष्ठाच्यापक का सम्बन्ध काष्ठा (समय-विभाग)से नहीं था, इतना तो स्पष्ट है, क्योंकि काष्ठादिगण में काष्ठ शब्द परिगणित है, काष्ठा नहीं। काष्ठ भिम की माप थी और मापक के लिए भी इसका प्रयोग होता था। सम्भव है दारुणाध्यापक (विना थके घुआँघार पढाये जानेवाला) के समान काष्ठाघ्यापक चुक्क पाठक का वीवक रहा हो। भाष्य मे शोभन अौर जटिलक अध्यापक का भी उल्लेख है।

अध्यापक लोग वैतनिक भी होते थे और विशिष्ट जन अपने वालको को घर पर पढाने के लिए भी उन्हें नियुक्त कर लेते थे। भाष्यकार ने महीने-मर प्रतिदिन कुछ समय पढाने के लिए वेतन पर नियुक्त अध्यापक को मासिक अध्यापक कहा है। इसी प्रकार पाण्मासिक, वार्षिक या सावत्सरिक अध्यापक होते थे।

अध्ययन की कष्टसाध्यता-शिष्य और गुरु का मिलन शिष्य के लिए ब्रह्मतेज की वृद्धि के निमित्त माना जाता था। भाष्यकार ने इसे ब्रह्मवर्चस्य कहा है। काशिकाकार ने गुर-शिष्य-सयोग को ब्रह्मवर्चस्य माना है। शिष्य को विश्वास रहता था कि यदि उपाध्याय ला गये, तो उसका नियमित अध्ययन निश्चित है और वह अध्ययन जल्दी-जल्दी भी चलेगा। अध्ययन की साधना योग कहलाती थी। ब्रह्मचारी योगसाधक माना जाता था। अनेक कप्टो के बीच वह विद्याध्ययन करता था। ठड मे वह उपले (कारीष) जलाकर पढता था। सम्भव हे, राति मे

१. उपनीय सर्ववेदाध्यापकरपाचार्य . . तया वेदैकदेशाद्यध्यापक उपाध्यायः।---उद्योतटीका, १-१-५६।

२. १-१-१, बा० १३, पू० १०४।

३. ८-१-६८, प्० ३०१।

४. ८-१-६७, वा० १, २, पृ० ३००।

५. १-२-३२, वा० ४, पु० ५११।

६. ५-१-८०, बा० १, २, पृ० ३३९।

७. ब्रह्मवर्चस्य निमित्तं संयोगो ब्रह्मवर्चस्यः।---५-१-३९, वा०१,पृ०३२३ तया का०।

८ उपाच्यायश्चेदागतः क्षिप्रमध्यैष्यामहै। उपाच्यायश्चेदागतः आज्ञाते युप्तो-ऽघीयोय ।---३-३-१३३ वा १, पृ० ३२४।

९. युज्यते ब्रह्मचारी योगम् ।---३-१-८७, वा० १५, पृ० १५५।

जलती कारीप-अग्नि के प्रकाश में वह पुस्तकों में मूले अश भी देखता जाता हो।' गुरुओं का प्रेषण और उपालम्म भी कम कष्टदायी न था। वहुत-से गुरु दुख्पाचार भी होते थे। फिर भी, सी-सौ योजन चलकर विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे<sup>ड</sup> और अध्ययन मे श्रृम करते थे। भाष्य मे ऐसे दो छात्रों का उल्लेख है, जो पूरी रात और पूरे दिन पढते रहे थे। ' शीत और रात्रि मे वे अग्नि के पास वैठकर पढते थे। किमी ऊँचे स्वर से बोल-बोलकर पढते थे और कमो घीरे-घीरे। वास्पो को कण्ठस्य कर लेना होता था। कण्ठस्य बाक्य को सघुष्ट या सघुषित कहते थे। विश्वक भी उच्च स्वर मे वोलकर पढाते होगे। माष्य मे एक ऐसे शिक्षक का उल्लेख है, जिसकी आवाज वैठ गई है। किन्ही छात्रो मे बहुत शीघ्र पढ लेने की कामना होना स्वामाविक है। " ऐसे छात्र को शीघ्रता न करने का भी निर्देश एक स्थान पर मिलता है। इच्छा के समान होने पर भी कुछ विद्यार्थियो का पढना सार्यक होता और कुछ निष्फल हो जाते थे। ११ यद्यपि प्रत्येक शिक्षक यह स्वीकार करता था कि प्रयत्न सफलहो, किन्तु यह सम्भव नहीं हो पाता था। कुछ विद्यार्थी प्रयत्न करने पर भी अप्रवीण रह जाते थे और कुछ विना विशेष श्रम किये भी प्रवीण ही जाते थे।'<sup>१</sup> फिर भी, शिक्षा का उद्देश था कि प्रयत्न फलहीन न हो। जो छात्र अध्ययन में समर्थंतर होता था, उसे आशुतरप्रन्य कहते थे। " उसका सम्मान भी अधिक होता था। उदाहरणार्थ, देवदत्त और यज्ञदत्त दोनो आढ्य, अभिरूप, दर्शनीय और पक्षान्त हो, किन्तु देवदत्त यदि स्वाध्याय मे यज्ञदत्त से विशिष्ट हो, तो देवदत्त अविक सम्मान का भागी होता था। १४ वृद्धि की कमी या अध्यापक की त्रुटि से पढाया हुआ पाठ समझ मे नहीं

१. कारीबोऽग्निरध्यापयति ।---३-१-२६, वा० २, पृ० ७१।

२. १-४-२८, पृ० १६४ ।

३. १-४-२६, यू० १६३।

४. ५-१-७४, बार २, पूर ३३७।

५. इमकाम्यां रात्रिरघोता अर्था आम्यामहरप्यचीतम् ।---२-४-३२, वा० ४, पृ० ४७८।

६. १-१-४३, पू० २५४।

७. उच्चरियान नीचैरयीयान ।--वही।

८. १-१-४४, वा० २२---४, पू० २७५।

९. उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य ।—१-१-२०, वा० ६, पृ० १९६।

१०. १-३-२१, बा० २, पृ० ६२९९।

११. समानमीहमानानां केचिदधैर्युज्यन्तेऽपरे न ।—आ० २, पृ० ७९।

१२. फलवता च नाम प्रयत्नेन भवतिच्यम्, न च प्रयत्नः फलाद्च्यतिरेच्यः। व्यतिरेकोऽपि व लक्ष्यते। वृत्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्चाप्रवीणा अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः।—आ० १, वा० ८, प्० २९।

१३. समर्यतरोऽयं माणवकोऽध्ययनायेत्युच्यते आजुतरग्रन्य इति गम्यते ।----२-१-१, वा० ७, पृ० २४५।

१४. देवदत्तयज्ञदत्ताबाद्यावभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो। देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात्स्वाध्यायेनः विशिष्टः।—२-१-६०, वा० २, पू० ३१७।

आता। कभी-कभी पूरे मास पढ़ने पर भी अनुवाक छात्र की समझ में नहीं आता था। राति के समय छात्रों में पढ़ने की होड़ छगती थी। औरों के पढ़ने पर अकेले एक का सोना कैना रे सामान्यतया प्रदोप और रात्रि में अध्ययन नहीं होता था। वेदाध्ययन तो इन कालों में विक्ति ही था। अत , निशा और प्रदोप में पढ़नेवाले छात्र नैश या नैशिक और प्रदोप या प्रादोपिक वह जाते थे। र

अनम्याय—चतुर्वशी और अमावास्या के दिन अनम्याय रहता था। इसके अतिरिक्त अनम्याय के दिनो के विषय में माध्य से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हाँ, काशिका से इतना अवस्य पता चलता है कि अनम्याय छात्रों को वहुत प्रिय था अगैर जसकी उत्सुकता से प्रतीजा किया करते थे। भाष्यकार के समय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं रही होगी, यह हम अन्य अनेन उद्धरणों से अनुमान कर सकते हैं।

अध्ययन के विषय—अध्ययन के विषयों में वेद का स्थान प्रमुख था। पतजिल ने कहा है कि नियमपूर्वक पढ़े गये वेद-काब्द फलवान् होते हैं। वेदाध्ययन की दो श्रेणियाँ थीं—पारायण और अर्थप्रहण। ऋक् कहने से सपाठ-मात्र का ही वोव होता था, उसके अर्थ का नहीं। इमिल्ए, ऋगध्ययन का अर्थ ऋत्वा का पाठमात्र था, अर्थप्रहण नहीं। पारायण या पाठ पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाताथा। 'तदधीते तद्वेद' (४-२-५९) सूत्र की व्यास्था करते हुए पतजिल ने 'अय्या' और 'विद्' का अन्तर स्पष्ट किया है। कोई केवल सपाठ पढता है, किन्तु उसका तत्त्व नहीं। मगसना और कोई समझता है, किन्तु सपाठ नहीं करता। "सपाठ या पारायण करनेवाले को पारार्वणक कहते थे। वो वार या तीन वार पारायण करनेवाले द्वैपारायणिक और त्रैपारायणिक कहति थे। वो वार या तीन वार पारायण करनेवाले द्वैपारायणिक और त्रैपारायणिक कहति थे। वो वार या तीन वार पारायण करनेवाले द्वैपारायणिक और त्रैपारायणिक केविक छात्र श्रीति होते थे, और उनका कर्म श्रीत। भाष्य में वैदिक छात के लिए वेदाध्याय शब्द का भी प्रयोग मिलता है। भाष्ट

१. मासमबीतोऽनुवाको न चानेन गृहीतः ।---२-३-६, पृ० ४०९।

२. ३-३-१०८, वा० १ पू० ३०२।

३. निशा सहचरितमध्ययनं निशा तत्सार्द्धमस्यनैश. नैशिकः, प्रादोषः प्रादोषकः ।--- ४-३-५२ काशिका।

४. छात्रप्रियोऽनध्यायः।---६-२-१६ काशि०।

५. १-४-२६, पृ० १६३।

६. चेदशब्दा नियमपूर्वकमघोताः फलवन्तो भवन्ति ।--आ० १, वा० ९, प्० २३।

७. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते । नास्या अर्थो गम्यते ।—१-१-६९, वा० ३,पृ० ४३८।

८. भवति हि कविचत् सम्पाठं पठित न च वैत्ति कविचच्च वेत्ति न च सम्पाठं पठित ।— ४-२-२९, पृ० २८६ ।

९. यः पारायणमघीते पारायणिकः स उच्यते।---५-१-७२, पृ० ३३६।

१०. ५-१-२०, वा० २, पृ० ३१२।

११. ५-१-१३०, पू० ३२६।

१२. ३-१-१३३, वा० ३, पृ० १९७।

वेद का सपाठ त्रैस्वर्यपूर्वंक होता था। स्वय भाष्यकार त्रैस्वर्य पाठ कराते थे। त्रै त्रैस्वर्य का अर्थ है तीन प्रकार के स्वर। इनमे कुछ उदात्त गुणवाले, कुछ अनुदात्त गुणवाले और कुछ उमय-गुणविकिष्ट। इस तृतीय स्वर को भाष्यकार ने शुक्छ और कृष्ण को मिलाकर वननेवाले कल्माप या सारग वर्ण को जपमा दी है। वेद का मूल पाठ अनुदात रहे और स्वर-सम्बन्धी किसी प्रकार व्यतिक्रम न होने पाये, इस वात को ओर प्रारम्भ से ही घ्यान रखा जाता था। जो वालक उदात्त के स्थान पर अनुदात्त उच्चारण करता, उसके गाल पर तमाचा पडता था। सामपाठ माणवकों को कण्ठस्थ करा दिया जाता था और वे यथावसर उसका गान करते थे। महाभाष्यकाल मे पारायण-अध्ययन का ही प्रचार अधिक था। प

वेदपाठ के कुछ नियम थे। साम पूर्वाह्म मे गाया जाता था। अनुवाक का अव्ययन प्रात काल में ही होता था। माज्यकार ने इसे ऋण-कृत्य कहा है। ऋण-कृत्य नियोगत कर्तंव्य होते थे। कुछ स्थान अव्ययन के लिए वर्जित थे। रमज्ञान और चतुव्यथ में पढ़ना ज्ञास्त्रत. नियिद्ध था। इसी प्रकार चतुर्देशी और अमावास्या को अव्ययन नियिद्ध था। यह वात यद्यपि प्रसंगवश 'अस्यवाम' सुक्त के सम्बन्ध में कही गई है, किन्तु सभी वैदिक अव्ययन के विषय में लागू होती थी। स्वय पाणिनि ने कुछ देशो और कालो को अव्ययन के अयोग्य वतलाया है। काशिका-कार ने पाणिनि के अदेश-काल को जास्त्र द्वारा अव्ययन के जिपिद्ध देश-काल मानकर उनके उपर्युक्त उदाहरण ही दिये है। जो इन नियमों का उत्लयम करता था, उसे अन्य छात्रों से अलग प्रविचित करने के लिए उनके कमश रमाशानिक चातुष्यिक, चातुर्देशिक और आगावास्यिक विशेषण नियत किये गये थे। इसलिए, भाष्यकार ने कहा है कि वेद, शब्दशास्त्र-विहित नियमों के पालन के साथ पढ़े जाने पर ही फल देते हैं। "

पारायण या सपाठ ही पर्याप्त न था। वेद का अर्थ जानना-समझना भी आवश्यक था। जिसका केवल अध्ययन कर लिया, किन्तु अर्थ न समझा, उसे वाणी से बोला ही जा सकता है।

१. त्रस्वर्येणाधीमहे।---१-२-३१, पृ० ५०७।

२. त्रिभिः प्रकारैरज्भिरघोमहे, कैश्चिवुदात्तगुर्गैः कैश्चिदनुदात्तगुर्गैः केश्चिदुभयगुर्गैः ।—— १-२-३१, पृ० ५०७।

३. य उदाले कर्लक्षेऽनुदालं करोति खण्डिकोपाच्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।—१-१-१, बा० १३, प्० १०४।

४. गेयानि माणवकेन सामानि।---३-४-६७, वा० ४, पृ० ३६७।

५. २-३-६९, बा० ५, पु० ४५६।

६. पूर्विक्तिं गेष साम । प्रातरध्येषोऽनुवाकः-कृत्यैनियोगे यद्ग्रहणम् । यद्यस्य नियोगतः कर्त्तव्यं भवित तत्तस्य ऋणं भवित ।---२-४३, पृ० २९५ ।

७. देशः सत्वय्याम्नाये नियतः । इमञाने नाध्येयं चतुष्पये नाध्येयम् । कालः सत्वय्याम्नाये नियतः नामावास्यायां न चतुर्दश्याम् ।——५-२-५९, वा० ४, पृ० ३९५ ।

८. ४-४-७१ का०।

९. वेदशब्टा नियमपूर्वकमधीताः फलवन्तो भवन्ति ।--आ० १, वा० ९, पृ० २३।

उससे वृद्धि प्रकाशित नहीं होती । वह तो सूखे ईंघन के समान होता है, जो विना जिन के नहीं जल सकता । इसिलिए, पारायण मे तो पदपाठ, ऋमपाठ, सिहतापाठ आदि के कारण सिहताला का अनेक वार अध्ययन करना ही पड़ता था, अर्थज्ञान के लिए भी कई वार ग्रन्थ पढ़ना होता था। कभी-कभी पाँच-छह वार पढाये जाने पर वात समझ मे आ पाती थी। शिक्षाशास्त्रियो मे इन विविव प्रकार के अध्ययनों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट शब्दावली प्रचलित थी। उदाहरणार्य, एक ही सहिता का सामान्य रूप से अध्ययन करके फिर उसी का पदो की दृष्टि से अध्ययन द्विगुण अध्ययन और फिर उसी का कम की दृष्टि से अध्ययन त्रिगुण अध्ययन कहा जाता था। पाणिनिने अनेक दार या अनेक रूपों में अध्ययन का उल्लेख किया है। पाणिनि के अनुसार पाँच बार वा पाँच रूपो मे किया गया अध्ययन पचक कहलाता था। इसी प्रकार सप्तक, अप्टक, नवक, दशक अध्ययन होते थे। पाणिनि के इस सूत्र पर भाष्यकार ने निस्तृत प्रकाश डाला है। इसी प्रकार जो जितनी वार मे प्रन्थ पर अधिकार कर पाता था, छात्रो मे उसी के अनुसार उसका स्थान होता था। छह बार मे ग्रन्थ का रहस्य समझ पानेवाला ।ट्क कहलाता था। दितीय रूप से ग्रन्थ का समझना या ग्रहण करना द्विक ग्रहण कहा जाता था। तीसरा या चौया अध्ययन या इसी प्रकार निक, चतुष्क कहा जाता था। पतजिल के समय वेदो की विभिन्न शाखाओं के अनुयायी अपनी पासा मे प्रचलित पाठों को कठस्थ कर गाते थे।" कठ, कौयुम, कालाप, मौद, पैप्पलाद सादि वेद-भागी के गान का प्रचार बहुत अधिक था । पदपाठ और ऋमपाठ के गायक पदक और ऋमक कहलाते थे । ये लोग अध्ययन की दृष्टि से अविप्रक्रष्ट माने जाते थे, क्योंकि इनके विषय परस्पर सम्बद्ध थे।'

—आ० १, पु० ४३

यदधीतमिवनात निगदेनैय शब्द्यते। अनग्नाविय शुष्केन्छो न तज्ज्वलित क्रीहिचित्।।

२. हिगुणमध्ययनं हिगुणमध्ययनमित्युच्यते। चर्चागुणाः ऋमगुणाञ्चापेश्य भवति न संहितागुणानुञ्चर्चागुणांश्च ।—५-१-११९, पृ० ३५५-५६।

३. पञ्चकोऽघीतः सप्तकोऽघीतः-तस्य संख्यापरिमाणं चावृतयः पञ्चवाराः पञ्चक्पाण्यः स्याध्ययनस्य पञ्चकमध्ययनम् ।—५-१-५८ का० ।

४. पू० ३३५ से ३३८।

५. तावतिथेत गृहातीत्युपसंख्यानं कर्त्तव्यम्-षष्ठेन गृह् णातीति यदकः--५-२-७७ वा० १, २ पृ० ३९९; पञ्चमेन गृह् णाति पञ्चकः।---४-१-३६, वा० २, पृ० ५२ तथा षष्ठेन गृह् णाति षद्कः।---यही, ३---५३।

६. वही।

७. अनुवादे चरणानाम्, नन्दन्तु कठकालापाः वर्षन्तां कठकीयुमाः उदगान्मोद पैप्पलादम्।—२-४-३, पृ० २६२।

८. अध्ययनतोऽनिप्रकृष्टास्यानाम् ।---२-४-५ का०।

इसी प्रकार कमक और वात्तिक थे (वृत्ति = सहिता)। कभी-कभी विभिन्न विपयो के छात्री और पहिलों में परस्पर विवाद भी छिड जाता था। ज्योतिषी लोग प्राय विरोवी होते थे सीर एक दूसरे का खण्डन करते थे। कठ, कालाप आदि जो यज्य, आदि वेदी की जालामात्र थे, परस्पर वहत कम मतभेद रखते थे। पाणिनि ने इन दोनो स्थितियो को 'अनुवाद' और 'विप्रलाप' सजा दो है। वारो वेदो और वेदागों का अध्ययन ब्राह्मण विद्यार्थी निष्काम नाव से करते थे। वेदागों में व्याकरण का महत्त्व भाष्यकार के समय में वहत माना जाने लगा था। उन्होंने व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है। मण्डकोपनिषद् ने ब्रह्मविद्या को छोडकर शेप सब विपयों को अपर-विद्या कहा है। र पहले शिक्षा प्रातिशास्य और छन्द. शास्त्र पढा दिया जाता या और तत्पन्चात् व्याकरण का प्रारम्भ होता था। व्याकरणो मे पाणिनीय सर्वाविक समादत था। इसीलिए, पतजील ने पाणिनि का यश आकुमार विस्तृत वतलाया है। पाणिनि ने व्याकरण पढ़ाने की जो पद्धति दो थी, उसने शिक्षक और छात्र का काम अत्यन्त मरल कर दिया था। पहले भाषा-ज्ञान के लिए एक-एक जब्द कण्ठस्य कराया जाता था। यह पद्धति कोच कण्ठस्य करने जैसी और मफल न हो सकी। पतजिल ने कहा है कि वहस्पति ने इन्द्र को प्रतिशब्द पारायण कराया, किन्तू शब्दों का अन्त न मिला। ऐसी जनश्रुति चली आती है। बृहस्पति जैसा वक्ता, इन्द्र जैसा अध्येता और दिव्य सहस्र वर्षों की जाय। तो भी शब्दों का अन्त नहीं मिला। फिर, आज की तो वात ही क्या ? जी वहत जीता है, वह सौ वर्ष जी लेता है। ऐसी स्थिति में व्याकरण-ज्ञान के सरल उपाय की तलाश थी और वह उपाय पाणिनि ने किया। उन्होंने लक्ष्य और लक्षण का प्रवर्त्तन कर काम को सुकर वना दिया। इनके अतिरिक्त वाकोवाक्य, इतिहास, पूराण और वैद्यक मृख्य पठनीय विपय थे। धर्नुविद्या भी सिखाई जाती थी, किन्तु सामान्य पाठ्यक्रम मे उसके स्थान नहीं रहा होगा। वायसविद्या, गोलक्षण, अश्वलक्षण आदि लौकिक विद्याएँ, जिनका उल्लेख प्रतजिल ने किया है, पाठ्य-कम मे थे या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा मकता। याजिक शास्त्र तो

१. अनोरकर्मकात्।---१-३-४९; विभाषा विप्रकाषे।---१-३-५० तथा का०।

२. तत्रापराविद्या त्रहन्वेदो युनुर्वेदः सामवेदोऽर्यववेदः जिस्ता कल्पो व्याकरणं निगक्तं छन्दो ज्योतियमिति । अय परा यया तदसरमधिगम्यते ।—मुण्डकोप०, १-१-५ ।

३. व्याकरण नामेयमुत्तराविद्या। योऽसी छन्दःशास्त्रेप्विभिविनीतः उपलब्ध्यावगन्तु-मुत्ताहेत।—-१-१-३२, पृ० ५०८।

४. आकुनारं यशः पाणिनः।-- १-४-८६, पृ० २०२।

५. एवं हि श्रूपते वृहस्पतिरन्द्राय दिट्यं वर्षसञ्चं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दानां शब्दानां श्रोवाच नान्त जगाम। वृहस्पतिश्च प्रवक्तेन्द्रश्चाच्येता दिच्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः न चान्तं जगाम। किं पुनरद्यत्वे ? य. सर्वथाचिर जीवति वर्षशत जीवति ।—आ० १, पृ० १२।

६. बा० १, वा० ५, पू० २१।

७. १-३-२१, वा० ३, प० ६२।

C. ४-२-६0, 40 १८७1

अवस्य ही पाठ्य-ऋम मे सम्मिलित था। अंगविद्या, क्षत्रविद्या, घर्मविद्या तया त्रिविद्या पाठ्य-विषयो की श्रेणी मे जा चुकी थी। सूत्र-प्रन्य तो वेदागो के ही अन्तर्गत थे।

वण्ड---अध्ययन में वण्ड का स्थान था। शिक्षा-जगत् मे यह निश्नास था कि लालन या प्यार से वालको मे बहुत-से दोष था जाते हैं और ताडन से गुण की वृद्धि होती है। इमीलिए उपाध्याय लोग वेदपाठ के समय अशुद्ध स्वर बोलनेवालों के तमाचे लगा देते थे। किन्नु-गृह जिन हाथों से मारते थे, वे 'सामृत' होते थे, 'वियोक्तित' नहीं। ' गृह दोगों के लिए वालकों के भर्त्सना करते थे। वे इस प्रकार की आकृति भी बना लेते थे, जैसी कुपितों की होती है, यर्वाप वास्तव मे वे कुपित नहीं होते थे। ' ऐसे समय छात्र गृहकों से दूर रहते थे और जब उनना कोव शान्त हो जाता था, तब उनके सामने आते थे।

अध्ययन-साफल्य एवं परीक्षा—स्वाध्याय मे पाणिन ने वृत्ति (अप्रतिवन्त) नर्ग (उत्साह) और तायन (स्फीतता) यह कम स्वीकार किया है। 'वृत्तिसर्गतायनेपु कम ' (१-३-३८) सूत्र की काशिका वृत्ति भी इस कथन की समर्थंक है कि तीक्षण वृद्धि और उत्साह दोनों मिल्कर अध्ययन को विश्व होक वनाते हैं। भाष्यकार ने ज्ञान को ज्योति कहा है। ज्योति का मृत्य गुण है सततत्व। एक ज्योति से दूसरी ज्योति जल जाती है, किन्तु पहलो कम नहीं होती। इगी प्रकार, अध्ययन शिक्षक से अपकान्त होता है, वाहर निकलता है, किन्तु पहलो कम नहीं होती। इगी प्रकार, अध्ययन शिक्षक से अपकान्त होता है, वाहर निकलता है, किन्तु पहा के लिए या पूर्णत नहीं। उसे प्रहण करनेवाले छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार लाभ पहुँचाता है। इगी लिए, कुछ प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते और कुछ विना प्रयत्न ही सफल हो जाते है। कुछ छात्र साध्वध्यायी होते है और कुछ विलम्विताध्यायी। समान इच्छा और प्रयत्न होने पर भी कुछ छात्र साध्वध्यायी होते है और कुछ विलम्विताध्यायी। समान इच्छा और प्रयत्न होने पर भी कुछ छात्र अर्थ (साफल्य) से युक्त होते हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार के पातजल वक्तव्यों से इस बात का पता चलता है कि अध्ययन के अन्त से विद्यार्थी की सफलता-असफलता का अकन निया जाता था। शिक्षक भी इस वात को लक्ष्य मे रखकर पढ़ाता था। साफल्याकन के लिए साचार्य या गुरु सी, वह कभी-कभी फल से व्यतिरिक्त हो ही जाता था। साफल्याकन के लिए साचार्य या गुरु

१. वही।

२. य उदात्ते कर्त्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाघ्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।-१-१-१, वा० १३, पू० १०४।

३. सामृतैः पाणिभिष्टर्नन्ति गुरवो न विषोसितैः । स्नालनाश्रविणोदोषास्ताडनाश्रविणो गुणाः ॥-८-१-८, पृ० २७१ ।

४. अकुपिता अपि दृश्यन्ते वारकान् अर्त्सयमानाः । अन्ततस्ते तां शरीराकृति कुर्वन्ति वा कुपितस्य भवति ।-वही ।

५. दूराच्च कुपिताद् गुरोः।-२-३-३५, वा० २, पृ० ४३०।

६. यद्यपत्रामित किं नात्यन्तायापत्रान्ति । सन्ततत्वात् । अयया ज्योतिर्यज्ञानािन् भवन्ति ।-२-३-२१, पृ० ४२३ ।

७. आ० १, बा० ८, पू० २३।

८. ६-२-८०, पू० २७३।

छात्र की परीक्षा लेता था। अध्ययन-सम्बन्धी परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख पाणित और पतलिल दोनों में मिलता है। परीक्षा-काल में उच्चारण-सम्बन्धी एक मूल करनेवाले को ऐकान्यिक कहते थे। इसी प्रकार हैयिन्यक, त्रैयन्यिक से लेकर द्वादशान्यिक, त्रयोदशान्यिक चतुर्दशान्यिक शिद सहाएँ छात्रों को उनकी भूलो के अनुसार दी जाती। कहा नहीं जा सकता कि यह परीक्षा प्रतिदिन होती थी या निश्चित अविध के पश्चात् या अध्ययन की समाप्ति पर। अध्ययन (पढना) से भिन्न वेतृत्व की परीक्षा किस प्रकार होती थी, यह भी भाष्य में स्पष्ट नहीं है। पढाई प्राय-मौखिक चलती थी, यह वात भाष्य में स्पष्ट है, इसिलए परीक्षा भी मौखिक ही होती होगी। मौखिक पढाई का यहाँ तक प्रचार था कि सुत्रकार की 'वृत्ते पारायणम्' जैसे प्रयोगों के लिए पृथक् सुत्र का निर्माण करना पढा, जिसपर भाष्यकार ने भी विस्तत विवेचन किया है।

स्नातको को कोटियाँ—अध्ययन के पश्चात् गुरकुल से निलकनेवाले विद्वान् वारमी होते थे। वे किसी विषय की अधिकारपूर्वक व्याख्या कर सकते थे। अनावश्यक बहुत वकवास करनेवाले वाचाल या वाचाट कहलाते थे। विश्वाप्ट विपयों के छात्रो और विद्वानों को उनके विपयों के आधार पर सम्बोधित किया जाता था। यजुप् का अधीती याजुष्क कहलाता था। इसी प्रकार याजिक, वैयाकरण, कट, वह्नुच, अीक्ष्यक, मीमासक आदि नाम सम्बद्ध विपयों के छात्रो और अध्यापकों के लिए प्रचलित थे। भाष्य ने व्याकरण के विद्वान् को अधीती, याज्ञिक्य में चस को परिगणिती और इन्द्रस् में निष्णात व्यक्ति को आम्नाती कहा है। अपरिपक्त ज्ञान्याले वे वैयाकरण खसूचि कहलाते थे, जो कंठिन प्रसग उपस्थित होने पर आकाश की और देखने लगते थे। किन्तु, खसूचि विशेषण विषय की निन्दा का चौतक नहीं था। वह व्यक्ति से सम्बद्ध था। व्याकरण, याज्ञिक्य आदि के अनियमित अध्यायी को उपहास में प्रायेण वैयाकरण या प्रायेण याज्ञिक' कहते थे। यह व्यग्य उनकी विषय-सम्बन्धी अस्थिरता का व्यजक था। व्याकरणविष ने निष्णात वैयाकरणल्य, याज्ञिकस्थ आदि विशेषणों से विमूषित होते थे। इसके जलटे अपने विषय में दुर्वल वैयाकरण व्याज्ञिक, तार्किक आदि वैयोकरणपाश, याज्ञिकपाश, तार्किक-

१. कर्नाध्ययने वृत्तम् । –४-४-६३; बह् वृब्पूर्वपदाहुच् –४-४-६४ तया द्वादशान्यिकः। भयोदशान्यिकः। –६-१-८५, वा० ४, पृ० १२२।

२. णेरध्ययने वृत्तम् ।-७-२-२६, पृ० ११७-१८।

३. आलजाचटौ बहुभाविणि कुत्सित इति वक्तव्यम्, योहि सम्यग् वहु भावते वाग्मीत्येव स भवति ।-५-२-१२५, पृ० ४२२।

४. १-४-१, बा० ३, पू० ९८।

५. २-२-२९, पु० ३७८।

६. २-४-३६ वा० १, पु० ४३१।

७. वैयाकरणलसूचिः । किंग्याकरण कुत्सितमाहोस्विद् वैयाकरणः । वैयाकरणः कुत्सितः तस्मिन् कुत्सितं तत्स्यमि कुत्सितं भवति ।---२-१-५३, पृ० ३०७।

८. २-३-१८, वा० १, पृ० ४२०।

९. ५-३-६६, पृ० ४५८ तथा का०।

पाश आदि कहे जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि ज्याकरण में शोभन और शरीर में इस वैयाकरण पाश नहीं होता, क्योंकि जिस अर्थ में शब्दिकोष की प्रवृत्ति होती है, उसमें दुवेंछता उसकी निन्हा का कारण वनती है। इसिलए, ज्याकरण में दुवेंछ विद्वान् वैयाकरणपाश कहलाता है।

स्वाध्याय और व्यवहार-काल—गृष्कुल छोडने के वाद भी अध्ययन-अम जारी रहता था! विद्याम्यास की चार कोटियाँ भाष्यकार ने मानी है—आगम-काल, स्वाध्याय-काल, प्रवचन-वाल और व्यवहार-काल। आगम-काल गृष्कुलों में गृष्मुल से विद्या-प्रहण द्वारा व्यतीत किया जाता था। स्वाध्याय स्वय अध्ययन करने, भली भाँति अध्ययन करने और सुन्दर अध्ययन करने की कहते थे। स्वाध्याय जीवन-भर जारी रहता था। प्रवचन का—अध्यापन का अवसर बाहाणों को ही प्राप्त होता होगा। वास्तव में, सबसे बड़ी परीक्षा व्यवहार-काल में होती थी। यही विद्या की सफलता का भाषदण्ड था। जो विक्षक व्यवहार-काल पर दृष्टि रखते थे, वे निश्नय कीर किताबों न होकर लोकदृष्टिचादी रहे होगे। भाष्यकार का उपर्युक्त कथन इस वात का प्रमाण है कि तस्कालीन विक्षा भावो जीवन के लिए तैयारी मात्र तथा व्यावहारिक होती थी।

पार्षेद संस्थाएँ और अनुसन्धान—स्वाच्याय के सुखद परिणाम तत्कालीन चतुमुंगं। चिन्तनाभिमुख कृतियों के रूप में सामने आये। विद्वानों की एक वडी सख्या नवीन अनुसन्यानों में रत थी। इन लोगों ने वेद, ज्याकरण, ज्योतिष तथा अन्यान्य लीकिक विपयों पर इस काल में नवीन प्रन्य लिखे गये, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। उच्चारण के विपय में एक वडा काम छन्दोंग आम्नाय की राणायनीय और सात्यमुग्नि शाखा ने किया था। वे लोग अर्थ एकार और अर्थ ओकार भी पढते थे। 'सुजाते ए अर्थ सृतृते। अव्वयों भी अदिभि सुतम्। गुन ते ए 'अन्ययजत ते ए अन्यत्।' इन साम-मत्रों के गान में वे अर्थ एकार और अर्थ ओकार का भी छच्चारण करते थे। यह इन लोगों की पार्षेद कृति थी, अन्यया लोक और वेद में अर्थ एकार जा, बोकार प्रचलित नहीं था। प्रातिशाख्यकारों का यह काम उनकी मौलिक कल्पना थी। भाष्यकार ने इसे पार्षेद कृति कहा है। उससे स्पष्ट है कि विद्वानों की परिपर्दे आणीवन स्वाच्याय में उत्तर रहती थी।

१. वैयाकरणपात्राः याज्ञिकपात्राः । अय वैयाकरणः क्षरीरेण कृते व्याकरणेन च शोमनः कर्त्तव्यो व्याकरणपात्रा इति । न कर्त्तव्यः । कथम् ? यस्य भावाद् द्रव्ये क्षव्दिनिवेशस्तदिभिषाते तद्गुणवक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्य न काक्यस्य भावाद् द्रव्ये वैयाकरणशब्दः ।—५-३-४७, बा० ६, प्र० ४४१।

२. चतुभिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति । आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रयचनकालेन ध्यवहारकालेनेति ।-वा० १, पृ० १२ ।

३. स्वमध्ययनं स्वाध्यायः सुष्ठु वाष्ययनं स्वाध्यायः शोभन वाष्ययन स्वाध्यायः। ७-३-४, पु० १७६।

४. भोक्छन्दोगानां सात्यमुग्निराणायनीया अधंभेकारमर्थमोकार चार्यायते। गुजाते ए अक्वयुनृते—पार्यदकृतिरेपा तत्र भवतां नैविह लोके नान्यस्मिन् वेदेऽर्घ एकार अर्प ओरारो प्रास्ति।-आ० २, पू० ५४।

मौल सम्बन्ध-आर्थ, यौन, मौल और सीव ये चार प्रकार के सम्बन्ध भाष्यकार ने बतलाये है। इनमे मौल सम्बन्ध गुरु-शिष्य-सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध इतना ही दृढ था, जितना यौन, अर्थात् पिता-पत्रका सम्बन्व होता है। एक चरण, अर्थात् एक शाखा से सम्बन्व रखनेवाले सारे छात्रों और विद्वानों की इसी प्रकार एक जाति मानी जाती थी, जिस प्रकार एक गीत मे जत्पन्न लोगो की। १ कठ, बह्वच आदि शब्द इसी प्रकार जातिवाचक थे, जिस प्रकार औपगव (उपगु के अपत्य) आदि । पाणिनि और पतजिल दोनों में विद्या और योनि इन दो सम्बन्यों को समान रूप से दृढ स्वीकार किया है। कभी-कभी इनका व्यतिकर भी हो जाता था। एक ही व्यक्ति पिता भी होता था और गुरु भी। <sup>व</sup> भाष्यकार ने पिता के अन्तेनासी भी वतलाये है। पुत्र पिता के अन्तेवासी दो स्थितियो मे होते थे। एक तो गृस्कुल मे जाने के पूर्व प्रत्येक पिता अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा देता था। साथ ही, यदि वह स्वय विद्वान् और शिक्षक हुआ, तो अन्य वालकों के समान उसके अपने पूत्र भी शिष्य के रूप में उसके पास रहकर अध्ययन करते थे। ऐसे ही शिष्यों को भाष्यकार ने 'पिता के अन्तेवासी' कहा है। और, इसी दृष्टि से पुत्र को वर्म पढाने, उसे वर्म का अनुशासन देने की वात कही गई है। <sup>ह</sup> इस प्रकार, अन्य विद्यार्थी तो परस्पर सतीर्थ्य सम्बन्ब मे आयद होते ही थे, गुर-पुत्र भी सतीर्थ्य वन जाता था। ब्रह्मचारी और सतीर्थ्य गव्द भी स्थायी होते थे। वे विद्या-सम्बन्ध की दृढता के ही सूचक है। "गुरु-पुत्र के सम्बन्ध मे शास्त्रों ने व्यवहार-सम्बन्धी नियम भी निश्चित किये थे। उसका सम्मान पिता के कारण अन्य छात्रों से अधिक था। कभी-कभी गुर-पुत्र भी, यदि वह विद्वान हुआ, तो अध्यापन-कार्य करता था और गुरु के समान ही अपने शिष्य की सम्मान-श्रद्धा का अधिकारी होता था, किन्तु यदि वह अध्यापन न भी करता, तो भी उच्छिप्ट-भोजन और चरण-स्पर्ण को छोडकर अन्य सेवाएँ वह अपने पिता के शिष्यो से छे सकता था। इससे यह भी स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य अपने परिवारों मे परस्परागत चलता था और पिता के सामने ही उसके पुत्र अध्यापन का अम्यास करने लगते थे। अनेक छात्रो के पिता ही उनके गुरु होते थे और पिता के समान मातुल भी अध्यापक होते थे। जिसका भातूल उपाध्याय होता, वह अन्य गुरुओ की अपेक्षा उसके पास पढ़ना अधिक पसन्द करता होगा। भागिनेय शिष्य को गुरुकुरु मे गुरुपुत्र के समान कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था।"

डिस्सा

गुर-शिष्य-सम्बन्य जीवन-भर चलता था। शिष्य गुरु के नाम से पुकारे जाते थे। महाभाष्य

१. १-१-४९, बा० ४, पु० ३००।

२. गोत्रं च वरणैः सह तया गोत्रं च चरणानि च ।-४-१-६३, पृ० ७२, ७३।

३. होतुः पुत्रः पितुरन्तेवासी ।--६-३-२३, पृ० ३०८।

४. पुत्र वते धर्मम्, पुत्रमनुक्तास्ति धर्मम्।--१-४-५१, पृ० १७७।

५. ६-३-८६, वा० ३००, ८७, पृ० ३५४।

६. गृष्वदिस्मन् गृष्पुत्रेऽपि वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रह्णाच्च । यदि च गृष्पुत्रोऽपि गुष्भंवित तदिष कर्त्तव्यं भवति ।--१-१-५६, वा० ८, पृ० ३३८ ।

७. उपाध्यायस्य शिष्यो मातुलस्य भागिनेयं गत्वाह—उपाध्यायं भवानभिवादयतामिति । स गत्वा मातुलमभिवादयते ।-३-३-१८, पृ० २९७ ।

में छनेक गुरुवों और उनके मिष्यों का उल्लेख है। उदाहरगार्थ, कुछ नामी का उल्लेख क्यासीक न होता —

| गुरु                 | शिष्य                    | गुरु                      | शिष्य                 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>गाक्</b> ल्य      | ञाक्ल <sup>t</sup>       | गर्ग (गर्गगोत्रापत्य)     | <b>गार्गीय</b>        |
| औडमेच्या             | औदमेष <sup>°</sup>       | वत्स ( " )                | वार्लाद <sup>2</sup>  |
| फाग्टाहृत (फाण्टा-प  | गण्टाहृत'                | नागवित्तिक (नाग           | नागवित्त <sup>र</sup> |
| हृति का पुत्र)       |                          | विति का पुत्र)            |                       |
| तैकायनीय             | तैकायनीय <sup>*</sup>    | क्षीज्यवि (रुपगु-श्रीययती | ाय <sup>क</sup>       |
| (तैकायनि का पुत्र)   |                          | झीपगत्र-औपगवि             | •                     |
| ब्बासुरि (ब्बसुर     | <b>ब्दा</b> मुर <b>ँ</b> | कॉलोनि (कुलू-कर्लान-      | ब् <i>लीन</i> '       |
| ध्वसूर्य ब्वासृरि    | )                        | कौलीनि)                   |                       |
| स्त्रात्रीपि (स्टसा- | स्वात्रीप                | न्लीचुकायन (न्लूचु-       | क्लीचुकादन            |
| स्बन्नीप-स्वाची      | पी)                      | कायनि-पुत्र)              |                       |
| कापिञ्जलाद्य (का     | कापिञ्जलाद               | काष्ट्यायन                | काण्याननीय            |
| निञ्जलाटि पुत्र)     |                          |                           |                       |
| दानरथ्य              | वामरय"                   | <b>হাতি</b> কি            | ञा <i>लं</i> क        |
| पैल                  | पैंछीय"                  | লড্ম্                     | कारव                  |
| टाक्षि               | दाल"                     | चारायण                    | चारायगीर्रं           |
| पाणिनि               | पागिनीव <sup>*</sup> °   | বীত্তি                    | रीडीय"                |
| काञ्चप               | काञ्चर्णायं*             | जिह्नाकात्य               | जैह्नाकान"            |
| हरितकात्य            | हारितकात''               | निङ्गलकाण्य               | पैङ्गलकाप्य"          |

१. ४-१-१८, वा० १, पृ० ४३।

<sup>्</sup> २. ४-१-८९, बा० २, पू० १०२।

३. ४-१-७८, बा० १, पृ० ८१।

४. ४-१-९०, बा० ३,४, पृ० १०८।

५. ४-१-९०, बा० ४, पृ० १०९।

इ. ४-१-१६५, बा० १, पृ० १५९।

७. ४-१-१५१, पृ० १४८।

८. ४-१-१६५, बा० २, पृ० १६० १

९. ४-२-१०४, बा० २३, पृ० २१०।

१०. १-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

११. वही, वा॰ ८, पृ॰ ४६१-६२।

निर्दिष्ट सूची में कुछ गुरु-शिष्यों के सम्बन्धी है, कुछ षाचार्य हैं और कुछ षाचार्यगोत्रीय। कुछ ऐसे भी है, जिनके पूर्वजो के शिक्षक होने के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिष्य भी गोत्रापत्थों के समान ही गुरु नाम के भागी थे। उनकी प्रतिष्ठा उनके गुरुकुछ की प्रतिष्ठा के कारण होती थी। वे गुरु, धाचार्य या उपाच्याय की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते थे। इस प्रकार थे, गुरु संस्था के पर्याय वन गये थे।

चरण—चरण वेदो की शाखा को कहते थे। उसके अध्ययन करनेवाले पुरुष भी चरण कहलाते थे। वरण या उच्च कोटि की वैदिक अनुसन्धानकर्मी सस्थाएँ देश के कोने-कोने भे फैली थी। भाष्यकार के समय मे तीन विख्यात चरण देश के पूर्वी माग मे, तीन उत्तर मे शीर तीन मध्य माग मे अवस्थित थे। ये चरण सम्पूर्ण उत्कर्ष पर थे। उन्होंने चरण-सम्बन्धो या चरणाख्या का उल्लेख किया है। वहूच, कठ, कालाप, मौद और पैप्पलाद चरण तो अत्यन्त लोकप्रिय थे। भाष्यकार ने कहा है कि गाँव-गाँव मे काठक और कालापक ग्रन्थ पढाये जाते हैं। यह कथन एक ओर वैदिक अध्ययन की लोकप्रियता पर प्रकाश डालता है और दूसरी और शिक्षा की व्यापकता पर। प्रत्येक चरण की अपनी अध्ययन-पद्धति अपने नियम, सिद्धान्त और आस्नायहोते थे। उपर्युक्त चरणो के धर्म और आस्नाय क्रमश. बाह्युच्य, काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक कहलाते थे। इसी प्रकार, छन्दोगों, औक्यिको, याशिको, नटो आदि के अपने-अपने आस्नाय थे।

पाणिनि मे चरक का उल्लेख है। चरको की हितकर वस्तु चारकीण कहलाती थी। व चरक वैदिक विद्यार्थी थे, जो लोक-शिक्षा तथा लोक-कल्याण के लिए, समाज मे विचरण करते थे। वृहदारण्यक मे इस गन्द का प्रयोग घूमनेवाले ब्रह्मचारी के लिए हुआ है। चरक पत्तजिल के समय मे आदर की वृष्टि से देखे जाते थे। ये प्रवचन, प्रदनोत्तर तथा शास्त्रार्थे द्वारा लोगो की ज्ञान-वृद्धि करते थे।

कुछ चरण इतने प्रसिद्ध थे कि उनमें दीक्षित होकर विद्यार्थी गर्व का अनुभव करते थे। कभी-कभी दे इस कारण औरो को तुच्छ समझने उगते थे। इस विषय में भोजचरणाच्छलाचा-स्याकारतदवेतेषु (५-१-१३४) विशेष ध्यान देने योग्य है। काशिकाकार ने गार्ग्य और कठ

१. ४-२-१०४, बा० १४, पू० २०८।

२. चरणशब्दः शाखानिमित्तः पुरुषेषु श्रुयते ।--२-४-३ का० ।

३. चरणसम्बन्धेन निवासलक्षणोऽण् वक्तव्यः । त्रथः प्राच्यास्त्रय उदीच्यास्त्रयो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षणाः ।-४-२-१३८, वा० २, पृ० २१८ ।

४. वह् वृचरचरणास्यायाम् ।--५-४-१५४, पू० ५१४।

५. ग्रामे प्रामे काठकं कालापक च प्रोस्यते--४-३-१०१, वा० १,प० २४६।

६. चरणाद् धर्मास्नाययोः कठानां घर्म आस्त्रायो वा काठकं कालापकम् मीदकम्, पैप्पलादकमिति---४-३-१२०, वा० ११, प० २५२।

७. छन्दोगौविषक याज्ञिकबह् वृच् नटोञ्जः ।-४-३-१२९।

८. माणवचरकास्यां सन् ।-५-१-११।

चरणो मे अनेत (प्रविष्ट) होकर प्राप्त गांगिका और काठिका (गार्गेत्व और कठत्व) हे कारण गर्वे अनुभव करने एव दूसरो को छोटा समझनेवालो का उल्लेख किया है, जो इस बात का द्योतक है कि गार्ग्य और कठ चरणो की प्रतिष्ठा विद्वद्वर्ग मे बहुत अधिक थी।

स्त्रियों की शिक्षा—पतजिल्काल में स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार था। नामान्य जनता के विषय में तो निविवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु ब्राह्मण-स्त्रियों में कब्धन की प्रथा अवस्य थी। पतजिल ने आचार्या और उपाध्यायों का उल्लेख किया है। उपाध्यायों या उपाध्यायों वे स्त्री-अध्यापिकाएँ कहलाती थी, जिनके पास पढ़ने के लिए वाहर से छात्र आते थे। लेकि पास पढ़ने के लिए वाहर से छात्र आते थे। लेकि पास पढ़ने के लिए वाहर से छात्र आते थे। लेकि पास पढ़ने के लिए वाहर से छात्र आते थे। लेकि पास पत्र की व्याख्यात्री विणिका या वर्तिका नामक आचार्यों का भी भाष्य में उल्लेख मिलता है। आपिशल और काशकुल्स्न के वनाये हुए शास्त्रों का अध्ययन करनेवार्य आपिशला और काशकुल्स्ना ब्राह्मणियों, के छात्र वाह्मच शाखा की अध्येश कठी और बहुंच शिष्य और के शाक्षा में होते हैं। उदमेष गोत्र की अध्यापिका और सेमध्या का उल्लेख, जिसने शिष्य और सेमध कहलाते थे, ऊपर हुआ ही है। फिर भी, 'छात्र पाय शालायाम्' (६-२-८६) नृत्र के आधार पर कुछ विद्वानों ने पाणिनि-काल में जो स्त्रियों के छात्रा-आवासों ना अनुमान किया है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि छात्र्यादिगण में पठित अब्द छात्रि है; छात्री नहीं। यदि यह शब्द ईकारान्त होता, तो भी स्त्री छात्र का वोध नहीं हो सकता था, क्योंक छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है, छात्री नहीं। तथापि कुमारी अमणाएँ, प्रानिताएँ और तापसियाँ तथा कुमारी अध्यापिकाएँ और पण्डिताएँ समाज में विद्यमान यी, इनमें सन्देह नहीं। "

शिक्षा-संस्थाएँ और नैतिक स्खलन—वैदिक अध्ययन के पुनरत्यान के इस युग की शिक्षा-संस्थाओं में प्राय ने दोव आ गये थे, जो शिक्षा को अर्थ के साथ मयुक्त कर देने से जा जाते हैं। यज्ञ बाह्मणों की आय के नड़े साधन हो गये थे। याज्य कुलों में उपाध्याय के पिप्पों की अग्रासनादि प्राप्त होते थे। शिक्षा-संस्थाओं से श्रद्धालु वजमानों से अच्छे दान प्राप्त होते थे। सम्भव है, स्थायी सम्मत्ति भी उनके पास आ गई हो। फलत, गुरु कुलों में विद्यार्थियों को खाने-पीने की पर्याप्त सुविधा प्राप्त थी। पाणिनीय विद्यापीठों में ओदन की बहुतायत थी। चारायणीय गुरुकुलों में कम्बल खूब प्राप्त होते थे। रौडीयसयात्नों से धृत अधिक मिलता था। कुछ छात्र इसी लोग से इन संस्थाओं मे प्रवेश लेते थे। धारा-मन्याओं

१. जेनत्याबीयते तस्या जपाध्यायी जपाध्याया ।-३-३-२१, बा० १, पृ० ३०२।

२. वणिका-मागुरो लोकायतस्य-वित्तका०।-७-३-४५, वा० ७, ८, पृ० १९०।

३. आपिशलमधीते बाह्यणी आपिशला बाह्यणी, काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्ना

४. ६-३-३५, बा० १०, पृ० ३२३।

५. कुमारः श्रमणादिभिः ।-२-१-७०।

६. उपाघ्यायस्य शिष्यो याज्ञकुलानि गत्वाऽग्रासनादीनि लभते ।-१-१-५६, या० १, पु० ३३४।

७. १-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

मे इस प्रकार के दोज पाणिनि-काल मे ही प्रविष्ट होने लगे थे। 'गोत्रान्तेवासिमाणवबाह्मणेपुक्षेपे' (६-२-६९) सुत्र की व्याख्या मे काशिकाकार ने क्षेप के कुछ नवीन कारण भी दिये हैं। काशिका-काल तक आते-आते सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि विना व्याकरण पढे हुए विद्यार्थी का भी झ विवाह नहीं होता था। इसलिए, कुछ छात्रों को कुमारी-लोभ से वाक्षादि की कृतियों का अध्ययन करना पड़ता था। इन लोगो को निन्दा के लिए ओदनपाणिनीय, कम्वलच।रायणीय घतरोढीय, कुमारीदाक्ष आदि नाम दिये गये थे। जो लोग अधिक भिक्षा पाने के लिए माणन वन जाते थे, वे भिक्षामाणव कहलाते थे। रवासाविक था कि ये विद्यार्थी अध्ययन को महत्त्व न देकर जिस गुरुकुल मे अधिक सुख-सुविधा प्राप्त होती, वहाँ चले जाते और इस प्रकार वार-वार गुरुकुल बदलते रहते थे। ऐसे छात्रो के लिए तीर्थकाक, तीर्थध्वाक्ष आदि निम्दासूचक जव्द गढे गये थे। ये लोग आनन्द मे वाघा आती देखकर अध्ययन-व्रत तोड देते और विवाह कर लेते थे। इस वढती प्रवृत्ति को रोकने के लिए खट्वारूढ जैसे निन्दक शब्दो का उपयोग चल पडा था। इस प्रकार के छात्र गुरुकुल मे रहकर भी चरित्रहीनता का परिचय देते थे। भाष्यकार का यह कथन कि गुरुतल्पगामी का विनाश हो जाता है अार वर्मशास्त्रो द्वारा गुर्व ङ्कना-समागम को महापातको में सम्मिलित किया जाना इस वात का साक्षी है कि शिक्षा-संस्थाओं में इस प्रकार से घृणित कृत्य भी यदा-कदा पाये जाते थे। दण्ड और अजिन लेकर विद्यार्थी का ढोंग करनेवाले लोग इतने वढ गये कि दाण्डाजिनिक शब्द ही ढोगी का पर्याय वन गया था।

विद्यार्थी-वर्ग की इन दुर्वलताओं का मूल शिक्षको-सम्वन्धी पातजल वक्तव्यों में ढूँढा जा सकता है। छात्र गुरुओं के प्रेषण और उपालम्म से तग आ जाते थे। इसलिए, वे उनसे मुँह छिपाते घूमते थे। अध्ययन भी शुष्क और क्लिप्ट था तथा गुरु लोग दुर्व्यंवहार करते थे। दारुणा-ध्यापक का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। गुरु की सेवा के अतिरिक्त छात्रों को गुरु के अपत्यों की भी सेवा-टहल करनी पड़ती थी। गुरुपुत्र स्वय को गुरु से कुछ कम नहीं मानते थे। इसलिए, वहुत-से छात्र अध्ययन से परिम्लान हो जाते थे। इसी कारण गुरुकुल का जीवन कप्टकर हो चला था। "

१. ६-२-६९ का०।

२. २-१-४२, वा० १, पू० २९४।

३ २-१-२६, यु० २८१।

४ ध्वंसते गुरुतत्वमः।--३-२-४८ वा० ४, पू० २१७।

५. अयः शूलवण्डाजिनाम्यां ठक्ठज्ञी, दमभो दण्डाजिनं तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः।-५-२-७६ काशिका।

६. १-४-२८, पृ० १६४।

७. १-४-२६, पृ० १६३।

८. ८-१-६७, वा० २, पृ० ३००।

९. १-१-५६, वा० ८, पु० ३३८।

१०. २-२-१८, पृ० ३५०।

११. २-१-१, पू० २७७।

#### अघ्याय २

# वेद-संहिता और उनकी शालाएँ

वाडमय—भाष्यकार ने वाडमय के निम्निलिखित विभाग कहे हैं। (१) चार वेद, जिनमे ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेद की एक सौ एक, सामवेद की एक सहस्र तथा अथवंदेद की नौ शाखाएँ है; (२)वेदाग, जिनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छन्दस् एव ज्योतिए सिम्मिलित है; (३) वेद के रहस्य-प्रतिपादक ग्रन्थ; (४) वाकोवाक्य; (५) इतिहास; (६) पुराण; और (७) वैद्यक। उन्होने चारो वेद के प्रथम मत्रो को माष्य के प्रारम्भ में ही उद्घृत किया है और जिनमें 'अग्निमोडे पुरोहितम्' ऋग्वेद की शाकल-सहिता का 'उपैलोजेंबा', यजुर्वेद का, 'अग्न वा याहि वीतये' सामवेद का और 'शस्त्रो देवीरशीष्टये' अथवंद का मार है।

#### ऋग्वेद

बाह् वृच्य-नाजसनेयी सहिता-भाष्य में महीघर ने कहा है, वेद पहले अविभवत था। वाद मे ज्यास ने मनुष्यो को मन्दमित देखकर ब्रह्म-परम्परा से प्राप्त वेद को ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चार भागो मे विभक्त कर उन्हे कमश पैल, वैशम्पायन, जैमिन और सुमन्तु को पढाया। भाष्यकार ने ऋग्वेद को वाह्वृच कहा है। यह वाह्वृचो का आम्नाय था ऋग्वेद को वह्वृच भी कहते थे। सर्वाधिक ऋचाओं का वेद हीने के कारण ऋग्वेद का यह नाम पडा था। ऋग्वेदियों की एक शाखा भी वाह्वृच थी। अक्ष सामान्यतया ऋग्वेद को और विशेषत छन्दोविगों की एक शाखा भी वाह्वृच थी। अक्ष सामान्यतया ऋग्वेद को और विशेषत छन्दोविगों गी

१. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुषा विभिन्ना । एकज्ञतमध्यर्युजादाः । सहस्रवत्नी सामवेद एकविदातिदा बाह् वृच्यम् नवधायर्वणो वेदो वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यक्तीमत्ये तावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः । —-आ० १, वा० ५, पृ० २१ ।

२. तत्रावी ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदे वेदव्यासो मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्रृष्या चतुर्घाव्ययस्य ऋग्यजुःसामाथर्वास्यांश्चतुरो बेदान् पैरुवैशस्यायनजैमिनिसुमन्तुन्यः प्रमाहुपः दिदेश । (वान सं० शु० यज्०) पर महीवर-भाष्य के प्रारम्भ में।

<sup>₹.</sup> ४-३-१**२९**।

४. ५-१-१५४, वृ० ५१४।

कहते थे। किक् कहने से सपाठ-मात्र का वीव होता था, अर्थ का नही। किक् का प्रयोग सम्भवत. सभी वेदो के लिए होता था। काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक सब ऋक् कहलाते थे। भाष्य में इन्हे छन्दस् भी कहा है। कि

भाष्य मे बाह्वृच्य को इक्कीस प्रकार का वतलाया है। प्रपचहृदय भी इसका समर्थन करता है। उसके अनुसार किसी कारण से शतकतु ने वज्जाघात से अनेक शाखाओं को नष्ट कर दिया और तब ऋक् और साम की केवल वारह वारह-शाखाएँ शेष रह गईं। अधर्यण-परिशिष्ट चरणव्यूह मे ऋग्वेद की सब शाखाओं का सात चरणों मे अन्तर्भाव कर दिया है।

पैल-पुराणों के अनुसार व्यास ने पैल को स्वय ऋग्वेद पढ़ाया था। पैल पीला के पुत्र थे। 'इन्हें पैलेय भी कहते थे। सभापर्व में इन्हें वसुपुत्र तथा होता (ऋग्वेदीय) कहा है। 'पैल के दो शिष्य हुए—वाष्कल और इन्द्रप्रमति। वाष्कलों का उल्लेख भाष्य में नहीं मिलता। इन्द्रप्रमति की सहिता माण्डूकेय को मिली। भाष्य में पैल के शिष्यों को पैलीय कहा है। 'पैल के पुत्र भी पैल ही कहलाते थे। 'पैलादियण में भी इनका उल्लेख है। '

औदुम्बरि-आयर्वण परिशिष्ट के औदुम्बरि चरण से भाष्यकार परिचित थे। '' उन्होंने पिता और पुत्र दोनो की आख्या औद्मबरि ही बतलाई है।

१. अच्छन्दसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मीवकं पैप्पलादकं।— आ० ४-१-८६, वा १, पृ० ९६ तया ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्—ींक तींह ऋक् चेत् प्रत्ययार्थो भवतीति।—४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

२. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते । नास्या अयों गम्यते ।-१-१-६९, वा० ३, पू० ४३८ ।

३. अच्छन्वसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मोदकं पैप्पलादकं।--सा १-१-८६ वा० १, पृ० ९६ तया ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्-कि तर्हि ऋक् चेत् प्रत्ययार्थो भवतीति।--४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

४. बाह्वृत्तः एकविर्वातिषा। तत्र केनचित् कारणेन शतऋतुना वज्रपातिना वेदशाखाः तयावशिष्टाः सामवाह्वृत्त्वयोद्घादश द्वादश—अ० हृदय, वेद-अकरण।

५. पीलाया वा।-४-१-११८।

६. पैलो होता वसो: पुत्री घीम्येन सहितोऽभवत् ।-समापर्वं, अ० ३६, इलो० ३५।

७. पैलस्य पैलीयाः १-४-१-१६५, वा० २, पू० १६० १

८. यद्येतावत् प्रयोजनं पैलादिव्वेव पाठं कुर्वीत ।-१-२-४१, वा० ४, पृ० ५१८।

<sup>9. 7-8-491</sup> 

१०. २-४-५८, पु० ४९३।

शाकल्य नशाकल लोग शाकल्य के शिष्य थे। शाकल्य के गोत्रापत्य शाकल्यायन और शाकल्यायनी (स्त्री०) कहलाते थे। ये स्वय शकल के पुत्र थे। पाणिनि के कण्वादिगण में में इनका नाम नाया है। शाकल्य का प्रगृह्यसज्ञा-विप्रयक नियम वैयाकरणों में वहुत प्रसिद्ध था। उ-। इति को अन्य आचार्य लोग 'विति' वोलते थे, किन्तु शाकल्य क इति तथा उ इति। इसी प्रनार के अनार्ष सम्बोधन के ओकार को भी वे प्रगृह्यसज्ञक मानते थे। भाष्यकार ने इन नियमों ना शाकल नाम से बार-बार उल्लेख किया है। र

शाकल्य की सहिता उपलब्ध थी और उसका पाठ भी किया जाता था। भाष्य में शाक्त्य की सहिता को 'सुकृता' कहा है, जिसे सुनकर पर्जन्य बरस पडा था। यद्यपि यह घटना वार-वार होती नहीं देखी गई, तो भी इससे शाकल्य-सहिता के प्रति सामान्य जनों की श्रद्धा व्यक्त होती है। कात्यायन की ऋक्-सर्वानुक्रमणी भी शाकल्य-सहिता पर ही है। यह बात अनुक्रमणीकार ने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दी है।

. बायु (ब्र॰ ६०), ब्रह्मण्ड (अ०३५) और विष्णुपुराण (अ०३,४) के अनुगा शाकल्य के पाँच प्रमुख शिष्य हुए—मुद्गल, गालव शालीय, वात्स्य और शैक्षिरेय। ये सब शाखाकार थे।

मुद्गल-मृद्गल से वार्त्तिककार और पताजिल दोनो परिचित थे। इनकी पती मृद्गलानी थी। भाष्य मे 'रथीरमून्मृद्गलानी गिविष्ठो' मत्राक्ष दो वार उद्धृत है। मृद्गल भृम्यक्व के पुत्र थे। निरुत्त मे इन्हें भाम्यंक्व कहा है। माम्यंक्व ऋग्वेद के दगम मण्डल में १२० वें सूक्त के ऋषि है। इस सूक्त मे चार वार भृद्गल कव्द आया है। मृद्गल के पुत्र वध्यंव्व कीर उनके दिवोदास हुए। ऋग्वेद मे वध्यंव्व के लिए दिवोदास को देने की वात कही गई है। इस ऋग्वा को भाष्यकार ने भी उद्धृत किया है।

गालव—गालव के हस्व-नियम का उल्लेख पाणिनि ने सादर किया है जिमपा भाषा कार ने कहा है कि जो नियम जिस आचार्य के नाम से बतलाया जाता है उसका प्रचलन उस

१. ४-१-१८, वा० १, पू० ४३।

२. लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानं कर्त्तन्यम् ।-४-१-१८, पृ० ४३।

३. ये कण्वादयस्ते शकलादयः ये कतपर्यन्तास्तेशकलपर्यन्ताः।—वही।

४. १-१-१८, वा० १, २, पृ० १८८, ८९ ।

५. भाकत्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् । लक्षण हि नाम स भवतियेन पुनः पुनलंक्ष्यते तत्त्वयः सक्तदिप निमित्तत्वाय कल्पते । सक्तत्त्वासो शाकल्पेन ।—१-४-८४ तथा थाः १, २, पृ० २००, १।

६. ४-१-४९, बा० ५, पृ० ६३ तया ५-१-४९ बा० २, पृ० ४१६ (४ का शेष) इत तर्हि प्रयोजन दीर्घशाकलप्रतिवेवार्यम् । – ८-२-१०८, पृ० ४०१ तया १-१-६३, आ० ६, पृ० ४०९ आदि।

७. दिवोदासाय गायत वध्यंश्वाय दाशुषे १-६-२-९१, वा० १, पृ० २७५।

८, ६-२-६१।

आचार्य की ही शिष्य-परम्परा में समझना चाहिए। इसिलए गालव-नियम के अनुसार होनेवाले हस्व का प्रयोग उन्हीं की शाला में समझना चाहिए। गालव का दूसरा नाम वाभ्रव्य पाचाल भी वतलाया गया है। पाणिनि ने वाभ्रव्य को वभ्र का गोत्रापत्य तथा कौशिकगोत्रीय माना है। वाभ्रव्य का उल्लेख भाष्यकार ने भी किया है, किन्तु गालव से उसका सम्वन्य स्पष्ट नहीं है। गालव का एक मत ऐतरेय आरण्यक में ही मिलता है। उनके मत से महाव्रताघ्ययन की समाप्ति एक ही दिन में की जा सकती है। जातूकर्ण्य का मत इससे मिन्न है। गालवों के सहिता न्नाह्मण या सूत्रग्रन्य उपलब्ध नहीं है।

शालीय गार्थ और वात्सीय नाम भाष्य मे आये है, किन्तु इनके विषय मे कोई जानकारी भाष्य से प्राप्त नहीं होती। इन शाखाओं के भी बाह्मण या सूत्रग्रन्थ प्राप्त नहीं है।

ऋक्-प्रातिशाख्य की कर्जी शैकिर शाखा, जिसपर सायण का अधिकाश भाष्य आधृत है, भाष्य मे उल्लिखित नहीं है।

श्रीनक—पाणिनि और पतजिल दोनो शौनकोयो से परिचित थे। <sup>८</sup> शैशिरिशिक्षा मे मृद्गल, गालब, गार्ग्य, शाकल्य और शैशिरि शौनक के शिष्य वतलाये गये है। <sup>९</sup> गार्गक शाखा का उल्लेख भाष्य मे सबँत वार्त्यो के साथ हुआ है।

वाष्कल-संहिता—उपर्युक्त समस्त शाखाओं का मूळ शाकत्य सहिता है। इसके अतिरिक्त वाष्कलों की भी अपनी सहिता थी और ब्राह्मण भी। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार वाष्कलों की अन्तिम ऋषा 'तच्छयोरावृणीमहे' इत्यादि है। यह सज्ञान सूक्त की पन्त्रहवी ऋषा है। शाकलों की अन्तिम ऋषा 'तच्छयोरावृणीमहे' इत्यादि है। यह सज्ञान सूक्त की पन्त्रहवी ऋषा है। शाकलों की अन्तिम ऋषा 'समानीन आकृतिः' आदि है। वाष्कल के चार प्रमुख जिप्य हुए—वौद्य, अग्निमाठर, पराशर और जातूकण्यं। भाष्य में वाष्कल और जातूकण्यं का उल्लेख नहीं है। वौद्य बोध के गोत्रापत्य और अगिरसगोत्रीय थे। 'भाष्य में अग्निमाठरों का नहीं, केवल माठरों का उल्लेख है,

१. आचार्यदेशशीलनं न यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति । इको ह्रस्वोऽडयो गालबस्य इति गालवा एव ह्रस्वान् प्रयुञ्जीरन् ।-१-४-४४, वा० १७, पृ० २६४ ।

२. भगवद्तः वैदिक वाङ्मय का इतिहास, पृ० १९०।

३. मधुबभ्रवोर्बाह्यणकीशिक्योः ।-४-१-१०६।

४. १-४-१, बा० ३, पृ० ९८ तथा १-१-३, बा० ५, पृ० ११६।

५. नेदमेकस्मिन्नहृति समापयेत इति हस्माह जातूकर्ण्यः। समापयेदिति गालवः।--ऐत० वा० ५-३।

६. १-१-१, पृ० ९२ तया ४-१-८६, वा० २, पृ० १०२।

७. ४-२-१०४, बार २२, पुर २१०।

८. ४-२-६६, बा० ३, पृ० १९० तथा ४-३-१०६।

९. राजकीय संग्रहालय, मद्रास ट्राइनियल कैटेलॉग ऑव संस्कृत मैनस्किप्ट्स, जिल्द ४, भाग आई० सी०, १९२८, पृ० ४५९, ९७।

१०. कपिबोधादाङ्गिरसे १-४-१-१०७।

पर वे प्रतिष्ठित व्यक्ति या आचार्य नहीं हैं। परागर लोगों का अपना कल्प था। भाष्यनार हें इसके अध्येता को परागरकल्पिक कहा है। इसके अनुमान होता है कि पतलिट-काल में इस जासा का महत्त्व सीण हो चुका था।

माण्डूकेय--वरण-च्यूह द्वारा निर्दिष्ट आर्च जाजाओं का अन्तिम ममृह माण्डूवेगों ना या। पाणिनि ने माण्डूकों का स्मरण किया है। भाष्यकार ने इस मूत्र पर वास्तिक की टीपा की हं स्रीर बास्तिककार द्वारा निर्दिष्ट अमुर जाखा के आसुरीय कल्प का उल्लेख किया है।

बह्व्य-बह्वृच छोगों की एक स्वतन्त्र शाखा थी। माप्यकार ने कठों के नाय वर्वृत्रे का स्मरण किया है। उन्होंने उसे चरणास्था माना है। शाखा से मिन्नता व्यक्त करने के रिए ही बहुत मृज्याओबाले सूत्र की बह् वृचक कहते थे।

पैड्राय-रैट्रायों की भी एक जाला थी। इनका अपना कल्प पैङ्गी कहलाता था। अविषी-महाभारत, समापर्व (३-१९)के आर्शण उद्दालक के शिष्यों को आर्थान् कहते थे। माध्य के अनुसार पिता की सजा उद्दालक और पुत्र की औद्दालिक थी। उद्दालक के जाला से भिन्न गोत्रापत्य औद्दालकायन कहलाते थे। ये लोग प्राच्य थे। इनकी जाला आर्थान् कहलाती थी।

सुलभ—इस शाला के ब्राह्मण माष्यकाल मे उपलब्ब थे । सीलम ब्राह्मण-ग्रन्थो का उत्तेष भाष्य मे है । विस्टिटी शाला से भी भाष्यकार परिचित थे । विनको का उत्लेष पाणिन ने किया है और भाष्य ने भी उक्त कथन को उद्युत किया है । वि

ऐतरेय का उल्लेख भाष्य मे नहीं है, न आव्वलायन और यान्ययन की ही कहीं चर्चों है, यद्यपि मनुस्मृति (२-६) के टीकाकार मेघातिथि ने इनकीसी वाहतृच्य जान्यओं में ऐनरेय और आव्वलायन की प्रमुख माना है। " आव्वलायनी का अपना करूप था, जो जाकल, वाष्कर-महिनाओं

१. १-१-५६, बा० ३, पृ० ३३६ तया झा० २, पृ० ७१।

२. ४-२-६०, पृ० १८७।

३. कीरव्यमाण्डूकाम्यां च कीरव्यमाण्डूकबोरासुरेख्यसस्यानं कर्तन्यम्, आगुरीयः कस्यः ।-४-१-१९, बा० १, प० ४४।

४. २-२-२९, पु० ३७८।

५. ५-४-१५४, वृ ५१४।

६. वही।

७. ४-२-६६, बा० ५ पृ० १९१।

८. २-४-६७, यू० ५०५।

९. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

१०. ४-२-६६, वा० ४, पृ० १९१।

११. ४-१-११४ वा० १, पृ० १३७।

१२. शौनकादिम्यव्छन्दिस ।-४-२-६६, पु० १९०।

१३. एकविशति बह् बृच्या आश्वलायनैतरेयादिनेदेन।

ऋष्वेद की सम्प्रति उपलब्ध सहिता (१) अष्टक, अध्याय, वर्ग, मत्र, (२) मण्डल, सूक्त, मन्त्र और (३) मण्डल, अनुवाक सूक्त और मन्त्र, इस कम से विभाजित है। भाष्यकार इन सव विभागों से परिचित थे। वस्त मण्डलों में विभक्त होने के कारण ऋक्-सहिता को दाशतय कहते थे। वर्ण-समुदाय पद, पद-समुदाय ऋक् और ऋक्-समुदाय सूक्त कहलाते थे। एक वर्ण का पद, एक पद की ऋचा और एक ऋचा का भी सूक्त है। दिपदा ऋचाओ, तृच सूक्त तथा अथवाँ का उल्लेख भाष्य में मिलता है। श्रुवाक, सूक्तवाक, अध्याय पद-पाठ, कम-पाठ भव्द भी भाष्य में आये हैं, जिनसे ऋक्सहिता के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जिसमें अध्ययन किया जाय, उसे अध्याय कहते थे।

## यजुर्वेद

यजुर्वेद को भाष्यकार ने अध्वर्युवेद कहा है और इसकी एक सौ एक शाखाएँ वतलाई हैं। माध्यन्दिन अत्तपथ के अन्तिम वचन के अनुसार वाजसनेय या शवत्क्य शुक्ल यजुर् के सहिताकार हैं। " भाष्यकार ने याज्ञवल्कय-प्रणीत ब्राह्मणो का उल्लेख किया है। " वारक्च ध्लोको के प्रणेता वरस्वि स्कन्दपुराण के अनुसार, इनके पुत्र थे। " किन्तु इनकी कोई स्वतन्त्र

— बङ्गुरुशिष्यसर्वानुवृत्ति का उपोद्घात।

१. क्षाकल्यस्य संहितंका वाष्कलस्य तथा परा । हे सहिते समाश्रित्य बाह्यणान्येकविकातिः ॥ ऐतरेयकमाश्रित्य तदेवान्यैः प्रपूरयन् ॥

२. ५-२-६०, वा० १, पू० ३९६।

३. ६-४-१५९, बा० ९, पू० ४९०।

४. वर्णसमुदायः पद पदसमुदायः ऋग् ऋग्समुदायः सुक्तिमत्युच्यते। भवति चैत-देकस्मिन्नप्येकवर्ण पदमेकपदमेकं च सुक्तिमिति।-१-१-२१, वा० ५, पृ० १००।

५. ६-१-३७, बा० ५, पृ० ६८।

६. २-४-३१, पू० ४७७।

७. ६-१-३०, बा० १, पृ० ४७६।

८. ५-१-११९, वा० ५, पृ० ३५६।

९. अधीयते तस्मिन्नध्यायः।-३-२-२०, वा० १, पृ० ३०००।

१०. आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनान्वास्यायन्ते।

११. ४-२-६६, बा० ४, पृ० १९१।

१२. पुत्रो वरर चियंस्य बभूव गुणसागरः।-स्कृ० पु०, १३१---४९।

शाला थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। स्कन्दपुराण में ही इनके पुत्र कात्यायन को वेदसूत्रकतां कहा है। इससे वरविच और कात्यायन एक ही व्यक्ति का नाम जान पड़ता है।

वाजसेनेयो की पन्द्रह जाखाएँ हुईं, जिनमे से जावाल, वीवेय, काष्य, कालायन, वैजवाप और आवटिक नाम भाष्य में मिलते हैं।

जावालि—उपनिषद्-वाङ्मय के सत्यकाम जावाल के पुत्र थे। पिता और पुत्र दोतों का उपनाम जावालि प्रचलित था। जावालोपनिषद् के अतिरिक्त इनको अन्य कोई वृति उपलब्ध नहीं है।

बीघेय-सम्भव है, वीधिवंश की गाखा हो। भाष्य में पिता और पुत्र दोनों का नाम वीबि ही बतलाया है। एक चरण-च्यूह में वीघेय के स्थान पर गाखा का नाम वीघायन दिया है। सम्भव है, वीघेय और वीबायन दोनों एक हो या एक गोत्र के हो।

माध्यन्दिन—माध्यकार ने माध्यन्दिन जन्द की उत्पत्ति मध्य से मानी है और किसी माध्यन्दिन द्वारा वेदगान का वर्णन किया है। माध्यन्दिन कौन थे, कहा नहीं जा सनता। वाजसनेयी सहिताओं में आजकल इसी जाला की सहिता का प्रचार सर्वाधिक है। इसके ४० अध्यायों में ३०३ अनुवाक और १९७५ मन्त्र हैं। इनकी दो शिक्षाएँ भी प्रकाशित है, विन्तु सूत्रप्रन्थों का पता नहीं चला है।

कात्यायन—कात्य और उनके गोत्रापत्य कात्यायन दोनो व्याकरण के आचार्य थे। सम्भव है, वे ही कात्यायन-आखा के प्रवर्त्तक रहे हो। पतजिल ने कात्य का मत उद्मृत किया है और कात्यायन का भी।

वैजवापि-वैजवापियों का भी उल्लेख भाष्यकार ने किया है। इनके सूत्र यत-तप

१. कात्यायनं सुर्तं प्राप वेदसूत्रस्य कारकम् ।—स्क० पु०, नागरसण्ड, झ० १३।

२. २-४-५८, पृ० ४९३।

इ. ४-२-१०४, बार २३, पूर २१०।

४. ४-१-१६५, बा० १, पृ० १५९।

५. मध्य शब्दो मध्यं शब्दमापद्यते दिनण् चास्मात् प्रत्ययो दक्तव्यः; माध्यन्दिन सद्गायति।-४-३-५८, वा० ३, पृ० २३७।

६. प्रोवाच भगवान् कात्यस्ते नासिद्धिवंर्णतस्तुते।-३-२-३, पू० २०८।

७. स्मादिविधिः पुरातनो यद्यविशेषेण कि कृते भवति। नस्म पुरायनन इति दृश्या कात्यायनेनेह ।-३-२-११८, पृ० २५१।

८. तां वंजवापयो विदाऋमन्।-२-४-८१, वा० १, प्० ५१०।

विखरे मिलते है। गृह्यसूत्र प्रकाशित हो चुका है। पाणिनि के रैवतिकादिगण (४-३-१३१) मे इनका उल्लेख है।

आविटक-अवट की गीत्र-परम्परा मे आवट्य और आवट्यायन थे। आविटकों का इनसे क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, आवट्य और आविटक एक हों।

चरक-काशिका के अनुसार वैश्वम्पायन का दूसरा नाम चरक था। ये वैश्वम्पायन के द्वितीय शिष्य और कृष्ण यजुर्वेद के शाखाकार थे। इन्होंने ८६ शाखाएँ प्रवित्तित की। इनके किष्य भी चरक कहलाये। पाणिन ने भी चरक-प्रोक्त प्रत्यों का उल्लेख किया है अार उनके हितकर को चरकीण नाम दिया है। वाजसनेयिसंहिता में एक खिल है, जिसमें चरक शब्द का प्रयोग निन्दा-प्रदर्शन के लिए हुआ है। शतपथ ने अपने अनुयायियों के प्रतिस्पर्धियों को चरकावर्यु नाम दिया है। शतपथ इनका निन्दक है। वाजसनेयिसहिता (२०-१८) मे-तिद्वप्यक उल्लेख है, भाष्यकार ने निवास की दृष्टि से जिन तीन प्राच्य, तीन उदीच्य और तीन मध्य चरणों का वर्णन किया है", वे सव चरक थे। पुराणों के अनुसार भी ८६ कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओं के ये तीन ही मुख्य भेद थे। काशिका के अनुसार प्राच्यों में आलम्ब, पलग और कमल, उदीच्यों में ज्यामायिन, कठ और कलाप तथा मध्य देश्यों में ऋचाम, आशिण और ताण्ड्य प्रमुख थे। यही भाष्यकार की आचार्यजयी का जिक था। माप्यकार ने इनमें से कठों और कालापों का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है।

कठ-कालाप--कठो और कालापो से भाष्यकार का विशेष सम्वन्य था। यजुर्वेद की यही शाखा उनके समय में सर्वाधिक समादृत थी। काठको की प्रतिष्ठा पाणिनि के समय में भी थी। उन्होंने काठक यजु. सहिता के कुछ प्रयोगों की निष्पत्ति के नियम दिये है। " इनके आदि आचार्य कठ और कलापी थे। ये दोनो वैशम्पायन के प्रत्यक्ष शिष्य थे। कठ के प्रत्यक्ष शिष्य खाडायन हुए। कलापी के प्रत्यक्ष शिष्य का नाम भाष्यकार ने नहीं दिया है। कठ और कलापी

१. ४-१-७५, वा० २, पू० ७८।

२. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या ।-४-३-१०४ का०।

३. तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते ।-वही ।

<sup>8. 8-3-8001</sup> 

<sup>4. 4-2-231</sup> 

६ मैक्समूलर: प्राचीन संस्कृत वाङमय, पु० ३५०।

७ त्रय. प्राच्याः त्रय उदीच्याः त्रवो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षवाः ।-४-२-१३८, त्रा० २, पृ० २१८ ।

८. वायु पु०, ६१-५ से १० तया ब्रह्माण्ड पु०, पूर्वभाग ३४-८ से १३।

<sup>9. 8-3-8081</sup> 

१०. देवसुम्नयोः यजुषि काठके ।-७-४-३८।

११. वैशम्पायनान्तेवासी कठः। कठान्तेवासी खाडायनः। वैशम्पायनान्तेवासी कलापी। ४-३-१०४, पु० २४८।

की मंहिताएँ माप्यकार के समय मे गाँव-गाँव मे पढाई जाती थी। सहिताओं के प्रमार में माप्यकार ने काठक कालापक, मीदक और पैप्पलादक का ही सर्वत्र उल्लेख किया है। सामान्यत. 'छन्दस्', जन्द से इन सहिताओं का ही बीच होता था। चरण के उदाहरण में भी उन्होंने केवल इन्हीं सहिताओं का स्मरण किया है। ये सहिताएँ सम्बद्ध चरणों का लामाय थी। कठों के गुख्कुल भी पतंजिल-काल में बहुत थे। इस जाला के नब विद्यार्थी सब्हाचारी होंने थे। कठ का सबह्यचारी कठ ही होता था। कठों, कलापों और काँधुमों की महिता के गान तथा उनके प्रति मगल-कामना के उल्लेख भी भाष्य में मिलते हैं। जिस प्रकार पतंजिल ने पाणिन की कृति को महत् और सुविहित कहा है, उमी प्रकार कठों की सहिता को भी। इम गाना में अध्ययन करनेवाली अनेक विदुषी स्त्रियाँ थी। कठी वृन्दारिका इन विदुषियों के प्रति सम्मान का घोतक है। इन स्त्रियों में पाई जानेवाली जाखींय विशेषताओं को भाष्यकार ने कठील और कठीता जन्दों से ब्यवत किया है।

काशिका के अनुसार कलापी के चार शिष्य थे —हिर्दू, छगली, तुम्बृरि और उल्प। कालापी का आम्नाय कालापक और उनके आखाध्यायी कालाप कहलाते थे। कठ और कालाप चरण थे। इनकी भी शाखाएँ रही होगी। कठो की सहिता कलापो की सहिता में मिलती-जुलती रही होगी। भाष्य में इनके साथ-भाथ उल्लेख तथा कार्सकांजपादिगण में साथ परिगणन में भी यह ध्विन निकलती है। काठकों की सहिता प्रकाशित है। इनका अपना बाह्मण, आरण्यक और उपनिषद् है। विष्णु-स्मृति भी कठशाखीय है। चरण-स्पूहों में इनके प्रत्यों की सह्या चालीस या चीआलीम वतलाई गई है। कठ वादमय की व्यापकता के कारण ही कुछ चरण-स्पूहों ने कहा है कि जो काठक में नहीं है, वह कहीं नहीं है। (नन्नान्ति यक्सास्त काठके)। लगमग ४००० क्लोकों की लीगाक्षि-स्मृति भी काठकों ने सम्बद्ध है।

१. प्रामे प्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते ।-४-३-१०१, वा० १, पृ० २४६ ।

२. ४-१-८६, पु० ९६ तया ४-१-१, वा० ३, पु० ८।

इ. ४-२-१०४, बा० २२, पु० २१०।

४. के सब्रह्मवारिणोऽस्येति कठा इत्युक्ते सम्बन्धादेतद्गम्यते नूनं सोऽपि एठ इत्येवम्। कठ इत्युक्ते सम्बन्धादेतदवगन्तव्यं स्यासूनं तेऽपि कठा इति।-२-२-२४, बा० २२, पू० ३६८।

५. नन्दन्तु कठ कालापाः, वर्षन्तां कठकीयुमाः, उद्गात् कठकालापम्, प्रन्यव्यात् कठकीयुमम्।---२-४-३, वा० २, पु० ४६२।

६. ययेह भवति पाणिनीयं महत् मुविहितमिति एवमिहापि स्यात्कठं महत् मुविहिनम्---४-२-६६, वा० २, पृ० १९०।

७. ६-३-४८, बा० १, पु० ३२७।

८. इ.३-३५, बा० १, पृ० ३२३।

९. ४-३-१०४ का०।

१०. ४-२-४६ काहाका।

कश्मीर के शैव काठक सिद्धान्ती हैं। भगवद्दत्त के अनुसार आजकल कठ लोग कश्मीर मे ही पाये जाते हैं। सम्भव है, कठो की यह उदीच्य शाखा काश्मीरी रही हो।

कलापियों की सहिता और ब्राह्मण सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। कुछ दिहानों के मत से मैत्रायणी सहिता ही कलापियों की सहिता थी। कलापियों को कठों से अविप्रकृष्ट होना चाहिए। याज्ञवत्क्य-स्मृति से टीकाकार विश्वरूप (१-७) ने कहा है कि मैत्रायणी सहिता काठक से बहुत मित्र नहीं है। निरुक्त के टीकाकार आचार्य दुर्ग (१०-५) ने हारिद्रवों को मैत्रायणीयों का जालाभेद कहा है। हारिद्रव कलापी की शिष्य-परम्परा में थे। इससे अनुमान होता है कि कठों से मिलती- जुलती मैत्रायणी बाला कालाप रही होगी।

हरिद्रु, तुम्बुरु और छगली की गालाओ का भाष्यकार की परिचय था। ये शालाएँ हारिद्रव, तीम्बुरव और छागल कहलाती थी और इनके ग्रन्थो की पढनेवाले हारिद्रविण, तीम्बुरविण और छागलेय या छागलेयिन्।

कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत किपष्ठल, चारायण, वरतन्तु, वराह अँ.र तितिरिकी शाखाओं का परिचय भी भाष्य में मिलता है। किपिछलों के गोत्रापत्य कािपछिल और उनके वश्च कािपछल एव कािपछलायन कहलाते थे। इनका आष्टिकियों से सम्वन्व था। इस शाखा की सहिता में आजकल चार अष्टक ही उपलब्ध है। चारायण शाखा भाष्यकार के समय में उन्नत अवस्था भे थी। इनके गुश्कुलों में छात्रों को कम्बलों की बहुत सुविधा थी। इसलिए, बहुत-से छात्र कम्बलों के लोभ से चारायणीय शाखा में प्रविष्ट हो जाते थे। वारायणीयों का अपना प्रतिशास्य है। इनका एक मन्त्रार्पाय और शिक्षा भी प्राप्त है।

वरतन्तु की जाला वारतन्तवी थी। वारतन्तव-छात्र वारतन्तवीय कहलाते थे। "वरतन्तु के शिष्य कीरस का आख्यान कालिदास के रघुवज में मिलता है। कीरस पाणिनि के समकालीन थे। वै उनके पास मिलने भी गये थे। "उनके विद्यार्थी थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इससे वरतन्तु का पाणिनि से पूर्वकालीन होना स्पष्ट है। वाराही शाला के विषय में माप्य से विषेप

१. वैदिक वाङ्ममय का इतिहास, भाग १, पृ० २८८।

२. नहि मैत्रायणी शाखा काठकस्यात्यन्तविलक्षणा।

३. हारिद्रवी नाम मैत्रायणीयानां शाखामेदः।

४. ४-२-१०४, बा० १९, पू० २०९।

<sup>4. 8-3-8091</sup> 

६. ८-३-९१, पृ० ४६२

७. २-४-६९, पूर ५०६

८. कम्बलचारायणीयाः।-१-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

९. इण्डियन ऐण्डिक्विरी, जुलाई, १८७६।

१०. ४-२-६६, चा० ६, पू० १९१।

११. उपसेदिवान् कीत्सः पाणिनिम् ।-३-२-१०८, वा० २, पृ० २४१।

प्रकाश नहीं पडता । वाराही पुत्र शिर वाराह्या शब्द भाष्य मे अवश्य आये है। रे इनका श्रीतगृत उपलब्ध है।

तित्तिरि —ितितिरि वैश्वम्पायन की शिष्य-परम्परा में थे। पाणिनि बार पतजिल दोनो न उनका उल्लेख किया है। इनकी जाखा तैत्तिरीय कहलाती थी। वायुपुराण के १२वे स्वर्य के छठे अघ्याय के ३७ वें क्लोक से आगे व्यास की शिष्य-परम्परा का विस्तृत वर्णन है। तितिरि पशं के रूप में एक शिष्य ने (जब वैशम्पायन और याज्ञवल्वय का झगडा हो जाने पर याज्ञवल्वय ने उनकी सहिता लौटा दी) वैश्वम्पायन की सहिता को सुनकर ग्रहण कर लिया, तव से यह गाना तैतिरीय कहलाई। प्राचीन अध्वर्य लोगो का ग्रन्थ तैतिरीय सहिता ही है। तैतिरीय सहिता में उपलब्ध मन्त्र बाह्मणमिश्र हैं। सहिता में चारपाद, सात काष्ड और चीआलीस प्रश्न हं। इनमें अतिरिव्य का साम्यकार के अनुसार तितिरि-प्रोवत क्लोक भी थे, जिनके लिए तैतिरीय ग्रन्थ व्यवहृत नहीं होता था। तितिरि-प्रोक्त वैदिक साहित्य की ही तैतिरीय सज्ञा थी। पणिनि ने उस और खण्डिक का स्मरण तित्तिरि और वरतन्तु के साथ किया है। उनकी शाया औषीय और खण्डिकीय कहलाती थी। ये ही चरण-ब्यूह में वतलाये हुए तैतिरीयको के औषय और गाण्डिवेय नामक दो भेद हैं। भाष्य में उल्लिखित शाट्यायनिन् लोग खाण्डिकीय शाखा की ही अवान्तर शाखा थे। व

पतजिल और पाणिनि के कीण्डिन्य कृष्ण यजुर्वेद की सीन शाखा के अन्तर्गत थे। पाणिनि ने कीण्डिन्य का उल्लेख अगस्त्य के साथ किया है। "भाष्य के कीण्डिन्य विशेष तिष्ठित नहीं जान पड़ते। वे साठरों के समान सामान्य गोत्र के ही लोग थे। कीण्डिन्यों का मूल पुरुष् कुण्डिन् था और उसके अपत्य कीण्डिन् कहलाते थे। आग्निवैश्य शाखा के लोग आग्निवेश थे। यह भी वेवल सीती शाखा थी। भाष्यकार ने तीन वार इनका उल्लेख किया है। अग्निवेश के कल्प और वीण्डित्य के श्रीतसूत्र का उल्लेख पुरुषोत्तम-कृत प्रवरमजरी तथा तन्त्रवात्तिक (१-३-११) में भी मिलता है। "

१. ६-१-१३, बा० ३, पू० ४२।

२. ४-१-७८, पृ० ८०।

३. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् ।-४-३-१०२, तथा भा० ४-२-६६, पृ० १९२।

४. यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा मन्त्रबाह्मणिमन्त्रा तत्र सहिता चतुव्यादा सपाकाण्या चतुरचत्वारिशत्प्रकृता।—प्रपंचहृदय।

५. छन्दोग्रहणं च कत्तंन्यम्। इतरया ह्यतिप्रसङ्गः स्यात्। इहापि प्रसज्यतेतित्तिरणा, प्रोक्ताः क्लोका इति ।—४-३-१०४, पृ० २४८।

६. ४-२-१०४, बा० १९, यू० २०९।

७. २-४-७०, वा० १-३, पृ० ५०६।

८. १-१-५६, वा० ३, पू० ३३६।

९. १-१-४७, वा० १, पृ० २८७।

१०. १-१-२१, बा० ७, पू० २०३; १-२-३९, बा० १ प्० ५१५ तबा ६-१-२३३, वा० ३ प्० २४४।

पय के परिमाण के विषय में कौण्डिन्य का मत सत्यापाढसूत्र की उज्ज्वला टीका में मिलता है, जो कौटित्य के समान ही है। सम्मव है, लिपि-दोव से ही कौटित्य का कौण्डिन्य हो गया हो।

सम्प्रति कृष्ण यजुर्वेद की काठक (न्होन श्रोडर द्वारा प्रकाशित), कपिप्ठलकठ-सहिता, मैत्रायणी सहिता, तैतिरीय सहिता (वेवर द्वारा प्रकाशित सायण भाष्य-सहित) उपलब्ध है। इन चारो का परस्पर निकट सम्बन्ध है। शुक्लयजु की वाजसनेयिसहिता की काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाएँ हैं। इनसे बहुत कम अन्तर है।

कठो की चौजालीस उपशाखाएँ बतलाई जाती हैं। ४२ अन्य शाखाएँ थी। कृष्ण यजुर्वेद की इन ८६ शाखाओ तथा शुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओ के योग की दृष्टि मे रखकर भाष्यकार ने 'एकशतमध्वर्यूशाखाः' कहा है।

#### सामवेद

भाष्यकार ने सामवेद को 'सहस्रवर्त्मा' कहा है। इसमे निष्णात लोग छन्दोग कहलाते थे। पुराणों के अनुसार सामसहिताकार जैमिनि ब्यास के तृतीय मुख्य शिष्य थे और उनके पीप्पिजी तथा हिरण्यनाम नामक दो शिष्य हुए, जिनमे से प्रत्येक ने पाँच-पाँच सी शाखाएँ प्रवित्ति की। यह एक सामान्य विश्वास-मात्र जान पडता है। वैसे किसी भी ग्रन्थ मे वारह से विषक विश्वसनीय नाम प्राप्त नही होते। भाष्य मे निम्नलिखित सामशाखाकारों के नाम मिलते है।

कीयुम-कीयुम कुयुमि की शिष्य-परम्परा मे थे। भाष्यकार के काल मे यह शाखा उन्नत अवस्या मे थी। कठो और कलापों के साथ उन्होंने इनकी जाखा और सहिता का उल्लेख अत्यन्त आदर के साथ किया है "और उनके उदय तथा प्रतिष्ठा की चर्चा की है। कालैण्ड के अनुसार कौयुम सिहता की मन्त्र-सख्या १८६९ है। जैमिनीय शाखा की सहिता तथा ब्राह्मण और श्रीतगृह्मसून्त मिलते है। इनकी सहिता मे गानो की सख्या ३६८१है, जो कौयुमो की (२७२२) सख्या से ६५९ अधिक है। जैमिनि के शिष्य तवल्कार थे। इसिलप्, जैमिनीय ब्राह्मण को बहुचा तवल्कार ब्राह्मण भी कह देते हैं। जैमिनि लगिलन् के शिष्य ये और मूल सहिताकार से मन्न थे। लगिलन् की शाखा के लोग लगल कहलते थे। जगली के दूसरे शाखाकार शिष्य भारक्षवी थे। इनका उल्लेख भाष्य मे अन्तेवासी ब्राह्मणों के रूप मे मिलता है। भागवित्त पौरिपिज के शिष्य थे। इनके अपत्य भागवित्तक और शिष्य भागवित्त कहलाते थे। कृत हिरण्यनाम के पृत्र थे।

१. अय कौण्डिन्येन देशस्य पयः प्रमाणमुक्तम्-पञ्चारत्नी रथपयञ्चत्वारो हस्तिकपयः द्वी सुद्रपशुमनुष्याणाम् ।--२७-४-२४, सत्या० सू० उज्ज्वला टीका।

२. २-४-३, पृ० ४६३।

३. ६-४-१४४, वा० १, पु० ४८३।

४. ४-र-१०४, बा० १९, पू० २०९।

५. ४-१-९०, बा० ३, पू० १०८।

पाणिनि ने इनके शिष्य कार्त्त का' आंर पतालिल ने कार्त्त का उल्लेख किया है। पुरागों के अनुसार साम-महिताकार छत के २४ शिष्य थे। रामायण और सात्यमुनि शाखाओं ने उच्चारण-सम्बन्धी कुछ नवीन प्रयोग किये थे। वे 'नुजाते अञ्चस्तृते', 'अध्वयों, अदिभिः सुतम्' आदि मन्त्रों में अर्च एकार और वर्ष ओकार का भी उच्चारण करते थे। यह उनकी अपनी पापंद छति थी। अन्यत्र लोक और वेद में कहीं अर्घ एकार या अर्ध-ओकार का उच्चारण प्रचलित नहीं था।' इनका कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्द नहीं है, किन्तु प्रजिल्किकाल में ये शाखाएँ मिक्रिय थीं। गीतम के घर्मसूत्र उपलब्द है। इनके छत्त्रों गीतमीयों का स्मरण भाष्यकार ने पाणिनि और आपक्षि के साथ किया है। उनके समय तक गीतम शिष्य-परम्परा की पैतीस पीहियाँ बीत चुकी थी।"

### अथर्ववेद

पतजिल अयवंवेद की नौ जाखाओं से, परिचित थे, जिनमें मींद और पैप्पलाद सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इनका उल्लेख उन्होंने सर्वत्र साय-साथ किया है। मींद और पैप्पलाद-संहिताएँ साय-साय गार्ड और पड़ाई जाती थीं; ' अतः इनमें निकट सम्बन्ध और सादृश्य होंगा चाहिए। पैप्पलादों की सहिता तो अब प्राप्त है। इनका एक ब्राह्मण भी था। ऋग्वेद-भाष्य की अनुक्रमणी में वेकटमावव ने अपना ऐतरेय और आधर्वणों को पैप्पलाद ब्राह्मण बतलाया है।' इतसे पता चलता है, अयवंणों में पैप्पलाद शाला ही प्रमुख थी। इसीलिए भाष्य के भी प्रारम्भ में अयवंवेद से उद्घृत प्रयम मत्र पैप्पलाद शाला ही प्रमुख थी। इसीलिए भाष्य के भी प्रारम्भ में अयवंवेद से उद्घृत प्रयम मत्र पैप्पलाद शाला ही प्रमुख थी। इसीलिए भाष्य के भी प्रारम्भ में अयवंवेद से उद्घृत प्रयम मत्र पैप्पलाद साहिता के अनुसार ही है। गोष्य-ब्राह्मण (१-२९) तें इस क्यन की पुष्टि होती हैं। मौदों का कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हे, वेवल अय्य ग्रन्थ-कारों द्वारा इनका नाम ही। उद्घृत मिलता है। इन लोगों के आग्नाय मोदक और पैप्पलाद कहलाने थे भाष्यकार को इन दोनों की सहिताओं का ज्ञान था। उन्होंने छन्द (वेद) की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए मींद, पैप्पलाद आदि संहिताओं की वर्णानुवर्शों को अनित्य मान है। '

१. ६-२-६७।

२. ६-४-१४४, बा० १, पू० ४८३।

छन्दोगानां सात्यमुग्निराणायनीया अर्धमेकारमर्बमोकार चाघीयते। युजाते ए अश्वसूनृते अध्वयों जो अद्विभिः सुतम्। पार्षदकृतिरेषा तत्र भवताम्।—वा० २, पृ० ५४।

४. ६-२-३६, वा० १, पृ० २५७।

५. त्रिपञ्चाशद् गौतमम्।-२-४-८४, पृ० ५१५।

६. २-४-३, पु० ४६३।

७. ऐतरेयकमस्माकं पैप्पलादमयर्वणाम्।--ऋग्० भाष्य ८-१।

८. शलोदेवी रभीष्टये।--आ० १, प०१।

९. ४-३-१२०, बा० ११, पु० २५२।

१०. ४-३-१०१, चा० ३, पृ० २४७; ४-१-१, चा० ३, पृ० ८ तथा ४-१-८६, या० १, पृ० ९६।

उन्होंने मौद, पैप्पलाद के अलग-अलग गाये जाने की भी चर्चा की है। इससे दोनो सहिताओं का पृथक् अस्तित्व स्पष्ट है।

शौनक ऋग्वेदीय थे और आधर्षण शाखाकार भी। नैमिषारण्य के सुप्रसिद्ध स्थिवर शौनक ऋग्वेदीय थे। पाणिनि के शौनकादि गण मे, जिसे पतजिल ने उद्घृत किया है, किस वेद के शाखाकार शौनक का उल्लेख है, कहा नही जा सकता। शौनक और पैप्पलाद की सिह्ताओं में अन्तर है। पैप्पलाद में वीस काण्ड हैं और शौनकीय में अद्वारह। शौनकीय सिह्ता-काण्ड, प्रपाठक अनुवाक-सूक्त, मन्त्र, पर्याय, गण और अवसानों में विभक्त है। भाष्यकार ने पैप्पलाद-सिह्ता को ही प्रमाण कर आगिरस को बीस काण्डवाला वतलाया है। हिंदिने के अनुसार इसके १८ काण्डों में ४४३२ में मच है जाजिल और जाजालों का नामाल्लेख-मात्र भाष्य में मिलता है। है

अयवंदेद (१०-७-७०) मे अथवंदेद को अयवंद्धित्स कहा है। आयवंण याक्षिक प्रत्यों में उसे भृग्विगरस सज्ञा दी है। भृगु गोत्र आयवंणों का था। भाष्यकार ने भृग्विगरिसका शब्द से भृगुओ और अणिरसो के बीच वैवाहिक सम्बन्ध का उल्लेख किया है। 'इस प्रकार, आयवंण और आणिरस परस्पर-सम्बन्धी सिद्ध होते हैं। अथवंणों के आम्नाय का नाम आयवंण था और उसके अध्येता आयवंणिक कहलाते थे। '

अन्य कुछ ऐसी आखाओं के नाम भी माध्य में आये है, जिनका सम्बन्ध किसी बेद-विशेष से स्पष्ट नहीं है। इनमें काश्यपी काश्यप-प्रोक्त ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले थे और कौणिकी कीशिक-प्रोक्त ग्रन्थों के अध्येता। माध्यकार इनके कल्पग्रन्थों से परिचित थे। कश्यप कल्प-सूत्र तो प्रसिद्ध ही है। इनके अतिरिक्त कौड, काकत, भारद्वाज, प्लाक्ष, प्लाक्षायण, ' दाक्षायण, तैतिल, शैखण्ड, सीकरसद्म, शैलाल और सीपर्व शाखाओं के नाम भाष्य में मिलते हे। '' शैलाल शिलालि के वश्रज थे। शतपथत्राह्माण (१५-५-३-३) में ये यज्ञ-विधि-

१. २-४-३, पु० ४६३।

२. ४-२-६६, बा० ३, पृ० १९०।

३. विशिनोऽङ्गिरसः।-५-२-३७, इलो० वा० २, पृ० ३७९।

४. ६-४-१४४, बा० १, पृ० ४८३।

५. २-४-६२, वा० ८, पू० ५००।

६. ४-३-१३१, वा० २, पृ० २५५।

७. काश्यवकीशिकग्रहणं च कल्पे नियमार्यं द्रष्टव्यम् । काश्यपकीशिकास्यामेवेनिः कल्पे चेत्तद्विययो नान्येम्य इति । कयं काश्यपिनः कीशिकिनः इति ।-४-२-६६, वा० ६,पृ० १९१-९२ ।

८. वही

९. १-१-२, वा० १, पृ० १९२।

१०. १-१-९१, बार ७, यू० १४४।

११. ६-४-११, बा० १, पृ० ४८३।

विषयक नियम के बक्ता वतलाये गये हैं। आपस्तम्ब सूत्र (५-२-७) मे भी इनका उल्लेप है। काशिकाकार ने आर्चायिन् शाखा का उल्लेख किया है, जिसे श्रीभगवद्दत्त ने आर्चामिन् माना है। यह कृष्णयजुष् की शाखा थी। निरुक्त (२-३) में इसका उल्लेख है।

इनमें से प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएँ थी, जिन्हें लक्षण कहते थे। पाणिनि ने जाकल्य आदि चरणों के विशेष लक्षणों के लिए प्रत्यय का विधान किया है। काणिकाकार ने इस प्रसंग में गो आदि के स्वभूत चिह्नों को लक्ष और चरणों आदि के स्वभूत चिह्नों को लक्षण की सजा देते हुए विद लोगों का लक्षण विद्या बतलाया है।

१. सन्वाङ्कलसणेष्वध्ययिनामण् (?)। अङ्कलसणयोः को विशेष.? लक्ष्य लक्ष्यभूतस्यैव चिह्नभूतं स्वयं या विद्या विदानाम्। अङ्कत्तुत् गवादिस्योऽपि गवादीनां एवं न भवति।—४-३-१२७, काशि० शांकलाद, वा० ४-३-१२८।

# अध्याय ३

# साहित्य और साहित्यकार

वर्गीकरण—भाष्य में साहित्य का पाँच भागों में वर्गीकरण मिलता है—दृष्ट, प्रोक्त, व्याख्यात, उपजात और कृत। दृष्ट साहित्य मन्त्र-द्रेप्टा ऋषियों द्वारा प्रकाशित है। पतलिल दृष्ट साहित्य को नित्य मानते थे। उन्होंने कहा है कि छन्दस् वनाये नहीं जाते। वे अकृत या अपीक्षेय है। ऋचाओं की वर्णानुपूर्वी में अन्तर हो सकता है। शाखा-भेद से छन्दस् में वर्ण-भेद होने पर भी मन्त्र, अर्थात् उनमें निहित अर्थ-तत्त्व नित्य है। काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक आदि भेद वर्णानुपूर्वी-भेद से माने जाते है।

## दृष्ट साहित्य

चातुर्वेद्य — कृष्ट साहित्य मे चतुर्वेद या चातुर्वेद आते है। कुछ लोग अवर्थ की छोड़कर शेप वेदो को त्रिविद्या कहते थे। भाष्य ने त्रिविद्या को त्र्यवयवक विद्या कहा है और द्वितीय, तृतीया विद्या का पृथक उल्लेख किया है। चातुर्वेद्य और त्रिविद्या के अघीती क्रमश चतुर्वेद और त्रैविद्य कहलाते थे। अवर्वसहिता पाणिनि को अविदित थीं, किन्तु भाष्यकार के समय तक वह समादृत हो चुकी थीं। भाष्यकार को दृष्ट साहित्य का सूक्ष्म परिचय था। भाष्य मे महानाम्नी, सामिष्वेनी (ऋक्), सामिष्वेन्य भन्त, चनक, पञ्चदशस्तोम, सप्तदशाक्षर छन्दस्य, क्रवसाम, सामयजुप,

१. निह्चछवांसि कियन्ते। नित्यानिच्छन्वांसि। यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वो सा नित्या। तद्मेदाच्चैतद् भवति काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकिमिति।—४-३-१०१, वर० ३, पृ० २४७।

२. ५-१-१२४, वा० १, प्० २६४।

३. तिस्रोविद्यास्त्रैविद्य इति । अयवयवका विद्या त्रिविद्या ।—४-१-८८, पृ० ९९, तया ४-२-७, पृ० १७० ।

४. ५-१-९४, बार १, पुर ३४१।

५. ४-३-१२०, वा० १०, पू० २५२।

६. तैति० सं० ४-७-४ के मंत्र। ५-२-४, वा० २, पृ० ३६७।

७. ५-२-३७, इलो० वा० २, पृ० ३७८।

८. ५-४-३०, वा० २, पू० ४९१।

ब्रह्मसाम, देवच्छन्द, अस्यवामीय, क्याजुमीय (सुक्त), तृचसूक्त, तृचसाम, गृहपंतिमन्त, अहोरयन्तर साम , स्तम्भीय, गर्दभाण्डीय, अनुकीय (अनुवाकयुक्त) सुक्त, वसिष्ठ, विश्वामित्र (अनुवाक) अवि जन्द आग्रे हैं। इनमें ऋग्वेद के वृहत् तया अहोरयन्तर छन्दों ने सामवेद में रहस्यमयता उत्पन्न कर दी है। तृचसूक्त साम के उत्तरार्धिक में तीन तीन ऋचाओं को मिलकर वनाये गये २८७ पद्य हैं। उत्तरार्धिक में ही ८६ पद्य दी-दी ऋचाओं को मिलकर वनाये हुए हैं और १३ में से प्रत्येक में एक ऋचा का है। भाष्यकार ने एक चं छन्द की भी चर्चा की है। अनुवाकों और अध्यायों के नाम उनमें आये हुए शब्द विशेष के आवार पर भी प्रचित्त थे। यथा वैयुक्त, गोपदक आदि। किसी-किसी सूक्त या अनुवाक का नाम उसके द्रष्टा ऋपि के नाम पर प्रसिद्ध हो गया था। कालेय, आग्नेय, औश्वास या अनुवाक का नाम उसके द्रष्टा ऋपि के नाम किल, अन्ति, उजनस् और वामदेव द्वारा दृष्ट होने के कारण थे। यज्ञायजीय साम के वाद गाये जानेवाले उक्य सामों का भी उल्लेख भाष्य में हुआ है। इन्हे गानेवाले औक्यिक कहलाते थे। अशैक्यिकों का आम्नाय औक्थिकय या उनके द्वारा गाये जानेवाले साम थे। इस प्रकार, साम का पर्यायवाची होने पर भी उक्य शब्द सामविशेष (औक्थिकय) में ही रूढ था। इसीलिए, अशैक्यक विशेष सामग की सज्ञा थी।

आम्नाय---चरणो और जाखाओं के मूळ ग्रन्थ आम्नाय कहलाते थे। कठ, कलापिन्, मौद और पैप्पलाद द्याखाओं के आम्नाय और घर्म काठक, कालापक मौदक और पैप्पलादक थे। '' इसी प्रकार, छन्दोगों, औक्थिकों, याजिकों, यह वृत्वों, नटों और अथर्वणों के अपने-अपने आम्नाय थे,

१. ५-४-७, यु० ५०४।

२. ५-४-१०३, पृ० ५०७।

३. ५-२-५९, बा० १, पृ० ३९४।

४. ६-१-३९, बा० ५, पु० ६८।

५. ४-४-९० पूर २८६।

६. ८-२-६८, पू० ३७६।

७. ५-२-६० वा० १, पू० ३९६।।

८. ४-३-१३१, बा० १-२, पृ० २५५।

९. ५-२-६१, ६२।

१०. ४-२-७ पु० १६९, १७०।

११. ४-२-९ पू० १७०1

१२. उक्यानीत्युच्यते । कान्युस्यानि ? सामानि । यद्येवं सामगपात्रे अीक्यिक इति प्राप्नीति । नैय दीयः । तादर्थ्याताच्छन्द्यं भविष्यति । उक्यार्थमुक्यम् । इहोभयान्ययीत अीक्यिक इति । य इदानीं अीक्यिक्यं याज्ञिक्यं वाघीते कर्यं तत्र भवितन्यम् ? अीक्यिकः जाज्ञिक इत्येय भवितन्यम् ।—४-२-६०, पृ० १८६ तथा उक्यशब्दः केषुचिदेव सामसु रूढः । यज्ञा यज्ञीयात्परेण यानि गीयंन्ते।——वही, का० ।

१३. ४-३-१२०, वा० ११, पृ० ५२।

जो क्रमश छान्दोरय, बौक्थिक्य, याज्ञिक्य, वाह् वृच्य, नाट्य और आथर्वण कहे जाते थे। भाष्य-कार ने आम्नायो को अन्यभाव्य (भिन्न) कहा है, क्योंकि उनकी वर्णानुरूपी, स्वर, देश तथा काल नियत रहता है। उदाहरणार्थ, अस्यवामीय सुक्त मे अस्यवाम शब्द का स्वर और वर्णानुपूर्वी निक्चित है। आम्नाय पढने का स्थान भी निक्चित है, क्योंकि वह चौरास्ते पर या श्मशान मे नहीं पढा जाता। उसका समय भी नियत है। चतुर्देशी और अमावास्या को आम्नाय का पठन वर्जित है। आम्नाय शब्द का प्रयोग सामान्यतया वेद के लिए होता था।

ऋषि—वेदों को ऋषि भी कहते थे। ये सम्भवत वेदों को यह नाम कर्ता (ऋषि) से तादात्म्य सूचित करने के लिए दिया गया था। भाष्य में एक अश उद्वृत है, जिससे ऋषियों के प्राचीन और नवीन दो बगों का पता चलता है। भाष्यकार ने इन्हें प्रत्यक्षधर्मा, परापरक्ष, विदितवेदितव्य और अधिगतयाथात्म्य कहा है। यह परिभाषा निष्क्त की प्रतिष्विनमात्र है। निष्क्त के अनुसार अनुषि और अतपस्वी को वेद का प्रत्यक्ष नहीं होता। भाष्यकार ने तपस् द्वारा ही विश्वामित्र की ऋषित्व की प्राप्ति वतलाई है। तप के बल से वे स्वय ऋषि वने और तप की शक्ति से ही उन्होंने अपने पिता गाधि और पितामह कुशिक की ऋषि बनाया था। अद्वासी सहस्र ऊर्ध्वरेतस् ऋषि हुए है, जिनमे अगस्त्यादि आठ ने सन्तानोत्पत्ति स्वीकार की थी। भाष्य में यर्वाण, तर्वाण, प्रत्कण्य, हरिश्चन्द्र, नारद, पर्वत, एष्ठिवड, औशिज, भृगु-अत्रि, कक्षीवान्। कण्व, जातसेन, परीचि, दक्ष, विस्टठ, वृहस्पति, कश्यप, च्यवन, नामदेव आदि नाम मिलते है। नारद का उल्लेख अथवंबेद में वशाधेनु के मास के खाद्याखाद्यत्व-विवेचन के प्रसग

१. ४-३-१२९ तथा ४-३-१३१, वा० १. प्० २५४।

२. आचारे पुनर्ऋंबिनियम वेदयते ।-आ० १, वा० ७, पू० २२।

३. अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ऋग् ।-१-१-२।

४. आ० १, वा० ९, प्० २४।

५. साक्षात् कृतवर्माणि ऋषयः।-निरुक्त, १-२०।

६. ब्रह्मेषु प्रत्यक्षमस्त्रमनुषेरतपसी वा।-नि क्त१३-१२।

७ विश्वामित्रस्तपस्तेपेनानृषिः स्यामिति । तत्र भवानृषिः सम्पन्नः । सपुनरत्तपस्तेपे नानृषेः पुत्रः स्यामिति । तत्र भवान् गाविरप्यृषिःसम्पन्नः । सपुनस्तपस्तेपे नानृषेः पौत्रः स्वामिति । तत्रभवान् कुशिकोऽप्यृषिः सम्पन्नः ।-४।१।१०४, प्० १३३ ।

८. अध्दाशीतिः सहस्त्राण्यूध्वरितसमृथीर्णा वसूत्रस्तत्रागस्त्याष्टमैन्द्रेषिभिः प्रजनोऽ-म्युगातः।-४-१-७९, वा० ३, प्० ८८।

९. आ० १, वा० ९, प० २४।

१0. ६-१-१५३।

११. ८-१-१५, पू० ३७८।

१२. ४-१-१२०, पु० १४१।

१३. ६-१-३७ वा०, ७, पू० ६८।

१४. ४-१-११४, पृ० १३७।

मे हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण मे नारद और पर्वन आवष्ट्रय और युवाउपैपि के पट्टामिपेककर्ता और हरिज्चन्द्र को अञ्चमेध याग के परामर्जदाता कहे गये हैं।

ऋषि सहिता और कल्प दोनो प्रकार के साहित्य के प्रणेता थे। पाणिन ने भी बाह्यण और कल्प के प्रणेता काव्यप और कौजिक को ऋषि कहा है। पतजिल ने 'यवमतीभिरिद्भर्ष प्रोलित' इस कल्प-नचन को ऋषि-कृत माना है।' पुराणों में ऋषि-पुत्रों की सजा ऋषिक है। भाष्य में भी ऋषिकों का उल्लेख है। इनकी कृति आपंक कहलाती थी।' प्राचीन ग्रन्थों में ऋषिक और ऋषाक दोनों जन्दों का व्यवहार मिलता है। पुराणों के ऋषिकों में मरद्वाज, शरद्वत्, बाजश्रवस् और परागर नाम भाष्य में आये हैं। पुराणों के अनुसार भृगुकुल में उन्नीस ऋषि हुए हैं, जिनमें भृगु, दब्यङ, और जीनक ही आयर्वण हैं। आगरस्-कुल से उद्दे ऋषियों में भरद्वाज, गर्ग, अम्बरीप, अजमीठ, किप, पृषद्व, कण्व, मुद्गल, शरद्वान्, आयास्य, वामदेव, कक्षीवान्, छह काव्यपों में कच्यप, नैयुव और रैम्य, छह आत्रेयों में अति, गविष्ठा, पूर्वीतिथि एव सात वासिष्ठों में विष्ठि, परागर, कुण्डिन् तथ। तेरह कौशिकों में विश्विमन, कत और लीहित का उल्लेख भाष्य में मिलता है।

# प्रोक्त साहित्य

वाह्मण और कल्य—ऋिप-दृष्ट प्रन्यों की विभिन्न जालीय महिताएँ तथा उनके अगनून ब्राह्मण और सूत्र प्रन्थ प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत हैं। यह प्रवचनकार आचार्यों की अपनी कृति नहीं, अपितु सिहताओं का प्रवचन-रूप साहित्य है। माध्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी के द्वारा प्रोक्त साहित्य उसका कृत नहीं होता। उदाहरणार्थ, मायुरी वृत्ति मायुर द्वारा इन नहीं, प्रोक्त हे। भेयह मायुरी वृत्ति कीन-सी थीं, स्पष्ट नहीं है। प्रोक्त साहित्य में तैतिराय, वाग्नत्तवीय, खाण्डिकीय और औद्धीय सहिताएँ काव्यप और कौशिक के कल्प, कलापी, वैशम्पायन तथा उसके अन्तेवासियों (हरिद्रु, छग्छि, तुम्बुरु, उलुप, खाडायन और कठ) के प्रत्य भाष्यकार को जात थे। इनके अतिरिक्त, याजवल्क्य, मुलभ, भाल्जव, आट्यायन और ऐतरेय के ब्राह्मण,

१. ५-२-९४, वा० ३, पृ० ४१०।

२. ४-२-१०४, बा० २८, पु० २४३।

३. ऋषिपुत्रान्धीकास्तु गर्भोताञ्चाञ्च० ।

४. ४-१-१०२ तया ४-१-११७।

<sup>4.</sup> ४-२-६४, पु० १८८1

६. ४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७।

७. ४**–३**−१०२।

८. ४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१।

९. ४-३-१०४, वा०१-३, प० २४८ तथा का०।

१०. ४-३-१०५, बा० १, पृ० २४२।

पैंड्सी, अरुणपराजी, आनुरीप, पाराशर और कल्प, शीनकादिको (शीनक, वाजसनेय, शार्ड्सरव सागण्य, शास्पेय, सास्पेय, स्कन्च, स्कन्च, तवल्कार, रज्जुकण्ठ, रज्जुमार, कठशाख, कशाय, पुरुषांस, अश्वपेय) के ब्राह्मण, कल्प और सहिताएँ, कठों और चरकों की सहिताएँ, कठांप और उपली और उपली के प्रन्य, पाराश्चर्य और कमंन्द के मिझ्सूत्र एव शिलालिन और कृशाश्व के तटसूत्र पतजिल के समय में विद्यमान थे। इनमें से पैंड्स्च्य मत का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के दर्श-पाणंमास इष्टि के विवेचन-प्रसग में मिलता है। ऐतरेय के सुप्रसिद्ध श्रुन.श्रेप, श्रुन पुच्छ और श्रुनोलागूल का उल्लेख भी इस बात का सूचक है कि भाष्यकार ऐतरेय ब्राह्मण से मली भाँति परिचित थे। कौशिककल्प सम्भवत खायवंण कौशिकसूत्र है। सूत्र १-२-६४ में जिन श्रयुवाकों का उल्लेख है, वे आश्वकायन श्रौतसूत्र (७-११) में मिलते हैं।

कौड , काकत, भीद और पैप्पलाद ब्राह्मण तथा तीम्बुरव, भारलव, कालापक, आहण, शाद्यायन, गार्गक, वात्सक काण्य और ब्राह्मण-ग्रन्थो या करुपसूत्रो का भी प्रचार पतजिल-काल मे रहा जान पडता है। ' वेद, तन्त्र, वार्त्तिक, सग्रह और करुप इन विभागों की चर्चा महाभाष्य मे है। इनके अध्येताओं के नाम के साथ सर्ववेद, सर्वतन्त्र, सवार्त्तिक, ससग्रहण्ड्यकरूप, द्वितन्त्र आदि विशेषण लगाये जाते थे। ' काशिकाकार ने उपर्युक्त ब्राह्मणों से भारलव, शाद्यायन और ऐतरेय को तथा करुगों में पैजूरी और अरुणपराजी को अति प्राचीन माना है। ' व

इस समय शतपयद्राह्मण का प्रचार अत्यिक्त जान पडता है। " षिष्टिपय, जिसका उल्लेख माज्य में शतपय के साथ ही हुआ है, इसी का एक भाग है। शतपय ब्राह्मण के पचदशपय, पिट्पय, अशीतिपय आदि खण्ड थे। शतपय की गणना पथादिगण (५-३-१००) में भी है। पिट्पय इसका नवम काण्ड-पर्यन्त भाग है। अग्निचयन इसके अन्तर्गत है। इसमें युजुर्वेद के प्रथम अट्टारह अध्यायों के सब मत्रों की व्याख्या आ गई है। 'अव्यय विभिन्त' (२-१-६) सूत्र की व्याख्या में काशिकादि ग्रन्थों का 'अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते सागन' यह उदाहरण भी पिट्यथ

१. वही, का०।

२. ४-१-१९, बा० २, पू० ४४ तया ४-२-६०, पू० १८६।

३. ४-२-१०६।

<sup>8. 8-3-8001</sup> 

<sup>4. 8-3-806, 8081</sup> 

<sup>€.</sup> ४-३-११0, १११ I

७. ऐत० त्रा०, ७-११।

८ ऐत० ७-१७, १८ तया ६-३-२१, बा० ४, पृ० ३०७।

९. ४-२-६६, पृ० १९१, १९२।

१०. ४-२-१०४, वा० १९, प्० २०९।

११. ४-२-६०, पृ० १८७।

१२. ४-३-१०५, वा० १, पृ० २४२।

१३. ४-२-६०, पू० १८८1

के विशेष प्रचार का परिचायक है। सूत्र १-२-३७ के साध्य मे जिस सुब्रह्मण्या निगद की चर्चा है, वह भी शतपथ मे उपलब्ध होता है। सुब्रह्मण्या का व्याख्यान पड्विश्वाह्मण (१-१-८ से १-२ के अन्त तक) मे मिलता है। शतपथ ही याज्ञबल्य ब्राह्मण हैं और यही शीनकादिगण (४-३-१०६) का वाजसनेय ब्राह्मण है। सूत्र ५-१-६२ में त्रैश और चत्वारिश ब्राह्मणों का उत्लेख है। इनमें चालींस अध्याय का ऐतरेय ही चत्वारिश ब्राह्मण है और त्रैश, सम्भवत. इसके प्रथम तीस अध्याय। षड्गुर्शाच्य (पृ०२) ने ऐतरेय वृत्ति के प्रारम्भ मे ही उसे चत्वारिश कहा है। युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार पंचिवश के पच्चीस प्रपाठक, षड्विश के पाँच, मत्र-प्राह्मण के दो और छान्दोग्य उपनिपद के खाठ प्रपाठकों को मिलाकर चालीस अध्याय का एक ही ब्राह्मण वर्त्तमान था। त्रैश ब्राह्मण मे पचिवश और पड्विश को मिलाकर तीस अध्याय सम्मिलत थे।

अनुन्नाह्मण या न्नाह्मण-सदृश ग्रन्थ सम्मवत आरण्यकों के वीवक है। ये न्नाह्मण-ग्रन्थानुसारी तया कर्मकाण्ड कीर न्नह्मकाण्ड दोनों के मिश्रण है। सम्भवं है, ये विशिष्ट ग्रन्थ हो। भाष्यकार ने आरण्यक अध्याय का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि उनके समय मे आरण्यक भाग पृथक् उपलब्ध था। उपनिषद् पाणिनि-काल मे ही प्रचलित थे। कर्मग्यनादि गण (४-३-७३) मे उसका उल्लेख है। ४-३-१२ सूत्र मे जिस छान्दोग्य आम्नाय की चर्चा है, उसी का छान्दोग्य उपनिषद् भी है। अनुन्नाह्मणों के संमान उक्यादि गण (४-२-६०) मे अनुकल्प शब्द भी आया है। सम्भव है, ये यज्ञपदित पर लिखे गये ग्रन्थ हों।

ब्राह्मणों मे कुछ प्राचीन और कुछ अविचित्त माने जाते थे। पुराणों मे भारलव, शाह्यायन और ऐतरेय तथा अर्थाचीनों मे याजवल्क्य (शतपथ) और सीलभ नाम भाष्यकार ने वतलाये है। काशिका ने ताण्डव को प्राचीन माना है और सीलभ को नवीन। सुलभा का उल्लेख महाभारत के शान्तिपर्व में जनक के साथ ब्रह्मविद्या-विपयक सवाद के प्रसग में हुआ है। आश्वलायनादि गृह् यसूत्रों के ऋषितपंण में भी सुलभा नाम आया है। काशिकाकार ने अरुणपराज, पैंग और आष्मरथ को भी अविचीन वतलाया है। वार्त्तिककार ने याजवल्क्य को भी प्राचीन माना है। सम्भवत पुराण-प्रोक्त (४-३-१०५) का अर्थ उन्होंने पाणिनि से पूर्ववर्त्ती समझा है। ये प्रन्यकार सवके मत से प्राचीन नहीं थे। इसीलिए, वार्त्तिक को अपने कथन की पुष्टि में (तुरयकालत्वात्) कहना पडा। पाणिनि की दृष्टि में तो निश्चय ही ये प्राचीन नहीं थे। काशिकाकार ने भी उन सूत्र की व्याख्या में कहा है कि आख्यानों में यह वार्त्ता आति है कि याजवल्क्यादि अचिरकालीन है। काशिका ने आज्मरथ की भी अर्वाचीनों में गणना की है।

जनयादिगण (४-3-६०) मे लोकायत, न्याय, न्यास, निमित्त, पुनस्त्रत, निस्न,

१. संस्कृत व्याकरण-ज्ञास्त्र का इतिहास, पृ० १७५।

२. ४-२-६२, पृ० १८८।

३ ४-२-१२९, पृ० २१६।

٧. १-४-७९ ١

५. व्यारयायतेऽनेनेति व्यारयानम् ।--४-३-६६ काञि०।

यज्ञचर्चा, घर्म, कमेतर, श्लक्ष्ण, पद, क्रम, सघात, वृत्ति, सग्रह, गुणागुण, आयुर्वेद, द्विपदी, (ज्यौ-तिपविवयक) अनुपद, अनुकल्प, और अनुगुण इन विषयो का समावेश है। भाष्य के समय मे इनमे से किस विषय के कौन-कौन-से ग्रन्थ विद्यमान थे, यह पता नहीं है, यद्यपि इन विषयों मे अधिकाश का उल्लेख भाष्य मे हुआ है।

## व्याख्यात साहित्यं

व्याख्यान प्रोक्त ग्रन्थों की व्यवस्था के रूप में थे। निष्कत, व्याकरण आदि के व्याख्या-परक ग्रन्थ इसी श्रेणी के हैं। वे श्रेष्ठ ग्रन्थ या विषय, जिनके लिए व्याख्यान-ग्रन्थों की आवस्थकता होती थी, व्याख्यातव्य कहलाते थे। सामान्य विषयों पर भी व्याख्यान-ग्रन्थ उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, पाटलिपुत्र के प्राकार, प्रासाद आदि का विस्तरश वर्णन सुकोसला नामक व्याख्यानी (पुस्तिका) मेदियागयाथा। फिर भी, उसे व्याख्यान-ग्रन्थ नहीं माना जाताथा। अवयवश आख्यान को व्याख्यान मानते हुए भी भाष्यकार ने प्रमृतसर गतिवाले व्याख्यान-ग्रन्थों को ही इस श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि लोक-व्यवहार मे ऐसा तो सुना जाता है कि निष्कत की व्याख्या की जा रही है या व्याकरण की व्याख्या की जा रही है। पाटलिपुत्र की व्याख्या की जा रही है, ऐसा कोई नहीं कहता। अत , शब्द-ग्रन्थों को ही व्याख्यान कहना उचित है। व्याकरण के विषय में उन्होंने उदाहरण, प्रत्युदाहरण और आवस्यकतानुसार वाक्यों को कपर से जोडना इन सबको सयुक्त रूप से व्याख्यान माना है।

व्याख्यान-अन्यों में बहुत-सा याज्ञिक साहित्य भी विद्यमान था, जिसका अध्येता याज्ञिक कहलाता था। इस साहित्य को ऋतु-अन्य मी कहते थे। इसे अग्निष्टोमिक, राजसूयिक, वाजपेयिक, नावयिकिक, पाक्र्याज्ञिक, पाक्र्याचिक, साप्तीदिनिक व्याख्यान-कल्पों का उल्लेख भाष्य कार ने किया है। पुरोडाश के सस्कार का निरूपण करनेवाले पुरोडाशिक अन्यों तथा पुरोडाश-सम्बन्धी मन्नों की व्याख्या करनेवाले व्याख्यान-अन्य पौरोडाशिक कहलाते थे। यह अन्तर पाणिनि के समय में हो स्पष्ट था। इसी प्रकार छन्दस्, इप्टि, पन्न, ब्राह्मण, ऋक्, अध्वर, पुरस्वरण, नाम

१. व्याख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम् ।--४-३-६६ काञ्चि० ।

२. व्याख्यानार्यमिष व्याख्यातव्य नाम्नो ग्रहण कियते। इह माभूत्याटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति। वविचत् काचित् प्रमृततरागितभैवति। शब्दयन्थेषु च ह्येवा प्रमृततरा गितभैवति। नि वर्त व्याख्यायते, व्याकरण व्याख्याय तेन किचदाह पाटलिपुत्रं व्याख्यायते इति।—
४-३-६६, वा० ४, पृ० २३९।

३. जदाहरणं प्रत्युदाहरणं वानयस्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति।— आ० १, वा० १४, पू० २८।

४. ४-२-६०, पू० १८६।

५. ४-३-६६, बा० ६, पू० २४०।

६. ४- -७० त्या का०।

और जास्त्रात-सम्बन्दी व्याख्यान-प्रम्थ पतंजिल से बहुत पहले वन चुके थे। नामिक, जास्यातिक और नामाख्यातिक प्रन्थों को सौप, तैंड भी कहते थे। कृत-सम्बन्दी कार्त्तप्रन्थ भी स्वतन्त्र रूप से लिखे गये थे। वासिष्ठिक जध्याय और वैश्वामित्रिक अध्याय में इन ऋषियों के मत्रों के व्याख्यान थे। ऋगयनादि गण में चिल्लिखित विषयों का विस्तार बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि पतजिल के समय मे ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोनाम, छन्दोभापा, छन्दोविचिति, न्याय, पुनल्क्त, व्याकरण, निगम, बस्तुविद्या, अगविद्या, क्षत्रविद्या, उत्पाद, उत्पात, सक्तर, मुह्त्, निमित्त, उपनिषद् और विद्या-सम्बन्दी साहित्य प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। भाष्य मे ऐष्टिक, पाण्क, चानुहाँतृक, ब्राह्मणिक, आर्चिक, आर्गयन, वास्तुविद्य साहित्य की चर्चा है।

## उपज्ञात साहित्य

लोक मे विद्यमान विषय को विना किसी से पढ़े, सीखे या उपदेश प्राप्त किये स्वयं विश्लेषित कर वैज्ञानिक विधि से 'उपनिवद्ध' करना उपज्ञा का काम माना जाता था और इस प्रकार उपनिवद्ध किये गये प्रत्य उपज्ञात श्रेणी के माने जाते थे। इन प्रत्यों मे सामान्य विषय तो लोकानुसारों होते थे, किन्तु कुछ अंग कर्त्ता की स्वोपन्ना से प्रसूत होते थे। इनमे आपिगलिक व्याकरण हुप्करण, काग्रकृत्स्न का गुरुलाघव और पाणिनि का अकालकत्व उनकी उपज्ञा की देन था। ' उपज्ञात ग्रन्थों के कर्त्ताओं मे काग्रिका ने व्याहि का भी नाम गिनाया है। '

# कृत साहित्य

कृत मौलिक रचनाएँ थो। अवैदिक साहित्य, यथा वररुचि के ब्लोक हैकुपाद और भैकुराट की रचनाएँ इनके अन्तर्गत हैं। ' तित्तिरि के ब्लोक मौलिक होने पर भी प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत थे, कृत नहीं। '

प्रन्यों के नामकरण—ब्राह्मणों या संहिताओं के नाम उनके प्रवचनकारों के नाम पर प्रचलित नहीं थे। जिस प्रकार, पाणिनि से उपज्ञात व्याकरण पाणिनीय कहलाता था और वररुवि से कृत ब्लोक वाररुव, उसी प्रकार काक्यप या कौशिक के वनाये ब्राह्मण काव्यपीय या कौशिकीय

१. ६-३-७१ तया ४-३-७२, पृ० २४१।

P. Y-3-EU1

<sup>3. 8-3-591</sup> 

Y. 8-3-631

५. विनोपदेशं ज्ञातमुपज्ञातं-स्वयमभिनिबद्धम्।

६. ६--२-१४ काशिका।

७. उत्पादिनं कृतन्, विद्यमानमेव ज्ञातमुपज्ञातमित्यनयोविशेषः।——४-३-११६ काशिः।

८. ४-३-१६६ का०।

९. ४-२-६६, वा० ६, पू० १९१ तया ४-३-१०४, बा० ३, पू० २४८।

नहीं कहे जाते थे। इन ग्रन्थों के नाम जनके प्रवचनकारों के शिष्यों के सन्दर्भ में ही प्रचिलत थे। काश्यिपन् या कौशिकन् छात्र वे कहलाते थे, जो काश्यप या कौशिक से प्रोन्त ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। इन छात्रों के नामों से ही काश्यप बाह्मणों या कौशिक बाह्मणों का अनुमान होता था। इससे स्पष्ट है कि प्रोक्त ग्रन्थ लिपिबढ़ नहीं थे। वे गुरुओं द्वारा मौखिक रूप से पढ़ाये जाते थे और शिष्य-परम्पराद्वारा जीवित रखे जाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि 'पाणिनीय श्रेष्ठ और वडी रचना है, यह वाक्यठीक है, किन्तु कठ श्रेष्ठ रचना है' यह प्रयोगठीक नहीं है। अपेक्षाकृत नवीन बाह्मणों के लिए स्वतन्त्र शब्द थे। जैसे याज्ञवल्क्य बाह्मण या सौलभ बाह्मण। ये प्रारम्भ से ही लिपिबढ़ रहे होगे। प्राचीन बाह्मण वाद में लिपिबढ़ किये गये जान पडते है। '

कृत प्रन्यों के नाम उनके वर्ण्य विषय के अनुसार रखें जाते थे। आख्यायिकाओं के नाम उसके नायक या नायिका के अनुसार होते थे। भाष्यकार के समय में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और मैंमरयी की आख्यायिकाएँ विद्यमान थी। शिशुक्रन्दीय, यमसमीय, ज्येनकपौतीय, इन्द्र-जननीय, देवासुरी, रक्षोऽसुरी नामक कृतियाँ भी इस समय प्रचलित थी। अध्यानों मे प्रयुक्त यवकीत प्रियमु और ययाति के नाम भाष्य में मिलते है।

विभिन्न विषय—यदि हम विषय की दृष्टि से देखें, तो भी पतजिल्नकाल के साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध जान पडता है। वेदागों में कल्प-साहित्य का परिमाण बहुत अधिक था। याजिक्य ग्रन्थ तथा उनके व्याख्यानों की संख्या भी बहुत अधिक थी, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त व्याकरण तथा उससे सम्बद्ध विषयों तथा जिक्षा और निरुक्त पर पर्याप्त कार्य हो चुका था।

शिक्षा—पाणिनि के कमादिगण में शिक्षा भी सम्मिलित है। शिक्षा वर्णों के स्थान-प्रयत्न-दर्शक ग्रन्थ है। पाणिनि ने आपश्चि का वार-वार उल्लेख किया है। उनकी शिक्षा आज भी उपलब्ध है। पाणिनीय शिक्षा का प्रचार पत्निक के समय में भी रहा ही होगा। काशिका के शौनकीय शिक्षा का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने स्वर-दोष-निरूपण करते हुए सवृक्त कल, इमात, एणीकृत, अम्बूकृत, अर्वक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, क्ष्विण्ण, रोमश आदि दोषों का उल्लेख किया है। किसी आचार्य के मत से अवलम्बित, निर्हत, निकम्पित, सन्वय्ट, द्रुत और विकीण भी स्वर-दोष है। इनके अतिरिक्त शेप स्वर-दोष दोनो आचार्यों के मत से सामान्य है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा-जास्त्र की अपनी सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली थी। माध्य द्वारा उद्घृत दो कारिकाएँ शिक्षा-जास्त्र की स्थित की सूचक है। सात्यमुग्नि और राणायनीय शाखाओं की अर्थ एकार और अर्थ ओकारविषयक शोव भी इस दिशा में प्रवर्त्तमान प्रयत्न-परम्परा की ओर सकेत करती है। भाष्यकार ने इसे पार्षद कृति कहा है। अन्यत्र लोक या वेद में, कहीं भी अर्थ

१. ४-२-६६, बा० १-२, पृ० १८९, १९०।

२. ४-३-८७, पृ० २४३।

३. ४-३-८८, वा० १, पृ० २४४।

<sup>8. 8-3-8061</sup> 

५. आ० १, वा० १८, पू० १९-२०।

एकारौकार नहीं बोले जाते थे। यर्वाप, तर्वाप ऋषियों के उच्चारण-दीय-जन्य उण्हास की महाभाष्मीय उल्लेख भी शिक्षा-प्रत्यों के व्यापक प्रभाव का परिचायक है। विकार ना सर्वप्रयम नाम-निर्देश तैत्तिरीय उपनिषद् में मिलता है। उसमे विकार के छह लंग माने हिं—राष्ट्र शब्द पर आघात, पर-प्रमाप या सन्दावयव एवं उसपर आघात, उच्चारण, स्वर-मावृष् और नव्दमन्धि। विकार का प्रारम्भ पर-पाठ से, जिसमें सन्धि और पदजात पर विचार किया गया था, मानना चाहिए। भाष्यकार ने पद-पाठ की तुलना में व्याकरण को खिवत प्रमाप माना और कहा है कि व्याकरण के सुव पदकारों के अनुसार नहीं हो सकते। पदकारों को व्यावस्त्य के नियमें का अनुकरण करना चाहिए। विकार-सेत्र की खोजों के तीन शुभ परिणाम पत्रजिल के समय तक स्पष्ट हो चुके थे। १. अक्षर-समाम्माय की वैज्ञानिक पूर्णता, २. उदात्तादिस्वर, इ. स्यानकरणानुप्रदान के जास्वीय सिद्धान्त। भाष्यकार ने इन तीनों पर विचार भी किया है।

निरुक्त — निरुक्त के व्याख्यान की चर्चा भाष्य मे प्रत्यक्ष मिलती है। यास्त के निरुक्त की तो पर्तजिल ने कई बार ज्यो-का-त्यों और कही-कहीं योड़े-से सन्द-नेद से उद्वृत भी किया है। यस्त गोत्र का, जिसके छात्र यास्त कहलाते थे, उल्लेख तो पाणिनि ने ही किया है। भाष्य में नैपम और नैरुक्त सम्प्रदायों का भी वर्णन है। निरुक्त अनेक ये। दुर्गाचार्य की निरुक्त-वृत्ति में निरुक्त को चौदह भेदवाला बतलाया है। स्वयं यास्क (१२-१२) ने प्राचीन नैरुक्तो का स्मरण किया है। इनमे गार्य्य, गालव और ज्ञाकटायन का उल्लेख माष्य मे भी है। यास्क के अतिरिक्त सन्य किसी निरुक्त का नाम माष्य मे प्राप्त नहीं है।

व्याकरण-व्याकरण का प्रारम्म प्रातिशाल्यों से हुआ था। भाष्यकार के मम्मुल ऋक्, अथर्व, वाजसनेय और तैत्तिरीय प्रातिशाल्य थे। इस दिशा में सर्वप्रयम कार्य शानकों ने किया। अथर्व प्रातिशाल्य मी इन्हीं का है। वाजसनेय के क्ली कार्यायन का भी उत्लेव भाष्य में है। ये सब वैदिक चरणों के व्याकरण-प्रन्य हैं। ऋगयनादि गण परिगणिन उन्दी-

१. बा० २, पृ० ५४।

२. तैत्ति० उप० १-२।

३. लक्षणेन पदकारा अनुवस्याः। पदकारैनीमलक्षणमनुवस्यम्। ययारुक्षणं पद-कर्तत्व्यम्।-३-१-१०९, पृ० १८६।

४. ८-४-६८, पृ० ५००।

५. तुलना कीलिए—चत्वारि शृङ्का (ऋग्० ४-५८-३); चत्वारि वास्पिनितापदानि (ऋग्० १-१६४-४५); उतस्वः पश्यन्नददर्श (ऋग्० १०-७१-४) तया सक्नुमिय नितदना (१०-४-२); इन पश्यशाह्निक में व्याख्यात मम्त्रों की।—निरुक्त १३-७-१; १३-१-९, १-१९ तया ४-९ में व्याख्या तया इनपर सायण भाष्य। तथा शवितर्गतिकर्मा।—पश्पशाह्निक की निरुक्त २-२ में तथा अवापि भाषिकेम्यो धातुम्यो नैगमा कृता भाष्यन्ते।—भाष्य ७-१-९६ की निरुक्त २-२ से।

६. २-४-६३।

७. ३-३-१, इलो० बा० २, पृ० २८४।

भाषा का अर्थ प्रातिशाख्य ही है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२४-५) के माहिषेय भाष्य में यह वात स्पप्ट की गई है।

लोकिक वैयाकरणो से पाणिनि-पूर्व वैयाकरणो के अतिरिक्त पौष्करसादि का नाम एक वार्त्तिक मे आया है। पुष्करसत् शब्द गणपाठो मे कई वार मिलता है। भाष्य मे काशकृत्स्न एव आपिगलि के ग्रन्थों का वार-वार उल्लेख है, उनका अध्ययन करनेवाली स्त्रियों के लिए कागर्क्सनी सौर आपि शाली के विशेषणो का प्रयोग है। उन्हे का शकुत्सन से प्रोक्त मीर्मासा की जानकारी थी। किन्त, काजिकाकार ने तीन अध्यायों के काजकुरस्न-व्याकरण का अनेक बार नाम लिया है। शाकटायन का व्याकरण अति प्रसिद्ध था। प्रातिशास्त्रों और निष्क में वे वैयाकरणों के पिता कहे गये हैं। यास्क मे जिन पाणिनि-पूर्ववर्त्ती नवीन वैयाकरणो के नाम गिनाये है, उनमे ज्ञाकटायन, गाग्यं और शाकल्य प्रमुख है। शाकटायन वडे एकाग्र चिन्तक थे। रथमागं पर बैठे हुए भी इतने व्यानस्य हो जाते थे कि उन्हे सामने से गुजरनेवाले रथ-समूह का पता नहीं चलता था। निरुक्तकार और पतजिल दोनो ने शाकटायन का मत अत्यन्त आदरपूर्वक अपने ग्रन्थों मे उद्घृत किया है। उनका यह मत कि सज्ञा शब्द घातूज है, आगे चलकर सिद्धान्त मान लिया गया। काशिकाकार के मत से सारे वैयाकरण शाकटायन के अनुवर्त्ती हैं। व्याघ्रपद के दशक व्याकरण से भी भाष्यकार परिचित थे या नहीं, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उनके मत की उन्होंने चर्चा नहीं की है। आपिशल पाणिनीय व्याडीय गौतमीय का साथ उल्लेख मिलने से यह अनमान होता है कि व्यांडि और गीतम भी वैयाकरण थे। गौतम की तिरपनवी पीढी भाष्यकार के समय मे थी, किन्तु पीढी यह वैयाकरण गीतम की ही थी, और यदि थी, तो इन तिरपन मे व्याकरणकार र्कान था, कहा नहीं जा सकता। फिर भी, गीतमीय व्याकरण उनके समय मे विद्यमान अवस्य था। स्वय महाभाष्य मे भी अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ये आचार्य व्याकरण मे किसी-न-किसी विशिष्ट रिद्धान्त के प्रवर्त्तक थे। इनका उल्लेख प्रातिशाख्यों में भी मिलता है। उदा-हरणार्थ, आग्निवेश्य (तैत्ति । प्राति । ९-४, मैत्रा । प्राति । ९-४), इन्द्र (ऋक्तन्त्र १-४), औदन्नजि (ऋनतन्त्र २-६-१०), कात्यायन (वाज० प्राति० ८-५३), काण्व (वाज० प्राति० १-१२३, १४९), काञ्यप (वाज० प्रा० ४-५, ८-५०), कीण्डिन्य (तैत्ति० प्राति० ५-३८, १८-३), गार्च (ऋक् प्राति० १-१५, ६-३६), गीतम (तैत्ति० प्रा० ५-३८, मैत्रा० प्रा० ५-४०), जातूकर्ण्य (वाज॰ प्रा॰ ४-१२५, १६०), पीष्करसादि (तैत्ति॰ प्रा॰ ५-३७, ३८, १३-१६), पाणिनि (लबु ऋक्तन्त्र), प्लाक्षि (तैत्ति॰ प्रा॰ ९-६, १४-११), प्लाक्षायण (तैत्ति॰ प्रा॰ ६-९, १४-११), वाभ्रव्य (ऋनप्रा० ११-६५), बृहस्पति (ऋनतन्त्र १-४), भारद्वाज (ऋनतन्त्र १-४), भारद्वाज (तैत्ति । प्रा॰ १७-३), मीमांसक (तै॰ प्रा॰ ५-४२), यास्क (ऋ० प्रा॰ १-४२),

१. २-४-६३, ४-१-९६ तया ७-३-२०।

२. ४-१-१४, बा० ३, पृ० ३६।

३. वैयाकरणानां शाकटायनो रयमार्ग आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे ।--३-२-११५, पु० २५०।

४. ३-३-१, इलो० बा० २, \_० २८४।

व्याडि (ऋक्प्रा॰ ३-२३, २८ तथा ६-४३), शाकटायन (ऋक् प्रा॰ १-१६ तथा १३-३९), शाकल्य (ऋक् प्रा॰ ३-१३, २२), शौनक (ऋक् प्रा॰ १-१)। इस विषय पर प्रस्तावना मे विशेष विवेचन किया गया है।

सग्रह-सूत्र की चर्चा भाष्य मे आई है। यह सग्रह-सूत्र इस समय उपलब्ब नही है। पतजलि ने शब्द के नित्यानित्यत्व के निपय में इसका मत प्रमाण-रूप में उद्घृत किया है। उद्योत-कार के मत से सग्रह के प्रणेता व्याडि थे। माध्य मे शब्द आकृति का वाचक है अथवा द्रव्य का, इस विषय के विवेचन से वाजप्यायन और व्याडि दोनो के मत का उल्लेख किया है। वाजप्यायन शब्द को जाति या आकृति का अभिघायक मानते थे और न्याडि द्रव्य या व्यक्ति का। रप्रदोतकार के मत से सग्रह मे एक लाख सूत्र या श्लोक थे। महाभाष्यदीपिका मे भी सग्रह को व्याडि-रचित लक्ष-प्रन्थपरिमाण निवन्व तथा व्याकरण-शास्त्र का एक प्रन्थ माना है। माज्यकार ने दाक्षायण को सप्रह का प्रणेता माना है और उनकी कृति (सप्रह) को शोभन वतलाया है। दाक्षायण दाक्षी-पुत्र पाणिनि के ममेरे भाई रहे होगे। काजिका (२-४-६०) मे दाक्षिको पिता और दाक्षायण को पुत्र कहा है। दाक्षी और दाक्षि वहन भाई ही हो सकते है। दाक्षायण, काशिकाकार के अनुसार प्रादेशीय थे। इनके गृरकूल तथा ग्रन्थ की सार्वजनिक प्रतिष्ठा यहाँतक थी कि उससे स्नातक वने छात्रो का विवाह अच्छे कुल मे होता था। इसलिए, कुछ विद्यार्थी श्रेष्ठ कन्याएँ प्राप्त करने के लोम से उसका अध्ययन प्रारम्भ करते थे। सम्रह व्याकरण का सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक प्रन्य था। चान्द्र ब्याकरण (४-१-६३) मे इसे पचक कहा है। नागेश के प्रदीपोद्योत से इसे सर्वाधिक प्रमाण माना है। भाष्य के वहत-से श्लोक-वार्त्तिक तथा पूर्वोक्तार्थ सग्रह श्लोक-सग्रह से लिये गये जान पडते है।" वाल्मीकीय रामायण के प्रणयन-काल मे भी सम्रह के पठन-पाठन का विशेष प्रचार था, किन्तु पतजिल से कुछ समय पूर्व ही उसका प्रचार कम हो गया था।

सग्रह-सूत्र के साथ माध्य मे वाक्तिक-सूत्र का भी उल्लेख है। सम्भव है, यह वाक्तिक-सूत्र कात्यायन का ही हो। इन्द्र के व्याकरण की भी चर्ची महाभाष्य मे आई है। ऐसा विदवास था कि स्वय वृहस्पति ने इन्द्र को प्रतिपद शब्द-पारायण का उपदेश दिया था, किन्तु शब्दो का

१. ६-२-३६, वा० १, पू० २५७।

२. सा० १, पू० १३।

३. १-२-६४, बा० २५ तया ४५, पू० ५८६ एव ५९०।

४. संग्रहो व्याडिकृतो लक्षसंख्यो ग्रन्यः।---महा० दीपिका।

५. च्याडच्परचितलक्षग्रन्थपरिमाण सग्रहाभिधान निवन्धमासीत्। सप्रहोध्यमस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः, महा० दीपिका।---भर्त्तृहरि।

६. कुमारी दाक्षाः।---६-२-६९ काशि०।

७. एवं च संग्रहादियु तदुदाहरणमसङ्गतं स्यात्।---४-३-३९ प्रदीपोद्योत।

८. ५-२-४८ कैयट।

९. प्रायेण सक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहान्। सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहऽस्तामुपागते॥—वावयप्रदीप , द्वितीय काण्ड, ४८४।

अन्त न मिला। वृहस्पति से शिक्षा पाकर इन्द्र ने व्याकरण की रचना की । ऐन्द्र व्याकरण लक्ष्य-लक्षण पर आश्रित न होकर प्रतिपदान्चास्थानात्र्ययी था ।

भाष्यकार के समय मे व्याकरण-सम्बन्धी अनुसन्धान चरम प्रकर्ष पर था और शिक्षा, निरुवत एव प्रातिशास्य भी उसी मे समाविष्ट हो गये थे। यह सर्ववेदपारिषद शास्त्र माना जाता था, जिसमे मिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न भत समादृत थे। किसी एक मत के स्वीकार का आग्रह न था। व्याकरण-शास्त्र उत्तरा विद्या मानी जाती थी और छन्द शास्त्र मे अभिविनीत होने के वाद उसका अध्ययन किया जाता था। विद्या मानी जाती थी और छन्द शास्त्र में अभिविनीत होने के

छन्द—सायनादि गण मे छन्दोनाम, छन्दोभापा और छन्दोविचिति शब्द आये है। इनमे छन्दोविचिति शब्द छन्द शास्त्र के लिए सामान्यतया व्यवहृत था। भाष्यकार के सम्मुख ऋक्-प्रातिशाख्य, जिसके अन्तिम तीन पटलो मे छन्दो का वर्णन है—साम के निदानसूत्र, कारयायन की अनुक्रमणी और शाखायन श्रीतसूत्र। ये छन्द जास्त्र-विपयक अन्य वर्तमान थे। नागेश ने छन्द शास्त्र को प्रातिशाख्यशिक्षादि का पर्याय माना है। ऊपर व्याकरण के प्रसग मे व्याकरणाध्ययन से पूर्व छन्द जास्त्र के अध्ययन की जो चर्चा की गई है, उसमे भाष्यकार का भी अभिप्राय प्रातिशाख्य और शिक्षा से जान पडता है। भाष्य मे ऋक् (सात पदो का छन्द) दिपदा (दो पाद की ऋचा), त्रिपदा और चतुष्पदा ऋक् का उल्लेख है। त्रिप्टुप्, अनुष्टुप् और जगती को त्रैप्टुभ आनुष्टुभ और जगती को त्रैप्टुभ आनुष्टुभ और जगती को त्रैप्टुभ आनुष्टुभ और जगता भी कहते थे। भाष्य मे ग्रैप्मी (ग्रीप्म शब्द-मुक्त) त्रिप्टुप् का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त उत्सादि गण से पिक्त, उप्णिक् और ककुप् का समावेश है। पाणिनि ने वृहती, विष्टारबृहती और विष्टारपित छन्दो की ओर सकेत किया है। प्रत्येक पित से आठ-आठ पद या पादवाला छन्द अप्टापद कहलाता था। अप्तय मे आर्यादि छन्द उद्घृत है। भाष्य मे वैदिक छन्द विष्टार तथा प्रगाथ का उल्लेख है। प्रगाथ छन्दो के विदिव प्रकार के समूहो का नाम या। पतजिल ने छन्दोविचिति के किसी ग्रन्थ का नाम नही दिया है।

१. आ० १, पू० १२।

२. सूर्यवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्, तत्र नैकः पन्याः शक्य आस्यातुमुत्सद्यते ।—६-३-१४, भा० २, पृ० ३०६।

३. व्याकरणं नामेयमुत्तरा विद्या । सोऽसौ छन्दःशास्त्रेव्विभिविनीत उपलब्ध्याऽवगन्तु-मुत्सहते ।—१-२-३२, पृ० ५०८।

४. शालाश्रीतसूत्रं।--७-२७, द्वन्दप्रकरण।

५. ४-१-१, बा० ३, पू० ८।

E. 8-8-81

७. ४-२-५५, बा० १, पृ० १८५।

८. ४-१-८६, वा० १, पृ० ९६।

९. ५-४-६, तया ८-३-९४।

१०. पडक्ती पडक्ती अप्टी पदान्यस्पेति।—८-१-१, वा० ६, पृ० २६०।

११. ८-२-५९, पु० ३७३।

ख्योतिय—उक्यादिगण में ज्योतिप की दिन्दा (पुस्तक) का परितान है। अदमादि गण में उत्पात संवत्तर, मूहूर्त निमित्तादि के प्रत्यों की और मंदित है। नक्षत्रों का उस्ते के पाणिन ने किया था। पत्रक्षिल ने उन्हें और स्पष्ट किया है। माध्य में सकाष्ठ नक्ष्म और समुहूर्त ज्योतिष के अध्ययन की चर्चा है। जिसका अर्च काष्ठा (१८ निन्ध), मूहूर्त (दो घड़ों) और कला (१-३ पल) का निरूपण करनेवाले प्रत्य-पर्यन्त सद्यदन है। इसी प्रकार आदित्य की पति के विद्यमान होने पर भी उसका दिखाई न देना आकाश से सूर्य-चन्द्र के प्रत्यक्ष दिन्द ई न देने पर भी प्रकाश देखकर उनका अनुमान करना आदि वाते भाष्य ने प्रश्नाक दिखाई है।

सीमांसा—नाष्यकार ने भीमांसा वार भीमांसक का उत्तरेष्ठ किया है। क्रमित्रिय में भी पद, क्रम विका और मीमांसा का एक साथ परिचणन है। काशकृत्सनी मीमांसाकार वा नार भाष्य में तीन बार आणा है। यह तीन अध्यायों में विभवत थी। इस मन्य तक मीमांसकों का स्वतंत्र सम्प्रदाय वन चुका था। इस्वयपदार्थवादी व्याहि भी नीमांसक थे। भाष्य में सिनिक वैयाकरण, वह वृच और औदियक के साथ मीनांसक का स्मरण किया गणा है। भाष्य में एक नेषावितमत युवा मीमांसक का मत भी काल के अनस्तित्व के विषय में उद्घृत है। प

वर्मशास्त्र—इस समय तक याजिक्यादि के समान वर्मशास्त्र एक स्वतन्त्र विषय वन चुका था। इसके अन्तर्गत वर्षसूत्र थे। माण्य मे वर्मशास्त्रों के नाम से अनेक वचन उद्घृत है। है। अस्य विवय—अन्य विषयों मे अगविद्या, क्षेत्रदिद्या, वायस-विद्या, गोलक्षप अन्व-

लक्षण, शकुन, निमित्त और उत्पात मुख्य थे।

अगिविधा या आकृति-निदान पर परवर्ती काल के ग्रन्य उपलब्ध हैं। अत्रिव्धा में धनुर्विधा और युद्धकला का समावेश था। ये ऋगयनादिगय में भी मिम्मिलित है। वर्मेविधा वर्मेशास्त्रों में सम्बद्ध थी। वायम विधा के अन्तर्गत पिक्षयों को दिशेषत वायम की वोली वोली काती थी। गो-अव्य-विधा आगे और विकसित हुई। इस विषय पर तथा गजविधा पर आगे चलकर विधिष्ट प्रन्यु लिखे गये। निमित्त के अन्तर्गत शकुन-विचार था और उत्पात में उत्कारत प्रभाजन और विद्युत्पातन सम्मिलित थे। भाष्य में संयोग और निमित्त दोनों का विवेषन किया

१. ४-२-६०।

२. ४-२-३, ४, ५, २१, २२ तया ४-३-३४ से ३७--१-२-६० से ६३।

३. ६-३-७९, पु० ३५१।

४. ४-१-३, इलो० बा० ४, पृ० १८, १९।

<sup>4. 8-2-581</sup> 

६. ४-२-६१, वा० ५, पृ० ३४ लादि।

७. ४-२-६५ काक्षि०।

८. १-२-६४, बा० २४, पु० ५७९।

९. २-२-२९, पृ० ३७८।

१०. ३-२-१२३, बा० ५, पृ० २५६।

११. १-२-६४, वा० ३९, पृ० ५८७।

गया है। उसमे एक कारिका भी उद्घृत है, जो वतलाती है कि किपला विद्युत् चमकने पर तेज वायु चलती है और अधिक लाल चमकने पर तेज घूप होती है। इसी प्रकार पीत का परिणाम अन्न की अधिक उपज और शुक्ल का परिणाम दुभिक्ष होता है। अगविद्या की दृष्टि से काला तिल जामातृष्ट होता है और पाणि लेखापतिष्ट्यों होती है, जैसे कथन भाष्य में मिलते है। इस सब से अनुमान होता है कि इन विषयों पर ग्रन्थ भी उपलब्ध रहे होंगे। इसीलिए, भाष्य में इन विषयों के व्यवस्थित अध्ययन की चर्चों है।

आस्थान-आस्थायिका—आस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण मे शुन शेप के आस्थान के रूप मे मिलता है, जिसे राजसूय यह में होता सुनाता है। ऐतरेय में आस्थानिवदों का भी उल्लेख है। ये लोग आस्थान सुनाने में दक्ष होते थे। ये लोग प्राय. सीपणं आस्थान सुनाने थे, जिसे शतपथब्राह्मण में व्याख्यान कहा है। वास्थायिका का प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। इतिहास का उल्लेख पुराण के साथ ही उत्तर वैदिक साहित्य में जाता है। सर्व-प्रथम अथवं, फिर शतपथ और गोपथब्राह्मण में इनकी चर्चा है। शतपथब्राह्मण में एक अन्य स्थान पर इतिहास और पुराण वेद कहे गये है। इनमें अन्वास्थान और इतिहास में अन्तर वतलाया गया है। शतपथब्राह्मण (११-१-६-९) में यह अन्तर स्पष्ट है। गेल्डनर के मत से इतिहास पुराण एक ही प्रन्थ था, जिसमें सब तरह की कथाएँ सम्मिलित थी, पर यास्क ने ऐसे किसी प्रन्थ का नाम नही दिया है। पतजिल आस्थान, आस्थायिका, इतिहास और पुराण इन चारो को पृथक् मानते हैं। यास्क के मत से इतिहास साहित्य का ही एक भाग है। उनके मत से ऐतिहासिक वे लोग है, जो वेदो में पुराण-कथाओं का ज्ञान रखते है। ओल्डनवर्ग के मत से आख्यान गद्य-पद्य का मिश्रण है। जातक-कथाएँ भी इस समय प्रचलित हो चुकी थी। भाष्य (१-३-६४) के दोनो रलोक आदित्योपस्थान जातक के अनुकरण-मात्र है।

रामायण-महाभारत—भाष्यकार रामायण और महाभारत दोनो से परिचित है। यद्यपि रामायण के पात्रो का विशेष उल्लेख भाष्य मे नहीं है, तो भी रामायण का क्लोकाल भाष्य मे उद्धृत है। महाभारत शब्द से तो पाणिनि भी परिचित थे। भाष्य मे महाभारत के पात्रों के नाम वार-वार आये हैं। अन्वको मे क्लाफल्क, क्वेत्रक, उग्रसेन; वृष्णियो मे वासुदेव, वल्देव, वासुदेव कृष्ण, विष्वक्सेन; कुरुओ मे भीमसेन, नकुल; सहदेव, पार्थ, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुःशासन,

१. २-३-१३, बा० ३, पृ० ४१७।

२. ऐत० बा० १८-१०।

३. वही, ३-२५-१।

४. शत० वा० ३-६-२-७।

५. अयर्व १५-१६-४ शत०; बा० १३-४-३-१२; गोपय बा० १-१०।

६. शत० बा० १३-४-१२-१३।

७. निरुक्त ।-४-६।

८. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० ७७।

९. एति जीयन्तमानन्दः।-३-१-६७, पृ० १३२

दुर्योधन, दुर्दशन, दुर्धपंण, कर्ण तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों में व्यास, शुक (वैयासिक), सत्यभामा तथा पौराणिक नामों में सौधातिक, बैम्बिक, शुक्र नाम भाष्य में मिलते हैं। इनमें व्यास और कर्ण कानीन (कन्यापुत्र) थे। सत्यभामा को केवल भामा भी कहते थे। पांचजन्य भी प्रतिद्ध हो चुका था। उग्रसेन का उत्लेख शतपथ (१३-५-४-३) में भी मिलता है। वहाँ उग्रसेन को राजा कहा गया है। यही पर भीमसेन और श्रुतसेन की चर्चा है। ये सब परीक्षित-पुत्र जनमेजय के भाई थे। सूतपुत्र, उग्रपुत्री, मेरुपुत्री और भोजदुहिता की चर्चा भी पतजिल ने की है। सूत और उग्रसेन तो महाभारत से सम्बद्ध ही हैं, किन्तु भोज और मेरु से उनका क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं है। भाष्यकार ने इस बात को वलपूर्वक कहा है कि कुरु लोग धर्मपूर्वक युद्ध करते थे। उन्होंने महाभारत से सम्बद्ध बहुत-से श्लोकाश महाभारत या अन्यत्र से भी उद्घृत किये है, जो काव्य के प्रौढ उदाहरण कहे जा सकते है। "

पुराण—पुराण और इतिहास का साय उल्लेख भाष्य मे है, यद्यपि किसी पुराण का उसमे नहीं है। पौराणिक तथा वैदिक आख्यान अवश्य यत्र-तत्र आये है। इतमे उवंशी का उल्लेख पुरुरवा और उवंशी के प्रसिद्ध आख्यान की ओर सकेत करता है, जो ऋ वेद (१७-९५), ऋ ण्यज् के काठक, झाह्मण, महाभारत के खिलपवं, हरिवश और विष्णु पुराण में भी आया है। इसी प्रकार इन्द्रवृत्राख्यान, देवासुर युद्ध के तथा इन्द्र हारा आत्मकुमारी को वर-प्रदान की कथा एवं अहिल्या-इन्द्र की कथा कि आई है। देवासुरी और राक्षोसुरी कृतियों की चर्चा भाष्य में है। यह कथा तैत्तिरीय सहिता (२-४-१) पर आधृत है। इसमे देवो, पितरों और मानवों का एक पक्ष तथा देत्यों, राक्षसों और पिशाचों का दूसरा पक्ष है तथा देवो हारा पडयन्त्रपूर्वकं असुरों तथा राक्षसों में भेद उत्पन्न कर दोनों को पराभूत करने का वर्णन है।

अन्य काव्य-पतजिल-काल तक रामायण और महाभारत के अतिरिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा चुके थे। भाष्य के प्रारम्भ मे ही कात्यायन के बनाये भाज क्लोको की चर्चा आई है।

१. ४-१-१५४, चा० ७, पृ० १३९-४०; ४-१-१२० पृ० १४१; ८-१-१५, पृ० २७८; ३-३-१३०, पृ० ३२०; ४-१-१३६, ब्या० १, पृ० १४; २-२-११, पृ० ३४६ तथा ४-१-९७ वा० १, पृ० १२९।

<sup>7. 8-8-8341</sup> 

इ. आ० १, पू० १४।

४. ४-३-६०, क्लो० वा० ३, पृ० २३८।

५. ६-३-७०, वा० ९, पृ० ३४७।

६. ३-२-१२२, वा० २, पृ० २५४।

७. २-२-२४, पु० ३६९।

८. ५-२-९५, पू० ४११।

९. वा० १, पृ० ४।

१०. ४-३-८८, चा० १, पृ० २४४।

११. ८-३, ० ३१७।

१२. २-३-६२, पृ० ४४९।

निक्चय ही ये क्लोक प्रत्य-रूप मे रहे होंगे, जिसमे भाष्यकार ने उद्घृत किया होगा! इस समय ऋतु-वर्णनिवपयक काब्य-प्रत्य भी विद्यमान थे। सम्भवत, उन्हीं की परम्परा पर आगे चलकर ऋतु-सहार-जैसे प्रत्यों की रचना हुई। वसन्तादिगण में सव ऋतुओं का समावेश है और भाष्यकार ने उसके अध्ययन को वसन्त अध्ययन (वसन्त सहचरित अध्ययन) नाम दिया है। शिशुक्रन्दीय, यमसमीय आदि काब्य थे या नाटक, यह तो भाष्य में स्पट्ट नहीं है, किन्तु उसमें उद्घृत पचासों क्लोक इस वात के साक्षी है कि काब्य में आलकारिकता (शाब्दिक और आयिक दोनों) आ चुकी थी। वारक्च काब्य, जालूकञ्लोक, आजक्लोक, तित्तिरि-प्रोक्त क्लोक आदि उन्लेख इस वात के प्रमाण है कि कवियों के अतिरिवत वैयाकरण, धर्मशास्त्री आदि लोग भी अपने विषय को सरस एव आशुस्मार्य वनाने के लिए पद्य-रचना करते थे। आजक्लोक कात्यायन-प्रणीत माने जाते है। वरक्षि, सम्भव है, महापद्म नन्द के मन्त्री रहे हों। आर्यमजुश्रीमूलकरूप में इन्हे अतिराग कहा गया है। भाष्यकार किसी स्तोत्रक्लोकज्ञती से भी परिचित थे। भाष्यकार किसी स्तोत्रक्लोकज्ञती से भी परिचित थे। भाष्यकार किसी स्तोत्रक्लोकज्ञती से भी परिचित थे। किस लोग कभी-कभी व्याकरण के नियमों की उपेक्षा कर वैदिक प्रयोगों का व्यवहार किया है। कि किय लोग कभी-कभी व्याकरण के नियमों की उपेक्षा कर वैदिक प्रयोगों का व्यवहार लीकिक काव्य में भी कर देते थे, किन्तु ऐसे प्रयोग द्वित माने जाते थे। पत्रजलिक काल्य के दो एक उदाहरण दे देना यहाँ समीचीन होगा—

- १. असिद्वितीयोऽनुचचार पाण्डवम् ॥
- २. सङ्कर्षणिद्वतीयस्य वल कृष्णस्य वर्धताम्।
- अहरहर्नयमानो गामश्व पुरुष गजम्।
   वैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदी॥
- ४. वहूनासप्यचित्तानामेको भवति वित्तवान् । पश्य वानरसैन्येऽस्मिन् यदर्कमुपतिष्ठते ॥ मव मस्याः सचित्तोऽयमेपोऽपि स्याद्यया वयम् । एतदप्यस्य कापेय यदर्कमुपतिष्ठति ॥ १०

१. बा० १, पृ० ५।

२. ४-२-६३, पू० १८८।

वररिवर्गामिवस्थातः अतिरागो अभूत्तवा।
 नित्यं च श्रावके बोघो तस्य राज्ञो भविष्यति।।
 तस्याप्यन्यतमः सस्यः पाणिनिर्नाम माणवः।।—मंजुश्रीमूलकल्प, ४३३-३७।

४. १-४-६०, वा० ७, पू० १९२।

<sup>4. 3-8-241</sup> 

६. छन्दोवित् कवयः कुर्वन्ति। न ह्येवेष्टिः।--१-४-३, पृ० १३१।

७. २-२-२४, पृ० ३६९।

८. वही।

९. २-२-२९, वा० १, प्० ३७९।

१०. १-३-२५, पु० ६४।

#### अध्याय ४

## स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान

भाष्य मे शरीर, शारीरिक सौन्दर्यं, शरीर-विकृति, रोग, ओषि आदि के विषय मे जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार शरीर-शास्त्र एव आयुविज्ञान से पूर्णत परिचित थे।

देह या भोग—भाष्य के अनुसार शरीर, देह, काय एव भोग पर्यायवाची हैं। भोग शब्द के अनेक अर्थों में शरीर भी एक है। तैं तिरीयसहिता (४-६-६) से कहा है कि जिस प्रकार साँप अपने भोगो से प्राणियों को वेष्टित कर लेते हैं, उसी प्रकार घनुर्घारी मनुष्य चर्म से अपने हाथों का वेष्टिन करते हैं। भाष्यकार ने सहिता के इस वाक्य को उद्घृत किया है और स्पष्ट कहा है कि भोग शब्द शरीरवाची भी देखा जाता है। आगे चलकर भोग शब्द 'सर्प के शरीर' का वाचक मान लिया गया। व

शरीरावयव—देह या भीग के अगी के लिए भाष्य मे शरीरावयव शब्द का व्यवहार हुआ है। यह प्रयोग सामान्य था। वैज्ञानिक दृष्टि से पाणिनि और पतजिल दोनों ने इसे स्वाग कहा है। भाष्यकार ने स्वाग की छह विशेषताएँ वतलाई है—१. द्रव न हो, २. मूर्तिमान हो, ३ प्राणिप्रस्थ हो, ४. अविकारज हो, ५. यदि प्राणी से सयुक्त न हो, तो पहले सयुक्त रहा हो ६. उसी प्रकार किसी मे सयुक्त हो, जैसे प्राणी मे सयुक्त होता है। इनमे प्रथम चार गुण अनिवाय है और शेष दो विशेष परिस्थितियों में स्वाग की पहचान के लिए है। इस परिभाषा के अनुसार लोहित या रक्त और कफ द्रव होने से, मन, वृद्धि और ज्ञान अमूर्त होने से, घाला, सेना आदि के अग के रूप मे प्रचलित मुख, जयन आदि शब्द प्राणिप्रस्थ न होने से और गुड, पिटक, गोफ आदि विकारज होने के कारण स्वांग नहीं माने जाते, किन्तु रथ्या मे पड़े हुए उप्त केश-दमध्रु तया मूर्तियों के नासिकादि अवयव स्वाग की सीमा में आ जाते है।

१. ४-३-६०, पृ० २३७।

२. भोगशब्दः श्ररीरवाच्यपि दृश्यते। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुभिः।—५-१-९, पु०३०१।

<sup>3.</sup> Y-3-441

४. अद्भवं मूर्तिमत्स्वाङ्ग प्राणिस्थमविकारजम्। अतत्स्यं तत्र दृष्ट च तेन चेतत्त्वा-युतम्। अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गम्। अद्भविति किमर्थम् बहुलोहिता बहुक्का। मूर्तिमदिनि किमर्थम्? बहुवृद्धिः बहुमनाः प्राणिस्थमिति किमर्थम्? इलक्ष्णमुखा झाला। अधिकारजमिति किमर्थम्? बहुगदुः बहुपिटका। अप्राणिस्यं प्राणिनि दृष्टं च स्वाङ्गं भवति—दोधंवेशी रस्या। तेन चेत्तत्त्वायुतम्, प्राणिनोऽपि स्वाङ्गं भवतीति दोधंनासिक्यर्चा।—४-१-५४, पृ० ६५-६६।

| १. ६-२-१७७, पू०२९१।         |
|-----------------------------|
| २. ३-४-५४ का०।              |
| ३. ६-२-१७७, पृ० २९१।        |
| ४. १-३-६६, पु० ८४।          |
| ५. ४-३-६५।                  |
| ६. ३-३-५४ का०।              |
| ७. ६-३-६१, पृ० ३४०।         |
| ८. ३-४-५४ काशिका।           |
| 9. ४-३-६५ I                 |
| १०. ५-२-२४।                 |
| ११. १-१-८, पू० १५६।         |
| १२. १-१-९, पृ० १५९ ।        |
| १३. सा० १, यू० ११।          |
| १४. १-१-८, पृ० १५६।         |
| १५. १-१-९, पृ० १५९।         |
| १६. ४-१-५९।                 |
| १७. ४-३-६२, पू० २३८।        |
| १८: ५-२-१०६।                |
| १९. ५-४-११५।                |
| २०. १-१-५०, पूर्व ३०१।      |
| २१. १-१-९, पृ० १५९।         |
| २२. १-१-५०, पृ० ३०१।        |
| २३. ४-३-५८, पु० २३६।        |
| २४. ६-३-५०।                 |
| २५. ४-२-९६।                 |
| २६. ३-३-९९।                 |
| The series of the series of |

२७. आ० १, पु० ७३

| २८. ३-२-२९, पृ० २१५।  |
|-----------------------|
| २९. १-१-४९, पृ० २९७।  |
| ३०. १-३-२, पूर्व १८।  |
| ३१. २-४-१६, पु० ४६९।  |
| ३२. १-४-१८, पू० १४७।  |
| ३३. ६-३-७५।           |
| ३४. १-४-२४, पू० १६२।  |
| ३५. ५-१-२, पूर्व २९६। |
| ३६. ५-२-१३९ ।         |
| ३७. १-४-६०, पु० १९१।  |
| ३८. ऋोडादिगण, ४-१-५६। |
| <b>३९</b> - वही।      |
| ४०. ५-४-११३, पू० ५०८। |
| ४१. ४-३-३०।           |
| ४२. ५-२-३७, पु० ३७८।  |
| ४३. ६-२-१७७, यु० २९१। |
| ४४. ८-२-१२।           |
| ४५. ६-२-११४।          |
| ४६. ४-३-५६।           |
| ४७. २-४-१६, पृ० ४६९।  |
| 16. 4-2-61            |
| ८८. १-३-१, पृ० ८।     |
| ५०. ४-३-५६।           |
| ५१. ४-३-६०, पृ० २३७।  |
| 43. 8-3-301           |
| १३- ८-४-१०, पृ० ४७९।  |
| ५४. ६-१-६३।           |
|                       |

' इनमें शिर को शीर्प भी कहते थे। वेदों में सिर के लिए शीर्प और शीर्प न् शब्द मिलते हैं। लोक में शीर्प न् प्रचलित नहीं था। वात्तिककार ने शिरस् को शीर्प न् और शीर्प आदेश बतलाये हैं। शीर्प पर होने के कारण केशों को शीर्षण्य या शिरस्य कहते थे। शीर्प शरीर का सर्वोच्च भाग है। इसलिए, मुख्य के लिए भी शीर्पण्य शब्द व्यवहार में आता था। भाष्य में शिर और जानु के मोडने का उल्लेख हैं तथा वतलाया गया है कि उरस् कण्ठ तथा शिर क्रमश. उत्तर स्थानीय है। पके हुए वालोवाला शिर पलित कहलाता था। भ

ललाट या मस्तक शिर का अग्रभाग है। यही पर 'ललाटिका' नामक आभूपण पहना जाता था। अर्म, अक्षि-भ्रू या भृकुटि मस्तक के नीचे भौहो का नाम था। कर्ण को श्रीन भी कहते थे। बद्ध को श्रोत्रोपलिट कहा है। कर्ण के मूल को कर्णजाह कहते थे। कर्ण के समीप का स्थान उपकर्ण कहलाता था। अक्षि के लिए चक्षुप् का भी प्रयोग भाष्य मे हुआ है। जैसे एक चक्षुप्मान् देखने मे समर्थ है, तो सौ चक्षुप्मान् इकट्ठे होकर भी देख सकते हैं। भाष्य में पिगल नेत्रो की चर्चा है। स्वस्थ रखने के लिए नेत्रों में काजल लगाने की प्रथा थी। हिन हुं के चारों ओर होनेवाली वस्तु पारिह्मच्य कही जाती थी। मुद्र और आस्य भी समानार्थी है। लोक-व्यवहार में आस्य ओप्ठ से काकलक तक के प्रदेश को कहते थे। वर्ण मुह से क्षिप्त या असित होते हैं, इसलिए उसे आस्य कहते थे। मुह अन्न का आस्यन्दन (परिचालन) करता है, इसलिए भी वह आस्य कहा जाता था। काकुवा या तालु के पास सप्त विभिन्तियाँ क्षरित या प्रस्नवित होती हैं। तालु वर्णों का उच्चारण-स्थान भी है। मूर्ग

१. ६-१-६०, प्० ८४।

२. वही≀

३. वही।

४. १-३-६६, पु० ८४।

५. १-२-३०, पूर ५०५।

६. ८-२-२५, पु० ३४९।

७. ४-३-६५।

८. ६-३-६१, पृ० ३४०।

९. सा० २, पृ० ४२।

१०. कर्णस्य मूलं कर्णजाहः।--५-२-४।

११. ४-३-३01

१२. आ० २, पु० ७७।

१३. ७-१-७७, पृ० ७३।

१४. ८-२-४८, पृ० ३६७।

१५. लॉकिकमास्यमोष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात्। कय पुनरास्यम् ? अस्यन्यनेन पर्णानित्यास्यम् । अन्नमेतदास्यन्दने इति वास्यम् ।——१-१-९, पृ० १५९ ।

१६. बा॰ १, पु॰ ११।

इससे भी उत्पर हैं और काकलक इससे भी आगे कण्ठ में। जिह्वामूलक कण्ठ के नीचे हैं।
यह जिह्वामूलीय कख के उच्चारण का स्थान है। मूर्घा से उच्चरित वर्ण मूर्वन्य कहलाते थे। विला जानेवाला शब्द तीन स्थानो उर, कण्ठ और जिर में बद्ध होता, अर्थात् रकता है। भाष्य के मत से यह उच्चारण का प्रक्रम है। शिरीर के भीतर नामि के निम्नप्रदेश, नामि और हृदय को गुहा नाम दिया गया है। उच्चारण के लिए कण्ठ को विवृत किया जाता है। कण्ठ को फैलाकर वोलनेवाले को 'विवृत-कण्ठ' कहते है। जिह्वा बोलने का साधन है। इसी के सहारे वक्ता अपनी वात कहता है। जिह्वा यदि स्निग्ब और इलक्ष्ण हुई, तो प्रयोक्ता मृद्, स्निग्ब और इलक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करता है। दाँतों को साफ रखना आवश्यक है। जो लोग उन्हें साफ रखते हैं, उनके दाँत शुक्ल होते हैं, अन्यथा वे काले-काले दिखते हैं। कि फाँजाह कर्ण के मूल का नाम था। "

इन शरीरांगों के अतिरिक्त नाडी, बमनी, <sup>१२</sup> लोहित, <sup>१३</sup> अस्थि, <sup>१४</sup> वर्म, केश, <sup>१4</sup> लोम एवं विलं<sup>14</sup> का उल्लेख भाष्य में हुआ है। उसमें शरीर को वहुनांडि और प्रीवा को बहुतांनि या बहुवमिन कहा है। <sup>१७</sup> धमनी और तन्त्री शब्द पर्याय हैं। भाष्य के मत से ग्रीवा शब्द भी धमनी-वाचक है। ग्रीवा धमनियों का केन्द्र है। ग्रीवा में बहुत-सी धमनियों के एकत्र रहने के कारण ही ग्रीवा शब्द को भी अनेक वार बहुवचन कर दिया जाता है। <sup>१८</sup> आनन्द से खड़े केशों या

१. ५-४-११५1

२. १-१-९, पृ० १५९।

३. ४-३-६२, पृ० २३८।

४. ४-१-१६१, पु० १५३।

५. त्रिषा बद्धस्त्रिषु स्थानेषु वद्ध उरसि कण्ठे ज्ञिरसीति।--आ० १, पृ० ७।

६. १-२-३०, पूर्व ५०५।

७. ब्रा० १, पू० ७।

८. १-१-९, पृ० १६०।

९. प्रयोक्ता हि मृद्व्या स्निग्वया इलक्ष्णया जिह्नया मृदुन् स्निग्धान् इलक्ष्णान् शब्दान् प्रयुक्षकते।---५-१६, पृ० ३०६।

१०. २-२-८, पृ० ३४३।

११. ५-२-२४।

१२. ५-४-१५९।

१३. ४-१-५४, यृ० ६५।

<sup>88. 0-8-041</sup> 

१५. ७-२-२९, पृ० १२०।

१६. ५-२-१३९।

१७. ५-४-१५९ काशिका।

१८. ४-३-५७ काशिका।

रोओं को हृपित या हृष्ट कहते थे। प्रतिघात ने भी कुण्ठित दाँत हृपित या हृष्ट ही वहें जाते थे।

अंग-विन्यास और आद्यंकरण--शरीर के सौन्दर्य के लिए अगो का समुचित आका-, विन्यास तथा मार्दव वावश्यक है। बाढ्यंकरण एक सीमा तक ही सहायक हो नण्ता है। आढ्यंकरण या सज्जा की माप्यकार ने तीन कोटियाँ वतलाई हैं--दुराङ्यनव, ईपनाङ्गनव और स्वाद्यमव। प्रथम तो शरीर को और विकृत कर देता है। अधिक या अनावादक सज्जा से शरीर और दुराह्य हो जाता है। योड़ी सज्जा कभी-कभी सीन्दर्य-वृद्धि ने सहादर होती है। स्वाद्यंकरण मे वास्तव मे कलापूर्णं ढंग से वस्त्रामुगण पहनना, मुख एव गरीर पर विविध अनुलेप, पत्र-रचना आदि सम्मिलित हैं। किन्तु, यह सव सुन्दर गरीर परही गोमता है। भाष्यकार की दृष्टि अंगो की सुन्दर रचना की ओर रही है। उन्होंने यह यत्र-तत्र एनडिपयक सकेत दिये हैं। उदाहरणायं, 'सुनिरा' सिर की निर्दोष बनावट के लिए है। ' उनका केंट जलटा द्विमूर्च या त्रिमूर्च है, जिसके एक ही सिर दो-तीन सिर से जुड़े मालूम होते हैं। र ललाट ना बढ़ा होना सौन्दर्य और सौभाग्य दोनो का मूचक है। वडे चौडे ललाटवाला प्रललाट बार चांडी पीठवाला व्यक्ति प्रमुख्ठ कहलाता था। पृष्ठ का चौड़ा होना सीने या वस की चांडाई का सूचक है। चीडी छातीवाले को ब्यूढोरस्क या महोरस्क कहते थे। पीछे की ओर झुने हुए ललाइ-वाले को 'प्रत्यग्ललाट' कहते थे। आगे लटकते हुए गुल्फ, अर्यात् प्रागुल्फ' ललाट के नॉन्टर्य की द्विगुणित करते हैं। अक्षि तो जीवन का आवार ही है। उनका सुन्दर तया स्वस्य होना आवारण है। भाष्य में दर्शनीय नेत्रों और सुकुमार पादों की चर्चा है, जिनका उल्लेख बक्ता मगर्व करना हैं।" आँखो का हल्का लोहित होना सौन्दर्य और स्वास्थ्य दोनो का परिचायक है। इमीलिए लोहिताक्ष' व्यक्ति सुन्दर माना जाता था। नासिका का तुग होना एव बाहुको का वृत्त होना भी सीन्दर्य-वर्षक था।" देवताओ की पूजा की बनाई हुई मूर्तियों की नासिका भी दीर्य और तृग

१. ७-२-२९, पृ० १२०।

२. ७-२-२९, पू० १२०।

३. १-१-७२, पूर ४५२।

४. ३-३-१२७, पृ० ३२०।

<sup>4.</sup> E-7-880, To 7061

E. 4-8-8841

७. ६-२-१७७, पु० २९२।

८. आ० २, पृ० ७५।

<sup>9. 8-9-40, 90 691</sup> 

१०. वही।

११. १-४-२१, पू० १५१।

१२, १-३-२, पृ० १९।

१३. व्यूदोरस्को बृत्तबाहुर्लीहितासस्नु नासो विचित्रानरण ईद्शो देवदत इति।— १-३-२, पु० १८।

होती थी। कुक्षि या पार्क मे असि लटकाई जाती थी। इसीलिए, असि को कौक्षेयक कहते थे। माष्य मे पार्क्वाय शब्द का भी प्रयोग मिलता है। छोटे-पतले पेटवाले को अनुदर और वहे या लम्बे पेटवाले को प्रोदर कहते थे। अनुदर कत्या सौन्दर्यशालिनी गिनी जाती थी। सिक्क, नितम्ब, सिक्थ, जानु, जघा और उसके सौन्दर्य पर विशेष घ्यान दिया जाता था। प्रस्किक, जितम्ब, "चक्रसित्य नारी सुन्दर मानी जाती थी। उरुवली, कदलीस्तम्मीर, वृतोर, करमोर, सहितोर, सहोर होना स्त्रियों के लिए गर्व की बात थी। सुस्तनी और सुकेश स्त्रियों के काम्य विशेषण थे। गोकणं, खरकणं, "गोजघ, अञ्चलघ, एणीवघ" शब्द गारीरिक गठन के सुक्स निरीक्षण के परिचायक हैं। मेरा कान अच्छी तरह सुनता है, मेरी आँख अच्छी तरह देखती है, "र यह बात स्वस्य व्यक्ति ही गर्व से कह सकता था। हृदय तो स्वागों का सम्माट् ही है। हृद्य, हुल्लास और हुल्लेख शब्द हार्दिक उल्लास को व्यक्त करते हैं। "

अंग-विकृति—जिस प्रकार सुगठित और स्वस्य अंग प्रीति उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार विकृत अग विरिक्त का भाव जाग्रत् करते हैं। भाष्य में सुन्दर अगो के समान विकृतागो का भी उल्लेख है। सुशिरा का ठीक उलटा द्विमूर्घ या त्रिमूर्घ है। किसी-किसी व्यक्ति के सिर की वनावट इस प्रकार की होती है कि एक में तीन सटे हुए सिर प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विमूर्घ या त्रिमूर्घ कहते हैं। इसी प्रकार, स्यूलिशरा, हिस्तिशीर्ष, पीलुशीर्ष लोग भी विकृत सिर-वाले ही कहलाते थे। को लोहत सीर वाले ही कहलाते थे। को लोहत सीर पिंगल को नेत्रों में लोहित सुन्दर माने जाते थे। जिन नेत्रों

१. ४-१-५४, पु० ६६।

२. ४-२-९६।

३. ४-३-६०, पू० २३७।

४. १-४-६०, पृ० १९१।

५. १-४-२, पु० १६२।

६. १-४-६०, पु० १९१।

७. ८-४-१०, पु० ४७९।

८. ५-४-११३, पृ० ५०८।

९. ४-१-३, पृ० १६।

१०. ६-२-११३ काशिका।

११. वही।

१२. १-२-५९, पू० ५।

१३. ६-३-५० काशिका।

१४. ५-४-११५।

१५. ६-१-६१, पृ० ८५।

१६. १-३-२, पु० १८।

१७. असी ते इन्द्रपिङ्गले ।—७-१-७७, पृ० ७३।

से पानी वहता रहता है, उन्हे चिल्ल या पिल्ल कहते थे। जिस व्यक्ति की आँखे चिपचिपाती होती थी, वह भी चिल्ल या पिल्ल कहलाता था। जो व्यक्ति वात करते समय एक आँख को दवाता या भोहे चलाता था, उसके लिए कहा जाता था कि यह व्यक्ति 'अक्षिनिकाण' से वोलता है या सम्भूविक्षेप वात करता है। अक्षिहीन व्यक्ति को अन्य कहते थे। अन्य दो प्रकार के होते हैं—जनुपान्य तथा अन्य। जनुपान्य जन्म से ही अक्षिहीन होते है। समाज के लोग जनुपान्यों की देख-रेख करते थे। हर व्यक्ति इस वात का घ्यान रखता था कि वे खाग-खड्ड या कुएँ में निगर पड़ें। काण उसे कहते थे, जिसे सारी वस्तु न दिखाई पड़े। 'यह अन्यों में काणतम है', भाष्य ने इस वात्य का अचित्त्य सिद्ध करते हुए कहा है कि 'कणि' घातु का प्रयोग सूक्ष्म, अर्थात् कम देखने के अर्थ में होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्बन्ध में इस वात्य का प्रयोग होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्बन्ध में इस वात्य का प्रयोग होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्बन्ध में इस वात्य का प्रयोग होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्बन्ध में इस वात्य का प्रयोग होता है। अतः वात्र काण से मिन्न विकृताक्ष को भी उल्लेख भाष्य में मिलता है। नेत्र में पुष्पक या फुली का होना भी विकृति है। जिसके नेत्र में पुष्पक हो, उसे भी पुष्पक कहते थे। 'किरिकाण' शब्द का प्रयोग भी भाष्य में है। '

नासिका-सम्बन्धी विकारों के लिए भाष्य में बहुत शब्द आये है। तुर्ग' और दीर्घ नासिका यदि सीन्दर्य का चिह्न थी, तो चपटी, झुकी और छोटी नाक कुरूपता की जननी। वहीं और जैंदी उठी हुई नासिकावाला मुख प्रणस और उन्नस कहलाता था। " यह भी विकारथा। प्रणस और उन्नस शब्द सामान्य से अधिक बड़ी और ऊँची नासिकावाले मुख के लिए प्रयुक्त होते थे। नासिका के झुकाव या नमन को अवटीट, अवनाट या अवस्त्रट कहा जाता था। " निविद्र, निविरीस," चिकिन और चिपिट" शब्द भी इस अर्थ में आते थे। ये शब्द सज्ञा थे। असजाशब्द चिकित, चिपिट और चिपक" शब्द भी इसी अर्थ में प्रचलित थे। नासिका के लिए

१. ५-२-३३, पु० ३७७।

२. वही।

३. ३-४-५४ काशिका ।

४. ६-३-३, पृ० २९९।

५. कुरादन्वं वारयति, पश्यत्यन्वः कूर्वं मा प्रापदिति।---१-४-२७, पृ० १६३।

६ ५-३-५५, पु० ४४५।

७. ६-३-३, पू० २९९।

८. १-२-३१, पृ० ५०६।

९. २-१-१, पृ० २२७।

१०. ४-१-५४, पृ० ६६।

११. १-४-६०, पृ० १९१।

१२. ५-२-३१।

१३. ५-२-३२।

१४. ५-२-३३, पू० ३७७।

१५. वही।

अनेक उपमान प्रसिद्ध थे, जो भिन्न प्रकार की विकृतियों के सूचक थे। द्रुणस, खरनस्, खुरणस्, कितिनस्, अर्चनस् और अहिनस् इसी प्रकार के शब्द थे। उन्नस और प्रणस उन्नत और वडी नासिकावाले व्यक्ति कहलाते थे। खरणस् सरल या सीघी तथा खुरणस् सपाट या फैली हुई नासिकावाले का विशेषण था। नकटा पुरुष विग्र या विख्य कहा जाता था। मिनमिनाकर, अर्थात् नासिका के सहारे वोलनेवाले लोग जो मुखनासिकावचन कहलाते थे, व्यग्य के पात्र थे।

प्रस्फिक् या प्रोदर होना भी शरीर से विकृत होना बतलाता था। दिनी के लिए चक, सक्यी होना विकार का नहीं, सौन्दर्य का सूचक था। मुन्द तोदीले व्यक्ति को कहते थे। मुन्द व्यक्ति अलस होते हैं। इन्हें मुन्दपरिमृज कहते थे। वस तोद पर हाथ फेरना इनका काम रहता है। जो यो ही पेट का परिमार्जन करता हो, उसे मुन्दपरिमार्ज कहते थे। अनावश्यक लम्बा व्यक्ति घाट कहलाता था। जिसकी नामि वडी, वाहर निकली रहती थी, उसका नाम मुन्दिम और जिसके पेट में मुटापे के कारण वल पडते थे, उसका नाम विलम था। नखों की बनावट बुरी होने पर कुनाख या कुनाखी सज्ञा मिलती थी। ए सूर्पनखों की भी कमी न थी। ए

खरमुख, उष्ट्रमुख मुख-विकृति के सूचक थे। 18 दन्तुर 18 लम्बे वड़े दाँतोवाले का नाम था। यह सुदत् या सुदती का ठीक उल्टा था। गौर मुख सौन्दर्य का खोतक था। 18 जिसके हाथ या पाँव मे पाँच के स्थान पर छह अँगुलियाँ होती थी, उसे पडिक कहते थे। 18 प्रतिशीन (वाकला) होना भी विकृति का बोधक था। त्वक् या चमड़ी पर तिल किसी-किसी के बहुत अधिक होते है।

१. ५-४-११८, पू० ५१०।

२. ५-४-११९, पु० ५१०।

३. वही।

४. ६-२-१७७, \_० २९१।

<sup>4. 4-8-8831</sup> 

६. १-२-३१, पू० ५०६।

७. तुन्दपरिमृजोऽलसः। यो हि तुन्दं परिमार्पिट तुन्दपरिमार्जः स भवति।—-३-२-५, पृ० २१०।

C. 4-8-846, 90 8841

<sup>9. 4-7-8391</sup> 

१०. २-३-६२, पु० ४४९।

११. ४-१-५८1

१२. आ० २, पू० ७७।

१३. ५-२-१०६।

१४. ४-१-५८।

१५. अनुकम्पितः षडङ्गिलः पोडिकः।---१-४-१८, पृ० १४७।

ये चर्मतिल कहलाते थे। 'इसी प्रकार काले चित्तेवालो को कालक कहते थे।' पाणि सामृत भी होते हैं और वियोक्षित भी। पीठ और पाणि-पादो की नियमित सफाई उन्हें सुकुमार वनाये रखती है। उन्हें उन्मृद् बनाये रखना बावस्यक माना जाता था। पाद यदि विकृत हुए, तो चलना-फिरना वन्द हो जाता है। माष्य मे ऐसे व्यक्ति को पंगु कहा है।'

भाष्य मे मनुष्य की कुछ ऐसी आदतो का उल्लेख है, जिनका सीधा सम्वन्य शरीर से है। उदाहरणार्य, अक्षिनिकाण या आँख दवाकर वोलना, भूविक्षेप या भौंह सटकाकर वोलना, उद्वाहु या हाथ उठाकर वोलना, शिर उत्किप्त करके वोलना, मुखनासिक' या मिन-मिनाकर वोलना ये भाषण या उच्चारण से सम्बन्ध रखते हैं। खरकण्ठ का सम्बन्ध भी उच्चारण से ही है। जिन लोगों की नासिका सोते समय बजती है, उनके लिए नासिकन्धम विभेषण था।

पुरुषायुष—शरीरागो, शरीर-सीन्दर्य और शारीरिक-विकृतियों के अतिरिक्त महा-भाष्य में रोगों, उनके कारणों एवं ओपिंघयों के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। पुरुष की अपेक्षित आयु को, जो सी वर्ष से अधिक थी, पुरुषायुष कहा जाता था। 18 कुछ लोग सामान्य से दूनी या तिगुनी आयु प्राप्त कर लेते थे। ये द्वायुष और ज्यायुष कहे जाते थे। 18 भाष्यकार के समय में आयु की सीमा नीचे गिरने लगी थी। सी वर्ष की आयु मिलजाना बहुत वडी बात हो गई थी। 18 भाष्यकार के मत से जीने का आनन्द तब है, जब शरीर में कोई रोग न हो। 18 सामान्य स्वास्थ्य के नीचे व्यक्ति कुश या पाण्डु हो जाता है। 18 दुवंल मनुष्य अपना काम भी नहीं कर पाता।

१. ८-४-१०, पु० ४७९।

२. १-२-३१, पू० ५०६।

३. ८-१-८, पू० २७१।

४. १-३-१, पृ० ८।

<sup>4. 8-2-461</sup> 

६. ३-४-५४ काशिका।

७. वही।

८. ६-२-१७७, पू० २९२।

९. ३-४-५४ का०।

१०. मुखनासिकं वचनं यस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः ।---१-१-८, ५० १५६।

११. ६-२-११४।

१२. ५-४-७७, पूर ५०३, ४।

१३. वही।

१४. यः सर्वया चिरं जीवति वर्षशतं जीवति।-आ० १, पू० १२।

१५. एति जीवन्तमानन्दो नास्य किञ्चिद्रजतीति।--१-३-१२, पृ० ५६।

१६. १-१-५०, पू० ३०९।

यदि वह वलवान् के वरावर काम कर ले तो वडी वात है। कमी-कभी रोग या अन्य कारणों से जब जीवन भार हो जाता है, तब मनुष्य विष खा लेना अधिक अच्छा समझता है। उनहरणार्थ, पिंक (वैसाखी से चलनेवाला) पगु दु.खार्स ही रहता है। आयुवर्षक पदार्थों में भाष्यकार की वृद्धि में घृत का स्थान सर्वोपिर है। उन्होंने घृत को प्रत्यक्ष आयु के कहा है। साठ वर्ष या सत्तर वर्ष जीनेवाले वाष्टिक या साप्तितक कहे जाते थे। भाष्य के ये उदाहरण जो आयुपरिमाण बतलाने के लिए दिये गये हैं, इस वात की ओर सकेत करते हैं कि मनुष्य की सामान्य आयु सत्तर या साठ वर्ष की होती थी। उन्होंने भगवान् वार्ष्यायणि के अनुसार आयु के छह भाग किये हैं—जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश। ब्याधि की भी तीन स्थितियाँ होती है—स्थिति वृद्धि और अपक्षय। स्थिति यथावत् वृद्धि-श्रय-विरहित अवस्था का नाम है।

गर्भावस्या—जन्म के पूर्व की अवस्था की भी चर्चा भाष्य में आई है। एक स्थान पर उन्होंने उपपान के रूप में गर्भ की चर्चा करते हुए कहा है कि किया कोई वस्तु नहीं है, जिसे निलुण्ठित या पिण्डीभूत गर्भ के समान पकड़कर दिखाया जा सके। ' गर्भिणी सब प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न है।' वहता हुआ गर्भ सर्वागपूर्ण हो गया है।' " समीची एक शिशु को दूध पिला रही है।' वच्चा उंगली या मुद्ठी चूस रहा है।' अभी यह स्तनन्धय ही है। माता प्रथम गर्भ में ही वच्चा जनकर मर गई,।' जैसे कथन इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि भाष्यकार गर्भावस्था की किठनाइयो, भूण के विकास और प्रजनन-सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों से पूर्ण परिचित थे। वे यह भी जानते थे किस प्रकार गर्भकाल में वालक के अपांग या अपाग होने का पता लगा लिया जा सकता है।

१. १-३-११, पृ० ४६।

२. १-४-५०, पू० १७५1

३. ४-४-१०।

४. वायुर्घृतम् आयुषो निमित्तमिति गम्यते ।---१-१-५९, पृ० ३८५ ।

५. ५-१-५८, पू० ३२६।

६. षड्भाविकारा इति ह स्माह भगवान् वार्ष्यायणिः। जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्षतेऽपक्षीयते विनश्यतीति।—-१-३-१, पृ० १।

७. वही।

८. १-३-१, पु० ४४।

९. २-१-७१, पृ० ३३०।

१०. ६-२-१०६, पू० ३९८।

११. १-३-८९, पू० ९५1

१२. ३-२-२९, पृ० २१५१

१३. वही।

१४. १-१-२५, पृ० २०२।

**शरीर-रोग—रोग को उपताप, ज्यायि और स्पर्श कहते थे। स्पर्श, सम्भवत सकामक** रोग कहलाते थे। भाष्य में बहुत-ते रोगो तथा ओपवियो के नाम मिलते हैं। जानु या पुरनो की पीड़ा वातिक होती है। खाज या खुजली से पीड़ा कम नहीं होती। कण्डूति या कण्डू मे जब वेदना का अनुभव होता है, तव उसे रोग समझना चाहिए। <sup>र</sup>सामान्य हिन्कित, हिनत या कण्डूचित ध्यान देने की वस्तु नहीं। वे रोग नहीं हैं। दिय और त्रपुस (फलविशेष, खीरा) मिला-कर स्नाने से ज्वर आ जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्वर है। ज्वर कई प्रकार के होते है। कोई प्रति दूसरे दिन चढ़ता है और कोई चींथे दिन। इन्हे कमश द्वितीयक और चतुर्यक ज्वर कहते थे। विष-पुष्पों के सम्पर्क से एवं काज-पुष्पों के स्पर्ण से भी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्वर क्रमण विषपुष्पक और कामपुष्पक कहे जाते थे। उष्णक ज्वर में रोगी को ताप अधिक मालूम होता है और शीतक ठड या जूडी देकर वढता है। कण्ठ और शिर के फोडे नो मामान्य वात है। ' वहुगडु, वहुपिटक, वहुगोफ (सूजन) चिन्ता ' के विषय होते हैं। भाष्यकार इन मव वातो से अभिज थे। अरद ऋतु के प्रारम्भ होते ही मलेरिया या मीसमी ज्वर, सरदी, खौनी चल पडते हैं। ये शरद् मे होनेवाले मौसमी रोग शास्त या शारदिक कहे जाते थे। । अर्तासार, ।। र्छिदका<sup>\*\*</sup> (वमन-त्र्याधि), प्रवाहिका<sup>६</sup> (दस्त), सन्निपात,<sup>१६</sup> वैपादिक<sup>६७</sup> (पादरोग), दद्रु (दाद),'' अण्डकोप की वृद्धि या मुष्कता,'' अरोचकता या अरुचि,'' अर्थ, '' कुष्ठादि उपताप,'' वातरोग, वृद्गोग या हृदयरोग, विगलित (गलित कुप्ठ उपताप) विकम्पित (वात-कम्प) प न्युब्ज<sup>रः</sup> (जिसमे व्यक्ति पालघा होकर ही सो सकता है), सज्वर (जीर्णज्वर), विस्म (एक प्रकार का कुष्ठेर्र (श्वेतकुष्ठ), उत्कन्दक,<sup>१९</sup> प्रच्छदिका (अम्लपित्त),<sup>१</sup> विचर्चिका (गुजली),

<sup>े</sup> १, ३-३-१६, पृ० २९५।

२. १-१-१८, पू० १८८।

३. १-१-५८, पृ० ३७६।

४. ३-१-२७, पू० ८२।

५. सा० १, पृ० २४।

इ. १-१-५९, पृ० ३८५।

७. ५-२-८१ का०।

८. बही।

९. वही।

१०, २-२-३५, पृ० ३९१।

११. ४-१-५४, पृ० ६६।

१२. ४-३-१३।

१३. २-३-१७, पृ० २९५ ।

१४. ५-४-४९।

१५. इ-३-१०८ का०।

१६. ५-१-३८, पु० ३२२।

१७. ५-२-१०३, पृ० ४१५।

१८. ५-२-१००, प्० ४१४।

१९. ५-२-१०७१

२०. २-३-१३, पू० ४१७।

२१. ५-२-१२७ का०।

२२. ५-२-१२८ का०।

२३. ५-२-१२९।

२४. ५-३-५१ का।

२५. ६-४-२४, पु० ४०६।

२६. ७-३-६१, पु० २०१।

२७. ३-२-१४२।

२८. ५-२-९६, वृ० ४१२।

२९. ८-४-६१, वृ० ४९९।

३०. ३-३-१०८ का०।

आसाव' (मुत्रातिसार), पामन् (चर्मरोग), विक्षाय (खाँसी) आदि रोगो का भाष्यकार को निकट ज्ञान था। ददवाले व्यक्तियों को दद्रण, पामनु के रोगियों को पामन, अण्डवृद्धिवालों की मप्कर, अरुचिवालो को अरोचकी, सज्वर से पीडित को सज्वरी, अर्शवालो को अर्शस, वात-रोगी को वातकी और अतीसार के रोगी को अतीसारकी तथा सिघ्मवालो को सिघ्मल या सिच्मवान कहते थे। कौन वस्तु अरोचकी को पथ्य है और कीन-सी सामान्य आमयावी को, यह पतजलि को सम्यक मालम था।

कुछ रोग मासिक होते है। वे लगभग मास-भर टिकते है और कुछ के अच्छे होने मे छह महीने लग जाते है। ये रोग मासिक अोर पाण्मासिक कहलाते थे। कुछ रोग असाध्य माने जाते थे। उसकी चिकित्सा इस लोक मे नहीं, परक्षेत्र या शरीर-त्याग के ही बाद सम्भव होती है। ऐसे राजयक्ष्मादि रोग क्षेत्रीय कहे जाते थे। जिस रोग का अपनयन करना हो, उसके आगे तस् प्रत्यय' लगाकर उसकी अपनेयता व्यक्त की जाती थी।

अगदंकार--रोगो की चिकित्सा अगदकार का काम था। यह नाम पूर्णत सार्थक था। अगदकार स्वच्छता एव स्वास्थ्य के नियमों का पालन कराकर, पथ्य-भोजन देकर एव ओषघि-सेवन कराकर रोग की चिकित्सा करता था। स्वच्छता के नियमो मे आवसय (गृह) से दूर मल-मृत्र का उत्सर्ग करना, शरीर की सफाई आदि मुख्य थे। ये रोग के निरोधक उपाय थे। पथ्य भिन्न-भिन्न रोगो के भिन्न-भिन्न थे, किन्तु कुछ बाते सामान्य है, जिन्हे रोगी भी जानते थे. जैसे यवागू मूत्र अधिक लाती है। यवाभ उच्चार-दोष का इलाज है " आदि।

ओषि - रोगो का कारण वात, पित्त या कफ का दूषित होना माना जाता था। तीनो दोपो के साम्य की अवस्था सन्निपात कहलाती थी, जो अत्यन्त घातक होती है। वात, पित्त, कफ और सिन्नपात की शामक या कोपक वस्तूएँ या ओषियाँ वातिक, पैत्तिक, ग्लैटिमक और सालिपातिक" कही गई है। भाष्य मे जिन ओषधियों के नाम आये है, वे वानस्पतिक है। ओष (प्रकाश)-मयी होने के कारण वे ओषधि कहलाती थी। इसी गुण के कारण चन्द्रमा को ओषधि १३

१. ३-१-१४१ का०।

<sup>7. 4-7-800,</sup> To 8881

३. ५-१-८० काशिका।

४. ५-१-८४ काजिका।

५. ५-२-९२, पु० ४०२।

E. 4-8-891

७. ६-३-७०, पु० ३४६।

C. 7-3-34, To 8381

९. १-३-१, पु० ८।

१०. मूत्राय कल्पते यवाग्ः उच्चाराय कल्पते यवान्नम्।—-२-३-१३, पृ० ४१७।

११. ५-१-३८, पु० ३२२।

१२. ओवधिश्चन्द्रसाः—ओवो धीयतेऽस्याम् ।—६-२-४२, पू० २५९। ξę

मानते थे। इसीलिए, ओविवियों को सुसस्या और सुपिप्पला करने की प्रार्थना धृति में मिलती है। ओविय सामान्य जड़ी या बूटी को कहते थे। यह शब्द जातिवाचक माना जाता था। अविय में कई ओवियों का भी मिश्रण होता था, यद्यपि ये दोनो पर्याय थे। क्रमश श्लेटमण और पित्तच्न ओपियों में मच तथा घृत श्रेष्ठ माने जाते थे। वनस्पतियों में पिप्पल, नीली, वह्ही, सफला, भस्त्रफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला, श्वेतफला, त्रिफला, अपूला, ओवत्पाकी, शंकुकणीं, शालपणीं, शङ्कपुष्पी, दासी फली, दर्भमूली, गोवाली, गृग्लु, कुस्तुम्बह अपेर निन्दुकी का उल्लेख ओपिध-रूप से मिलता है। यो भाष्य में उल्लिखित आमलकी आदि अनेक वनस्पतियाँ, फल, फूल, मूल आदि ओपिध के रूप में प्रचलित थे और भाष्यकार को उनका स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी ओपिध के रूप में उनका उल्लेख नहीं किया है। वृक्षों के पाक, पर्ण, पुल, मूल, फल, वाल (वाले) आदि सभी अग ओपिध के काम आते थे। हैं।

१. ६-१-८६, पू० १३३।

२. ५-४-३७।

३. इलेप्सच्नं मध् पित्तव्नं घृतम्।--६-१-१२, पृ० ३४।

४. झा० २, पु० ६६।

५. ४-१-४२, पृ० ५५।

६. ४-१-४६, काशिका।

७. ४-१-६४, पु० ७४।

८. वही, काशिका।

९. ४-१-७१, पु० ७७।

१०. ६-१-१४३ काशिका।

११. ४-१-६४, प्० ७४।

#### अध्याय ५

## काल और ज्योतिविज्ञान

काल—काल की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि जिसके योग से मूर्त पदायों की वृद्धि या ह्वास होता दिखाई देता है, उसे काल कहते हैं। उसी काल को किसी एक किया से युक्त होने पर अहन् या रात्रि कहते हैं। यह किया सूर्य की गति है। यही किया, अर्थात् सूर्य की गति लव वार-बार आवृत्त होती है, तब मास या संवत्सर आदि वनते हैं। ऐसा है, तभी जन् किया के कारण प्रसूत वालक का परिमाण मास या वर्ष माना जाता है।

भाष्यकार के इस कथन से दो वार्ते मालूम होती हैं। प्रथम यह कि काल और काल-वाचक शब्दों का अस्तित्व आदित्य की गति पर निर्भर है। दूसरे, पारिभाषिक अर्थ में काल भले ही परिमाण न हो, व्यवहार में काल परिमाण माना जाता था।

काल की गणना 'राजा' के शासन-काल से की जाती थी। भाष्यकार ने तो इसका उल्लेख किया ही है। रुद्रदाम से मन्दसीर तक के सभी शिलालेखों में काल की गणना राजाओं के शासन के सहारे की गई है। विक्रम-संवत् का उल्लेख इन शिलालेखों में ५वी शती के बाद ही मिलता है।

काल-विभाग—पाणिन आदि आचार्यों ने आदित्य-गति की आघार मानकर काल के पूर्व, अपर, वर्तमान, भूत, भविष्यत्, अद्यतन, अनद्यतन आदि भेद किये हैं। पाणिनि ने इसे काल-विभाग कहा है। पतजिल ने भी कहा है कि काल-विभाग अवश्य होते है। यदि काल-विभाग नहोते, तो पर्वत स्थित है, स्थित रहेगे और स्थित थे, ये कथन कभी सम्भव न हो सकते। इसिलए, यद्यपि पाणिनि ने काल की परिभाषा के विवाद-ग्रस्त प्रसंग को यह कहकर टाल दिया था कि काल के विषय में कोई परिभाषा या नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि लोक मे

१. येन मूर्तीनामुपचयापचया लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः। तस्यैव हि कयाचित् कियया युक्तस्याहरिति च भवति रात्रिरिति च। कया कियया? आदिस्यगत्या। तयैवासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च। यद्येवं भवति जातस्य मासः परिमाणम्।——२-२,-५, प० ३३६।

२. ३-४-२१।

<sup>3. 3-3-2341</sup> 

४. ३-२-१२३ ।

५. ३-३-१३७।

६. तन्ति सत्स्विप कालविभागाः। तिष्ठन्ति पर्वताः, स्थास्यन्ति पर्वताः, तस्युः पर्वता-इति । कि शरयन्त एते शब्दाः प्रयोक्तुमित्यतः सन्ति कालविभागाः।—३-२-१२३, प० २२५ ।

जिसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसे सब जानते हैं और वही अन्तत प्रमाण मानना चाहिए।

वर्तमान काल—वर्त्तमान काल पर विचार करते हुए पतजिल ने कहा है कि किया के प्रारम्भ से समाप्ति तक के काल को वर्त्तमान मानना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ रहता हूँ आदि कियाएँ वरावर नही होती रहतीं। पढनेवाला पढना वन्दकर भोजन भी करता है, सोता भी है। इसी प्रकार रहनेवाला व्यवित कभी वाहर भी चला जाता है। तो भी उसके सम्वन्य मे पढना और रहना कियाओं का वर्त्तमान काल मे प्रयोग होता ही है। इसी प्रकार, नित्य-प्रवृत्त कियाओं को भी वर्त्तमान काल मे मानना चाहिए। निदयाँ वहती है, पर्वत स्थित हैं आदि प्रसाग मे जहाँ किया बहुत पहले से होती वा रही है और भविष्य मे होती रहेगी, वर्त्तमान काल ना ही ब्यवहार होता है।

कुछ बाचार्यों के मत से वर्त्तमान कोई काल नहीं होता। इनके मत से न तो यह ससार परिवर्त्तनवील है, न बाण किसी पर फेका जाता है और न निवर्या समुद्र तक जाने के लिए बहती है। यह ससार कूटस्य है, अर्थात् एक रूप से स्थित रहता है। विचारवान् पुरुप कीए से कहता है कि तुझमें पतन-किया है कहाँ। भूत और भविष्यत् की पतन-किया को तो इस समय 'हैं नहीं कह सकते। और, यदि कहे कि इस समय पतन-किया हो रही है, तो भी यह कहना असगत होता; क्योंकि ऐसे तो पतन या गमन-किया सारे विश्व में हो रही है, यहाँतक कि हिमालय भी इघर- उसर गमन करता है। इस प्रकार भूत, भविष्यत् और वत्तमान तीनो कालों में 'गमन-किया' कहना समव नहीं है। साम्प्रत काल केवल भूत और मविष्यत् की सन्य का नाम है। उसके भीतर का क्षण-दो क्षण या निमिप-मात्र काल नहीं है। फिर, वर्त्तमान काल में 'जाता है' अधि वाक्य कैसे वोले जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि लोग किया-प्रवृत्ति के हेतुभूत गांडी में वैल जीतना आदि कियाओं को देखकर विना विचारे ही इस प्रकार के वाक्य वोल देते हैं। सामान्य व्यवहार में यह ठीक भी है। है।

किसी-किसी आचार्य के मत से वर्त्तमान काल है, किन्तु आदित्य की गित के समान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जब साधनभूत सारी सामग्री एकत्र हो जाती है, तब भी विक्रति प्रत्यव्य होती हुई परिलक्षित नही होती। विस के तन्तु भी जलते हुए नहीं दिग्दाई देते हैं। किर, भी जिन लोगों को तीनों कालों की कियाओं का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे योगी लोग उस दाह-किया को देगते ही हैं। हम जैसे साधारण जन तो उस किया को अनुमान से ही जान मकते हैं।

१. ३-२-१२३, पू० २५४, ५५।

२. अपर आह नास्ति बर्त्तमानकाल इति—न वर्त्तते चक्रमियुर्न पारयते न स्यन्वते सिरतः सागराय—कृष्टस्यो यं लोको न विचेष्टितास्ति यो ह्येवं पश्यित सोऽप्यनन्यः। मीपांसको सन्यमानो युवा मेधाविसंमतः—काक स्नेहानुष्चिति कि ते पतितलक्षणम्। अनागते न पतिम अतिकान्ते च काक न यदि सम्प्रति पतिस सर्वो लोकः पतत्ययम्। हिमवानिप गन्धित।— यही, पृ० २५६।

विसस्य वाला इव बह्ममाना न दूरयते विकृतिःसित्रपाते।
 अस्तीति तां वेदयन्ते विभावाः सुक्षमो हि भावोऽनुमितेन गम्याः ॥——वही, पृ० २५७।

फिर भी, लोक-व्यवहार में वर्त्तमान काल का क्षेत्र व्यापकतर माना जाता था। उपर्युंक्त दार्शनिक मतों की चिन्ता किये विना लोग वर्त्तमान के सामीप्य में समीपी (अतीत तथा भविष्यत्) तक को भी वर्त्तमान के ही अन्तर्गत गिन लेते थे। अप्राप्त प्रिय वस्तु की प्राप्तीच्छा, अर्थात् आश्रसा का विषय भविष्यत्काल होता है; फिर भी उसके लिए भूत और वर्त्तमान का प्रयोग होता था। इसी प्रकार, किया-सातत्य में जिसे किया-प्रवन्य भी कहते थे तथा सामीप्य गम्यमान होने पर अन्यतन भूत और भविष्यत् के नियम लागू होते थे। ऐसे स्थलो पर अनद्यतनीय किया का प्रयोग न होकर सामान्य-भूत या भविष्यत्कालीन किया का व्यवहार होता था। पाणिनि ने देश और काल के प्रविभागों के अवर भाग के सम्बन्य में भी सामान्य काल-नियमों का प्रयोग न होना वतलाया है। इन्हीं सब विभिन्नताओं को दृष्टि में रखकर पाणिनि ने काल को लोकाश्रित वतलाया है।

शहन्—काल के मेदो मे अय, ह्य, क्व, अहन्, रात्रि, पक्ष, मास, वर्ष, हायन, संवत्सर आदि नाम भाष्य मे मिलते हैं। इनमे अद्यतन काल न्याय्य (सर्वसम्मत) उत्थान से न्याय्य सर्वेशन-काल तक को कहते थे। इस परिभाषा के अनुसार प्रात. ब्राह्म मुहूर्त से रात्रि के लगभग दस वजे तक का समय अद्यतन माना जाना चाहिए। कुछ लोगो के मत से गत अर्घ-रात्रि से आगामी अर्वेरात्रि तक का समय अद्यतन होता है। दिन को दिवा और रात्रि को दोषा भी कहते थे। भाष्य मे दिवामन्या रात्रि और दोपामन्य अहन् का उत्लेख है। पुष्याह और सुदिनाह इसका ठीक उलटा था। दिन को कई भागो मे विभाजित किया जाता था। यथा—प्रात. पूर्वा हि, मध्याह्म, अपराह्म, स्वायह्म, श्वराह्म, अपराह्म, विल्क का समय माना जाता था। रात्रि का प्रारम्भ प्रदोष से होना माना जाता था। यथा पूर्वराह एव अपररात्र इन दो भागो मे वाँटा जाता था। पूर्व दिवस को पूर्वेख वर्त्तमान दिन को अद्य, समान (उसी) दिन को सद्य कहते थे। इसी प्रकार परेख, अन्येख, अन्येतरेख, इतरेख

<sup>2. 3-3-2321</sup> 

२. ३-३-१३२।

<sup>₹. 3-3-234</sup> t

४. ३-३-१३६ तथा ३-३-१३७।

५. १-२-५७ काशिका।

६. १-१-४१, प्व २५४।

<sup>9. 7-8-30, 40 80</sup>E1

C. 8-3-761

<sup>9. 4-8-8201</sup> 

१०. ४-३-२८1

११. ४-३-२३ पु० २२५।

१२. ४-३-१४।

<sup>13. 4-8-</sup>COI

अघरें यु, उमये यु: या उमयद्यु:, ह्यः और २व ै शब्द प्रचलित थे, जिनसे प्रतीत होता है कि काल-गणना का मुख्य घटक दिन या अहन् था।

अहोरात्र—दिन और रात्रि को मिलाकर अहोरात्र, निक्तित्व या रात्रिन्दिव कहते थे। अहोरात्र ही वह परिमाण था, जिससे अन्य कालवाचको की गणना की जाती थी। अहोरात्र से पक्ष और मास गिने जाते थे। केवल रात्रि का उल्लेख भी अहोरात्र के परिमाण का वोवक होता था।

मास—रिशब् रात्र को मास और पचदश रात्र को अर्घमास कहते थे। अर्घमास पक्ष और उसका प्रथम दिन पक्षति कहलाता था। पक्ष की गणना मास के प्रथम दिन से की जाती थी। दिन-गणना का आघार आदित्य-गति थी; क्योंकि आदित्य एक होकर भी, सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है। इसलिए, आदित्य के उदय के आघार पर काल की गणना में सबको सुभीता हो सकता था। मास और वर्ष का आघार सूर्य की ही असकुद् गित मानी गई थी।

मास की गणना चन्द्र के आवार पर भी की जाती थी। भाष्यकार ने चन्द्रमा को मास-प्रमित कहा हैं, जिसका अर्थ है मास की माप का प्रारम्भ करनेवाला। प्रतिपच्चन्द्र मासप्रमित कहलाता था।

अयन मास के वाद अयन था और उसके वाद वर्ष या सवत्सर। अहोरात्र में कुल तीस मूहूर्त्तं होते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि इनमें छह मुहूर्त्तं ऐसे होते हैं, जो चर भी है और अचर या अगतिमान भी। वे कभी दिन में चलते हैं और कभी रात्रि में। इसीलिए, उन्हें अहंगंत भी कहते हैं और रात्रिगत भी। वे अहरितसृत या राज्यितसृत भी कहे जाते हैं। यहाँ 'कभी' से भाष्यकार का आशय उत्तरायण और दक्षिणायन में बढ़ने-घटनेवाले दिन के मृहूर्त्ता से हैं। ये मृहूर्त्त उत्तरायण में दिन में सम्मिलित रहते हैं और दक्षिणायन में रात्रि में। वर्ष वारह माम का होता था। वर्ष की गणना का प्रारम्भ कभी वर्षा के साथ होता था। वैदिक काल में वर्ष का प्रारम्भ शरद् से होता था। सवत्सर के अर्थ में प्रमुक्त ये दोनो शब्द स्वय अपनी कथा गहते हैं।

१. ४-३-१५, पू० २२३।

२. ३-३-१३७, पृ० ३२९।

३. ५-४-७८, पृ० ५०४।

४. योऽय त्रिशहरात्र आगामी तस्य योऽवरी पञ्चदशरात्र इति--३-३-१३६, ,०३२८।

५. ५-२-२५, पु० ३७३।

६. सा० २, पु० ४२।

७. सादित्यगत्या। तथैवासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च।— २-२-५, पु० ३३६।

८. २-१-२९, पृ० २८२।

९. पण्मुहूर्ताः चराचराः—ते कदाचिदहर्गंच्छन्ति कदाचिद्रात्रिम् । तत्रुच्यते, अर्गंता रात्रिगता इति, इदं तहि अहरतिसुक्षाः, राध्यतिसुताः।—२-१-२९, पू० २८२।

वर्त्तमान सवत्सर को ऐपम, गत सवत्सर को पहत् और उससे भी पूर्व वर्ष को परारि कहते थे। सामान्य वर्ष के अतिरिक्त भाष्य मे दिव्य वर्ष का भी उल्लेख मिलता है। अयन का अन्तर्वर्त्ती या सूर्य द्वारा अयनान्त के सामीप्य मे विताया गया समय अन्तर्यण कहलाता था। अयनवृत्त के समीपवर्त्ती प्रदेश अन्तरयन कहे जाते थे।

ऋतु-मासो के अतिरिक्त ऋतु भी वर्ष के अवयव थे। ऋतुओ मे शरद्, शिशिर, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा का उल्लेख भाष्य मे है। शरद् का उल्लेख श्राद्ध तथा रोग और उप-ताप के प्रसग मे हुआ है। शारिदक श्राद्ध गृहस्य का सामान्य कर्त्तव्य माना जाता था। इस ऋतू मे ज्वर आदि उपताप तथा कास आदि रोग भी फैलते थे। धूत्रकार ने शारदिक या शारद आतप का विशेषत उल्लेख किया है। इत्रद की वृप वडी भयकर एव हानिकारक होती है। शिक्षिर ठण्ड की ऋतु है। भाष्यकार ने कहा है कि इस ऋतु मे जिस वैल पर झुल नही डाली जाती, वह कृश ही जाता है। शिशिर और वसन्त उत्तरायण मे होते थे। भाष्य मे इन्हे उदगयनस्य वत-लाया है। काशिकाकार ने हेमन्त, शिशिर और वसन्त यह कम ऋतुओ का माना है। इस प्रकार, शिभिर ऋतु मात्र और फाल्गुन मे पडती थी और उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस ऋतु मे मकर-सकान्ति के वाद दिनमान वढना प्रारम्म हो जाता है। इसीलिए, बरद् को दीर्घाह्मी कहा है। ' हेमन्त ऋतु के मास सह और सहस्य माने जाते थे। इन्हें हैमन्तिक भी कहते थे। हैमन्तिक या हैमन्त या हैमन वस्त्रो एव उपलेपन की व्यवस्था इस ऋतु मे शीतरक्षा के लिए की जाती । होमन्त मे वर्षा भी होती थी। भाष्य ने एक वर्षा-विहीन हेमन्त का उल्लेख किया है।<sup>18</sup> वसन्त प्रकृति के यौवन का काल माना जाता है। मचु और माघव वसन्त के मास माने जाते थे। 12 भाष्य ने इसे अवको किल कहा है। यह नाम इस ऋतु मे को किल के अधिक बोलने के कारण दिया गया था। 18 पाणिनि ने वसन्त-अध्ययन का विशेषत उल्लेख

१. ५-३-२२, पू० ४३४।

२. आ० १, पू० १२।

इ. ८-४-२५।

<sup>8. 8-3-851</sup> 

<sup>4. 8-3-831</sup> 

६. वही।

७. गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः।---३-३-२१, पू० ३०२।

C. 7-7-38, 90 3901

९. वही-काशिका।

१०. ८-४-७, पु० ४७८१

११. ४-३-२१ तया ४-३-२२, प्० २२४।

१२. २-२-६, पृ० ३३७।

१३. ४-३-२० काशिका।

१४. २-२-१८, प्० ३५०।

किया है, जिसपर भाष्यकार ने कहा है, वसन्त नाम का कोई बन्य नही है। इसिलए, जिस् प्रत्य मे वसन्त का वर्णन हो, उसे भी वसन्त कहते हैं और उसका अध्ययन वासन्तिक कहा जाता है। बाह्यण के लिए वसन्त मे अग्न्यायान त्या अग्न्यायान दिया अग्न्यायान है। अवव्य ही, इस ऋतु में विजेप प्रन्यों या वेदभाग के अध्ययन की भी प्रया रही होगी। इसी को पत्जिल ने वसन्त-पहचरित अध्ययन कहा है और इसी के अध्येता को पाणिनि ने वासन्तिक कहा है। ग्रीप्स ज्येप्ट-आपाढ माम कहलाते थे। ग्रीप्स ऋतु दीर्घाहा होती है। इस श्रुत सम्बद्ध काल, नास या अन्य वस्तु को ग्रैष्म कहते थे। वर्षा को प्रावृष् भी कहते थे। प्रावृष् मे होनेवाले मेघो को प्रावृष्ण्य कहते थे। किन्तु, प्रावृष् में उत्पन्न होनेवाले कीट, वनस्पति, अग्न, रागादि प्रावृष्ण्य कहते थे। वर्षाकाल शालि आदि अद्यों की निष्पत्ति का सायन था। उस ऋतु में अनेक आवाध्यित वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाष्य में इनके लिए वर्षांचुल और वर्षांमू शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वसन्त, वर्षा, अरड्, हेमन्त और शिशिर की गणना वसन्तादिगण में भी की गई है। "

मासो में मनु चैत्र का नाम था। इस ऋतु में मनु अविक होता था। मनु के समीप का वैनाज मास मायन या मायन्य मी कहा जाता था। नमस् या वादल होने के कारण श्रावण को नम, भाद्रपद को नमस्य; इच्छा में प्रवलता उत्पन्न करने के कारण गवार या आदिवन को इप; सन्ताप- दायक होने के कारण फाल्गुन को तप आंर तपस्य, जरीर अवित का दायक होने के कारण कालिंग को अर्ज आंर मन में जोक को अर्जुरित करने के कारण ज्येष्ठ को जुचि और आपाद को गुक वहते थे। इस प्रकार मन्नु, मायन, तप, नम, इप, ऊर्ज, जुचि और शुक्र नाम सार्थक थे। मास के दोनो पक्षों का प्रथम दिन प्रतिपद होता था और अन्तिम दिन अमावास्या और पीर्णमासी। सर् अगहन श्रीर सहस्य पीप की सक्षा थी। अमावास्या में होनेवाला काम या वस्तु अमावास्यक या आमा- वास्य कही जाती थी। थे

सन्ति-वैला—पाणिनि ने मन्ति-वेला, ऋतु और नक्षत्रों को कालवृत्ति या कालवीतक कहा है। नन्त्या, अमावास्या, त्रयोदक्षी, चतुर्दक्षी, पचदकी और प्रतिपत् को काशिकाकार ने

१. ४-२-६३, पू० १८८।

२. ६-१-८४, पू० ११६।

३. ६-१-१०८, पृ० १६५।

Y. C-7-E9 90 30E1

५. ४-१-८६ पृ० ९६।

६, ४-२-२६ तया ४-३-२५, वृ० २३१।

७. ३-३-१३३, पृ० ३२४।

८. ६-३-१ पु० २९८ तथा ६-४-८४, पू० ४४७।

९. ४-२-६३ प्० १८८।

१०. ७-१-७७, प्० ७४ तथा ४-४-१२८, प्० २९८, ९०।

<sup>105-6-8 .99</sup> 

'सिन्ध-वेला' माना है। निसन्नों को ज्योतिष् भी कहते थे। निसन्न सज्ञा कभी अरित या क्षीण न होने के कारण थी। इस प्रकार नसन्न ज्योतिष् और काल दोनों के वाचक थे। काल की माप भी नक्षत्रों से की जाती थी। जैसे आपके बहुत-से तिष्य और पुनर्वेसु बीत गये। एक ही नक्षत्र में जत्पन्न होनेवाले सज्योतिष् कहलाते थे। सूर्य, चन और नक्षत्र सव ज्योतिष् के अन्तर्गत माने जाते थे। भाष्य में ज्योति का उद्गमन गम्यमान होने पर आ पूर्वक क्षम्धातु का आत्मनेपदत्व-विधान किया है।

नस्त्रत्र—नक्षत्रो या ज्योतिष् मे दिवाकर, विमाकर प्रभाकर, या भास्कर निजाकर और विमुन्तुद के अतिरिक्त निम्नलिखित नक्षत्रो के नाम भाष्य मे आये है। इनमे विद्युन्तुद शब्द राहु-सम्बन्धी प्राचीन विश्वास-परम्परा की याद दिलाता है।

कृत्तिका---भाष्य मे दो वार कृत्तिका और रोहिणी का साथ-साथ उल्लेख हुआ है ' और दोनो वार बहुवचन मे ही । कृत्तिका ' को पाणिनि ने बहुल भी कहा है । कृत्तिका कई नक्षत्रों का समृह है, यह वात सामान्य लोगों को भी ज्ञात थी।

रोहिणी-रोहिणी भी कई नक्षत्रों का समृह माना जाता था। "र

आर्द्री, मूल, पुनर्वसु — पुनर्वसु वास्तव मे दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए एकवचन का ही प्रयोग हुआ है। <sup>12</sup> इसी प्रकार विद्याला भी दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए भी एकवचन का ही प्रयोग मिलता<sup>17</sup> है। तिष्य को सिप्यं<sup>11</sup> भी कहते थे। तिष्य और पुनर्वसु (दो) का समास होने पर वहुवचन होना चाहिए, किन्तु उनके लिए दिवचन ही प्रयुक्त होता था, जिससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि विद्याला, पुनर्वसु आदि नक्षत्र ज्योतिष् की दृष्टि से दो थे, तो भी लोग व्यवहार में उन्हें

१. ४-३-१६।

२. १-२-६३, पु० ५६१।

३. ६-३-७५ काशिका।

४. १-२-६३. पु० ५६१।

<sup>4. 4-3-641</sup> 

६. १-३-४०, पूर ६७।

७. ३-२-२१।

<sup>6. 3-7-341</sup> 

९. १-२-६३, पृ० ५६१।

१०. २-२-३४, यू० ३९०।

११. ४-३-३४।

१२. १-२-६३, पृ० ५६१।

१३. १-२-६१।

१४. १-२-६२, पु ५६१।

१५. १-२-६३, पू० ५६२।

एक ही मानते थे। पुष्य सामान्य नक्षत्रवाची भी माना जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि एन वर्य रहने पर भी जन्द-भेद होने पर लिंग-भेद हो जाता है; जैसे तिप्य, तारका और नक्षत्र 1 नक्षत्र विशेष मानकर 'बाज पूष्य है, बाज मधा है।' 'पूष्य योग जानता है', 'पूष्य से योजित करता' है'. 'मघाओं से गोजित करता हैं" जैसे वाक्यों का उपयोग माष्य में मिलता है। मघा भी कई नक्षत्रों का समृह या। श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुरावा, हस्त, आपाढा और स्वाति का नाम-ग्रहण पाणिनि ने तिष्य, पुनवंसु और विभाखा के साथ किया है। वात्तिककार ने उसमे चित्रा, रेवती और रोहिणी को और सम्मिलित कर दिया है।" इनमे तिष्य, पूप्य और सिघ्य पर्याव" है। नैतिरीय ब्राह्मण (३-१-४१) में सात कृतिकाओं के नाम मिलते हैं-अम्बा, दूला, नितत्नी, अग्रयन्ती, मेघयन्ती, वयर्यन्ती, चुपूणिका । यद्यपि वाद मे उनकी सख्या छह मानी जाने लगी। फाल्ग्नी को दो और बहुत मानकर भी उल्लेख किया गया है। विशाखा एक, द्वि और बहुवचन तीनो मानी जाती थी। अभिजित् और अश्वयुज् और अतिभवज् का उल्लेख एक साथ एक सूत्र मे मिलता है। काठकसहिता में अवण और अञ्चल्य पर्याय माने हैं। पाणिनि ने दो बार अञ्चल्य का उल्लेख किया है। एक बार श्रवण और अञ्वत्य साथ आये हैं, जिससे प्रतीत होता है, कि वे उन्हें पर्याय नही मानते। दूसरे स्यान पर अञ्चत्य ऋतु का सुचक है। " प्रोप्ठपदा भी दो या अधिक माने जाते थे। " इमका प्रयोग पुल्लिंग में भी होता था। 19 वैदिक नक्षत्रों का आरम्भ कृतिका से होता है। बाद में ४९० ई० के लगभग दिन-रात के तुल मान को द्योतित करने के लिए अधिवनी का स्थान प्रथम माना जाने लगा। पतजलि ने नक्षत्रों के द्वन्द्व में कृतिका का ही पूर्व प्रयोग किया है। पाणिनि ने सात नधत्रों की गणना में श्रविष्ठा का उल्लेख प्रयम किया है। " वेदाग ज्योतिय की सूची भी श्रविष्ठा से प्रारम्भ होती है। गर्न की दृष्टि मे वार्मिक कार्यों मे कृत्तिका और सामान्य कार्यों मे श्रविष्ठा प्रथम है। महाभारत वनपर्व मे श्रविष्ठा या घनिष्ठा से और अश्वमेघपर्व मे श्रवण से प्रारम्भ

१. १-२-६३, पू० ५६१।

२. ४-१-९२, पृ० १०७।

३ २-३-४५, पू० ४३४।

४. ३-१-२६, पू० ७६।

५. वही।

<sup>1 85-2-3</sup> F

७, ४-३-३४। प्० २३२।

C. 3-8-8881

९. ४-२-५ काशिका।

<sup>80.</sup> X-2-861

११. १-२-६०, पूर ५९०।

१२. ५-४-१२०।

<sup>82. 8-3-38</sup> I

१४. जोरायन, पु० ३०।

माता है! बादि पर्व मे भी श्रवण प्रथम है। यह इस वात का सूचक है कि मकर-सक्तान्ति या दिक्षणायन सूर्य श्रविष्ठा के प्रथम स्थान से पिरचम की ओर चला गया था। ज्योतिष् वेदाग ने उसे श्रवण या श्रविष्ठा में स्थिर किया था। प्राचीन ज्योतिष् भी श्रवण को ही मानती थी। पाणिनि ने पूर्वकाल की प्राचीन मान्यता को ष्यान मे रखकर श्रविष्ठा को प्रथम स्थान दिया है। राशियों के उदय को लग्न कहते थे, यद्यपि पाणिनि ने लग्न का प्रयोग इस अर्थ मे नहीं, अपितु उक्त अर्थ मे किया है। नक्षत्र सत्ताईस माने गये थे। सूर्य के इस ग्रहण-सम्बन्धी गमन-मार्ग या क्रान्ति वृत्त-सम्बन्धी विभाजन के अनुसार बारह मासो के नाम विशेष नक्षत्र के मण्डल मे चन्द्र के प्रवेश के अनुसार रखे गये थे। किया देन को चैत्री पौर्णमासी कहते थे।

संवत्सर—वर्षं को समा, सवत्सर अीर हायर्न कहते थे। प्रभव, विभव आदि ६० सवत्सरों के पाँच वर्षों के क्रम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्दात्सर और वत्सर ये नाम थे। इस प्रकार ये नाम कमका: पूरे वृत्त मे १२ बार आवृत्त होते थे। सवत्सर मे होनेवाले काम को सवत्सरीण या सवत्सरीय कहते थे। वर्ष के दो भाग किये गये थे। प्रत्येक भाग पण्मास कहा जाता था। "मास-भर के वालकादि को मास्य या मासीन, दो-तीन मासवाले को द्विमास्य, त्रिमास्य, पड्मासवाले को पाण्मास्य, पण्मास्य या पाण्मासिक (भृत, भृत, भावी) कहते थे। वय से भिन्न अर्थ मे पण्मासिक या पाण्मास्य (रोगादि) शब्द प्रचलित था। वर्ष के पूर्वार्च को अवरसमा कहते थे। इस भाग मे चुकाया जानेवाला ऋण आवरसमक कहलाता था।

१. वनपर्व, २३०-१० तया अङ्बमेघपर्व, ४४-२।

२. आविपर्व, ७१-३४।

३ जर्नल आफ रायल ए० सो० १९१६-१७, पृ० ५७०।

४. ४-२-३. प्० १६७।

<sup>4. 4-8-661</sup> 

E. 4-8-641

<sup>9. 4-8-</sup>COI

८. ५-१-१३० तथा ३--१-१४८ (जहात्युदकमिति हायनो बीहिः। जहाति भावानिति हायनः संवत्सरः॥—काशिका)

<sup>9. 4-8-971</sup> 

१०. ५-१-८१ से ८४ तक, पु० ३३९।

११. ४-३-४९ तया ४-३-४३।

मृदग बहुत लोकप्रिय वाद्य रहा है। महावग्ग में भी मृदग की चर्चा है। विश्वविधाप ने तो दार-वार मृदग के साथ संगीत का वर्णन किया है। मृदग से मिलते-जुलते वाद्यों में महहुक, पगव, दर्दुन, मृदज और तूणव का उल्लेख भाष्य में मिलता है। ये सव ढोल या मृदग के ही विभिन्न रूप थे। महहुक और दर्दु र कुड़मुड़ करनेवाले छोटे ग्राम-वाद्य थे, जो आज भी ग्रामों में देखने को मिलते हैं। महहुक डोलकी के समान हीता था। पणव उससे कुछ छोटा था। इन वाद्यों के खोल काफ के अतिरिक्त मिट्टी के भी वनते थे। इस प्रकार इनके निर्माण में कुलाल का भी हाय था। विभिष्ट कुलाल इनके खोल बनाते थे और उनके आधार पर कुलालों के भी नाम पड़ जाते थे। दर्दुर का खोल बनानेवाला कुलाल दार्दुरिक कहलाता था। इसी प्रकार मार्दिगिक और माणविक कुलाल भी होते थे। महहुकादि वजानेवाले कलाकारों को माइहुक्क, पाणविक, मार्रिक, दार्दुरिक आदि कहते थे।

प्रतिचात वाद्य-प्रतिचात वाद्यों में भेरी और दुन्दुभि भी प्रचिलत थी। हनना प्रयोग सगीत के साथ नहीं, अपितु हर्षोन्माद या आवेश उत्पन्न या प्रकट करने के लिए होता था। ये वर्त्तमान नगाडे के पूर्व रूप थे। मन्दिरों और रास-मण्डलियों में वजनेवाले नगाडे इसी जानि के होते है। भेरी और दुन्दुभि गूँजनेवाले वाद्य थे। इनकी व्वति वहुत दूर तक जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि भेरी में आचात करने केवाद कोई वीस डग चल लेता है, कोई तीस और कोर चालीस। तवतक भेरी का शब्द सुनाई देता रहता है। वैदिक काल में नृत्य के माय आयादि वाद्य का प्रचलन था।

कांस्य-वाद्य-मृदग के साथी वाद्यों में भाष्यकार ने झर्झर (झाँझ) का नाम लिया है। 'इसे बजानेवाला झार्झिरिक कहलाता था।' पिठर भी सगीत-वाद्य था। भाष्य में पिठर-वादन को भी शिल्प कहा गया है। यह सभवत. काँसे की थाली या वडा गोलाकार थाली जैमा नाम्य-गात्र था, जो सगीत और नृत्य के साथ बजाय। जाता था। आज भी ग्रामों में निम्न श्रेणी के नृत्यों श्रीन गीता के साथ पिठर का प्रयोग होता है। इसे बजानेवाले पैठरिक कहलाते थे।'

१. महाबगा, १-७।

२. बुद्धचरित, १-४५।

३ ४-४-५६, ५५, पृ० २८० तया २-२-३४, पृ० ३८९।

४ वही।

<sup>4. 8-8-381</sup> 

६. २-२-३४, पृ० ३८९।

७. २-२-३४, पृ० ३८९।

९. ऋग्० १०-१४६-२ तया अवर्व० ४-३७-४।

१0. ४-४-4E1

११. ४-४-५५, पु २८०।

े बेणु—र्वास से वजनेवाले वाद्यों मे वेणु प्रमुख है। वेणु वज (वाँस) से वनता था। वात्स्यायन ने इसे वडा मनोमोहक वाद्य कहा है। अगप्य मे वेणु के लिए मस्कर शब्द का प्रयोग मिलता है।

तन्तु-वाद्य--तन्तु-वाद्यों में वीणा प्रमुख थी। विल्यायन ने वीणा और डमरूक का साथ वतलाया है, किन्तु भाष्य में डमरूक का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, वाल्यायन के उदक वाद्य (जलतरग) का नाम भाष्य में नहीं मिलता। समवतः, यह वाद का अविष्कार है। वीणा भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य रहा है। इसे कांशिकाकार ने कल्याण-प्रविचण कहा है। वीणा के स्वर को निक्षण या निक्वाण कहते थे। वजानेवाले के लिए वादक शब्द का प्रयोग होता था। भाष्य में वीणाबादक के लिए प्राय परिवादक शब्द का प्रयोग किया गया है।

वादक- वादक स्वान्त सुक्षाय वजाते थे और दूसरों के द्वारा वैतिनिक रूप से भी वुलाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'पारिवादक से वीणा वजवाई गई।'' इससे परिवादक का पर-प्रेरित होना स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से वद् चातु का प्रयोग णिजर्थ (वजाना) मे आत्मनेपद में ही होता था। इसी प्रकार नृत् चातु का णिजन्त प्रयोग भी आत्मनेपद में प्रचलित या। वादयते और नर्स्यते कियाएँ केवल वजाने और नचवाने के अर्थ में व्यवहृत होती थी।'' क्योंकि, वजाने और नचवानेवाला इन कियाओं को स्वसुक्षाय ही करवाता था।

वीणा-रहित सगीत अपवीण और वीणा-सहित उपवीण कहा जाता था। ११

वादन-शिल्प---भाष्यकार ने नादन-कला की गणना सगीत के ही अतर्गत की है। उन्होंने मृदग आदि के निर्माता और वादक दोनों को शिल्पी कहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि मृदग को शिल्प माना जाय, तो कुलाल भी जिल्पी कहलायेगा और उसे ही मार्दिगिक कहा जायगा; क्योंकि वही मृदग का निर्माण करता है। इसलिए, उन्होंने 'शिल्प के समान जिल्प' इस अर्थ में जिल्प शब्द का प्रयोग मानकर वादक को भी शिल्पी स्वीकार किया है।

१. ६-१-२१५, पृ० २३९।

२. कामसूत्र, अधि० ७, अ० २, सू० ४३।

३. ६-१-१५४, पु० १९३।

४. १-१-५७ पू० ३६६।

५. कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० १६।

६. वही।

७. ३-३-६५ काक्षि० तया १-१-५७, पृ० ३६६।

८. वही।

९. अवीवस्य बीणां परिवास्केन (वास्तिवन्तं प्रयोजितवान्)।---१-१-५७, पृ० ३६६।

१०. वही।

११- १-३-८९ काशिका।

१२. ६-२-१८७1

जिन प्रकार मृदंग आदि बनाना जिल्प है, उमी प्रकार उन्हें बजाना भी शिल्प है। यह कहकर भाष्य-कार ने यह व्यक्त करना चाहा है कि जिस प्रकार वाद्य कुछाल की जीविया के माधन है, उमी प्रकार उनका बादन वादक की जीविका का माधन है।'

तूर्यादि बाद्य-बुन्द-वादन-जिल्प का प्रयोग नामृहिक रूप मे भी हीता था। उने तूर्य कहते थे। तुर्व अनेक बाद्यों का समाहार था। पाणिनि ने तूर्यागी के द्वन्द्व के लिए एयवक का विचान किया है, बाद्य नले ही अनेक हो। उन्होंने नूर्यागों है नाय प्राप्यगी और मेनागों ने इन्द्र के लिए भी एकवचन का निर्देश किया है। जो वैज्ञानिक वृष्टि से सर्वया उचित है। प्राणी के विनिम्न अंग पृथक् रहकर भी एक अवस्वी के अबीन एक वनकर काम करते है। नेना के अगो की भी बही स्थिति होती है। वे पुषक् होंकर भी एक होने हैं। इसी प्रकार, नूपींग पृषक्-पुथक व्वित उत्पन्न करने हुए भी परस्पर समिनत एक स्वर, एक ताल के द्वारा संयुक्त प्रभाव की नृष्टि करने हैं। पृथक् दिनाई देने पर भी नूर्य में वे एक हो जाते हैं। अत , उनके निए एर-बचन का प्रयोग उचित ही है। काशिका ने तूर्यांगों के उदाहरणों में 'मार्दिङ्गकपाणविकम्' और 'त्रीणात्रादकपरिवादकम्' का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने वीणावादक की परिवादक परा है, जैसा कि पीछे बनलाया जा चुका हे। यदि यह मान लिया जाय,नो कायिका का उनन उदाहरण असंगत ठहरता है। पर, ऐसा नहीं है। बीणा का ही एक भेद विपनी भी था। उसमें पीन खा की प्रवानना थी। दिपत्री का दूसरा नाम परिवादिनी या और इसका दादक परिवादक पहिराता था। जानिजा के उदाहरण में बीणा और विषची है भेद की ओर सकेन है। भाष्यकार ने उन मूडम अन्तर पर च्यान न देकर दीनों के वादकों के लिए वेचल एक मामान्य शब्द-गरिवाटफ माही प्रयोग कर दिया है। काशिकाकार ने अपने उदाहरणों में एक ही प्रकार के बाद्यों का नमारार दिवलाया है। उसमे मार्देनिक और पागविक माय-माय हैं तथा वीणावादक और पि-वादन। इसमे इस मन्देह को स्थान मिलना है कि कही एव ही कोटि के वायों ना नाम्हिर बादन तो तुर्न नहीं कहलाता था। तूर्व एक स्वनन्त्र वाद्य भी था, जो एक ऑर ऊँवी तान ने देर तक बजाया जाता या। आचुनिक तुरही इसी का अपभ्रय रूप जान पटना है।

ग्राम—पतजिल ने ग्रामो की भी चर्चा की है। उनका 'बगायि भवना ग्राम' उदारण मगीन ने विकास पर प्रकाश टालता है। इससे यही पता चलता है कि उस काल के गायनों को स्वर, आरोह, खबरोह, श्रुति, मूच्छेना, ग्राम आदि की जास्त्रीय जानकारी थी। ग्राम स्वरों के सन्दोह को बहने है। रत्नाजर से कहा है कि जिस प्रकार नारे कुदुस्वी मिलकर परिचार यनों है। इसी प्रकार स्वरों का नन्दोह ग्राम कहा जाता है। ग्राम नीन है—पद्ज ग्राम, सज्यस ग्राम और

१. कि यस्य मृदङ्गः शिल्प न मार्वङ्गिकः? किञ्चातः ? कुम्भवारे प्राप्नीति। ग्र तर्ह्युन्तरपदलोपो द्रष्टद्यः। शिल्पमित्र शिल्पम्। मृदङ्गे चादन शिल्पमम्य मार्वङ्गिकः पैठित्यः, मौनजिङः, पाणविङः।—४-४-५५, पृ० २८०।

२. २-४-२, पृ० ४६२ तया बही, बाजि०।

इ. १-१-६३, पु० ४१६।

गान्धार ग्राम ! निश्चित है कि यदि भाष्यकार को ग्रामो की जानकारी थी, तो संगीत के अन्य अगो से भी परिचय रहा होगा। यह निष्कर्ष हमे इस परिणाम पर पहुँचने को दाष्य करता है कि भाष्यकार के समय मे संगीत-जास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था और अनेक तान्त्रिक शब्द प्रचलित हो चुके थे, जो आज भी उन्हीं अर्थों मे प्रचलित है।

सगीत-गोष्ठी—सगीत का इतना प्रचलन होने के वाद यह स्वामाविक था कि समय-समय पर सार्वजिनक या निजी सगीत-गोप्ठियाँ होती। ये गोप्ठियाँ प्रमद या समद कही जाती थी। प्रमद या समद प्राय सार्वजिनक स्थानो, जैसे देवालयो के प्रागण आदि मे होते थे। इनमे सारी रात नृत्य और गीत होते थे। प्रमद या समद की यह प्रथा रतजगो के रूप मे अभी तक वर्त्तमान है। ये रतजगे पारिवारिक आनन्द-प्रसगो पर भी होते है और वामिक पर्वो पर भी।

यया कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीभूता भवन्तिहि।
 तया स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यिभिष्यते।।
 पड्जग्रामो भवेदादी मध्यमग्राम एव च।
 गान्धारग्राम इत्येतद् ग्रामत्रयमुदाहृतम्।।—-रत्नाकर
 ३-३-६८।

# अध्याय ७

### नाट्य-नृत्य

नटो का आम्नाय-नटो के धर्म या आम्नाय को नाट्य कहते है। पाणिनि ने छन्दोर अींक्यिक, याजिक और वह वृच के साथ नट का उल्लेख किया है। र इन सबके अपने आमाद या कुल-प्रत्य थे। उदाहरणार्यं, छन्दोगो का आम्नाय छान्दोग्य कहरु।ता या और वह दुवा हा वाह् वृच्य । इसी प्रकार, नटो का माम्नाय नाट्य था । पाणिनि का उल्लेख इम बात का प्रमाप है कि ईसा-पूर्व ७०० से पहले भारत मे न केवल नाट्य-कला का प्रचार था, अपित जनका वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रचलित हो चुका था और तदर्य ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। इन ग्रन्थों मे दो ने प्रजेनाओं के नाम हमे विदित हैं। इनमे क्रुशास्त्र सर्वाविक प्राचीन जान पडते है। इनका नटसूर नट-समाज मे निजेप आदृत था और उसके अनुयायी 'कृशाश्विन्' कहे जाते थे। यह एटर हेवर नटो और नाट्यसूत्र के सम्बन्ध मे व्यवहृत होता था। कृजाव्य-सम्बन्धी अन्य बातों को कार्गाव्य कहते थे। कृशास्त्र के अनुयायी होने के कारण नटो का सामान्य नाम ही कृशास्त्री पड गया या। इसी के साथ या इसके कुछ पश्चात् एक दूसरे नटसूत्र का प्रणयन हुआ। इसके प्रणेता गिलाहि थे। शिलालि के अनुयायी शैलालिन् या गैलाल कहे जाते थे। वीरे-वीरे शिलालि का सम्प्रया अधिक सम्मान पा गया और उनके अनुयायियों की सख्या कार्याक्वों से अधिक हो गई। भान के नाट्यशास्त्र के समय तक वाते-आते क्रमाञ्च-भाखा विलुप्तप्राय हो गई। इमीलिए, नाट्यनान्य मे नटो के लिए जैलालक जब्द का व्यवहार मिलता है, कुबाब्विन का नही। पतजिल ने भी प्रत्यक्ष रूप से गैलालों का ही उल्लेख किया है।

नाट्यसूत्र—नाट्यसूत्रों की प्रतिष्ठा वैदिक चरण के रूप से हुई थी। गिलालि के नट-नूत्रों का निर्माण ऋग्वेद-शाखा के अन्तर्गत हुआ था। गिलालि शैलाल ब्राह्मण के भी प्रशी यतलामें गये हैं। इसी कारण नटसूत्रों को छान्दमत्वों प्राप्त हुआ।

नट—अभिनेता के लिए नट शब्द प्रचलित था। अभिनेत्रियां नटी कहलानी थी। उनकी मन्तान की 'नाटेर' कहते थे। " इसमे स्पष्ट है कि नटो की पृथक् श्रेणी बन गर्रे भी। नटियां नटो की ही पत्नियाँ होनी थी। पत्जलि के समय तक नत्तिकयो और नटियो का अन्तर स्पट

१. ४-३-१२९, चरणाद्धर्माम्नाययोस्तत्साहचर्यान्नटशस्त्रादिष धर्माम्नाययोरेय भर्त्री, नटानां धर्म आम्नायो था नाट्यम् (काशिका)।

<sup>2. 8-3-8881</sup> 

३. गुणकल्पनया च भिक्षुनटसूत्रयोदछन्दम्त्वम्।--४-३-११० काशिका।

४. ४-१-११४, पू० १३८।

हो चुका था, किन्तु निटयो की प्रतिष्ठा समाज मे कम हो गई थी। अभिनय का स्तर भी गिर रहा था। कोई भी दर्शक निटयो से प्रेमालाप कर सकता था। भाष्यकार ने कहा है कि व्यंजन नटो की भाषीओ के समान होते हैं। जिस प्रकार नटो की पित्नयो के रग-स्थल मे जाने पर लोग उनसे पूछते है 'तुम किसकी हो, किसकी हो', तो वे हर पूछनेवाले से यही कह देती है 'तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ।' उसी प्रकार व्यंजन भी, जिस स्वर के कार्य के लिए कहा जाता है, उसी के वन जाते है।' कामसूत्र मे नटी के लिए ईक्षणिका शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

नट और सान्तरस—नट को रस का अनुभव होता है या नहीं, इस विषय को छेकर परवर्ती आचार्यों ने काफी ऊहापोह किया है। कुछ आचार्य नाट्य मे आठ ही रस स्वीकार करते थे। वे गान्त रस को इसिलए नाट्य-वाह्य मानते थे कि उनकी दृष्टि मे शान्त वहुत अमसाध्य था और नट के लिए यह अम उठा सकना असम्भव था। भरत ने अपने पूर्ववर्त्ती आचार्यों के इस मत का उल्लेख नाट्यकास्त्र मे किया है। यदि भरत के इस कथन को पत्जलिक उपर्युक्त उद्धरण के सन्दर्भ में वेखा जाता, तो नटो के प्रति आचार्यों की हीनत्व-धारणा का कारण स्पष्ट हो जाता है। फिर भी, भाष्यकार ने नट को 'रसिक' कहा है। वाल्मीिक के आश्रम मे प्रयुक्त होनेवाला नाट्य आगे चलकर इसीलिए अमणो और परिवाजको के लिए वर्जित मान लिया गया।

सगीत भी नाट्य का एक अग था। प्रसगानुसार नाट्य के बीच में संगीत का भी प्रयोग होता था। इसलिए, नट सगीत का भी अम्यास करते थें। वे वड़े-वडे वाल रखते थे। संभव है, महात्माओ, साबुओ आदि की भूमिका के लिए कुछ नट दाढी-मुँछ भी रखते हो।

भू मुंस — कभी-कभी स्त्री-पात्रों की कभी पड़ जाती थी, तो पुरुष ही स्त्री का भी अभिनय कर लेते थे। स्त्रियाँ पुरुषों की भूमिका ग्रहण करती थी या नहीं, इसका कोई सकेत भाष्य में नहीं मिलता। स्त्री की भूमिका ग्रहण करनेवाले नट 'भूकुस' कहलाते थे। ये लोग नारी का रूप ग्रहण करने के लिए कृत्रिम केश और स्तन बनाते थे। पतजलि ने लिएभेद पर विचार करते हुए जका उपस्थित की है कि यदि स्तनकेशवती नारी, दाढी-मूंखवाले लोमश की पुरुष और इन दोनों के चिह्नों से रहित व्यक्ति को नपुसक मान लिया जाय, तो भूकुस को भी स्त्री मानना पडेगा, क्योंकि स्तन और केश तो उसके भी होते हैं। और, भूकुस को स्त्रीलिंग मानने से उसके

१. व्यञ्जनानि पुनर्गटभायांवद् भवन्ति । तद्यया—नटानां स्त्रियो रङ्गङ्गता यो यः पृष्छिति कस्य पूर्य कस्य यूयमिति त तं तव तवेत्याहुः।—६-१-२, पृ० १३।

२. शान्तस्य श्रमसाध्यत्वाश्चटे च तदसम्भवात् । अप्टावेव रसा नाट्य इति केचिदवूचुदन् ॥—नाट्यशास्त्र

३. ५-२-९५, प्० ४११।

४. अगासीन्नटः ।----२-४-७७, पृ० ५०८।

५. सर्वकेशी नटः।---२-१-६९, पृ० ३२३।

६. स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषः पुमान्। उभवीरन्तरं यसु तदमावे नपुंसकम्॥—वही, पृ० १६।

आगे स्त्रीत्ववोधक टाप् प्रत्यय होने लगेगा। इसलिए, पुल्लिगादि की यह परिभाषा दूषित है। भाष्यकार का उक्त कथन पुरुषों द्वारा स्त्री-पात्रों का अभिनय किये जाने की ओर ही मनेत करता है, स्त्रियों द्वारा पुरुषों को भूमिका ग्रहण किये जाने की ओर नहीं।

आरम्भक और प्रन्यिक-नट जिस स्थान पर अभिनय करते थे, वह स्थान रगस्थल कहलाता था। सक्षेप मे उसे रग कहते थे। रास-मण्डलियो ने आज भी इस शब्द को जीवित रखा है, यद्यपि अर्थ मे थोडा-सा अन्तर हो गया है। ये रगजालाएँ सार्वजनिक सभा या प्रवचन के भी काम आती थीं। इनमें एक वेदी तथा श्रोताओं के बैठने का स्थान होता था। नट और ग्रन्थिक बेदी पर अभिनय और प्रवचन करते थे। भाष्यकार ने श्रोताओं या दर्शकों के लिए. जो नाटय-प्रयोग के प्रेरक होते थे और जिनके पहुँचने पर प्रवचन या अभिनय प्रारम्भिक्य जाता था, 'आरम्भक' नव्द का प्रयोग किया है। अभिनय के साथ एक व्यक्ति कथा-प्रमागे के जोडता जाता था। जहाँ कथावस्तु सवादो द्वारा मुञ्लिप्ट नही हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति 'वाचक' के रूप मे पुस्तक से आवश्यक अब पढ देता था। इस व्यक्ति को ग्रन्यिक कहते थे वस्तृत. प्रनिय (कालप्रनिय) ये सम्बद्ध होने के कारण ही ये लोग प्रनियक कहे जाते ये नट और ग्रन्थिक दोनो पृथक् व्यवसायों के व्यक्ति होते थे। नाटक में कयापाठ करनेवालां को प्रन्थिक नहीं कहते थे। नट कभी-कभी अकेला ही अभिनय के साथ मगीत-स्पक उपस्थित करता था। 'नट को सुनता है, प्रन्थिक को भूनता है', ये उल्लेख इस बात के प्रमाण है। प्रन्थिक शब्द ग्रन्थि में बना है। कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ से इसका सम्बन्ध जोडकर भ्रान्ति की है। भाष्य ने नट और ग्रन्थिक के सगीत या प्रवचन सुनने तथा गरुमख मे पाठ मूनने मे भेद किया है। प्रयम यदा-कदा और द्वितीय नियमपूर्व क होता है, जिसके लिए भाष्यकार ने उपयोग गव्द का ब्यवहार किया है। उपयोग (नियमपूर्वक) की स्थिति में 'आचार्य से पढता है, आचार्य से गुनता है' ऐमे वाक्यों का प्रयोग होता था और नट या ग्रन्थिक से यदा-कदा सूनने के लिए 'नट की मुनता है, प्रन्यिक को मुनता है।' ये बावय प्रयुक्त होते थे। डॉ॰ वा॰ य॰ अप्रवाल ने 'आरम्भक' का अर्थ समझने मे भ्रान्ति की है। फलत , उम सम्पूर्ण प्रसग से निकाले हुए उनके निष्कर्प स्नान्त हो गये है।

१. लिङ्गान् स्त्रीपुंसयोज्ञीने सति भूकुसे टाप्प्राप्नोति। यदि लोके दृष्ट्वंतदवर्गीणे इय स्त्रीत्यस्ति तद् भूकुसे।—४-१-३, पु० १७।

२. नटस्य शृणीति, प्रन्यिकस्य श्रृणीति । उपयोग इत्युच्यमानेऽध्यत्र प्राप्नोति । एरोऽपि ह्यूपयोगः । आतश्वोपयोगो यदारम्भका रङ्ग गच्छन्ति नटस्य श्रोध्यामो प्रन्यिक्य्य श्रोध्याम इति । एव तह्युपयोग इत्युच्यते मर्वश्चोपयोगम्सत्र प्रकर्षगतिविकास्यते । तापीयो य उपयोग इति । कश्च सायीयः ? यो प्रन्याययोः । अयवीपयोगः को भिवनुमहिति । यो नियमपूर्वकः नद्यमा । उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमघोत्यन्तो भयन्ति ।—१-४-२९, पृ० १६५ ।

३. इण्डिया एल नोन टु पाणिनि, पृ० ३३९।

शोसनिक—नट और ग्रन्थिक के साथ भाष्यकार ने शोभनिक का भी उल्लेख किया है। शोभनिक नट को ही कहते थे। हो सकता है, पात्रानुकूल वेशभूषा घारण किये मुखानु-लेपन-युक्त नट को शोभनिक कहते हो। पात्र रावण या कस का अभिनय करते समय मुँह पर एक अनुलेप करते थे और रामादि के पक्ष का अभिनय करते समय दूसरा। पात्रानुकूल वेश-प्रसाधन नाट्य के व्यापक प्रचार और पुरातन परम्परा का परिचायक है।

रंगसंच-भाष्यकार ने कसवध और बलिवन्य नाटको की चर्चा की है। ये दोनो मच पर खेले जाते थे। रगमच पतजिल के समय मे खुव विकसित ही चुके थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह विकास किस सीमा तक पहुँच गया था, पर इतना अवश्य है कि मच युद्ध, वध आदि के बड़े दश्यों को प्रदक्षित करने के लिए पर्याप्त होता था। अतीत की घटनाओं का वर्णन करने मे वर्स मान काल के प्रयोग पर टीका करते हुए भाष्यकार ने प्रश्न किया है कि 'कस को मरवाता है या वलि को वेंधवाता है' जैसे प्रसगी में, जहाँ घटना को घटित हुए पर्याप्त समय बीत चुका है, वर्त्तमान काल का प्रयोग कहाँतक उपयुक्त है? इस प्रक्त का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है, 'नट लोग प्रत्यक्ष ही कस को मरवाते है या विल की वैधवाते है।' चित्रों में भी प्रहारार्थ उठाये हुए हाथ और कस-कर्षण बादि कियाएँ रहती है। उनके लिए भी वर्त्तमान काल का प्रयोग उचित है। रहे ग्रन्थिक लोग, वे भी प्रारम्भ से मृत्यु तक उनकी ऋढि का वर्णन करते हुए बुद्धि मे उन विषयों को प्रकाशित करते हैं। श्रीता छोग मन मे उन विषयों की कल्पना करते जाते है। उनके मन घटनाओं के साथ तदाकार बनते जाते है। इसीलिए, दर्शक या श्रोता भिन्न-भिन्न भत के भी दिखाई पडते हैं। कोई कसपक्षीय होता है और कोई कृष्णपक्षीय । वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसन्न होते है और पराजय देखकर दृःखी । कभी उनका मुँह लाल होता है और कभी स्याह पड जाता है। इसीलिए, मानसिक करपना के आचार पर अतीत की घटनाओं के लिए तीनों कालों का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 'चले कथा सुनने--आज कस मारा जा रहा है या कस मारा जायगा।' अथवा 'अब जाकर क्या करेंगे, कस तो भर ही गया' वाक्य प्रतिदिन व्यवहार में आते है।

१. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षकंसं घातयन्ति।---३-१-२६, पृ० ७८।

२. वही।

३. इह तु कय वर्त्तमानकालता कंसं घातयति बॉल बन्वयतीति चिरहते कंसे चिरबद्धे च वली।—३-१-२६, पृ० ७८।

४. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च वाँल बन्धयन्ति । वित्रेषु कयम् ? चित्रेष्वयपुद्गूणां निपतितास्च प्रहारा दृश्यन्ते कंसकर्षण्यस्च । ग्रन्थिकेषु कथं पत्र शब्दगडुमात्र लक्ष्यते ? तेऽपि हि तेषामृत्यन्तिप्रभृत्याविनाशाद् ऋद्धीव्यांचक्षाणाः सतो बृद्धि-विषयान् प्रकाशयन्ति । आतश्च सतो व्यामिश्रा हि दृश्यन्ते । केचित्कंसभक्ता भवन्ति केचिद्वयु-देवभक्ता । वर्णान्यत्वं खत्विप पुष्यन्ति । केचिद् रक्तमुखा भवन्ति केचित् कालमुखाः । त्रैकाल्यं पात्विप लोके लक्ष्यते । गच्छ हन्येते कसः गच्छ घानिष्यते कंसः । कि गतेन हते कंस इति ।—— ३-१-२६, पृ० ७८, ७९ ।

कया-प्रवचन — उपर्युक्त उद्धरण इस वात के स्पष्ट प्रमाण है कि नाट्य के साय ही कथा-वाचन की कला भी खूब उन्नत हो चुकी थी। लोग रात-रात भर ये कथाएँ मुनते रहते थे। हमारे पास इस वात के प्रमाण हैं कि नाटकों की कथावस्तु के मुख्य आधार रामायण महा-भारत तथा प्राचीन पौराणिक आख्यान थे। कथावाचक भी इन्ही आरयानों को स्वर के उतार-चढाव तथा विभिन्न भाव-भगियो-सहित सुनाया करते थे। भावाभिव्यक्ति के मुर्य सहायक होते थे — मुखमुद्रा और हस्तादिचालन। वर्त्तमान 'भरतनाट्यम्' के समान सगीत और नवादों के साथ पृथक् स्वतन्त्र अभिनय भी घीरे-घीरे प्रचलित हो गया। पर, पतजिल के ममय में आख्यान-वाचन और अभिनय-कला दोनो स्वतन्त्र रूप से अलग प्रचलित और उन्नत हो चुके थे।' ये मनोरजन के प्रमुख साधन थे। इनमे नटो की एक स्वतन्त्र जाति या श्रेणी दन चुकी पी। नटो के लिए 'शोभनक' शब्द का प्रयोग केवल पतजिल ने ही किया है।

नाट्यालेखन उपर्युक्त उद्धरण रगमच के अतिरिक्त नाटक मे व्यवहृत होनेवाले पदों के विषय में भी जानकारी प्रस्तुत करता है। नाट्यशाला में भित्तियों पर तथा रगमच में पदों पर आलेखन करने की प्रया थी। जो नाटक दिखायें जाते थे, उन्हीं के महत्त्वपूर्ण अग पदों पर चित्रित किये जाते थे। ये पदों कपडें के ही रहते होगे। इससे जहाँ एक ओर जवनिका के प्रयाग पर प्रकाश पडता है, वहाँ दूसरी ओर चित्रकला के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। भित्ति-आलेखन की प्रथा भारत में यों भी वहुत पुरानी है। प्राचीन साहित्य में भी शित्तियों पमहत्त्वपूर्ण जीवन-गाथाएँ चित्रित करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं।

नान्दी—नाटक के अगो मे नान्दी का भी उल्लेख मिलता है। नान्दी गानेवाला नान्दि-कार कहा जाता था।

#### नृत्य

नृत्य का अर्थ—भाष्य मे सगीत और वाद्य के साथ नृत्य के विषय मे भी उठ गोर मिलते है। नृत्य वाद्य के समान जिल्प नहीं था। उसकी गणना सगीत के समान कराओं में होती थी। कला शब्द का प्रयोग पतालि ने स्त्री के सम्बन्ध में ही किया है। हैं हो गवता है उम्म युग में कला स्त्रियों की वस्तु समझी जाती हो। नृत्य अब्द नृत् धातु ने बना है, जिगा अर्थ है गात्रविक्षेप। उमलिए, मानय के समान पशु-पक्षियों के नर्तन के लिए भी उस अब्द ता प्रयोग होना रहा है। आप्यकार ने वार-पार समूर के नृत्य का उत्तर किया है पीर में राहर है।

१. चित्रेषु कयम् ? चित्रेष्वपृष्वितितास्च प्रहारा दृश्यन्ते कमकर्तव्याच प्रान्तिः क्षयं यत्र शब्दगढ्मात्रलक्ष्यते ? तेऽपि हि तेषामृत्पत्तिप्रनृत्याचिनाशाद् ऋहीध्याचित्राणा हिन्। चृद्धिविषयान् प्रकाशयन्ति।—-३-१-२६, प्० ७८-७९।

२. ३-२-२१।

<sup>3. 8-3-61</sup> 

४. मातृबदस्याः कलाः सन्ति, न सन्तीनि।—७-१-७४, पृ० ७०।

कि वह प्रिया को लक्ष्य कर नाचता है। नृत्य हर्पातिरेक की प्रतिकिया है। पतजिल ने नृत्य मे पुरुषों के भी भाग लेने का उल्लेख किया है।

नर्त्तकी—नाचनेवाले को नर्त्तक और नर्त्तकी कहते थे। नैपुष्य के अनुसार इनकी श्रेणियाँ होती थी। इसीलिए नर्त्तिकका, नर्त्तिकतरा और नर्त्तिकतमा शब्दो का प्रयोग उनके लिए मिलता है। नृत्यिकिया के लिए 'नृत्यित' का प्रयोग होता था, किन्तु प्रेरणार्थक नृत् घातु सदा आत्मनेपद से प्रयुक्त होती थी।

अप्सरा और गणिका--गीत-नृत्य मे निपुण नारियो का एक वर्ग था। वे नारियाँ अप्सरा कही जाती थी। नाट्यभास्त्र में भी नाट्य की सफलता के लिए ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं के भेजे जाने का उल्लेख है। कैंशिकी वृत्ति का प्रयोग उन्ही पर निर्मर था। महाभाष्य के अनुसार उर्वशी इस कलाकार-वर्ग मे सर्वाधिक सुन्दरी थी। धीरे-धीर अप्सराओं की स्वतन्त्र श्रेणी वन गई और वे सारे समाज की वस्तु मानी जाने लगी। जब नगरो का विकास हुआ और जब गणो का सगठन हुआ, तव नर्त्तकी सारे गण की सम्मिलित सपत्ति समझी जाने लगी। ये गण या तो नागरक जन-समनाय के रूप मे थे या राजनीतिक सस्या के रूप मे। गण की सम्पत्ति होने के कारण नर्त्तंकी गणिका कही जाने लगी। लिच्छिवि-गण की आम्रपाली या अम्बपाली नामक गणिका सुप्रसिद्ध ही है। उसकी कला का रसास्वादन करने का अधिकार सम्पूर्ण गण को था। ईसा-सन् के प्रारम्य मे गणिकाओ का वडा सम्मान था। वह सुन्निक्षित और सस्कृत नारी का प्रतीक थी। यद्यपि मनु ने गण और गणिका दोनो का भोजन ब्राह्मण के लिए त्याच्य वतलाया है, फिर भी समाज और राज्य उसे विशेष आदर की दृष्टि से देखता था। गणिका-पद सस्यावत् था और विचक्षण कलावती ही 'गणिका'-सम्बोधन की अधिकारिणी बन पाती थी। वात्स्यायन के अनुसार 'शास्त्र-प्रहत-वृद्धि' तया दोनो (काम और कर्म) प्रकार की चौसठ कलाओ मे निपूण गणिका ही जनसमा में सम्मान पाने की अधिकारिणी हो सकती थी। (लिलतिवस्तर मे शुद्धोदन द्वारा अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी पत्नी खोजे जाने की चर्चा है, जो गणिका-सी शास्त्रज्ञ और कलामयी हो।) भरत ने गणिकाओ को अत्यन्त सम्मान्य माना है और उनके लिए उच्च योग्यताएँ निर्घारित की है। उन्होंने नाटको मे अन्य नारी-पात्रो को प्राकृत बोलने की आज्ञा दी है, किन्तु गणिका को सस्कृत मे सम्भाषण करने की अनुमति प्रदान की है।

१. २-३-६७, पृ० ४५३ तथा प्रियां मयूरः प्रतिनर्त्ततीति ।—७-३-८७, पृ० २१२।

२. यदस्वं नरवर ननृतीषि हुष्टः।—यही।

३. ६-३-४२, पू० ३२९।

४. १-३-८९।

५. ऊर्वशी वं रूपिण्यस्सरसाम्।---५-२-९५, पू० ४११।

६ कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० २०-२१।

७. ललितविस्तर, १२-१३९।

८. नाट्यशास्त्र, २४-१०९ से ११३।

९. वही, १७-३७, ३८।

महावर्ग में वैशाली की गणिका अम्बपाली के बैभव और प्रतिष्ठा का प्रभावशाली वर्णन है।' उसकी सामाजिक स्थिति का अनुमान साधारण सामाजिक अपराधियों एवं नपुसकों को मय में विहिष्कृत मानने वाले भगवान् बुद्ध द्वारा उसके स्वीकार से लगाया जा सकता है। पतजिल के समय में गणिका-सस्था प्रभावशालिनी थीं और उनकी संस्था इतनी थीं कि उनका सध बन मंते। गणिकाओं के सध के लिए एक स्वतन्त्र शब्द 'गाणिक्य' प्रचलित हो गया था। गणिकाओं को यह उन्नति पाणिनि के बाद और पर्तजिल-युग के कुछ पूर्व हुई जान पडती है; क्योंकि न तो पाणिनि और न कात्यायन ने ही इस शब्द से अभिज्ञता प्रकट की है। पतजिल को एतदर्य पृथ्य वार्तिक का निर्माण करना पडा है।

१. महाबगा, ६-३० तया ८-१।

२. गणिकायाञ्चेति वक्तय्यम्।--४-२-४०, पृ० १७९ ।

### खण्ड ७ धार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार

#### अध्याय ८

#### देवता

इन्द्र---महाभाष्यकालीन सस्कृति के यज्ञ-प्रचान होने के कारण उसमे उत्तर वैदिककालीन देवताओं का अनेक बार उल्लेख हुआ है। वैदिक साहित्य के समान ही महाभाष्य मे भी इन्द्र और अग्नि का प्राधान्य है। इन्द्र के सभी प्रसिद्ध नाम जैसे शक, पुरुहत, वृत्रहन्, मधवन्, हिरवन्, पुरन्दर और महेन्द्र भाष्य मे मिलते है। इनमे कही यज्ञार्य इन्द्र का आवाहन है और उससे मय्ररोमा अमन्द्र अक्वो पर वैठकर आने की प्रार्थना की गई है (यह वाक्य ऋग्वेद ३-४५-१ से उद्धृत है)। कही उसे दी जानेवाली विल या हवि के प्रसंग में, जिसका नाम उसी के आधार पर रखा जाला या, उसकी चर्चा हुई है। उदाहरणार्य. ऐन्द्र हवि या माहेन्द्र, महेन्द्रिय या महेन्द्रीय हवि उसका स्मरण कराती है। पूर का विदारण करने के कारण इन्द्र का नाम पूरन्दर बतलाया गया है। र एक स्थान पर उसे वृत्रहा का आचरण करनेवाला कहा गया है। र भाष्य मे एक छोटा-सा उपाल्यान भी आया है कि इन्द्र ने प्रसन्न होकर एक नृद्ध कुमारी से वर माँगने के लिए कहा। सो उसने वर माँगा कि मेरे पुत्र काँसे के कटोरे मे खूव घी-दूध-मिला भात खायँ। किन्तु उसके पति ही नही था, पुत्र कहाँ से होते ? न गाये थी और न घान्य। फिर, उसने एक ही वाक्य से पति, पुत्र, गाये, धान्य सब कुछ माँग लिया। ११

अपिन---इन्द्र के समान ही अग्नि का नाम भी अनेक बार आया है। वैसे भाष्य मे अग्नि का स्थान इन्द्र से वडा है। भाष्य मे कहा गया है कि प्रथम विजय अग्नि ने प्राप्त की, इन्द्र उसके वाद

१. १-१-३९, पु० २४८।

२. १-२-३६, पृ० ५४१।

३. १-२-३२, पूर ५१०।

<sup>8. 3-5-881</sup> 

<sup>4. 8-2-291</sup> 

६. अमन्त्रेरिन्द्रहरिभियाहि मयूररोमितः।—-२-२-१८, पृ० ३४९।

७. वही।

८-९. ६-३-६९ I

१०. ६-४-१३, पू० ३७८।

११. वृद्धकुमारीन्द्रेणोक्ता वरं वृणीष्ट्य। सा वरमवृणीत। पुत्रा मे बहुघृतक्षीरमोदनं कांस्यमाज्यां भुञ्जीरिन्निति । न च ताबदस्याः पतिर्भवति कृतः पुत्राः कृतो गावः कृतो वान्यम् ! तत्रानयैकेन चान्यैन पतिः पुत्रा गावो धान्यमिति सर्वं संगृहीतं भवति।---८-२-३, पू० ३१७।

विजयी हुआ। <sup>१</sup> डन्द्र की स्वेतवाट् भी कहा गया है; क्योंकि स्वेत (अस्व) उनका वहन करते थे।<sup>३</sup>

सूर्यं — आदित्य, अर्क, सूर्यं, सिवता, पूपन् ये सूर्यं के अन्य नाम मिछते है। "अर्क या आदित्य की उपामना इस काल मे प्रचित्त हो चुकी थी और सम्भवत उसका स्वरूप वही था, जो आगे चलकर पीराणिक काल मे देखने को मिलता है। भाष्यकार ने देवपूजा के प्रमग में अर्क और चन्द्रमा की चर्चा" की है तथा कही से दो ग्लोक उद्घृत किये है ", जिनका आग्य है कि 'बहुत-से नासमझो में कोई एक ममझदार निकल आता है। देगो, इस वानर-सेना में एक वानर सूर्यं की पूजा करता है। यह जुनकर दूसरा वानर कहता है — 'ऐसा मत समझो कि यह ममतादार है। वास्तव में, यह हम-जैसा ही है। यह जो सूर्यं की पूजा करता है जैमा दिखता है, यह इमकी वानग, वेप्टा ही है। 'मूर्यं अदिति का पुत्र है और दैत्य दिति के। "वह देव मिवता हमें श्रेष्ट कमं की और

१. ८-१-३५, पु० २८९।

२. ३-२-७०, पृ० २२६।

३. ३-१-१३४ पु० १९७।

४. २-१-६९, पु० ३२३।

५. ३-२-१५, पु० २१२।

६. २-२-२४, पृ० ३६६।

७. ५-२-२८, पूर १७५।

<sup>6. 8-9-881</sup> 

९. ६-४-७७, पूर ४४५।

१०. ६-४-१२ १

११. १-३-२५, पु० ६४।

१२. बहुना मप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान् । पद्य वानर सैन्येऽस्मिन् यदक्मपुर्वतिष्ठते ।। मैव मंन्याः मचित्तोऽयमेषोऽपिहि यथा वयम् । एतदप्यम्य कापेयं यदक्मपुर्वनष्ठति ॥—यशं ।

१३. ४-१-८५, पु० ९५।

प्रवृत्त करें।' इत्यादि सूर्य के स्तुतिपरक वैदिक वाक्य भाष्य में उद्घृत मिलते हैं। अदित्य को अपित की जानेवाली हिव मी आदित्य कही जाती थी। अदित्य के समान ही सोम की भी पूजा प्रचलित थी। सोम की हिव को सौम्य कहते थे।

अन्य देवता—इनके अतिरिक्त मकत्, 'उपस्, 'महाराज, वक्ज, 'प्रजापित, 'अपोनपात्।'
या अपानपत्, विश्वेदेवां 'वौर अर्यमन् '' के नाम महामाप्य में आये है। पाणिनि-सूत्रों में सगृहीत जुनासीर, वास्तोष्पित और गृहमें पर भाष्यकार ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। महत् का उत्लेख उद्यृत ऋगश के ही अन्तर्गत हुआ है।'' उपस् को भाष्य में भी दिव की दुहिता कहा है।'' महाराज का प्रभाव पतजलि-काल में वढ गया जान पड़ता है। हिविभिक् के अतिरिक्त वे इस काल में भित्त के भी पात्र वन गये थे और उन्हें विल दी जाती थी। 'र-१-३६ वा० २ पृ० २८८) और विष्णु एव शिव के समान उनकी भी भित्त की जाने लगी थी।'' वहण को भाष्य में मुदेव और सत्यदेव कहा है।'' प्रजापित का दूसरा नाम 'क' भी प्रचलित था। पाणिनि के 'कस्येत्' (४-२-२५) सूत्र पर शका करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि 'काय हिंत.' के लिए यज्ञ में सप्रैय किस प्रकार होगा। यदि काय शब्द में किम् को जादेश हुआ है, तो 'कस्म अनुत्रृहि' यह सप्रैय होगा और यदि 'काय' शब्द किम् से नहीं वना है, तो 'काय अनुत्रृहि' यह सप्रैय होगा और यदि 'काय' शब्द किम् से नहीं वना है, तो 'काय अनुत्रृहि' यह सप्रैय होगा कि कहा है कि चाहे इसे किम् का रूप मानें यान माने, हर स्थिति में 'कस्म अनुत्रृहि' यही सप्रेय होगा; क्योंकि सर्व की सर्वनाम सज्ञा है और प्रजापित का ही दूसरा नाम 'क' है। दूसरे वैयाकरणों के मत से 'क' सर्व और प्रजापित के पर्याय होने पर भी 'क' शब्द सर्वनाम नहीं हो सकता; क्योंकि सज्ञा और उपसर्जन में मर्वनाम सज्ञा नहीं होती।

१. ५-३-५५, पु० ४५२।

२. ४-२-२४ का०।

३. १-३-२५, पु० ६४।

<sup>8. 8-2-301</sup> 

५. २-१-२, पू० २६५।

६ वही।

७. २-१-३६, पु० २८८।

८. बा॰ १ पु॰ १०।

९. ४-१-८५, प्० ९६।

१०. ४-२-२७, पु० १७४।

११. ५-१-५९, प्० ३३२।

१२. ६-४-१२।

१३. २-१-२, प्० २६५।

१४. वही।

१५. ४ २-३५ तथा ४-३-९७।

१६. आ० १, पु० ११।

म प्य की इस विचारमा में यह भी पता चलता है कि प्रजापनि मम्पूर्ण विस्व की प्रकृति माना जाना था। बनोनपान् अर्गनपान् का संत्रैष भी 'अपोनपाते अनुष्टि अपानपाने अपृति हैं। होना या और उन्हें दी जानेवाकी हाँव अपोनध्यिय और अपोनध्यिय कही जानी यी।

देवपन्नियाँ—उपर्युक्त देवनाओं में कुछ की पत्नियो और उन्हें हविष् अपिन बग्हें की प्रया का भी माध्य से पना चलना है। इनमें अग्नि की पत्नी अग्नायी, इन्द्र की पन्नी उन्द्राणी, मुदं को पत्नी मुद्यो प्रमुख हैं। पूर्व की मानवी पत्नी पूरी कहलानी थी। भाष्य में पञ्चेत्र, स्टीस् पञ्चाग्नि और ब्याग्नि का उल्लेख है, जिनके देवना पाँच और दम इन्द्रागी एवं अनारी है। पाणिनि ने उन्हाजी, बरुवानी, मबानी, बर्बाणी, खडाणी, मृहानी एव बृपाष्ट्रिकी पत्नी वृप-करायी का उल्लेख किया है। नाप्य ने इनकी पूजा की स्वष्ट बची नही की है, तो भी अनायी और इन्हाणी के समान इनकी भी पूजा होती होगी, इसका संन्कता में अनुमान किया जा नकता है। इन्डे अतिरिन्न अन्य स्वतन्त्र स्वी-देवनाओं में गौरी," सरस्वती," सस्मी," यमी "प्रमा है। सन्स्वती के अन्य नामों में अध्या, देवी, इहा, विह्य्या और काव्या भी मिलते हैं।" अस्पादा, अस्त्राला, अस्त्रिका **शब्द आ**गे चलकर गाँरी के पर्याय वन गये। सरस्वनी की प्रमानना ने लिए मारन्यती डिप्ट की जाती थी। लब्सी को नड़ा भी कहा है। लब्सी आयह न्यान पीराणिक लक्ष्मी के समान ही है। सरस्वती, लक्ष्मी और गीरी का यह निक पीराणिश एग में वहन प्रतिष्ठित हुआ।"

देवयुग्य-हुछ देवनाओं का निर्देश युग्म रूप में मिलना है। इनमें उन्ह्रान्ती" अर्गी-योम," मित्रावरुन," अग्निविष्यू," ब्रह्मप्रजापनि, शिव-वैश्रवना," स्कन्दविशास, अग्निरण्

१. ४-२-३५, ए० १७४।

२. ४-२-२७, यु० १७४।

<sup>3. 8-2-86, 40</sup> E31

V. 8-8-46, 40 3601

<sup>4. 8-8-881</sup> 

E. 8-2-EU !

७. १-१-१९, प्० १८९।

८ बार १, प्र १।

९. आ० १, ए० ८।

१०. ६-१-१०७, पु० १६४।

११. ८-१-3, go 3061

१२. ७-३-१०७, प्० २१५।

१३. ५-१-५९, ए० ३३२।

१४. ६३-४३, पु० ३५८।

१५. ३-२-१७१, पुर २७८।

१६. ६-३-३८, प्र ३१११

१७ ६-३-२६, पुर ३१०१

<sup>16.</sup> E-3-80, go 3061

अग्निवायू<sup>4</sup>, वायुवरुण<sup>4</sup> प्रमुख है। इनमे ब्रह्मप्रजापती शिववैश्ववण और स्कन्दविशाख वैदिक युग्म नहीं है। वेदोत्तर काल में इन युग्मों की पूजा प्रचिक्त हो गई थी। इसलिए, ये देवता-इन्द्व नहीं माने जाते थे। भाष्यकार के मत से वेद में सहवाप-निर्दिष्ट देवता ही इन्द्व माने जा सकते थे। अग्निवायू आदि वेद में सहवाप-निर्दिष्ट है, किन्तु ये नहीं है। अग्निविष्णू का इन्द्व भी पाणिनि के वाद ही बना जान पडता है। पाणिनि में उसका उल्लेख नहीं है, किन्तु वात्ति ककार की दृष्टि उस और गई है। उनके समय में आग्निवैष्णव चरु का निर्वाप होता था। अग्निवारुणी अनड्वाही के आलम्भन की चर्चा भाष्य में अनेक बार बाई है। इसी प्रकार, मित्रावरुण के लिए यज्ञ करने का वार-वार निर्देश हुआ है। इन्द्राग्नि के लिए एकदशकपाल चरु के निर्वाप का निर्देश है और अग्निमस्तों के लिए अनड्वाही के आलम्भन का।

पाणिनि ने इनके अतिरिक्त इन्द्रावरुण का और काशिकाकार ने इन्द्रासोम, इन्द्रा-वृहस्पती, \* इन्द्रानी, इन्द्रवाय और शुकामन्यिनी, का उल्लेख किया है। \*

नक्षत्र-देवता—इस समय नक्षत्रों को भी देवताओं में मान लिया गया था और सोम, शुक्र, वृहस्पति, प्रोष्ठपदा और अभिजित् के लिए स्थालीपाक और हिव्य दी जाती थी। पाणिन ने गुक्रिय हिव का सकेत किया है। भी भाष्य में वाह्रस्पत्य हिव्य का वार-वार उल्लेख हुआ है भी तया आभिजित मुहत्तें के आभिजित स्थालीपाक का भी निर्देश मिलता है। भी सोम से आशा की गई है कि वह अमृतत्व प्रदान कर माता-पिता के लोक तक पहुँ चायेगा। भी

नासत्य, " वास्तोष्पति, गृहमेच, द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत् " आदि कुछ देवताओं

१. ६-३-२६, पु० ३१०।

२. ६-३-४२, पू० ३२८।

३ ३ ६-२-२६, पु० ३१०।

४. ६-२-२६, पू० ३१० तथा ६-३-२८, पू० ३११।

५. ६-३-४२, पु० ३२८।

६. ६-१-१०८, पू० १६४ तया ६-१-१२, पू० ३५।

७. ७-३-२१ का०।

८. वही।

<sup>9. 6-3-231</sup> 

१०. ६-२-१४१ का०।

११ ६-२-१४२।

१२. ४-२-२६।

१३. ४-१-८५, पृ० ९६।

१४. 4-3-११८, go 8681

१५. ६-३-३३, पृ० ३११।

१६. ६-३-७५।

१७. ४-२-३२।

के नाम पाणिनि-सूत्रों में मगृहीत हैं, यद्यपि भाष्य में उनपर कोई मत प्रकट नहीं किया है। नामत्य की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। वास्तोष्पति की प्रार्थना ऋग्वेद (८-५४, ५५) में भी मिलती है।

इन समय वायु, ऋतु, पितर, उपस् तथा अन्य काळवाची शब्द भी देवताओं की कोटि में आ चुके थे। 'काळेम्यो यववत्' (४-२-३४) सूत्र पर पतजिल की सविस्तर व्यारया उन बात की परिचायक है कि किल्दिव की भी पूजा होती थी और तदर्थ चरु को कालेय कहते दे (४-२-७, वा० १, पृ० १६९) तथा उनके समय में भी पाणिनि-काल के समान इन मबकी पूजा प्रचलित थी। गो भी स्थालीपाक की देवता बतलाई गई है। अंद उन स्थालीपाक को गया कहा है।

उपास्य देवता—महादेव शब्द महान् देवता और देवता विशेष दोनो अर्थों में आगा है। वैश्वण की पूजा पतजिल-काल में बहुत बढ गई थी। पिशाचकी नाम का अर्थ रग ह नहीं कहा जा सकता। भाष्यकार में उन्हें पिशाचकी कहा है। कुवेर, धनपित आदि उनके अन्य नाम थे। यज में तो अश प्राप्त होता ही था। उनके मन्दिर भी थे। कृष्ण, वामुदेव और कुवेर के मन्दिरों में सामूहिक नृत्य, गान, बाद्य आदि होते थे। उनके शयन और उत्यान गा विवरण भाष्य में मिलता है, जो राजि एव प्रभात बेला में उनके शयन और उत्यान गा विवरण भाष्य में मिलता है, जो राजि एव प्रभात बेला में उनके शवन और उत्यान के समय आर्गा-पूजा की प्रथा बहुत पुरानी है। कृष्ण और बलराम के मन्दिर भी उम युग में ये और वे देवना की कोटि को पहुँच चुके थे। कृष्ण का दूसरा नाम गोविन्द व्यक्तिवाचक मजा वन नृका पा। भाष्य में किसी ब्लोक का अर्थाश उद्युत किया गया है, जिसमें मकर्पण के साथ गृष्ण का बल बढने की कामना को गई है। महाराज के समान कृष्ण की भिन्त का प्रचार उम गुग में हो गया था। किसी इन्हों स्कृत्य, विधारा की पूजा तो बहुप्रचलित थी। स्व

अन्नपति-अन्नपति को अन्नाद भी कहा गया है। सम्भव है, श्नामीर का गर हुगरा

१. ४-२-३१, ४-२-३४।

२. ४-१-८५, पृ० ९५।

इ. बा॰ १, पृ॰ ६ तथा ६-१-६३, पृ॰ ८६।

४. ५-२-१२९, पू० ४२२।

५. २-२-३४, पृ० ३८९।

६. ३-१-१३३, पु० १९७।

७ ४-३-९८, वृ० २४५।

८. ३-१-१३८, पू० १९८।

९. २-२-२४, प्० ३६९।

१०. ४-३-९७, तथा ३-१-२६, पृ० १७५।

११. ५-३-९९, पु० ४७९।

नाम हो। अञ्चपित स्वतन्त्र देवता भी हो सकता है। अञ्चपित नैदिक देवता है। काल का वर्णन भी देवता के रूप मे ही भाष्य मे किया गया है। इससे सम्बद्ध कारिका मले ही भाष्यकार की न हो, पर इससे उनकी घारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मत से काल भूतों का पचन करता है और वहीं प्रजाओं का सहार करता है। इस प्रकार, काल नैदिक यम का ही दूसरा नाम है। निलिम्पों को भी भाष्य मे देव कहा है। मोनियर विलियम्स के अनुसार ये मख्तों का एक दस्ता (Troop) थे। तैत्ति का सकता से अयववेद में भी इन्हें दिव्य वर्गविशेष के रूप में स्वीकार किया है। भाष्य में 'शाशपास्थला देवा' (७-३-१, वाक १, पृक्ष १७१) भी विणित है, जो चैत्य-पूजा के परिचायक है। पैगाक्षीपुत्र और दार्णविन्दव को वार्त्तिककार के समान भाष्यकार ने भी देवता माना है। में ये कौन थे और इनका स्वरूप क्या था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

देवासूर—देवो और असुरो और राक्षसो एव असुरो का निरन्तर वैर रहता था। '
राक्षसासुर-वैर की वात सर्वथा नवीन जान पडती है। देवो के प्रिय या देवपूजक लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। 'देवताओं की पूजा को देवदेवत्य और पितरों के श्राद को पितृदेवत्य कहते थे। अतिमानवीय योनियाँ देव और पितरों में विभक्त थी। 'देव और पितर दोनों पृथक् योनि के प्राणी माने जाते थे। आदित्य, देवताओं की समान सजा थी, पर भाष्यकार ने देवो और आदित्यों में भेद निरूपित किया है। देव इन्द्रपक्षीय और आदित्य सुर्यपक्षीय माना जाता था। भाष्य में इनके अतिरिक्त नागमाता कद्र 'तथा काशिका में डाकिनी, कुण्डिलनी' तथा अर्घ-देवता किप, गरुड, सिंह के नाम आये है। ' अन्तिम तीनो घ्वजाक थे।

सामान्य विश्वास था कि प्रसन्न देवता 'प्रिय' करते हैं। उनकी स्तुति स्तोता को वीयं प्रदान करती है।<sup>१३</sup>

१. ३-२-१, पृ० २०५।

२- ३-३-१६७, पु० ३३९।

३. ३-१-१३८, पूर १९८।

<sup>8. 8-7-76,</sup> To 8641

५. ४-३-१२५, पू० २५३।

६. ५-३-१४, पूर्व ४३२।

७. ५-४-२४, प्० ४७९।

८. ५-४-४८, काशिका।

९. ५-४-४८, का०।

१०. ४-१-७१, पूर ७७।

११. ४-२-५१1

१२- ५-३-१००।

१३. ६-१-८, पु० २४।

#### अध्याय ९

#### यज्ञ

याजिक परम्परा का पुनरुत्कर्ष—पतजिल कर्मकाण्डी श्रोत्रिय थे, अत उनगी कृति में यज्ञ-याणिवपयक उल्लेखों का प्राचुर्य स्वाभाविक है। वे स्वय पुष्यिमिय के अद्यमेष यग में पुरोहित थे और उसी अवसर पर उन्होंने शिष्यों को अष्टाष्यायी पढाते हुए महाभाष्य का प्रणयन किया था। पतजिल ने महाभाष्य में पुष्यिमित्र द्वारा यज्ञ किये जाने का दो वार सीघा उल्लेख किया है और दो वार स्वय द्वारा यज्ञ कराये जाने की चर्चा की है। दूसरे, पतजिल के समय तक यज्ञशास्त्र चरम उन्नति तक पहुँच चुका था। सहिताओं और ब्राह्मण-प्रन्थों के अतिरिक्त यहतः से कल्प-प्रन्थ लिखे जा चुके थे और इस प्रकार स्वतन्त्र याजक-शास्त्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भाष्यकार ने याजकों को शास्त्र है वै और उनकी कृतियों को शास्त्र है यज्ञों के व्यारमान-प्रन्थों का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है। व्याख्यान-प्रन्थों में उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा सक्षेप में कही हुई वात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्याहत वावय भी सम्मिलत रहते थे। ज्ञानित प्रकार में सम्मिलत रहते थे।

याजिक शास्त्र—याजिको के आम्नाय को याजियय कहते थे। यज्ञप्रत्यो का अध्ययन करनेवाले याजिक कहलाते थे। यज्ञ-प्रत्यो की भी याजिक्य सज्ञा थी। सामान्यतया यज्ञ के अध्ययन का अर्थ यज्ञप्रत्यो का अध्ययन समझा जाता था। याजिक्य सास्त्र में निष्णात व्यक्ति याजिक्य में परिगणिती कहा जाता था। किन्तु, निन्दा या अवसेषण व्यक्त करने में उसे गाजिक्य कहते थे। जैसे, इसे अपने याजिक्यक का वडा गर्व हो गया है। यज्ञ का वेद गजु है। उगमें प्रवीण याजुष्क कहलाता था। इसी प्रकार विद्नि आस्तरण आदि कमें में प्रवीण या नियुत्त गाजिक को वाहिष्क कहते थे। जो नियमित रूप से यज्ञ का अध्ययन नहीं करता था, उमें क्याय

१. ३-३-१४२, वा० १, पू० ३३१ तया ३-२-१२३, वा० १, पू० २५४

२. पुट्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति ।—३-१-२६, वा० ३, पू० ७४; ३-२-१२, वा० १ पू० २५४; ३-३-१४२, वा० १, पू० ३३१।

३. फल्प. अर्थः मन्त्रः---४-३-६६, पू० २४०।

४. याज्ञिकाः शास्त्रेणानुबिद्यते ।--वा० १, पु० २१,

५. ४-३-६६, वा० ६, वृ० २४०,

६. वा० १, पु० २५।

<sup>6. 8-7-40, 90 9641</sup> 

८. परिगणितो याजिनये।---२-३-६, या० १, पू० ४३१।

९. अवसेपणे कन्-चान्निक्यकेनायं गाँवतः।--५-३-९५, पू० ४७८।

मे 'प्रायेण याज्ञिक' कहते थे।' यज्ञ के अपने और यनमान के लिए करने की दृष्टि से यज् घातुं का उभयपदीय प्रयोग तथा यज्ञपात्रों से भिन्न उपयोग में प्र तथा उप पूर्वक युन् घातु का आत्मनेपद में प्रयोग भी इस घात का प्रमाण है कि यज्ञ के विषय में प्रयुक्त भाषा के भी सूक्ष्म नियम वन गये थे।

यजुर्वेद के प्रयम अध्याय के मत्रो का प्रयोग पुरोडाश के सस्कार के लिए होता है। इनकी ध्याख्या करनेवाला ग्रन्थ पौरोडाशिक कहलाता था। पुरोडाश बनाने तथा उसकी आहुति देने की विवि का वर्णन जिस ग्रन्थ मे हो, उसे पुरोडाशिक कहते थे। पौरोडाशिक और पुरोडाशिक ग्रन्थों का भेद यश-सम्बन्धी अवान्तर वातों के विषय में भी ग्रन्थ-प्रणयन के प्रति विद्वानों की घिंच का चोतक है। याजवल्क्य और सौलम बाह्मण-प्रन्थों, ताण्ड्यों, माल्लबी, शाट्यायनी, ऐतरेयी आदि ब्राह्मण-प्रन्थों के बेता, अध्येता आदि लोगों, पैंगी आदि कल्पग्रन्थों तथा अनुब्राह्मणों के जाताओं का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उक्थ का अध्ययन करनेवाले आंक्यिक और अग्निण्डोम, वाजपेय आदि यज्ञों का अध्ययन करनेवाले अग्निण्डोम, वाजपेयिक आदि कहे जाते थे।

यात्रिकों की मान्यताएँ—माज्य मे याजिको के अनेक विवानो और व्यवहारो की चर्चा है। यथा (१) वेदो मे मन्त्र इस प्रकार नहीं मिलते कि उनका उपयोग यज्ञ मे एक या अनेक पुष्प अयवा स्त्रियाँ, जब जिस प्रसग मे चाहे, कर सकें। याजिक को प्रसगानुसार उनमे लिंग या विभिन्त का परिवर्त्तन कर लेना चाहिए। प्रकृति-यज्ञो के कल्पग्रन्थो से प्रयाज-मन्त्र सर्वि-भिन्तिक ही पठित है, फिर भी यदि अग्न्याचान के पश्चात् यजमान उदर-व्यथा से पीडित हुआ या सवत्सर के वीच मे उसपर कोई बड़ी विपत्ति आ पडी, तो उसे फिर से नैमित्तिकी आध्येय इप्टिकरनी पडती है। इस प्रसग मे 'प्रयाजा. सिवभिन्तिकका कार्या' यह याजिक आम्नाय है। (२) आहिताग्नि को अपशब्द का प्रयोग करने पर प्रायव्चित्त के लिए सारस्वती इंग्टि

१. २-३-१८, पू० ४२०।

२. स्वरितनितः कर्जिभिप्राये कियाफले ।---१-३-७२; १-३-६४, पृ० ८४ ।

३. पौरोडाश पुरोडाशात् ष्ठन्—पुरोडाशाः पिष्टपिण्डास्तेषां संस्कारको मन्त्रः पौरोडाशः तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा पौरोडाशिकः—पौरोडाशिको। पुरोडाशसहचरितो प्रन्यः पुरोडाशस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडाशिकः।—४-३-७० काशिका।

४. न सर्वेलिङ्गेनं सर्विभिविभिवितिभवेदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावस्य यज्ञगतेन ययाययं विपरिणमयितव्याः। — आ० १, पृ० २।

५. याज्ञिकाः पठन्ति, प्रयाजाः सविभिन्तिकाः कार्यो इति ।---आ० १, पृ० ६ ।

६. यद्यपि प्रकृतो प्रयाजमन्त्राः सविभिन्तका एव पठ्यन्ते तयापि यज्ञाषानादन्तर यजमान उदरच्ययावान् स्थात्, यदि सवत्सरमध्ये तस्य महती विषत् स्थात् तथा नैमित्तिकी पुनराघेयोष्टिविषोयते। तत्रेदभाम्नातम्—प्रयाजाः सविभिन्तकाः कार्या इति ।—शब्दकौस्तुभ ।

करनी चाहिए। ( ३ ) स्वर या वर्ण से दूपित शब्द का यदि यज्ञ मे उच्चारण निग जाता है, तो वह मिय्याप्रयुक्त शब्द वाछित अर्थ का वीवक न होकर वाग्वच वन जाता है और यजमान का नाश कर देता है। अगुद्ध उच्चारण के कारण ही 'इन्द्रभन्नवंधन्व' इन मन से उन्द्र का अभिचार करनेवाला वृत्र स्वयं नष्ट हो गया। इसीलिए 'यहान , तहान ' के न्यान पर 'यर्वाण. तर्वाण.' बोलनेवाले ऋषि भी, जिनका नाम ही अगुद्ध उच्चारण के कारण यर्वाण-तर्वाण पड गया था, यज्ञकाल मे इन जन्दों का विशुद्ध उच्चारण करते थे। अमूर लोग यज्ञकाल में भी अगद्ध उच्चारण करते थे, इसीलिए वे पराभूत हो गये। अत, यह कराने का अधिकारी अर्थात आर्त्त्विजीन वही ब्राह्मण वन सकता है, जो मत्र का पदश, स्वरश जीर अक्षरम एउ उच्चारण कर सके। (४) याजिक जास्त्री मे अनेक ऐसे यज्ञो का वर्णन तथा विधि सप्तिथिग्ट है जिनका अनुष्ठान पतंजिल के समय बन्द हो गया था, किन्तु लेखक यात्रिक गास्य पर प्राथ लिखते समय उन दीर्घ सत्रो का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करते थे। यहाँतक कि जास्त्रकार याजिन सौ वर्षो या हजार वर्षो तक चलनेवाले सत्रो तक का विवान जास्त्रो मे करते थे। धर प्राप-सम्प्रदाय था। (५) याजिको के मतानुसार यज्ञ करना और उसकी विधि के विवरणो को ठीक समझना तथा पूर्व श्रद्धा के साथ उसके रहस्यों को हृदयगम करना आवादक माना जाता था। अग्निष्टोम या नाचिकेत अग्नि का चयन ही पर्याप्त नहीं, उसके महत्त्व का जानना भी आवञ्यक था। इसके लिए गाजिक शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित होता है। (६) विमी को दान करते या यज्ञ करते देखकर विना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये उसके अनुकरण पर दान या यज करनेवाला भी अम्युदय का भागी माना जाता है। उदाहरणार्य, विव्वसृज् मत्र मे अध्यागीन व्यक्ति को देखकर जो कोई विव्वमृज् मत्र मे अध्यामीन हो, वह भी अनुकार्य व्यक्ति के ममान

१. याजिकाः पठन्ति, आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तोयां सारस्वतीर्मिष्ट निर्वपेत !—आ० १, प० ९।

२. दुट्ट शब्द. स्वरती वर्णती वा मिथ्याप्रयुक्ती न तमर्थमाह स याग्यस्त्री यजगान हिनस्ति यथेन्द्रशसूः स्वरतीऽपराघात् । —आ० १, पृ० ४।

<sup>3.</sup> वर्वाणस्तर्वाणी नामयंथी वसूतुः—ते तत्र भवन्ती यहानस्तहान इति प्रयोगार्थे यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते याज्ञे पुन. कर्मणि नापभायन्ते। ते पुनरसुरैर्याते कर्मण्यपभावि। ततस्ते पराभृता।—आ० १, पृ० २५।

४. यो वा इमा पदश स्वरशोऽक्षरस्च वार्च विदयोति न आस्त्रिजानो भवनि।— आ० १ प० ६।

५. दोर्यसमाणि वार्यशतिकानि वार्यमहिसकाणिच । नवारत्वे करिचर्दार ध्यक्षार्थन । वेयलमृषिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका आस्मेणानुविदयने । —आ० १, प्० २१।

६ वेदशब्दा अध्येवमभित्रदन्ति—योजिनस्टोमेन यजने य उ चनमेव येद--योजीन नाचिमेनं चिनुने य उ चैमेवन वेद।--आ० १, प्० २३।

थेयोभागी होता है। लोक और वेद दोनों से इस घारणा को मान्यता प्राप्त थी। (७) याजिक ग्रन्थकर्ता वैयाकरणों के समान सजाएँ नहीं करते थे। जिस प्रकार वैयाकरण वा, विभाषा, विकल्प, बन्यतरस्याम् या बहुलम् आदि सजाओ द्वारा बादेश आदि के विषय मे विवक्ष को स्वतन्त्रता देते हैं, उस प्रकार याज्ञिक भास्त्र साकेतिक या सज्ञा शब्दों का आश्रय नहीं लेते। वे सीघी भाषा द्वारा वैकल्पिकता का विवान करते है। उदाहरणार्थ, यज्ञ मे पशु या अनङ्वान् की विल यजमान की इच्छा पर निर्मर है। वह चाहे, पशु विल दे या न दे। याज्ञिक शास्त्र पशुविल की अनिवार्यता का प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु इस यथेच्छ विकीर्पा के लिए वे किसी पारिभाषिक शब्द का आश्रय न लेकर भिष्योनड्वान् विभाषित. कह देते है। (८) सामान्यतया द्विज यज्ञ मे सिक्रय भाग लेते थे। तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि कुछ जातियाँ भोजन पात्र से वहिष्कृत न थी, किन्तु याज्ञ कर्म से निरवसित मानी जाती थी।

यतों के भेद—यजों को दो वर्गों—श्रीत और स्मार्त में वाँटा जा सकता है। श्रीत यज्ञों में वे बड़े-बड़े यज्ञ आते हैं, जिनके सिद्धान्तों और प्रिक्ष्या का वर्णन सिह्ताओं और ब्राह्मण-प्रन्यों में प्राप्त होता है। सोमयाग इस श्रेणी में है। गृह्ययज्ञों का वर्णन गृह्यसूत्रों से, जो स्वय स्मृति-साहित्य के अन्तर्गत है, मिलता है। अत. उन्हें स्मार्त यज्ञ कहते हैं। इन यज्ञों का प्रारम्भ गृह्ययज्ञों से ही हुआ था, जिन्हें बनी, निर्धन, पण्डित और सामान्य जन सभी सरलता से कर सकते थे। इनके लिए न विशेष वेदी की आवश्यकता होती थी और न पुरीहितों की। माष्यकार ने इन यज्ञों में निम्नलिखित का उल्लेख किया है—

पाक्यम — प्रत्येक गृहस्य प्रतिदिन पचमहायज करता था, जिनमे प्रातः -साय के अग्नि-होत्र मी सम्मिलित थे। ये पाकयज कहलाते थे। इन होमो भे चह और पुरोडाश की आहुति दी जाती थी। यनागू भी आहुति के काम आती थी। इन यज्ञों को पति और पत्नी साथ-साथ करते थे, इसलिए ये पत्नी-सयाज कहलाते थे। पत्नी-सयाज त्रिवर्ण ही करते थे और यज्ञ-सयोग

१. लोके य एवमसी दर्शात य एवमसी यजते य एवमसावधीते इति तस्यानुकुर्वन् दद्याच्च यजेत वाधीयीत च सोऽप्यम्युद्येन युज्यते। वेदेऽपि य एवमसी विश्वसृजः सत्राण्य-ध्यासत इति तेपामनुकुर्वन् तद्वत्सत्राण्यध्यासीत सोऽप्यम्युद्येन युज्यते। — आ० २, पृ० ४८।

२. याज्ञिकाः खल्बेपि सज्ञामनारभमाणा विभाषेत्युक्ते नित्यत्वमवगच्छन्ति, तद्यया मेथ्यः पर्ज्ञावमाषितो मेथ्योऽनङ्वान् विभाषित इति । आल्क्ष्यव्ये नालक्ष्ययः गम्यते । —-१-१-४४, बा० १९, पृ० २६ ।

३. याज्ञात्कर्मणो निरवसितानाम्—एवमपि तक्षायस्कारम् रजकतन्तुवायमिति न सिप्यति । —२-४-१०, पृ० ४६५।

४. यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति। --२-३-३, पृ० ४०।

५. पत्नीसयाज इति यत्र यत्तसयोगः। सर्वेण च गृहत्येन पञ्चमहायता निर्वर्त्याः। यच्चादः प्रात सायं होनचर्षं पुरोडाज्ञान्निर्वपति तस्यासावीष्टे। ---४-१-३३, पृ० ५०-५१।

के कारण ही मार्या पत्नी-पद की अधिकारिणी होती थी। यज्ञाधिकारी न होने के कारण शूद की मार्या पत्नी नहीं कही जा सकती थी।

पाकयज्ञ गृहस्य के दैनिक कर्त्तव्यों के अग थे और गाहंपत्य अग्नि में किये जाते थे। पाकयज्ञ अत्यन्त संक्षिप्त होते ये, जिनके लिए ऋत्विजों की आवश्यकता नहीं होती थी।

प्रात.-साय अग्निहोत्र भी पाकयज्ञों के ही अग थे। दर्ग और पीर्णमास यज भी पाकयज्ञ-प्रकृतिक माने जाते थे। इनमे प्रयाज, अनुयाज और सामवेनिक विधि की आवश्यकता नही होती थी। केवल उक्त विधियों के मत्रों के अन्त में स्वाहा जोडकर दक्षिणाग्नि में पकाये हुए ओदन, खीर, दिव, घृत या दुग्ब की आहुतियाँ दी जाती थी।

गृह्य अग्नि मे वैञ्वदेव यज्ञ मी किये जाते थे, जो पाकयज्ञों के ही अन्तर्गत थे। इससे सिद्ध या पकाये हुए हविष्य से आहुतियाँ दी जाती थी और अविधिष्ट हविष्य विल के काम आता था। विल मे प्रयुक्त होनेवाले तण्डुल वालेय कहे जाते थे। भाष्य मे उन्हे गुणान्तर-पुक्त, अर्थान् सस्कारयुक्त कहा है। विल का हविष्य व्याजनों से उपसिक्त रहता था। वैश्वदेव मे प्रयुक्त अर्था न सस्कारयुक्त कहा है। विल का हविष्य व्याजनों से उपसिक्त रहता था। वैश्वदेव मे प्रयुक्त अर्था न विवास कहते थे। दाह्यायण गृह्यसूत्र मे गृह के भीतर या वाहर चार, मणिक देंग (पानी रखने का स्थान) मे एक, घर के मध्य मे एक, गर्भगृह के द्वार पर एक, राय्या के पीछे एक, घूरे या अवस्कर के पास एक, खूँटे या पजु वाँघने के स्थान मे एक, इस प्रकार दस बिल्याँ रगने का विधान है। पितर, रुद्ध ये बिल-देवता हैं। भाष्यकार ने महाराज की बिल का भी उल्लेग किया है। काश्विका मे कुवेर-विल की भी चर्चा है।

१. पत्युर्नी यज्ञसंयोगे। ---४-१-३३।

२. नवयज्ञोऽवत्तंतेऽस्मिन् काले नावयाज्ञिकः पाकयज्ञिकः । —४-२-३५, वा० १, पू० १७६।

३. गृहाग्नी पाकयज्ञान् विहरेत्, हृस्वात्-पाकयज्ञो हि स्वयंपाक इत्याचसते ३ यर्ग पौर्णमासप्रकृतिः पाकयज्ञविधिः अप्रयाजानुयाजोऽसामयेनिकः स्वाहाकारन्ते निगद होमा। परतन्त्रोत्पत्तिर्देक्षिणाग्नावाहिताग्निर्गोमयेन गोचर्म पात्रं चतुरस्रं वास्यण्डिलमुपित्येषु-पात्रं, तिस्मन् लक्षणं कुर्वोतं 'सत्य सदसीति' पश्चार्धादुदीचीं लेखां लिखेत्।—वाराह गृह्यसूत्र, २१-१गेरं।

४. हविष्यं वा सिद्धस्य बैश्वदेवः । अग्नये सोमाय, प्रजापतये धन्वतरये यास्तोष्पतये विश्वेत्री देयेभ्योजनये स्विष्टकृते च जुहुयात्-अवशिष्टस्य बील हरेत् ।——वारा०, गृ० सू०, २०-३, ४।

५. बालेयास्तण्डुलाः, गुणान्तरयुक्ता हि तण्डुला वालेयाः।-५-१-१३, पू० ३०४, ३०४।

६. विषसः उपसर्गेऽदः ।---३-३-५९ का० ।

८. चतुर्यो तदर्यार्यविलिहितसुरररिक्षनं -कुबेरविलः महाराजबिल १--->-१-३६ का० तया यो हि महाराजाय बिलर्येयते महाराजायंः स भवति १---यहा, पृ० २८८ ।

# दर्श - पीर्णमास-विहार



क स्य छ ज क रव ग भ ज होतृ





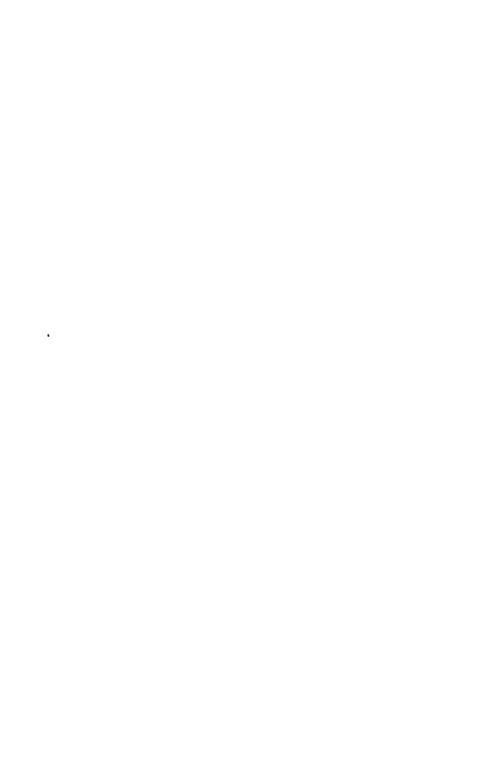

पाकयज्ञों में गृह्यसूत्रकारों ने स्वयहोत्र का विघान किया है। कुछ आचार्यों के मत से पत्नी ही आहुति देती थी; क्योंकि पत्नी का दूसरा नाम गृह भी है और उसी के नाम पर इस अग्नि का नाम गृह्य पड़ा था। प्राह्याग्नि को ही एकाग्नि भी कहते थे। उसमें हवन करनेवाले भी एकाग्नि कहलाते थे।

नवयन्न—विना यज्ञ किये नया अन्न खाना निषिद्ध था, इसलिए नई फसल तैयार होने पर प्रत्येक गृहस्थ उससे हवन कर तव नवान्न ग्रहण करता था। नवान्न का यह होम नवयज्ञ कहलाता था। शरद की पूर्णिमा या अमावास्या को न्नीहि से और वसन्त मे यव से नवयज्ञ किया जाता था। इसमे इन्द्र और अन्नि देवता के लिए पायस तैयार कर आहुति दी जाती थी। नव-यज्ञ पाक्यज्ञ के अन्तर्गत था।

वर्श-पौर्णमास—ये इष्टियाँ भी पाकयज्ञ के ही अन्तर्गत मानी जाती थी। भाष्य के अनुसार जिसके द्वारा यज्ञ किया जाय अथवा जिसके द्वारा कोई कामना की जाय, उसे इप्टि कहते हैं। जिस काल मे सूर्य और चन्द्रमा साथ रहते हैं, उसे दर्श कहते हैं और जिस समय चन्द्रमा सब कलाओं से पूर्ण हो जाता है, उसे पौर्णमास कहते है। दर्श और पौर्णमास को की जानेवाली इष्टियाँ भी इसी नाम से प्रसिद्ध थी।

चातुर्मास्य यज्ञ — भाष्यकार ने चातुर्मास्यो का उल्लेख चार-चार मास मे किये जाने-वाले यज्ञो के रूप मे किया है। इनको यज्ञो का अनुष्ठान करनेवाला चातुर्मासक या चातुर्मासी कहलाता था। अशक्ययुजी पौर्णभासी का भी नाम चातुर्मासी था। इस दिन रुद्र देवता को पायस या पृपातक की आहुति दी जाती थी। पृपातक दूध मे घी मिलाकर तैयार किया जाता था।

चातुर्मास्य तीन माने जाते थे—वैश्वदेव, वरुण प्रधास और साकमेघ । वैश्वदेव फाल्गुनी या चैत्री पूर्णमासी को निष्पन्न होता था । वरुण प्रधास आयाढी और साकमेध कार्त्तिकी पूर्णिमा के दिन होता था ।

अष्टका—भाष्यकार ने अप्टका को पितृर्दैवत्य कहा है। प्राय. सभी गृह्यसूत्रो मे इयका सविस्तर वर्णन मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार मार्गशीर्प की पौर्णमासी को आग्रहायणी कर्म होता था और इसके वाद तीन पित्र्या अप्टकाऐं होती थी, जो क्रमश ऐन्द्री, वैश्व-

१. पत्नी जुहुयादित्येके। गृहाः पत्नी गृह्योऽग्निरेष इति ।-वही १-५-१७, १८।

<sup>.</sup> २. १-२-२४, बा० ३, पृ० २१६।

३. इज्यतेऽनयेतीष्टिः—इष्यतेनयेतीष्टिः।—३-३-९५, बा० ३, पृ० ३१३।

४. अमावास्पेनं हविषा पूर्वपक्षमभियजते पीर्णमासे नापरपक्षम्।—गोमिल गृ० सू०, प्रपा० १, क० ५, सू० ६।

५. आश्वयुजी रुद्राय पायसः।—द्राह्मा० गृ० स्०, चार्तु० प्रकरण, ३-३-१।

६. पयस्यवनेत् आज्यं तत्पृषातकम् ।---वही, ३-३-३ ।

७. अष्टकाषितृदैवत्ये उपसंख्यानं कर्त्तन्यम्—पितृदैवत्य इति किमर्थम्—अष्टिका-वारी।—७-३-४५, वा० ९, पृ० १९० ।

देरी और प्राजायत्य कहलाती थी। रे द्राह्मायण गृह्मसहिता के अनुनार आयहावणी के बाद की तीन तामिस्र अप्ट्रिमयों ही ये अप्टकाएँ थी। इनमे हिन के लिए स्थालीपाक तैयार किया जाता था। प्रथम अप्टका मे आठ अपूप भी 'अप्टकाएँ स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा अग्नि मे चडाये जाते थे। अन्तिम अप्टका मे आक और मध्यम मे गौ की आहुति दी जाती थी। पिश्य होम 'वह वपाम्' इत्यादि मन्त्र द्वारा होना था और 'दैवत्य जातवेद' इत्यादि मत्र द्वारा। इसके लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी और पशुहीम मे उसकी दक्षिण पशुहीहोता था। रे अप्टका एकविंगतिगस्य होम था। रे

अग्निहोत्र का अर्थ—अग्निहोत्र के सम्बन्ध मे भाष्य मे और भी विवरण मिलते है। उदाहरणार्थ, भाष्यकार के मत मे अग्निहोत्र शब्द अनेक अर्थो मे प्रयुक्त होता है। उनका एक अर्थ ज्योति है, क्योकि अग्निहोत्र प्रज्वलित करता है, यह प्रयोग लोग करते हैं। दूसरा अर्थ हिंध है। इमीलिए, 'अग्निहोत्र जुहोति' यह वाक्य सार्थंक होता है। जुहोति का प्रयोग प्रीणन और प्रक्षेपण दोनो अर्थों मे देखा जाता है। 'यवाग्वार्ऽग्निहोत्र जुहोति' के दोनो अर्थ होते है—यवाग् अग्नि को प्रसन्न करती है और यवाग् हिंब अग्नि मे है। इससे यवाग् का हिंब के भण में व्यवहार स्पष्ट है, भले ही कौशिक गृहासुत्र मे उसका उल्लेख न हो।

पंचावती—भाष्यकार ने जामदग्यों को पंचावत्ती कहा है। पचम अवदान सर्वप्रभम जमदिन ने किया था, इसलिए जामदग्य गोत्रवालों को छोडकर अन्य कोई पंचावत्त हवन नहीं करता। अन्य लोग चतुरवत्त याग करते हैं। रखी गई हिव में से हॉमपिरिमित भाग को फाटम अलग करना अवदान कहलाता है। चतुरवत्त में अध्वर्यु आज्य में सुब द्वारा जह में एक बार आज्य लेकर होता को अनुवावया पढ़ने के लिए 'अनुबृह्यन्त' मन्य से मप्नेप देता है। इस किया भी आवृत्ति तीन बार होती है। जिस यजमान के यज्ञ में इस प्रकार चार बार आज्यावदान होता है, यह चतुरवत्ती कहा जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जामदम्य, बत्स, विद, अवार्ष्टिपेण, भागव, च्यायन, आँव ये पचावत्ती कहे गये हैं।

१. मार्गशीर्व्या पीर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म अर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्रोऽप्टकाः ऐन्द्री यैदय-देवी प्राजापत्या पित्रवेति । —-३-३-१, २।

२. अर्ध्वमात्राहायण्यास्तिस्त्रस्तामिस्राट्टम्योष्टकाइत्याचक्षते—तासुस्यालीपाका –आटी चापूपाः प्रयमायाम्-तानपरिवर्त्तयन् कपाले अपयेत्—अटकार्यं स्वाहेति जुद्धयात्—उत्तमार्याः शाकम्-न्वाहार्ये-मध्यमाया गी।— ३-३-२७ से ३२ तथा ३-४-१ धदुवपायामिति पित्र्येयपा होमः— जातवेद इति वैवत्ये-मशुरेव पशोर्दक्षिणा।—३-४-२६, २७, ३०।

३. अष्टकायामच्टका होमात्र्जृहुयात्तस्यां हवीिष धानाः करम्भः अष्कृत्यः पुरोहाता उदोदनः क्षीरोदनस्तिलोदनो ययोपपावि पशुः ।-१४-१३८-२, ४।

४. अयमिनव्दोऽस्त्येव ज्योतिषि वत्तंते—तद्ययाऽनितृष्ठेतं ज्यत्यनि। शिला पृथिषि वर्त्तते—तद्ययाऽनितृष्ठेतं जुहोति। जुहोतिइचाम्त्येव प्रक्षेषणे वर्त्ततेऽस्ति प्रीणान्यमे वर्तते। ययाग्यानितृष्ठेतं जुहोति, अनि प्रीणाति, ययागु हिवरम्नी प्रक्षिपनि। —२-३-३, पृ० ४०६।

५. जमदिनिर्वा एतत्पञ्चममबदानमायद्यनस्मान्नाजमदण्य पञ्चावसं नृशेषि।---१-१-४४, वा० १७, पू० २६४।

६. श्री० प० नि०, पू० ३९।

पचौदन सव—भाष्य मे पचौदन सव का उल्लेख है। यह सवनेष्टि का पर्याय है। सवनेष्टि भी पाकयज्ञो का अग है, जिसमे अग्नि को अष्टाकपाल पुरोहाज, इन्द्राग्नि को एकादश-कपाल पुरोहाश और विज्वेदेवो को हादशकपाल पुरोहाश की हवि दी जाती है। पचौदन सव मे ओदन की पाँच विशेष आहुतियाँ दी जाती थी।

पाकयज्ञों के नाम उनमें दी जानेवाली मुख्य आहुति के आघार पर भी रखें गये थे। उदाहरणार्थ, जिन यज्ञों में मोदक या शप्कुली प्रमुख होती थी, वे मौदिकिक या शाप्कुलिक कहे जाते थे।

इन्द्रमह गगामह और कशेरुयज्ञ—ये सम्भवत सामान्य पाकयज्ञ थे, जो वैदिक न होकर लोक-परम्परा पर आश्रित थे। श्रीत या गृह्यसूत्रों मे इनका विवरण नहीं है। इन यज्ञों में सम्बद्ध देवताओं के लिए विकिष्ट आहुतियाँ दी जाती थी और उत्सव, गीत तथा रात्रि-जागरण किये जाते थे।

श्रीतयज्ञ न है, जिनका विधान सहिताओ और व्याख्या-प्रत्यों में मिलता है। इनमें कुछ तो सवात्मंक यज्ञ है और कुछ सामान्य। भाष्य में शत, सहस्र वर्षों तक चलनेधाले यज्ञों की चर्चा है। ये दीर्घ सत्र कहलाते थे। विश्वसृज् या प्रजापित का यज्ञ भी दीर्घ काल चलने के कारण सत्र की कोटि में आता था। विश्वसृज् सत्र सहस्र सवत्सर का था। दीर्घ सत्रों में कुछ तो श्रोत्रिय लोगों द्वारा आत्मकल्याणार्थ किये जाते थे और कुछ राजाओं या धनिक यजमानों के लिए। इन दीर्घ सत्रों में होनेवाली किया या वस्तु दार्घसत्र कहलाती थी। दीर्घ-सत्र सामान्यतया अप्रयुक्त थे। केवल ग्रन्थों में उनका विधान रह गया था।

हिंव की दृष्टि से यज्ञों के दो भाग थे—यज्ञ और ऋतु। ऋतु विशिष्ट यज्ञ थे, जिनमें सोम की माहुति की जाती थी। " जिन ऋतुओं का विद्यान अध्वर्यु वेद से मिलता है, वे अध्वर्युऋतु कहलाते थे। ऋतु शब्द सामान्यतया सोमयज्ञों में रूढ था। पाणिनि ने कुण्डपाय्य और सचाय्य ऋतुओं का उल्लेख किया है। कुण्डपाय्य ऋतु से कुण्ड (पात्र) द्वारा सोमपान किया जाता था।

१. अयं में पञ्चोदनः सवः। —-३-३-३६, बा० ४, पृ० ३०६।

२. औ० प० निर्वे०, प्० १४४।

३. मोदकाः प्रकृता अस्मिन् यज्ञे मीदकिको यज्ञः, मोदक्ययः, शाष्कुलिको, शष्कुलीमयः।— ५-४-२३ का०।

४. इन्द्रमहार्यमैन्द्रमहिकम् गाङ्गामहिकम्, काशेरयज्ञिकम्।---५-१-१२, वा० १,२, पृ० ३०२, ३०३।

५. दीर्घसत्राणि, वार्वशितकानि वार्वसहिस्तकाणि च। --वा० १, पृ० २१।

६. वेदेऽपि व एव विश्वसृत्तः सत्राष्यध्यासत इति । —आ० २, पृ० ४८ ।

७ सहस्र संवत्सरं विश्वसृजाम्। —कात्या॰, २४-५-२४।

८. दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रम् । ---७-३-१।

९. अप्रयुक्ते दोर्घसत्रवत्। —आ० १, वा० ४, पू० २१।

१०. ऋतुः शब्दः सोमयज्ञेषु रूढः। ----२-४ का०।

यह द्वादमाह क्रनु की विष्टृति है और वर्य-भर चलता है। नंनाय्य नंता सोम का नचयन किये 'ताने के कारण थी।' अर्क, अञ्चमेच, सायाह्न, अतिनात्र आदि अध्वर्यु तनु थे। राजसूय, वाजपेय भी अध्वर्युक्तनु थे। दर्ग पीणमीम का विवान अध्वर्यु वेद मे है, पर वे क्रनु नहीं थे।' क्रनुओं में अग्निप्टोम, वाजपेय और राजमूय नर्वाविक निद्ध जान पडते हैं। इन्हीं तीन पत्नों के ध्यास्थान-प्रत्यों की चर्चा भाष्य में दो वार हुई है।'

अग्निष्टोम—अग्निष्टोम यत्र करना और उसे आस्थापूर्वक ठीक समझना अस्युदय-कारी माना जाना था। अग्निष्टोमयाजी विशेषण सम्भानार्थ प्रयुक्त होता था। अग्निष्टोम का प्रारम्भ वसन्त में होता था। वास्तिक अन्यावान ब्राह्मण का वर्षाच्य माना जाता था। अग्न्यावान यज्ञारम्भ की प्रतिपत्ति के लिए था। कात्वायन श्रीतसूत्र में अग्निष्टोम का प्रारम्भ बाल वसन्त ही वतलाया ग्या है। इसके तीन भेद हैं—एकाह, अहीन और मत्र। जिसमें गुन्या-कर्म एकाह नाच्य होता है, वह एकाह और जिसमें दो, तीन में वारह दिन तक गुत्याकर्म चलता है,वह अहोन तथा जिमका पक्ष, माम, सवत्सर और उस प्रकार महस्त्र वर्ष तक अनुग्ठान चलता है वह मत्र कहलाता है। कुछ लोगों के मत से यहाँ सवत्सर अब्द दिन के अर्थ में प्रयुक्त हआ है।

अग्निप्टोम मम्पूर्ण श्रोतयागों की प्रकृति है। यह मबसे मरल एव मर्वाधिक प्रनिल्त या। इसमें नोलह ऋत्विज् होते थे। अग्नि को एक छाग की विल दी जाती थी और बारह स्नोप्रो का उपयोग होता था। प्रात. मवन में वहिष्पवमान और चार आज्य-स्तोप्रो; मध्याह्म मवन में माध्यन्दिन पवमान और चार पृष्ठ-स्तोप्रो तथा माय सबन में तृतीय या आभव पवमान और अग्निप्टोम साम का प्रयोग होता था। अग्निप्टोम साम के प्रयोग के ही कारण इसे अग्निप्टोम मस्य ऋनु कहते हैं।

तुरायण — नुरायण की प्रकृति पीर्णमान यज्ञ है। यह एक वर्ष तक चल नकता था। शासायन ब्राह्मण में डमें 'स्वर्गकामस्य यज्ञ' वहा है। कात्यायन श्रीतमूत्र के अनुगार यर नज्ञ है और वैयान या चैत्र शुक्ल-पचमी को प्रारम्भ होकर वर्ष-भर चलता है। भाष्यागर ने

१. फर्नो फुण्डमाय्यं संचाय्यो । — ३-१-१३० । — तया का० ।

२. काशिया, २-४-४।

३. ४-३-६६, बा॰ ६, पृ॰ २४०।

४. योजिन्तव्होमेन यजते य उ चैनमेव वेद। --आ० १, पु० २३।

५. अग्निप्टोमयाजी ।---३-४-१, वा० २, प्० ३४१ ।

६. लोके वमन्ते बाह्यबोऽन्नोनारबोत ।—वेदे यत्त्रवि वयन्ते बाह्यबोऽनिष्टोमादिनि प्रनुमिर्वजेतेन्यान्यायानिनिमत वयन्ते वयन्ते इत्यते—वयन्ते बाह्यबोऽन्नोनारघोनेन्यान्यायान यज्ञमुनप्रतिपत्त्यव्यम्।—६-१-८४, बा० ४, ५ प्० ११६, ११७ ।

७. पात्या० श्री० सू०, ७-१-४।

८. मीर्मामादर्शन, अ०६, पा०७, अघि० १३, मू० ३१-४०।

९. शासा० सा०, ४-१९ ।

## अग्निष्टोम यज्ञ-विहार

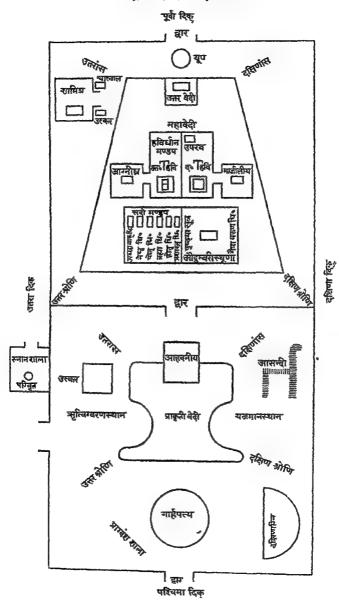

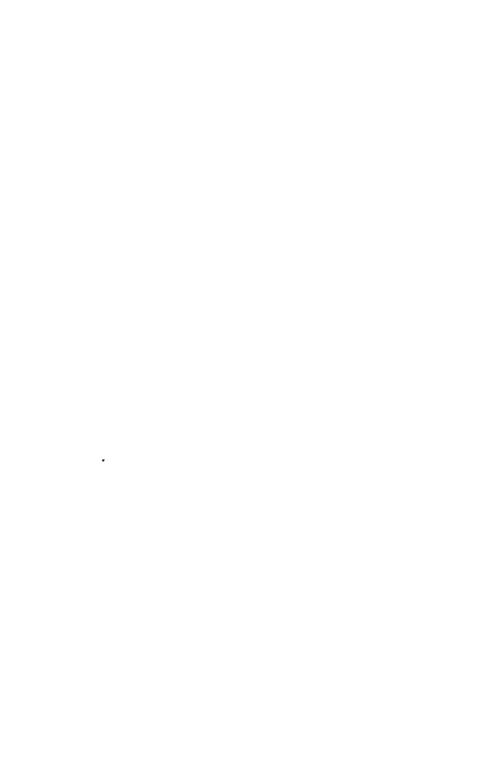

कहा है कि यद्यपि यज्ञ करनेवाला यजमान और चरु पुरोडाश तैयार करनेवाले ऋित्वज् दोनों तुरायण का वर्त्तन (तैयारी) करते है, फिर भी ऋित्वज् को तौरायणिक कहने की प्रथा नहीं है। प्रयान तौरायणिक कहने की प्रथा नहीं है। प्रयान तौरायणिक कहलाता है।

राजसूय-अन्निष्टोम के समान राजसूय का उल्लेख भी भाष्य में कई वार हुआ है। काशिकाकार ने कहा है, जिसमे राजा (सोम) का सवन होना चाहिए, अथवा राजा का सवन होता है, उसे राजसूय ऋतु कहते हैं। राजसूय विशुद्ध सोम-यज्ञ नही था, अपितु अनेक यज्ञो की सस्पिट से युनत लगभग दो साल से भी अधिक काल में समाप्त होनेवाला जटिल याग था। यह अनेक इण्टियो, सोमयजो ओर पश्मेषो का समवाय था। लाट्यायन के अनुसार केवल क्षत्रिय इसका अधिकारी था।" मीमासा के शावरसाप्य में काश्विका और लाट्यायन दोनो मतो का समन्वय मिलता है।' कुछ लोगो के मत से राजसूय वहीं कर सकता था, जिसने वाजपेय न किया हो। कुछ लोगो के मत से वाजपेय कर लेने के बाद व्यक्ति इसका अधिकारी माना जाता था।" शतपथत्राह्मण मे कहा है कि राजसूब करनेवाला राजा और वार्जपेय करनेवाला सम्राट् होता था। दससे वाजपेय का स्यान उच्चतर मालूम होता है। माण्य मे भी यज्ञो के प्रसग मे सर्वत्र अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय का क्रमिक ही उल्लेख हुआ है, जो शतपथ के अनुकूल है। राजसूय मे यजमान को फाल्गुन गुक्ल प्रतिपद् के दिन पवित्र-समक सोमयज्ञ की दीक्षा लेनी पड़ती थी, जिसकी प्रक्रिया अग्निप्टोम के ही समान है। इसके एक वर्ष बाद अभिपेचनीय विधि होती थी। अभिपेचनीय इस यज्ञ का सबसे महत्त्वपूर्ण अग माना जाता था। " यज्ञारम्भ होने के लगभग १५ दिन बाद फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को अनुमति की इंप्टि की जाती थी, जिसमे अनुमति की पुरोडाश हवि दी जाती थी।" इसके बाद वैश्वदेव, वरुण प्रवास और साकमेघ नामक चातुर्मास्यो का प्रारम्भ हो जाता था बीर अगली फाल्गुन शुक्ल अमावस्या को शुनासीरीय पर्क साथ उनकी समाप्ति होती थी।

१. यस्तुरायणेन यसते सतौरायणिक इत्युच्यते—यश्च यसते यश्च चरुपुरोडाशासिर्वपति उभी तो वर्त्तयतः। उभयत्र कस्मात्र भवति ? अनिभयानात्।—५-१-७२, वा० २, प्० ३३७।

२. ४-३-६६, बा० ६, पृ० २४०; ५-१-९५, पृ० ३४२।

३. राजा सोतन्यः राजा वा इह सूयते राजसूयः ऋतुः। — काशि० ३-१-११४।

४. राजा राजसूयेन सूयेत्। --लाट्या० श्री० सू०, ९-१-१।

५. राजा तत्र सुयते तस्माद् राजसूयः। राज्ञो वायज्ञो राजसूयः।—मीमां०शावर भा०, ४-४-१।

६. कात्या०, २५-१-२।

७. साइव०, ९-९-१९।

८. शत०, ब्रा० ९-३-४-८।

९. लाट्या० ९-१-२; आइव०, ९-३-२; कात्या०, १५-१-६।

१०. लाट्या० ९-१-४।

११. कात्या० १५-१-९ तया आप० १८-८-१०।

इसके बाद छोटे-मोटे अनेक कृत्य, जिसमे पचावतीय और अपामार्ग होम भी सम्मिल्ति है, होते थे। वारह दिनो तक 'रितना हवीपि' होती थी, जो रित्नयो (सेनापित, पुरोहित आदि विशिष्ट राज्याविकारी) के घर दी जाती थी। वैश्व के प्रयम दिन अभिषेचनीय विधि होती थी। अभिष्वन के लिए पुरोहित मत्रह उदुम्बर-पात्रो मे सत्रह प्रकार का जल लाता था, जो अनेक याजिक विधियों के बाद राजा पर डाला जाता था। ब्राह्मण, अत्रिय, वैश्य सब इस जल से राजा का अभिष्वन करते थे। विभिष्वनीय के बाद दस दिन तक 'समृष्टा हवीपि' दी जाती थी। विभिष्ट दश्येय (सोमपान) कृत्य होता था। 'यही अवभृथरनान का दिन था। इसके एक वर्ष बाद तक राजा को देवब्रतो का पालन करना पडता था। 'इन ब्रतो की समाप्ति वेशवपनीय विधि मे होती थी। इस समय यजमान के साल-भर से बढे हुए वेशो का वाप होता था।" इसवे बाद ब्युप्टि द्विराज और क्षत्रवृत्ति यज्ञ होते थे। 'इनके साथ ही राजसूय की समाप्ति हो जाती थी, ययपि इसके एक सास बाद सौत्रामणि इप्टि करनी पडती थी।

वाजपेय — अग्निष्टोम और राजसूय के माथ वाजपेय का भी उत्हेद भाष्य में गई स्थानों पर मिलता है। वाजपेय के कई अर्थ हैं। तैतिरीय ब्राह्मण के अनुसार सोम गा गाम वाजपेय है और अन्न का भी। यह जिनत का पेय है। इससे देवों को खिनत प्राप्त हुई। पारायन श्रीतसूत्र के अनुसार अन्न को वाज और पान को पेय कहते हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वाजपेय करना चाहिए। सत्रह की सत्या इसकी एक विशेषता है। आपस्तम्ब और ताण्ड्यन्त्राह्मण दोनों के अनुसार इससे सत्रह स्तोत्र और सत्रह ही शस्त्र हैं। इसमें प्रजापित के िए सत्रह पशुओं की विल का विधान है। सत्रह वस्तुएँ ही दक्षिणा में दी जाती हैं। धाजपेय का मृष् भी मत्रह अरत्नि कम्बा होता था, जिसे परिवृत करने के लिए वस्त्र के सत्रह दुकडे काम में लाये जाते थे। सत्रह दिन तक यह यज चलता था, जिनमें १३ दिन दीक्षा के, तीन दिन जपसद में तथा

१. लाप० १८-९-१०, ११, १५-२०।

२. वही, १८-१०।

३. वही, १८-१६-३, ५ ।

४. यही, १८-२०-७ तया कात्या० १५-८-१ से ४।

५. लाट्या० ९-२१, कात्या० १५-८-१४।

६. लाट्या० ९-२-१७ ।

७. बाध्य० ९-३-२४

८. घही, ९-२-२५।

९. बाजाप्यो वा एय.वाज होतेन देवा। ऐत्सन् सोमी ये वाजवेव । ----नैति०प्रा०, १-३४२।

१०. पानं वे पेय । अत्र दाजः। पान वे पूर्वययात्रम्। तयो रुपयोगणी। प्रांपार श्री० मू०, १५-१-४ मे ६ ।

११. आप० १८-१-१२; नाष्ट्रय १८-७-५ ।

१२. साप० १८-१-१२ ।

एक दिन सुत्या के लिए या। एक महत्त्वपूर्ण वात यह भी थी कि इसमें प्रजापित को सत्रह सुरा के तथा सत्रह सोम के (चमस)पात्र चढाये जाते थे और सत्रह अश्वरयों की दौड होती थी, जिसका प्रारम्भ देदी की उत्तर श्रेणी मे रखी गई सत्रह दुन्दुसियाँ वजाकर किया जाता था नाजपेय आधिपत्य, समृद्धि या स्वाराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था और ब्राह्मण या क्षत्रिय ही इसके बिषकारी थे, वैदय नही। इसका अनुष्ठान-काल शरद था।

सौत्रामिय — भाष्यकार ने आक्षेप-भाष्य में प्रमत्तगीत कहकर एक क्लोक उद्वृत किया है, जो सौत्रामिय यत में ताअवर्णी घटियों में रखकर सुरा पीने की ओर संकेत करता है। भीता-मिय शब्द सुत्रामन् से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक् रक्षा करनेवाला। ऋग्वेद सुत्रामन् इन्द्र का विशेषण है। यह सोमयक नहीं, अपितु इष्टि और पश्चेष का मिश्रण है। पुरा की आहुति इस यत की मुख्य विशेषता है। इस यज्ञ की अविध बार दिन की होती है, जिनमे प्रथम तीन दिन तक विभिन्न वस्तुओं से सुरा वनाई जाती है और चतुर्थ दिन तीन पात्र दुग्ध और तीन पात्र सुरा तथा पश्चमास से अधिनो, सरस्वती तथा इन्द्र को आहुति दी जाती है। कात्यायन-भाष्य में वतलाया गया है कि सर्ज की छाल, त्रिफला, सोठ, पुनर्नवा, चतुर्जातक-युक्त पिप्पला, गजपिप्पली, वंश, अवका, वृहच्छत्रा, वित्रक, इन्द्रवाहणी, अश्वयन्ता, धान्यक, यवानी, जीरक, कालाजीरा, दो हलदी की गाँठें, गुवं, बीहि और यव के अकुर ये सव वस्तुर्एं सुरा से डाली जाती है।

अवनमें अवनमें सर्वाधिक प्राचीन यजो भे है। भाष्यकार ने अवस्थूप का उत्लेख किया है। आव्यकायन का मत है कि जो राजा सब कामो की पूर्ति तथा सर्विवजय वाहे, वह

१. वही, १८-४-४ से ७।

२. कात्या० १४-१-१; आप० १८-१-१ ।

३. स वा एव ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः।—तै० ज्ञा०, १-३-२ तथायं ब्राह्मणा राजानस्य पुरस्कुर्वीरन् स वाजपेयेन यजेत ।—लाट्या० ८-११-१।

४. शरित वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत ।---शाबरभाष्य, १०-२-६४ तथा एवं विद्वान् वाजपेयेन यजते गच्छित स्वाराज्यम् । --तैत्ति० ब्रा०, १-३-२ तथा वाजपेययाजी वात्र प्रजापित-माप्नोति ।---ता० व्रा० १८-६-४ ।

५. यदुदुध्वरवर्णानां घटाना मण्डलं । महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं तरिक ऋतुगतं नयेत् ।-- आ० १ ।

६. शत० बा० १२-७-२१।

७. सर्जलक् त्रिफला चैव सुण्ठी चैव पुनर्नवा । चतुर्जातकसयुक्ता पिप्पला गर्जापप्पली ॥ वशोऽवका वृहच्छत्रा चित्रकं चेन्द्रवारुणी । अञ्चलेग्यां समुत्पाट्य मूलान्येतानि निर्विशेत् ॥ धान्यकं च यवानां च जीरकं कृष्णजीरकम् । दे हरिटे वचा चैत्र विकास क्रिक्त विकास विकास ।

हे हिरद्रे वचा चैव विरुद्धा न्नीहयी यवाः ॥—कात्या० भाष्य०, १९-१-२०। ८. चयार्ल ये अक्वयूपाय तहादति ।— १-४-९, प्० १३६।

अटक्रमेघ करे। ऐतरेय ब्राह्मण में तो अटक्रमेघ से साझाज्य, भोज्य, न्वाराज्य, पारमेग्ट्य आदि ममस्त ऐटक्यों की प्राप्ति बतलाई है। इसका प्रारम्भ फाल्गृन गुक्ल-अप्टमी या गयमी को अयवा ज्येष्ठ या आपाड की इसी तिथि को याजक ब्राह्मणों को ब्रह्मीदन, महमगी तथा मुक्लं दिया जाता था। इस समय विभिन्न सिलयो-समेत राजा की चार गनिया उनके पाम उपन्यित रहती थी। अवव या तो काले गोल चित्तो-सहित मम्पूर्ण ध्वेत होता था अयवा अयक्षरण नथा जेप क्वेत अयवा स्थामपुच्छ या ज्यामकर्ण होता था।

अध्वमेष की प्रक्रिया भी राजसूय के समान दीर्घ और जटिल है। इसमें माल-भर तक मायकाल घृति इंटिट की जाती भी और वर्ष-भर तक ही सावित्री इंटिट जारी रहती यो, जिसमें पारिष्लव साम का गायन-श्रवण चलता था। इस बीच यदि अश्व बीमार पर जाता या भर जाता, तो कुछ अन्य इंटिटर्या करनी पडती यी या अञ्च को शत्रु छीन लेता, तो यज नष्ट माना जाता था।

यजाला में पशुओं के बांधने के लिए २१ यूप गाडे जाते थे, जो अरित के बराबर कींचे रहते थे। इन यूपों में बहुत-से पशु बांधे जाते थे और विलिदिये जाते थे। अन्त में अनेक विधियों के माथ, जिनमें ब्रह्मोंच (धार्मिक सवाद, जिनमें प्रक्रन, पहेलियाँ तथा उत्तर होते हैं) होता था तथा अन्व की विलि करके उसके रक्त और मास को पकाकर आहृति दी जाती थी।

अहोत-अग्निप्टोम तथा अन्य मोमयज्ञ प्राय एकाह है। उनमे एक ही दिन प्रात , मध्याह्न और साय सोम की आहुति दी जाती है। बृहरपित सब, गोसब, द्येन, उद्भिर,

१. सर्वान् कामानाप्त्यन् सर्वा विजितीविजिगीवमाणः सर्वा व्युप्टीव्युशिव्यप्तरयमेषेन यजेत ।-आश्य० १०-६-१।

२. स प इच्छेदेविवत् क्षित्रयमयं सर्वाजितीजयेताय सर्वानुलोकानुविन्देता य सर्वेयां राजा त्रैळ्वमितिळा परमतागच्छेत साम्राज्य भीज्यं स्वाराज्यं पारमेळ्यं राज्यमाहा-राज्यमयमाधिपत्यमयं मगन्तपर्यायो स्थात् सार्वभीमः सर्वायुय् आन्तादापरार्धात् पृथिप्यं गमुद्र-पर्यन्ताया एकराजिति तमेतेनंन्द्रेण महाभियेकेण क्षत्रियं ज्ञापियत्वाजभिष्टिञ्चेत ।—गृत०मा०, ३९-१।

कात्मा० थी० सु०, २०-१-,२ मे ६ तया लाट्या श्री० सु०, ९-९-६-७ ।

४. या पत्नीनां प्रियतमा यजमानस्य सा यावाना राजपुत्री । अनपिचता परिवृक्ती ।---स्राट्या० ९-१०-१, २।

५. इति द्वार ८-४-२-४ तया कात्याव श्रीव सूव २०-१-२९ से ३५ तया लाड्याव श्रीव सुव, ९-९-४।

६. याजम० मं०, २२-७-८।

७. शत० का० १३-१-३-५ तया विमुख्याचि यजनाने सम्प्रेग्यति याणा गनानिर्गः देवेरिमं यजनान सञ्जायनेति।-जाप० ३०-७-१४, १५ ।

विश्वजित् और ब्रात्यस्तोम भी एकाह है। विश्वजित् कर्ता एक सहस्र गाये अथवा अपने भाग की सारी सम्पत्ति दान कर स्वय वृक्षो के नीचे भिक्षा पर जीवन व्यतीत करता था और वर्ष-भर, जो मिल जाता था, उसी भिक्षा पर निर्वाह करता था। गोसव का अनुष्ठान स्वराज्य का प्रदाता होता है। गोसव करने के बाद एक वर्ष तक पशुव्रत का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमे पशुव्रत खाने-पीने और रहने का विधान है।

दो से वारह दिन तक जिन यज्ञों में सुरयाकमंं होता है, वे अहीन कहे जाते थे! इनकी समाप्ति सदा ही अतिरात्र से होती थी और इनकी सम्पूर्ण अविधि दीक्षा और उपसद को मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होती थी। ये पूजिमा को प्रारम्भ होते थे। इनके त्रिरात्र (गर्ग त्रिरात्र) पचरात्र, पडह आदि वर्ग हैं। द्वादशाह की गणना अहीन और सत्र दोनों के अन्तर्गत है।

अतिरात्र—भाष्य मे उल्लिखित अतिरात्र एक दिन मे समाप्त न होकर एक दिन और एक रात्रि बीतने पर समाप्त होता था, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया था। इसमे बहुत-सा अनुष्ठान, स्तोत्र और शस्त्र अपेक्षित होते हैं। अतिरात्र स्तोत्र और शस्त्र तरह हैं। अतिरात्र संस्था मे सुत्या (सोमरस के हवन) के दिन सरस्वती देवता के लिए पशुयाग किया जाता है।

अग्निष्टूत्—यह एक सोमयाग विकार है। इस यज्ञ मे त्रिवृत नाम स्तोम-पद्धति से अग्निदेवता का स्तवन किया जाता है। अनुष्ठान का प्रकार अग्निष्टोमवत् है। मत्र-तत्र मे थोडा अन्तर है। पापमोचन और अभस्य-अक्षण-दोप-निवृत्ति आदि के लिए यह सोमयाग भिन्न-भिन्न स्तोम-पद्धितयो से किया जाता है।

सत्र—सत्र और अहीन में मुख्य अन्तर यह था कि सत्र केवल ब्राह्मण कर सकते थे, किन्तु अहीन तीनो वर्णों द्वारा किया जा सकता था। सत्र वंपों चल सकता था, किन्तु अहीन बारह दिन से अधिक नहीं होता था। सत्र में यजमान पुरोहित दोनो एक ही होते थे। इसलिए, उनमें दक्षिणा नहीं होती थी। अहीन का अन्तिम दिन अतिरात्र होता था। किन्तु, सत्र के प्रारम्भ और अन्त दोनो में अतिरात्र होता था। सत्रों के दो भेद किये जा सकते हैं —रात्रिसत्र और सबस्सरसत्र। दीर्घंसत्रों का प्रचलन पत्जलि से बहुत पहले ही बन्द हो चुका था।

१. तैति० या० २-७-६।

२. तेनेष्ट्वा संवत्सरं पशुवतो भवति । उपानहायोदकं पिवेत्तृणानि चान्छिन्द्यात् ।

३. आइव० १०-५-२ ।

४. अनिनष्टृतो नार्मकाहाः—सोमविकृतयस्तेषु आग्नेयोऽग्निदेवत्यो निगदः स्यात् ।— लाट्या० १-४-१; तत्र गौतमीयम् अग्न आगच्छ रोहिताभ्यां बृहद्भये घूमकेतो, जातवेदो विचर्षणाङ्गिरस बाह्यणाङ्गिरसे बुवाण इति प्राक् सुत्यादेशात् (एतावदहे सुत्यामित्यतः प्राक्)।— लाट्या० १-४-१।

५. ताण्ड्य० ४-१०-२।

स्य-संगाप्ति से पहला दिन जिसे सहावत कहते हैं. बहुत सनीर उस होता था। महान् प्रवापित का वाचर है। इस दिन प्रवापित को सीम की अनिष्कित हिन दी जाती थी। और उसके लिए पत्वित दी जाती थी। में हिन सहावतीय बहलाती थी। उस अवसर पर सहावत साम का गान होता था और उसके बाद सहदुक्यका। उसके बाद आयं-शूद-यह, ब्रह्मचारी और वेच्या का चार्युह, ल्यी-पुरुष-मैथून आदि विचित्र कियाएँ भी होती थी जो अन्य बड़ों में विचित्र की

महावत—विमी-ियां मोमवाग में महावत नाम की एक विशेष विधि होतो थी। यह प्रायः अग्निटोमादि नवी का अग थी। ऐतरेय आरण्यक में इसे एकदिवसमाध्य स्वतत्त्र प्रमु मी बताया है। इसमें कर्र मनोरजक बाते होतो थी। आजनीधीय मटल के सामने और हिवर्षात मण्डल के बीच में फैलाये हुए एक धारीदार चर्म की ब्राह्मण और शह तावत् में जपनी-अपनी और जीचते थे। होता जुले पर बैठकर अपने मत्र बोलता था। मुवर्षामन पर बैठकर आवर्य और नवर्ष-प्रचित्त आसम पर बैठकर अपने मत्र बोलता था। मुवर्षामन पर बैठकर आवर्य और नवर्ष-प्रचित्त आसम पर बैठकर अद्याता अपने मत्र बोलते थे। जब उद्गाता नाम गारि थे, तब यजमान की नित्रयों भी नारो के एक तन्तुवाद्य, ककरेरी आदि अन्य वाधो के माथ उनका माय देती थी। बुल दानियां मामगान के ममय मिर पर पानी में भरे घरे रचकर मार्जालीय मण्डल के उत्तर में विधार प्रकार में नृत्य करती थी। सूमि-इन्दुकि में गान पर ताल दिया जाता था। परनात् एक धनुर्धर राजपुत्र के पान टीने हुए चर्म पर वाण मारता था। भाग्य में महाप्रज प्रहावर्य की भी उन्लेख है, जिसवा अनुष्ठाता महाप्रनिक कहलाना था।

सवभूय—चातुर्मान्यों में वर्षणप्रवास, सीतामणि और सर्व प्रतार के गोमयागी ते अन्त में नदी आदि जल-प्रवाह के पान जाकर वह मोम देवता के लिए छोटी-भी अंग्रिकी जानी है। उनके बाद म्नान-विधि होती है। याग-समाप्ति-दर्शक उस याग और स्नान गी अपस्य रहते है।

भाष्य ने मबन जोर सब की चर्चा कई बार हुई है। सबन तीन होने हैं—प्रात गान भी जार्भव, मार्घ्यन्तिन की अभियवादि और नाप की आदिन्यारम्भण कहने है। ये आर्भगारि प्रमान है।

नय—जिस या वे अन्त से यहमान को विधिष्ट गीनि से अभिषेक करना रोताथा। उन यारों को नय गरने थे। ये नय सोमरन, प्रयमो और पुराहोश के हवन-प्रमान गर्मा में सम्माधित विदेश रहे थे। येदनस्य में पराधि भाग हो होम मृत्य था। उसी अनियन बादाणीं कम में दूर, यी, दही और नत्त ने नरा पुर-पुर पात्र यहमान को देने थे। उन भागे पात्रों में भाग दर्शना राम के यह से पूर्व यह मान में वे गून यह मान में वे गून परमान में वे गून यह मान में विदेश कराया जाता था। भाग्य में प्रयोदन मून आदि का सार-भाग को से प्रयास को जिसके कराया जाता था। भाग्य में प्रयोदन मून आदि का सार-भाग का ने प्रयास हो। हो से प्रयोदन सुन ही।

१. दीर्चमञ्जान वार्यक्षतिकानि वार्यमणियक्षानि च मचाद्यन्ते वदिचदिष स्वयार्गि ।-जा० १, यो० ४, प० २१ ।

यज्ञज्ञाला—यज्ञज्ञाला के लिए याज्यकुल शब्द का प्रयोग भी मिलता है। भाष्य मे यज-शाला तथा उससे सम्बद्ध अनेक शब्द आये हैं। यज्ञज्ञाला मे अन्तीघ्र और यज्मान के रहने के लिए पृथक् स्थान बनाये जाते थे, जिन्हें कमण. आग्नीघ्र और आवसथ कहते थे। आवसथ मे रहने के कारण यजमान आवसथिक कहलाता था। आवसथ के पास मूत्रादि कियाएँ विजत थी। यह सज्ञा आवसथ अग्नि के स्थान की थी।

यज्ञशाला के लिए उपयुक्त देश यजिय कहा जाताथा। " यज्ञभूमि का यह भाग, जिसमे छन्दोग लोग सम्मिलित रूप से स्तुतिगान करते थे, सस्ताव कहलाता था। " भाष्य मे यज्ञभूमि के लिए देवयजन शब्द का प्रयोग हुआ है और समाप नाम देवयजन का उल्लेख मिलता है।"

अस्तिचयत—अन्याचान के पूर्व अतियाद्यों से अग्निचयन हीता था। भाष्यकार ने इसे वित्या भी कहा है। अग्निचित्या यजकुण्ड और यजवेदी के निर्माण की किया है। अग्निचयन स्वतन्त्र और जिटल विधि है। जात्ययब्राह्मण के तृतीयाद्य में अग्निचयन की प्रक्रिया है। प्रो० स्पिलंग ने सेकेड बुक्स ऑफ् ईस्ट की भूमिका (वाल्यूम ४३, पृ० १४) में लिखा है कि अग्निचयन पहले स्वतन्त्र सस्कार था और वाद में सोमयद्यों की प्रक्रिया में सिम्मिलंत कर दिया गया। यजवेदी ईटो से बनाई जाती थी और जसमें प्रजापित पुत्र होने के कारण पुरुप द्वारा निर्माण करने की भावना निहित थी। इस प्रकार, यजमान प्राजापत्य कर्म का अनुष्ठान करके सन्तोप-लाम करता था। पाँच चितियो (रह्म) की वेदी सोमयाग का एक अग है, यचिष यह अनिवार्य अग नही है। हो, महावत में, जो गवामयन की समाप्ति के एक दिन पहले होता है, उसका होना आवव्यक है। यज की नीव में एतदर्थ विल दिये गये पशुओं के सिर भी चुने जाते थे। यजमान चाहता, तो सोने या मिट्टी के बने सिर काम में ला सकता था। वेदी कई प्रकार से बनाई जाती थी—यया प्रोणचित्, वक्तित्, इथेनचित्, कक्तित्, सुपर्णचित् वादि। वि इन के लिए चौकोर, तिकोनी, पचकोण प्राण्या होणचित्, वक्तित्, हथेनचित्, कक्तित् सुपर्णचित् वादि। वि इन के लिए चौकोर, तिकोनी, पचकोण

१. उपाच्यायस्य शिष्यो याज्यकुलानि गत्वा ग्रासनादीनि रुभते।—१-१-५६, आ०१, पु० ३३४।

२. अग्नीधः शरणमाग्नीध्रम्।--४-३-१२०, वा० ९, पृ० २५२।

३- आक्सयात् फल्।---४-४-७४

४. दूरमावसयान्मूत्रम् ।--- २-३-३५, वा० २,पृ० ४३०

५. ५-१-७१ काशिका।

६. संस्तावश्छन्दोगानाम्। समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा यस्मिन् सन्देशः सस्ताव इत्युच्यते।---२-२-२१ काशिका।

७. ६-३-९७, बा० १, पृ० ३५६।

८ अग्निचयनमेवाग्निचित्या, अग्निचित्येति भावेऽन्तोदातो भवति।—३-१-१३२, वा० १; प्राजापत्य वा एतत्कर्म प्रजापित ह्येतेन कर्मणारभते निरुक्तो वै प्रजापितः।—शत० का० ६-२-२-११।

९ कात्या० १६-१-३२ तया अव्हा० ३-२-९१ तया ३-२-९२।

१० तैत्ति० सं० ५-४-११; कात्या० १६-५-९ तया क्येनचितं चिन्त्रीत्य सुवर्णकामः-

जादि विविधानार की पक्ती ईटो की आवश्य कता होती थी। भाष्य मे इप्टक्वित और पक्तेण्टरचित का उल्लेख है। आजकल ब्रोनचित चेदी का ही विजेष प्रचार है। ईटो के पिरमान
जोर चुने जाने के निश्चिन नियम थे। इसके लिए वास्नुविद्या और रेजागणित दोनो का जान
आवश्यक था। हर ईट एक विशिष्ट मशोच्चार के माथ रसी जानी थी? ईटो के निश्चिन
नाम थे। 'यजुष्मती' ईटे वेदी के मध्य भाग में लगाई जाती थी, पार्च था पुच्छ भाग में नहीं।
लगाई जा गकती थी। जिसमय को बोलकर इप्टका-चयन विया जाता था, उने उपयान-मन करने
थे। इसी प्रकार, जिस मन द्वारा ईटो का उपस्थान किया जाता था, वे उपस्थान-मन करनो
थे। चयन के समय बोले जानेवाले मन्नो के आधार पर ईटो के वर्चस्था, तेजस्था, प्रयस्था, नेनस्या,
आध्वनी, वयन्या, मूर्बन्वती आदि नाम होते थे। अतप्थन्नाह्मण के अनुमार हर रहे में
लिग्ही विकृति-यजो में प्रकृति-यज से दुगुनी या तिगृनी बडी बेदी की आवश्यकता होती थी। जिमे
दिस्ताचा या त्रिस्ताचा वेदी कहते थे। विभिन्न शास्त्रकारो द्वारा बतलाये गये चयन-कात में
भी अन्तर है। उसके लिए गारा (पुरीप), चात्वाल (पास में बनाये गये गड्ढें) से गोदकर तैयार
किया जाता था। यज्ञाला का कूडा आदि फेकने के लिए उत्कर या अवस्कर भी घाला के भीतर बनाया जाता था।

अग्नि—अग्नि-चयन करनेवाले को अग्निचित् कहते है। भाष्यकार ने अनेक यार अग्निचित् घट्द का प्रयोग किया है। अग्नियो मे गाईपत्य, दक्षिणाग्नि और दक्षिणाग्नि की आयद्यकता श्रोत यागो मे होती है। पाक्यज वैयल गाईपत्य अग्नि मे किये जाते हैं। गृत्यि में मयुक्त होने के कारण ही इमें गाईपत्य कहते हैं। प्रतजिल ने कहा है कि यदि गृत्यित से मयुक्त होनेवालो अग्नि में श्र्य प्रत्यय मान लिया, तो दक्षिणाग्नि मे भी श्र्य प्रत्यय होना चितिए।

कट्युचित चिन्चीत यः कामयेत शीर्यप्रधानममुस्मिल्लोके स्यामिति । जलजचित चिन्यीत चतु सीतं प्रतिष्ठाकामः ।— तैति० स० ५-४-११ ।

१. इट्टकराचित चिन्योत-प्रवेट्टकचित चिन्योत।-- १-१-७२, वा० २ पृ ४४।

२. ४-४-१२५ से १२७ काशिका।

३. शत० था० ११-५-२२।

४. हिस्तावा जिस्तावा वेदि , यायती प्रकृती वेतिस्ततो द्विगुणा या त्रिगुणा था षम्याञ्चिद्विष्टती तत्रेदं निपातनम् ।—५-४-८४ गा० ।

५ पूर्वाह जापगर बार्डाम्लप्रदोषायम्कगर् युन्।--४-३-२८।

६. १-१-३, या० ५, पृ० ११५।

७. गृहपनिना मयुक्त इत्युच्यते सत्र विशिवाग्नाविष प्राप्नोति। विशिवाग्निर्मि गृहपिना सयुक्तः। एवं निहि गृहपिना संयुक्त इत्युच्यते। सर्यदेन गृहपिना संयुक्तम्बद्धं प्रस्पानिविधाग्यते। साधोयो यो गृहपिनना संयुक्त इति। बद्दन सामायः योग्म प्राप्ति समाप्ता विधाने। ज्यावा गृहपिन नर्म मन्त्रः स यिग्गन्तुद्यते। अववा सहायागिति वर्गते। अपन्ति सम्प्रः स यिग्गन्तुद्यते। अववा सहायागिति वर्गते। अपन्ति प्रस्ति वर्गते।

दक्षिणाग्नि का भी सयोग गृहपति से होता है। उसमें भी गृहपति यज्ञ करता है। इसलिए, जिसका गृहनति से बिशेन सयोग हो, उससे प्रत्यय होता है और बिशेष सयोग मृहपति का उस अग्नि से होता है जिसमे पत्नी-सयाज किये जाते है अयवा जिसमे गृहपति नाम का मत्र वोला जाता है। गाईवत्य शब्द अग्निविशेष मे रूढ संज्ञा भी मान सकते है। द्राह्यायण के अनुसार, जिसमे गृहपति पाणिग्रहण करता है, वह भृह्य अग्नि होती है। ' विवाह के समय होनेवाले हवन को अग्नि को गृहस्य सर्वदा प्रज्वलित रखता था और उसी मे दैनन्दिन होम करता था। गार्हपत्याग्नि अम्बरीष या भडमूजे के यहाँ से या जूद को छोडकर अन्य किसी बहुयाची परिवार से लाकर प्रतिष्ठित की जा सकती थी। रेपारस्कर के अनुसार दार-काल के अतिरिक्त दायाद्यकाल में भी संयुक्त परिवार के वेंटवारे के साथ विभक्त भ्राता स्वतन्त्र आवसच्याग्नि की स्थापना कर सकते है। अानाय्य उस विशेष दक्षिणाग्नि की कहते है, जो गाईपत्य अग्नि से लेकर प्रतिष्ठित की जाती है और सदा प्रज्वलित नहीं रखी जाती। दक्षिणाग्नि वैश्य-कुल से या भ्राप्ट्र से या गार्हपत्य से लाई जाती है। दक्षिणाग्नि और आहवनीय का मूल यदि एक ही गृह्याग्नि हो, तो उसे आनाय्य कहते है। जिस दक्षिणाग्नि का मूल कारण आहवनीय से भिन्न हो, उसे आनाय्य कहकर आनेय कहते है। यजा-हुतियों के अनुसार अनेक यज्ञाग्नियों के पृथक्-पृथक् नाम है और उनके लिए विशेष प्रकार की वेदियाँ बनाने का विवान किया गया है। उदाहरणार्थं, नाचिकेत, निष्टक्यं। नाचिकेत काठक-चयन का एक भेद है। कठ महापि ने जिस चयन-पद्धति का प्रचार किया, उसे काठक कहते है। ये पाँच प्रकार की होती है—सावित्र, नाचिकेत, चातुर्होंत्र, वैश्यसृज और अरुणकेतु। चित्य अग्नि के तीन रूप होते हैं-पारम्भ, अर्थात् कुण्ड मे प्रज्वलन के पूर्व तैयार अग्नि परिचाय्य, सवर्षमान अवस्था की अग्नि उपचाय्य और जलकर वुझी हुई अग्नि मे समूह्य कही जाती है। परिचाय्य का फल ग्रामप्राप्ति कहा गया है। परिचाय्य उपचाय्य, समृह्य और चित्य ये सब विशेष स्यितियो मे यज्ञाग्नियो के नाम है।" इनमे से प्रत्येक के चयन के भिन्न-भिन्न प्रकार और फल माने

१. द्राह्या० गृ० सू० १-५-१ से ५।

२. यस्मिन्नग्नी पाणि गृह् णीयात्सगृह्यः-यस्मिन् वाञ्च्यां सिनवमादभ्यात्, अम्बरी-पाद्वा नयेत् बहुयाजिनो वोऽगाराच्छूद्रवर्जम् ।-ब्राह्मा० गृ० सु०,१-५-१ से ५।

३. आवसच्यायानं दारकाले-आवापकाले एव केषाम्-पञ्चमहायज्ञा इति श्रुतेः ।--पार० गृ० सु०, आवसच्यायान सु० १,२, ६।

४. आलाय्योऽनित्ये-दक्षिणाग्नाविति वक्तव्यम्-आनेयोऽन्यः। आनाय्योऽनित्य इति चैह्क्षिणानी वृत भवेत्। एकयोनी तु तं विद्यादानेयोऽन्योऽन्यया भवेन् ।-३-१-१२७, पृ० १९३, १९४ तया का०।

५. योऽन्तिं नाचिकेते चिनुते य ३ चैनमेवं वेद ।-आ० १, पृ० २३ तथा हव्यवाडिनि-रजरः।---पिता नः ३-२-६६; का०-कव्यवाहनः पितृणाम् ।---३-२-६५, का० ।

६. परिचाय्यं चिन्वीत ग्रामकामः।-शत० ग्रा० ५-४-११-३।

७. अग्नी परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः ।-समूह्यं चिन्त्रीत पशुकामः । पश्चो वे पुरीयम् । पश्चेत्रास्म तत्सम्हाय ।-3-१-१३१, पृ० १९५ ।

जाते हैं। उदाहरणार्य, पशु-समृद्धि की कामनावाल को निरटक्यों नि का चयन करना नाहिए।'
नम्ह्याग्नि का भी फल पशु-वृद्धि है। अग्नि-चयन में प्रयुक्त होनेवाला पुरीप या गारा पशुओं
का प्रतीक है। जो व्यक्ति अग्नि-चयन ने लिए पुरीप एकत्र करता है, वह अपने लिए पशु एक्य करना है, ऐसा नमझना चाहिए।' कार्य के अनुसार अग्नि के ह्व्यवाहन, कव्यवाहन, पुरीप-वाहन, पुरीप्यवाहन आदि नाम मिलते है। ह्व्य को देवताओं तक तथा कव्य को गितरों नर पहुँचाने के कारण ही अग्नि का नाम ह्व्यवाहन और कव्यवाहन भी है। वेद में उसे ह्व्यवाह् अग्रर और पिता कहा है। ह्व्यवाहन को चित्याग्नि भी कहा है।

अग्नि देवनाओं तक हव्य द्रव्य पहुँचाने का माध्यम है। इसलिए, ऋग्वेद मे उसे साधार् पुरोहित, होता, ऋत्विक् और रत्नभासुर कहा है। भाष्य में हिरण्यवर्ण और गुचि ग्रन्ट अग्नि के विशेषण के रूप में आये हैं।  $^{\dagger}$ 

समिष्—अग्न के आघान के लिए निमया की आवज्यकता होनी है। सिमयाएँ पीपक, उदुस्यर, खिंदर या पलाश की होती थी। 'इनके प्राप्त न होने पर विभीतक, विल्वक, तिन्या वाघक, नीप, निस्व, राजवृक्ष, शाल्मली, अरलु, दिवत्य, कोविदार और दलेप्मातक को छोउनर अन्य किमी भी वनस्पनि का उपयोग यजेन्यन के लिए हो मकना है। 'मिमवाएँ अरिन (उगभग एक हाथ) और प्रादेश (वित्ता) वरावर लम्बी काटी जानी थी। मिमवाओं का आधान विधेष प्रद्वाओं के उच्चारण के साथ किया जाता था। ये बहुनाएँ मामिबनी कहलानी है। मिमवाओं को उपमान की तीन वार आपृत्ति की जानी है, उमलिए वे सप्तदश मामिबनी कहलानी है। 'मबहुती मिमवाएँ काटी जानी हैं और प्रति कृत्वा के माथ एक गमिव् का अग्नि में आवान किया जाता है। एक माथ ही गगड़ प्रदेश या गबह अरिन-सर लम्बी लकड़ी अग्नि में नहीं रहादी जानी, व्योक्त एक मनद अर्गन या प्रदश्न

१. निष्टवर्षे चिन्दीत पशुकामः।---३-१-१२३, प्०१९१।

२. जन्यपुरीयपुरीच्येषुवयुट्-ह्व्येज्तःपादम् ।-३-२-६५-६६ ।

३. अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ।-१-१-१ ।

४ हिन्ष्यवर्णा शुचयः पायका.।--७-३-४५, या० २, पू० १८९।

५ रामिथ आध्यरा-(ब्रीटुम्बरा शादिराः पालाझास्तदभावे विश्वयाः पञ्चवरा समियोजनावायायः।—द्वाह्या० ग्० मृ०, १-२-२१, वृहम्फन्टगति ।

६ अपेष्यानुषवन्ययते न्यादिरान् वापालाद्यान् वा० । सादिन्यालाद्याभागे विभोगनः विन्यक्रानित्वकःवापकनीयनिन्यनान्यृक्षशाल द्याल्यस्युद्धियत्यभोविद्यारदरेग्रमानक्यत्रं सर्वयनम्पर्यानामिन्यनो ययार्थस्यानु ।—गोनिल गृ० नू०, प्रणा० १, ४० ५, ग० १८, १५ ।

अग्ने गमिन्यनार्या द्वत्त गामिथेन्य (आदय०भाष्य० १-२-३) तथा द्वरपेद्वात्पः
 इप्दर्विष्येनार्गन तम्मादिन्यो नाम । निमन्ये गामियेनोभिहोता तम्मान्मानियेन्यो नाम ।~
 दान०वा० १-३-५-१ ।

८. गप्तरप्रमामिष्टेन्येः मध्ययोति त्रि त्रयमामस्याः विश्वमामिन्यायृति गालाः दक्षाच मचित्र।—सार २.पर ८१ ।

भर लम्बा काय्ठवेदी में समा नही सकता, दूसरे प्रति प्रणव एक सिमत् रखने का विघान है। श्वास्त्व (१-२-७) के अनुसार ऋग्वेद की ३-२७-१, १६-१० से १२, ३-२७-१३ से १५, १-१२-१, (३-२७-४, ५-२८-५ और ६) ये ११ सामिबेनी ऋचाएँ हैं। दर्शपौर्णमास मे पन्द्रह सामिबेनी अपेक्षित होती है। तदर्थ (प्रवो वाजा ऋग्० ३-२७-१) प्रथम तथा (आजुहोत ५-२८-६) अन्तिम को तीन-तीन वार आवृत्ति कर यह सख्या पूरी की जाती है। सामिबेनी एक श्रुति मे पढ़ी जाती है। भाष्य मे पलाज और अस्वत्य की समिधाओं का नामपूर्वक उल्लेख किया है। विशिष्ट सामिबेनी को धाय्या कहते है। श्री

ह्विल्य---पजाहुति द्रव्यो में आज्य का स्थान प्रमुख है। यज्ञ के हविष्य घृत को आज्य कहते हैं। भाष्य में उसे रूउ सज्ञा कहा है। यज, तिल और त्रीहि के चावलों की आहुति सामान्य है। त्रव्हुल चर और विल दोनों के काम आते हैं। चरु गाईंपत्याग्नि से अगार लेकर चूल्हें पर मन्त्रोच्चारणादि पूर्वक यज्ञार्य पकाये गये चावलों को कहते हैं। अग्नि में पकाये जाने के कारण चरु अग्निमान्-सा कहा गया है। जिन चावलों से चरु बनाया जाता है वे चरव्य तण्डुल कहलाते हैं। दुग्य में पकाये गये तण्डुलों को पयसि चरु कहते हैं। तण्डुल (पकाये हुए) बिल के काम भी आते हैं, इसलिए उन्हें वालेय भी कहते हैं। पुरोडाश भी त्रीहि के पिष्ट का बनता है। त्रीहि का पुरोडाश त्रीहिमय कहलाता है। पुरोडाश छोटी-मोटी रोटी के समान होता है। पुर या पहली बाहुति के रूप में चढाये जाने के कारण इसे पुरोडाश कहते हैं। आमिक्षा की भी हिव होती है, जो आमिक्ष्य या आमिक्षीय कही जाती है। आमिक्षा सायकाल के जमाये हुए दूध में प्रात काल के गर्म दूध को डालकर बनाई जाती है। गर्म दूध में दही डालने पर उसके दो भाग हो जाते है। बनीभूत भाग आमिक्षा और जल-रूप भाग विज्ञम कहलाता है। चन, दिघ और अपूप

सप्तदश सामियेन्यो भवन्तीति न सप्तवशारितमात्रं काळमग्नावभ्याघीयते।
 विषम उपन्यासः। प्रत्यृच चैव हि तत्कर्मं चोद्यतेऽसम्भवश्चाग्नी वेद्यांच। यथा तर्हि सप्तदश-प्रादेशमात्राराश्वत्यीः सिमयोऽम्य्यव्यति न प्रादेशमात्रं काळमभ्याघीयते। अत्रापि प्रति-प्रणवं चैव तत्कर्मं चोद्यते तुल्यश्चासम्भवोऽग्नी वेद्यां च।—आ० २, पू०, ६२।

२. वही तथा पालाञ्ची समित्। ---४-३-११५, पू० २६६।

३. ३-१-१२९

४. अञ्जेक्ष्वीपसंख्यानं कर्तत्व्यम्-आज्यम् । — ३-१-१०९, बा० २, पृ० १८५ ।

<sup>4. 8-3-886, 888 1</sup> 

६. ८-२-१५, पू० ३३९, ।

७. चरव्यास्तण्डुलाः। —५-१-२ वा०, ३ पृ०, २९५।

८. वालेयास्तण्डुलाः ।---५-१३, पृ० ३०४।

९. ब्रोहे: पुरोडाक्षे । ---४-३-१४८

१०. युरोडाः पुरः दाझ्यते दीयते इति ।—-३-२-७१, पृ० २२७।

११. हिवरपूपादिस्यो विमायाया अवकाशः अमिस्यम्, आमिसीयम्, पुरोडाश्यम्। पुरोडाशयम् । पुरोडाशयम् ५-१-२, वा० ३, पृ० २९५।

एज नाथ भी हिव के काम आते है। भाष्य मे नरु को अपूषवान्, दिववान्, सरन्यतीवान् ओर भारतीवान् कहा है। न्यान्ती मे परिषवव बोदन, या स्थाली पाक हिव कहलाती है। जिस देवता को स्थालीपाक को हिव दी जाती है, उसी के नाम पर स्थालीपाक का नाम रस दिया जाता है। जैसे, जा देवता को स्थालीपाक की 'ज' सजा होती है। उसी प्रकार देवताओं के नाम पर नरु भी आनंग, कालेय आदि कहलाते है। चरु या पुरोडाश जितने कपालों में पकाये जाते हैं, उनके अनुमार उनके नाम होते हैं—यथा अप्टाकपाल चरु, पचकपाल पुरोडाश आदि। हिव या वाहुति या नाम होम के आधार पर भी होता है—जैसे स्विष्टकुत् होम मे दी जानेवाली आहुति मीविष्टकृती होनी है। यवाणू हिव का उल्लेग उपर हो ही चुका है। जिन यजी मे पनुवलि दी जाती थी, जनमे वमा-मामादि की आहुति होती थी। जाहुति की बिल भी भिन्न-भिन्न देवताओं के नाम पर चढाई जाती थी। विल देनेवाले को विलक्तर कहते है।

साम्राय्य—सोमपायी अनिनहोत्री अनिनहोत्र मे अमावस्येष्टि को इन्द्राग्नि के बदले उन्द्र या महेन्द्र को आहुति देते है। इनका हिवर्ड्य पुरोडाय से भिन्न होता है। वे अमावास्या की रात्रि को दूथ जमा देते है और अगले दिन उम जमे दही और तपाये हुये दूथ के मिश्रण ना हिवर्ड्य बनाते है। दही और दूथ के इम मिश्रित हिव को साम्राय्य कहते है।

पशुविलि—यजो में पशुविलि की प्रधा थी, किन्तु सब यजो में पशुविलि आवास्यक नहीं थीं। जिन यजो में बिलि दी जानी थीं, उनमें भी पशु की बिलि करना धैनलियक था। भाष्यमार ने पशु और अनड्वान को वैकल्पिक रूप से मेध्य कहा है। गो और अज मृग्य बिलिपशु थे। गो में गाय और बैल दोनों सिम्मिलित थे। स्थूलपृपती अनड्वाहां मेध्य मानी जानी थी। भाष्याप ने स्थूलपृपती शब्द के अर्थ पर सन्देह करते हुए कहा है कि स्थूल और पृपत्वाली अथ्य बरे-यर पृपत्वाली ये दोनों अर्थ इस शब्द के हो सकते हैं। केवल स्वर-आन से ही जाना जा

१. सरस्वतीवान् भारतीवान् अपूषवान् दिषयांद्रचरुरित्यत्र न प्राप्नोति । — ८-२-१५, पृ० ३३९

२. जादेयताऽस्य स्यालीपाकस्य ज्ञ स्थालीपाक । ---७-३-३३, पु० १८४

३. अग्निदेवताज्ञ्यानेयः कलिदेवताज्ञ्य कालेयदचरः । —४-२-७, पू॰ १६९ तथा अन्नावायाज्ञप्रयत्ये य आहुतिमन्नादांकत्या । —३-२-१, या०, पू० २०५ ।

४. अष्टारपाल चर निर्वपेत् हिंबयोति किम् अष्टयपाल साह्मणस्य । —६-३-४६, या० २, प० ३३४ ।

५. इन्द्राग्निक्यां छागं हविर्वयां नेवः प्रस्थित पदय । --- २-३-६१, पू० ४४८ ।

६ पुवरवितः महाराजवितः। --- २-१-३६ काशि०।

७. बलियार १---३-२-२१।

८. मेच्य. पर्गातमोबित मेच्योज्यह्बात् विभावित इति । नाहिमार्यनेप्रह्णाः मह्वानित । ति नहि आलस्यव्यो नोयेलस्यस्य इति । ---१-१-४८, वा० १५, पु० २६३ ।

९. गौरनुषच्योऽत्रोणियोमीय इति न बाहीरीऽनुषच्यते । --१-१-१७ पु० १८० ।

सकता है कि कैसी गाय आलम्भन के लिए उपयुक्त होती है। गो शुक्ल और कृष्ण दोनो प्रकार के मध्य थे। जहाँ शुक्ल का विधान है, वहाँ शुक्ल की ही बिल उपयुक्त मानी जाती थी। इसी प्रकार, कृष्ण गो के विषय में समझना चाहिए। गो के मारने, उससे जुआ खेलने और उसे मेंट में देने का भी भाष्य में उल्लेख है। अज की बिल अम्नीषोम और इन्द्राग्नि को दी जाती थी। एइ के लिए सामान्य पशु की बिल का भाष्य में वर्णन है। पशु की बिल चढाने का अर्थ पशु को अपिन में प्रक्षिप्त करना माना जाता था। एक स्थान पर इन्द्राग्नि को छाग की हिव, बसा और मेदस् चढाने का भी उल्लेख है। केवल अग्नि के लिए भी छाग, वसा और मेदस् की आहुति का विधान ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है।

पशुमेघ स्वतन्त्र यज्ञ भीं है और सोमयाग का अग भी। प्रथम को निरूढ-पशुबन्व कहते हैं और द्वितीय को सौमिक। निरूढ पशु अग्नीयोमीय पशु का ही दूसरा रूप है। पशुमेघ वापिक (वर्षा ऋतु मे) या उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रारम्भ होने पर किये जाते थे। चातुर्मास्य यज्ञो के लिए आवश्यक पाँच पुरोहितों के अतिरिक्त पशुबन्च मे प्रशास्तृ नामक छठे पुरोहित की भी आवश्यकता होती थी, जिसे मैत्रावरण भी कहते थे।

सोम—अग्निचित् के समान सोमसुत् का भी भाष्य मे वार-वार उल्लेख मिलता है। कितुओं में सोमसुत्या का दिन मुख्य माना जाता था। सोम के अभिषवण की वडी लम्बी प्रक्रिया श्रीत्याग के ग्रन्थों में दी है। कुछ लोग सोमवल्ली के विक्रय का व्यवसाय करते थे। वे भूजवन्त पर्वत से सोम लेकर उसे गाडियों पर लादकर बेचने निकलते थे। अध्वयुं उसे जल से अम्युक्षित कर पूछता था, 'सोमविकयिन, क्या तुम सोम वेचते हो '' विक्रयी उत्तर देता था 'हाँ वेचता हूं ' अध्वयुं पूछता था, 'क्या वे भूजवत् से लाये गये है '' विक्रयी 'हाँ' में उत्तर देता था। फिर, अध्वयुं पूछता था, 'क्या वे भूजवत् से लाये गये है '' विक्रयी 'हाँ' में उत्तर देता था। फिर, अध्वयुं हसी प्रकार वार्तालाप करता हुआ छाग, गो, वस्त्र या हिरण्य से सोम खरीदता था। सोमक्रोचन, क्रयणानुमन्त्रण, क्रयणानुगमन, क्रयणाग सोमोपस्थान, क्रयणाभिमर्शन, सोमविमान, सोम-वेप्टन, सोमावेक्षण, जकट-परिवहन, उपस्तम्भन, आसन्दी-प्रतिप्ठापन आदि क्रियाएँ क्रयण से

१. स्यूलपृषतीमनड्वाहीमालमेतेति-तस्यां सन्देहः-स्यूला चासौ पृषती च स्यूलपृषती स्यूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्यूलपृषती। ता ना वैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति।--आ०१, पृ ३।

२- शुक्लमालभेत कृष्णमालभेत। तत्र यः शुक्ल आलब्धव्ये कृष्णमालभेते नहिं तेन ययोक्तं कृतं भवति ।-१-१-१, वा० १३, पू० १०६।

३. गां ध्नन्ति गां प्रदीव्यन्ति गां सभासद्म्य उपहरन्ति ।--२-३-६०, पृ० ४४८।

४. गौरनुबन्ध्योऽजोऽग्निषोभीयः ।--१-१५, पृ० १८७; इन्द्राग्निस्यां छागं हिवर्वपां भेदः प्रस्थितं पश्य ।--२-३-६१, पृ० ४४८।

५. पशु ना रुद्रं यजते। पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः। अग्नी किल पशुः प्रक्षिप्यते तद् रुद्रायोपिह्नियत इति ।-१-४-३२, पृ० १६९।

६. अग्नये छागस्य हविषा वपायाः मेदसः प्रेष्य(या) अनुब्रूहि ।--२-३-६१, काज्ञि० ।

७ आक्व०, ३-८-३, ४।

८. १-१-३, वा० ५ पृ० ११५ तया १-४-२, वा० १४, पृ० १२१।

1

नम्बद्ध थीं। फिर मदन्ती जल ने उसका आप्यायन होता था। वह गोवमं पर फैलाक जाना थां बार पत्यर ने पीना जाना। इनीलिए, इसे जित्रमुत, अदिवृत्य और अदिमहन करने थे। आप्य में भी इने 'बिदिमि नुतम्' कहा है। नोन पोमने-ठानने की तिया आमृति रहनाई थीं। मोन ने रस निकालने की किया को मुत्या (३-३-९९) कहने थे। नोमनुत् को मुत्या भी वहने थे (३-२-१०३)। मुन्यन् यजमान की मजा थी। कुछ नजी में, जहाँ याजक न्वय यजमान रहते थे और नजी कहलाते थे, मुन्यन् माने जाते थे। पाणिनि ने प्रमुग कर्तृं कप में मुत्या करनेवाले को मुन्यन् कहा है। इसमें दूष, भी आदि भी मिलाये जाते थे। ये तब कियाएँ पवन बहलानी थी। मम्भवत, सोम पकाया भी जाता था, इनीलिए दहुवचन में 'श्राना मोमा' और एकवचन में 'श्रितः मोम' ये विशिष्ट वैदिक प्रयोग मिलते हैं, जिनकी निपातन-माप्ना पर भाष्यकार ने भी विचार किया है। '

नोम मयु मिलाकर पिया जाना था। इने सोम्यमयु कहते थे। इसे पीने के अपि-कारी ब्राह्मण भी नौम्य कहे जाते हैं। "याजिक परम्परा के अनुनार जिनकी दस ऊपरी पीडियों में कोई पुरुष ब्राह्मण-कर्तंच्य-विहीन न हुआ हो, वहीं ब्राह्मण मोमपान का अधिवारी हो नगा है। "गढि किसी कारण मोम उपलब्ध न हो सकता, तो उसके न्यान पर पूर्तीक त्यों की जुप्या की जा नकती थी, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नोम के उपयोग की उपेक्षा कर दी जाय।"

नोम-विकय कुरिनत कर्न माना जाना था और इनीस्टिए नोम बेचनेवाले की नौमदिक्की

१. श्रीतपदार्यनिवंबन, पृ० २६८ से २७८ ।

२. यदद्भि परिषिच्यसे मृज्यमानी गभस्त्योः।-ऋग्० ९-६५-६।

<sup>ः</sup> एव सोमो अधित्वचि गवां कीणाति अद्विभिः ।-ऋत् ९-६-२९ तया गव्ये अधित्यचि । ९-१०१-१६ ।

४. राद्रिमुत. ।-ऋग्० ९-७२-४; अद्रिबुग्धः ।-९-५४-९; अद्रिमंहत ९-९८-६,वर्।।

५ ६-१-११५, वा० ३, पू० १७४।

६. जामृति करिष्ठः ।–६-४-१५४, प्० ४९३ ।

७ ३-२-१३२, सर्वेताप्रहण प्रयानरःर्तुन्त्रतिपरवर्षम्-याजरेषु मामून् ।-शानिशा ।

८. शोमं पचमानः ।-२-३-६९, बा० ५, पु० ४५६।

९. श्रिता चित्रमिति कि निपान्यते ? श्रोणाते क्ते धामावधिमावौ निपार्मी ।-गोमयहुन्वे धामावोज्यय श्रिमाव ।-६-१-३६,पु० ६२ तया ऋग्० ९-८ ६-७ नया ९-८६-१० ।

१०. मधेय मीम्यं मधु पित्रन्ति ।--का० ४-४-१३८ ।

११. नोममहीत य नोममहीता मोम्या. ब्राह्ममा: १--- उही, ४-४-१६७ ।

१२. एउ हियातिका पठिन-दशपुरवानुकं यस्य गृहे शहा न पियेरन् स सोग पियेरिर । ४-१-९२, या० ५ । पुरु १२० ।

१३. बेरेडिय मोमस्य स्थाने पूर्ताशनुवान्यनिधिनुयाहिन्युन्दर्भे न च सत्र मोयोगुरहर्थोः भवनि ।---१-५६. वा० १३, प्० ३४१ ।

कहते थे, किन्तु घान्य वेचनेवाले को घान्य-विकाय। प्रत्यय का यह अन्तर कुत्सा-द्योतन के लिए था। र

यज्ञास्त्र-अन्य जिन पात्रों की विकृति-यजों में आवश्यकता होती है, उन्हें यजपात्र या यज्ञायुष्य कहते हैं। इनमें से माण्य में निम्नलिखित का उल्लेख हुआ है।

स्पय—खदिर के काष्ठ से बना हुआ अरिलवरावर लम्बा और चार अगुल चौडा खङ्गा-कृति यज्ञ-सावन 'स्पय' कहलाता है गे, जिससे यज्ञभूमि मे माप के अनुसार रेखाएँ खीची जाती है।

कपाल—मिट्टी से बनाकर अग्नि मे पकाया हुआ दो अगुल ऊँचा पात्र, जो पुरोडाश मूनने के काम आता है, कपाल कहलाता है। जिस पुरोडाश मे जितने कपालो का विधान होता है, उतने कपाल इकट्ठे कर गाईंपत्थाग्नि के पीछे या पिचम भाग मे रख दिये जाते हे। किसी पुरोडाश मे एक ही कपाल की आवश्यकता होती है और किसी मे अविक थी। ये कपाल पुरोडाश सिद्ध करने के हेतु अग्नि पर रखे जाते है और 'भृगूणामिङ्गिरसा च तपसा तध्यव्यम्' इत्यादि मन्त्र पढे जाते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि मत्र न पढे, तो भी अग्नि कपालों को तपायेगी ही, क्योंकि तपाना अग्नि का काम ही है। तो भी मन्त्र पढते है; क्योंकि मन्त्रपूर्वक की गई किया अभ्युदयकारिणी होती है। "

शोधन-पात्र— भूपं, 'उल्लूखल, 'मुसल,' ह्विज्याक्षो के शोधन के काम आते है। कृष्णा-जिन त्रीहि आदि के अवहनन के समय उल्लूखल के नीचे रखा जानेवाला कृष्णमृग का चर्म है। उल्लूखल पलाश के काष्ठ से बना, वारह अगुल ऊँचा होता है, जो चरु पुरोडाश-सम्बन्धी त्रीह्यादि के साफ करने मे काम आता है। मुसल खदिर के काष्ठ से बनाया जाता है और भूपं बाँस से बना होता है। शम्या खनन का साधन-काष्ठ है, जिसका अग्रभाग लोहे का रहता है। 'पीसने की सिल को दृयत् कहते है।' पीसनेवाला ऊपर का पत्थर उपला कहलाता है। पलाश-काष्ठ से बनी हुई अग्निहोत्र हवणी के समान मुख्य होम का साधन ज्ह होता है। जुह के द्वारा आहित दी जाती है।' 'सवति आज्यादि द्वयमस्मात्' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार सुव के द्वारा आज्य की

१. कर्मणा निर्विकियः—कर्मणि कुत्सित इति वक्तव्यम्-इह माभूत् घान्यविकायः।——
३-२-९२, वा० १, पृ० २३६ ।

२. वेवे याज्ञिकाः संज्ञा कुर्वन्ति स्पृयो यूपक्चषाल इति ।—१-१-१, वा० ४, पृ० ९५।

३. ४-१-८८, वा० २, पृ० १०० तथा काशिका।

४. अन्तीकपालान्यविश्रित्याभिमन्त्रयते भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्विमिति। अन्तरेगापि मन्त्रमन्निर्दशनकर्मा कपालानि सन्तापयति ।—आ० १, पृ० १९।

५. ५-१-२०, यू० ३१२ ।

४. अवहननायोलूखलम् ।---२-१-३६, वा० १, पृ० २८८ ।

६. १-१-५०, वा० २, पृ० ३०७।

७. खादिरेतरञ्जस्यम्, रीरवेतरज्ञस्यम् ।----२-१, वा० २९, पृ० २५८ ।

८. वही, वा॰ २७।

९. जुहोति-हूयते दीर्घश्च-जुहूः।---३-२-१७८, वा० ३, पृ० २८१ ।

टाहृति दी जाती है। "तुव सदिरमाठ ने बनना है और अगिल-भर सम्मा और आगे प्रेगेंड दी गांठ ने बरादर गहरा होना है। उपभूत नाम जह ने पार घारण जिसे जाने ने बारण जिसा गां है। यह अध्याय-काठ से बनना है और जुड़ जैसा ही होना है। याग भी समाजित्यवंत्व देशे पर रहते ने कारण दिवान है और जुड़ जैसा ही होना है। याग भी समाजित्यवंत्व देशे पर रहते ने कारण दिवान वृक्ष ने साठ से बना जुहू-सद्म पाप श्रवा रहलाता है। प्राण्यित को लेने ने बाम भा गां पर प्राण्य हिन्दों होना है। उद्याप का को बिया जाता है। प्राण्य को लेने ने बाम भा गां है। प्राण्य करता है। उद्याप करता है। उद्याप अपना का व्यवस्थ-काठ से बना हुआ चार अगुल का व्यव्ह होना है। "

यूप-पश्वत्य ने लिए यूप की आवरवनना होती थी। यूप ने लिए अदार्युं नाता ने लेकर उस स्थान में जाना था, जहाँ वृक्ष होते थे। यूप पलाग, पहिस, विल्य, रेशिनार या विश्वः ना वृक्ष जा बनता था। भारवनार ने कहा है कि यदापि दिनी भी जैने काष्ट्र को गाउन पश्च बौब नरने हैं, तो भी पानिकों ने नियम किया है कि यूप विल्य वा यदिर का हो, वरोपि ऐसा करना अस्पृद्यसारी होता है। वेद में रचय, यूप और चपाल ये पारिभापिर बरद है। व्यत्तिन ने उनका अर्थ स्थाद नहीं होता। याजिकों को उन बच्दों का उपयोग करने देगारर अन्य दीप भी जान लेने हैं नि यह इनकों नजा है।

भाष्यकार ने यूप के लिए विभोनक और चवाल के लिए यदिर वृक्ष का गाउँ पाछ। यहाँ है।

यप बनाने के बाद वृक्ष का जो भाग वच जाना है, उससे नक्षा क्यार बनाता है। प्यार चार अंगुर कैंबा होना है। यूप कपर की ओर अप्टकोण होना है और चयाल भी। प्यार गर्ट में मुख्य में प्यारी की नरह फैंसा रहना है।

युप को वेदि-मार्ग में लाने और यपाबट के आगे काने थे। बाद में उत्तर वेदी के उत्तर भाग में पार होकर बाद में उसका प्रोक्षण करने थे। माध्यक्तर ने उस विधि की और नोध क्या है। ऋषेद-पाल में यनपूप के लिए स्वरू शब्द अधिक प्रचलिन था।"

- १. १-१-४९, पृ० ३०० ।
- २. भ्रुवका ।--७-३-४५, या० ५, पृ० १८९ ।
- ३ ५-४-४२, पूर ४९४ तया ५-१-९७, पूर ३४४।
- ४ लाह्या० थी० मू०, २-५-१ टिप्पणी।
- ५. याग्या० ६-१-५, जाय० ७-१-१३ ।
- ६ वैन्य गाविनो या यूष न्यादित्युन्यते । वृषद्य नाम पृथ्यनुबन्यार्थनुतादीयौ । प्रारंप पानेन विश्चिदेव पाठ्यमुन्दिन्यानुन्दिन्य या पशुननुबन्धुन् । तम्र निवम विश्वते । एव विश्वमाण-मण्युत्यकानि भवति ।—आ० १, प० १९ ।
- केंद्रे व्यक्तिका मना कुर्वेन्ति स्वो वृष्यच्यातः इति । तत्र अवनामृत्रप्रागर-वे.ि
   ज्यानित एयमस्य मनेति ।—१-१-१, बा० ४, पु० ९५ ।
  - ८ वंनीनही युर, लाहिर नवालम् ।---५-१-२, वा० ६, प्० २९६ ।
  - ९ ५-३-९८, या० ३, प्० ४१० ।
- १० इट विज्ञवी पर्यस्य निवरर दि दू व हु मै देट दि यह 'रहर' बार मार पापु विश्वे हो। देन पूर्व ।—मेरिकाइस इन अपवेद, पूर्व ७० ।

याजक--जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए यज करता है, उसे यजमान और जो यजमान के कल्याण के लिए उसके व्यय से उसे यज्ञ कराता है, उसे याजक कहते हैं। याजक दक्षिणा और लाभ की आजा से यजमान को यज्ञ कराते थे। इसीलिए, यज् वातु का प्रयोग यजमान के साय आत्मनेपद मे तथा याजक के साथ परस्मैपद मे उपयुक्त माना गया है। 'स्वरितयितः कर्त्र-मित्राये कियाफले' (१-३-७२) के भाष्य में पतजलि ने 'कर्जभित्राये' की उपयोगिता पर प्रश्न करते हुए उत्तर मे 'यजन्ति याजका' उदाहरण दिया है और फिर मका की है कि किया का फल तो -याजको को भी मिलता है। वे दक्षिणा मे गायो की आशा करते है और ये उन्हे मिलती है। इस-लिए उनके साथ भी आत्मने पद का प्रयोग होना चाहिए। इस वाल के उत्तर मे भाष्यकार ने कहा है कि यो तो प्रत्येक कर्ता को किया का फल मिलता है। इसलिए, यहाँ फल की प्रकर्पगति माननी चाहिए। यजमान को यजि किया का फल विना यज्ञ किये नहीं मिलता, किन्तु याजक को यज के सिवा अन्य प्रकार से भी गाय मिल जाती है। याजक यजि किया के प्रेरक होते है। उदाहरणार्य, यज पुर्व्यामत्र करता है और याजक उसके प्रयोजक हैं। इसी भेद को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने एक और उदाहरण दिया है-'आप यज्ञ की जिए (यजताम् आत्मनेपद), याजक मिल जायेगे। वे यज करायेगे।'<sup>२</sup> इससे स्पप्ट है कि व्याकरण की दृष्टि से भेद न होने पर भी व्यवहार में यजमान और याजक शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र अलग-अलग निश्चित था। किन्त, याजक लोग उन्ही को यन कराते थे, जिन्हे शास्त्र से यज्ञ करने की अनुमति थी। ये यजमान प्रायः क्षत्रिय थे। व्याल आदि जातियों को यज कराना गहित माना जाता था। कूत्सित याजिक को याज्ञिकपाश कहते थे।

याजकों की सख्या सब यजों में समान नहीं होती। कालकम से भी उनकी सख्या में अन्तर हुआ है। पुरोहित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यज्ञ में पुर (आगे) हित (स्थापित) होते है। यज में मबसे पहले पुरोहितों का बरण किया जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा है और भाष्यकार ने उस मंत्राज को उद्धृत किया है। भाष्य में निम्नलिखित पुरोहितों का उस्लेख है।

१. कर्त्रीभप्राये क्रियाफल इति किमर्थम् ?—यजन्ति याजका.—अन्नापि क्रियाफलं कर्त्तारमिभप्रेति-याजकायजन्ति गा लफ्यामह इति—सर्वत्र कर्त्तारं क्रियाफलमिभप्रेति तत्र प्रकर्ष-गिर्तिवज्ञास्यते । साथीयो यत्र कर्त्तारं क्रियाफलमिप्रेति । न चान्तरेण याजि याजिफल वाप वा विपफल लभन्ते । याजका पुनरन्तरेणापि याजि गा लभन्ते ।—~१-३-७२, पृ० ९० ।

२. अही यजत इत्युच्यते यः मुष्ठु त्यागं करोति। त च पुष्यमित्रः करोति—याजका. प्रयोजयन्ति । ३-१-२६, बा० ४, पु० ७४।

३. अङ्गं यजतां लप्स्यन्तेऽस्य याजकाः। य एन याजियध्यन्ति।—३-३-१०, पृ० ८८।

४. यदा भवद्वियः क्षत्रियं याजयेत् ।---३-३-१४७, पृ० ३३२ ।

५. ३-३-१४२ से १५० तक, पृ० ३३१ से ३३३।

६. यान्ये पाशप्-पाश्ये कुत्सितग्रहणं कर्त्तंव्यम्-यात्तिकपाशः।--३-४७, वा० १, प्० ४४१ ।

७. वही, पृ० १।

<sup>.</sup> ६८

अध्वर्यु—नाष्य में वध्वर्यु को अदि (पत्यर) में मोम का नवन करनेवाला करा है।' एक स्थान पर उमें 'नम्न भावुक 'कहा है, जिसके यहां में वस्य उनारकर बैठने का सदेन मिनन है।' अध्वर्यु और अध्वर परस्पर नम्बद्ध है। सम्भवत, कार्य को निविध्न मम्पादित कर्म की दृष्टि से (अ+ध्वर=प्रदूषित) यह नाम पड़ा है। होंग के मत से अधेस्ता की पानिक विधियों (muls) में भी होता (zaotra) और अध्वर्यु (Rathwi) विधमान दे।' यह में इनका स्थान इतना महत्त्वपूर्ण था कि यहवेद या यहवेद का नाम ही अध्यर्यु भेर पढ़ गया।"

ऋतिवज्—भाष्यकार के काल में ऋतिवज् शब्द सामान्य पुरोहित के छिए प्यवहूत होता था। उन्होंने यज्ञ के प्रारम्भ में ऋतिवजों का बरण करने की प्रथा का उल्लेग किया है। ते। परिवार श्वतिवक्-कर्म के योग्य होता था, उसे आस्विजीत कहते थे। आस्त्रिजीत होता याज्ञ स के लिए सम्मान की बात थी। पनजलि के समय में ऋतिवज् लोग लाल रंगकी पगर्ज परनों थे।

होता—भाष्य में होता, पोता, नेप्टा और उद्गाता का अनेक बार गाप-गाध उत्ति हुआ है। इनमें होता में पुराना श्रात्विण् है। वही देव का आवाहक और आहुतियक्तां है। प्रारम्भ में यही एक पुरोहित होता था और नवसे महत्त्वपूर्ण तो बाद में भी बना रहा। रहाने र (१००२-१) में उसे आयजिष्ठ, अर्थात् श्रेष्ठतम याजक कहा है। एकाधिक-पुरोहित होने पर गामाण-तया मभी पुरोहित होता कहे जाते थे। देवों का आवाहन होने के कारण ही अग्नि भी होना करा गया है। होता के कारण आहुति भी होतों कहलाती है। यह वेद (२-१-२, १०-९१-१०) में होता, पोता, नेप्टा, अग्नीध्न, प्रमास्ना, अध्वर्यु और ब्रह्मा उन सात पुरोहिनों का उस्लेग है। उद्गाता प्रनमें नहीं है। वह बाद में मिमलित किया गया। पहले इन पुरोहिनों को गिर्या भी निष्यत न यी। उद्गाना का महत्त्व नामवेद के माय बडा। पहले उनका (होता गा) परण किया जाता था और स्थान निष्यत या। बाद में यह स्थान ब्रह्मा को मिल गया। परणे होता जाता था और स्थान निष्यत या। बाद में यह स्थान ब्रह्मा को मिल गया। परणे होता का सम्पूर्ण यज के लिए उत्तरदायी होता था, पर बाद में यह काम अध्वर्यु और होना का पर बरायर का उपना सहनारी बन गया। प्रापेद (३-३५-५०) में अध्वर्यु और होना का पर बरायर का

१. अप्यर्या सहिभि मुतम् ।—६-१-११५, या० ३, पू० १७४ ।

२. नग्न भावूकोञ्घ्यर्यु ।---६-११, या० ९, पृ० १४६।

३. होग: ए० यी० आ० पु० १३।

४. एक्फातमध्यर्ध्वात्वाः महस्रयत्मां नामयेदः १-- आ० १,या० ५, पू० २१ ।

५. यायो ऋन्त्रिजः । ---३-१-१०९, वा० १, प्० १८५ ।

६. ऋत्विषशर्मार्ट्त्यारिवजीनं बाह्मयमुलम् । ---५-१-७१, वा० १, पृ० ३३६ ।

धो यो इमा पदत स्वन्तोऽक्षरत यानं विदयाति म व्यक्तियान । आस्त्रियोगः स्वामेग्याचेय द्वाकण्यम् । —-आ० १, पु० ६ ।

८. मोहितोरमोपा ऋत्वित्र प्रचरन्ति ।--६-१-१, वा० १५, प्० १७ ।

९. २-१-१, बार २६, युक २५७; ६-१-११, बार ९, युक १४६।

१०. ऋग्० १०-३५-१०; १०-६१-१।

वताया गया है<sup>1</sup>,...जहाँ वैकल्पिक रूप से पूजादि ऋत्य दोनों करते है.... उस समय तक इन दोनों के पदों में ऊँच-नीच का भेद न था।

पोता--पोता का कार्य सोम की शुद्ध करले (परिपवन) करने का है। माध्य में 'सोमं पवमान.' कहकर पोता के कृत्य का निर्देश किया है। यो ऋग्वेद में (१-९४-६, सब पोत्रम् १-७४-४) अग्नि की भी पोता कहा है। सोम के पवन का काम पहले अध्वर्यु करता था। उसे अवकाश देने के लिए ही इस पद का प्रारम्भ किया गया था। महतो और द्रविणोदस को जिस पात्र में सोम अग्वित किया जाता था, उसे पोत्र कहते थे।' ओल्डनवर्ग के मत से उत्तरकालीन साहित्य के समय वह नाममात्र का याजक रह गया था। उसका महत्त्व नब्द हो चुका था।

नेष्टा नेष्टा सहायक पुरोहित है। जिस पात्र से द्रविणोदस को सोम दिया जाता है, वह नेष्ट्रा के ही नाम पर नेष्ट्र कहलाता है। साष्यकार ने नेष्टा की व्युत्पत्ति नी तथा नेष् घातु से मानी है। यह सुरा तैयार करता तथा यजमान की पत्नी को यजस्थान तक ले जाता था।

उद्गाता — उद्गाता का काम सामगान है। ऋग्वेद मे केवल एक वार इसका उल्लेख हुआ है। इससे अनुमान होता है कि उद्गातृ पद का प्रारम्भ बहुत वाद मे हुआ। साम का उल्लेख ऋग्वेद मे वार-वार मिलने से यह भी प्रतीत होता है कि पहले भी सामगान की प्रवा तो थी, किन्तु इस काम को कोई भी पुरोहित कर लेता था या उद्गाता का नाम कुछ और था। सामभृत् और सामवित्र शब्दों से सम्भवत, उद्गाता ही इप्ट हो।

बह्मा—साध्य मे बहान् शब्द का उल्लेख वेद, देवता, ब्राह्मण आदि अयों मे हुआ है, पुरोहित अयों मे नहीं, किन्तु ब्रह्मवादिन्, ब्रह्मवाद्य, द्वह्मसाम आदि शब्दों मे ब्रह्मा का भी अन्तर्भाव हुआ है। ब्रह्मा अवीक्षक (सुर्पोर्टेडिंग) पुरोहित होता है, यद्यपि ऋग्वेद-काल तक उसका यह स्थान नहीं वन पाया था। ओल्डेनवर्ग के मत से ऋग् से इसका उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ सामान्य पुरोहित था। मैंकडॉनल, कीय और डॉ॰ पी॰ एस्॰ देशमुख इसे और ब्राह्मणाच्छसी को एक मानते हैं। "

प्रशास्ता--भाष्यकार ने तृन् प्रत्यय के प्रसग में होता, पीता, नेप्टा, प्रशास्ता और प्रतिहत्ती का ऋत्विजों में परिगणन किया है। ऋग्वेद (१-९६-६) में प्रशास्ता का काम अग्नि

१. अध्वयोंर्का प्रयत शकहस्तात् होतुर्का यज्ञं हविषो जुवस्य ।

२. २-३-६९, बा० ५, पू० ४५६।

३. ऋग्० १-४२-२, २-३६-२।

४. रिलीजन देर वेद, पू० ३८३, ३९१, ३९५।

५. ३-२-१३५, वा० १, २, ३, ४, यू० २७० ।

६. रिलीजन देर बेद, पूर्व ३८३, ३९१, ३९५ ।

७. उद्गातेव शकुने साम गायसि।---२-४३-२।

८. ऋग्० ७-३३-१४ तथा ५-५४-१४।

<sup>9. 3-7-66; 3-8-873; 4-8-8031</sup> 

१०. रिलीजन इन वैदिक लिटरेचर, पु० ३४२।

में नम्बद्ध वतन्त्राया गया है। पून् (२-३६-४) में अग्नि की अग्निम् का, एक्स को इक्षा ना और प्रतिहर्त्ता को उद्गाता का महायक कहा है। प्रशास्ता को अग्ना या मैताउका भी कहते थे। यह होता का सहायक था।

**बाह्यगान्छंसी**—बाह्यगो ने उद्वृत कर, जर्यान् उनने ले-टेकर पर बोलने हे नाम उस ऋत्विज् का नाम बाह्यणाच्छनी पड़ा। विश्ववेद मे इसे बाह्यण भी कहा है।

अपनीष् ---अपनीय् आपनीय् या अग्निमित्य अग्नि को प्रज्वित्त करने का काम गरना है। इसके रथान को आपनीय्न कहते हैं। भाष्यकार ने 'अपनीक्ष्मीन् विहर' उस प्रेप में उनके कर्ण मा भी उल्लेख किया है। यज्ञ पाला में अपनीत् के लिए पृथक् स्थान की ब्यान्या की जाती थी। मीलह ऋत्यिजों ने भिन्न अन्य पुरोहित, जो यज्ञ कर्मों के उपद्रप्टा के रूप में निग्नन िंग जाते थे, सदस्य कहलाते थे। मूत्रों में इनका ऋत्यिजों के माथ विधिपूर्वक यरण नहीं रिपा जाता था।

भाष्यकार ने चार प्रकार के नामाजिक सम्बन्ध बतलाये है, जिनमे सौध मम्बन्ध भी एर है। याजक कोनो तथा याजको और यजमानो को एक सूथ मे बाँधनेवाला उनका सीप कर्म गा। यह बात जनके मुमगठित होने की ओर सकेत करती है।

यजमान यजमान यजि किया का मुर्य कर्ताहोता है। इसलिए, मोमयाग मे उमे 'गुन्यन्' कहते हैं। 'सुन्वन्' का शतृ प्रत्यय यज के मुर्य कर्त्ता का बोतक है। यह आवश्यक नहीं है। त्याग भी उमाग स्वय यज करे। भाष्यकार के मत में 'निष्प्रक्षेषण' हो यजि किया का अवं नहीं है। त्याग भी उमाग अवं है। उमलिए, जो स्वय प्रक्षेषण न कर त्याग-मान करता है, अपने द्रह्य ने यज कराना है और तदयं यक्षिणा देना है, वह भी यजकत्ती माना जाता है। इसी अयं के कारण 'याजक यज पर्यो और और पुष्यमित्र यज करना है' यह बात ठीक मानी जाती है। यदि किया गा कर्ता ही यजा कर्ते है। यस किया का कर्ता है। यह किया का कर्ति है। यह क्षिण क्षेत्र करना कर्ते है। यह करना है अपने क्षेत्र करता है और अहित्यक्ष क्षेत्र करने है। यह क्षेत्र करने हैं। यह क्षेत्र करने हैं। यह करने हैं। यह क्षेत्र क्षेत्र करने हैं। यह क्षेत्र क्षेत्र करने हैं। यह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करने हैं। यह क्षेत्र क्ष

१. ब्राह्मणानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंती-ब्राह्मणेच्यो गृहीत्वा गृहीत्वाःकृत्याहृत्य शमनीति ब्राह्मणाच्छती। —६-३-२, बा० २, पू० २९९।

२. अग्निमिन्यः। ---६-३-७० या० ६ प० ३४७।

२. अग्नीयः शरणमाग्नीध्रम् । —४-३-१२०, वा० ९, प्० २५२।

४. छोरे बत्योऽभिसम्बन्धा आर्था मोना मोताः श्रोवादव । —१-१-४९, वा० ४ प्०।

५. गुजो यत्तमयोगे । ---३-२-१३२।

६. यज्याविषु चावि । साम् इष्ट्रच्याः मुख्यमित्रो यज्ञने याजका मात्रयन्ति । तत् भीका स्वयं प्रस्मित्रो साजवि साजका यज्ञनीति । नानाक्रियाणा यज्ञ्यपं नानाक्रियो पर्वरम् । नानाक्रियो पर्वरम् । नानाक्र्या पर्वरम् । नानाक्र्या पर्वरम् । सामाव्य यज्ञिन् । सामाव्य यज्ञिन् । सामाव्य यज्ञिन् । सामाव्य यज्ञिन् । सामाव्य यज्ञिन । सामाव्य प्रयोज्ञयान्ति । सामाव्य । सामाव्य प्रयोज्ञयान्ति । सामाव्य ।

उन्यांग भी कहते हैं। इनमें गाईपत्याग्नि में हवन करनेवाला एकाग्नि कहेलाता है। उष्प के यजमान होने का प्रभाव उसकी पत्नी पर भी पडता है। जो पुरुष या स्त्री बहुत अविक यज्ञ करता है और उच्च चरित्र का अनूचान होता है, वह यज्ञ द्वारा पूत मन का होने के कारण पूतन्त्र कहलाता है। यदि केवल पुरुष पूतकतु हुआ, तो उसकी पत्नी पूतकतायी कही जाती है।

भाष्य मे यजमान शब्द वार-वार वाया है। यात्र-किया के कत्तां होने की स्थिति मे व्यक्ति यजमान कहलाता था और उसके पुरोहित याजक। जो व्यक्ति यज कर चुकता है, उसे यज्वा कहते हैं। वेद मे यज्वनी और यज्वरी शब्द आये हैं। अग्निप्टोम आदि विशेष यज्ञ करनेवाले अग्निप्टोमयाजी आदि कहलाते थे। भविष्य मे अग्निप्टोमादि करनेवाले के लिए भी इस शब्द का प्रयोग साबु माना जाता है। जैसे, 'इसके जो पुत्र होगा, वह अग्निप्टोमयाजी वनेगा।' यज्ञ-कर्म का त्रत करनेवाला यजमान दीक्षित कहा जाता था। 'और, वंहुत अधिक यजन करने वाला यायज्ञक कहलाता था। (यजजपदणां यड ३-२-१६६)। दीक्षित यजमान को भूमिशयन, बहावर्ष, वाक्सयम तथा नियमित भोजनादि बतो का पालन करना पड़ता था। ब्राह्मण पय, क्षत्रिय यवागू और वैश्य वामिक्षा ही ग्रहण कर सकता था। ' वामिक्षा दूष और दही मिलाकर वनाई जाती थी। इसका ऋष्वेद मे उल्लेख नहीं है, किन्तु वाद की सब सहिताओं मे और बाह्मणों मे है।

बहुत अविक यज्ञ करनेवाला यायजूक और यज्ञ कर चुकनेवाला इय्टी (इय्टमनेन) कहलाता था। इसी प्रकार श्राद्ध कर चुकनेवाला पूर्ती कहलाता था। १९ जो यजमान यज्ञ करता था, उसके नाम के साथ लोग ऋनु का उल्लेख करते थे। गर्ग लोगो द्वारा किया जानेवाला त्रिरात्र जनके नाम से गर्ग त्रिरात्र कहा जाता था। इसी प्रकार चरकत्रिरात्र, कुसुरविन्दसप्तरात्र आदि

१. जनयानि जनयेवा शंसति जनयशाः (यजमानः)। ---३-२-७१, पृ० २२६।

२. एकाग्नयः। —५-३-५२, वा० ३, पृ० ४४३।

३. पूतकतोः स्त्री पूतकतायी । यया हि पूताः कतवः पूतकतुः सा भवति । ---४-१-३६, वा० १, पू० ५२ ।

४. २-४-४९, पृ० ४८७; ७-२-८२, पृ० १४५ आदि ।

५. १-२-१, बा० ८, पृ० ४६८।

६. बहुर्ल छन्दिस डीव्री वक्तव्यो यज्वरीरिषः, यज्वनीरिषः। --४-१-७ वा० १, पृ० ३०।

७. अग्निष्टोमेयाजीत्येतस्मिन्भविता (कस्मिन् १) योऽस्य पुत्रो भविता कदा? यदा नेनाग्निष्टोमेनेष्टं भवित । — ३-४-१, पृ० ३४२ ।

८. होतन्य दीक्षितस्य गृहा । ---८-२-१०७, वा० २, पृ० ४०० ।

९. वाचियमोवते । ---३-२-४० ।

१०. पयोत्रतो बाह्मणो यवागूत्रतः क्षत्रिय आमिलाव्रतो वैश्य इति । —आ० १, पृ० १९

११. इप्टोयते पूर्ती श्राह्मे । ---५-२-८८ का० ।

गव्द मन्बद्ध यज्ञमानो द्वारा किये जानेवाले यजो के लिए व्यवहृत होते थे। पान्यानृगर श्रीत अग्नियो को प्रतिष्ठा करनेवाला यज्ञमान लाहिताग्नि या अग्न्याहित कहलाना था। आवन्थ या आवन्य्य में रहने के कारण उसे आवस्थिक भी कहते थे, जिसका अपभ्रग मण अवग्री आज भी प्रचलिन है। आवन्य यज्ञशाला में यज्ञमान के लिए निष्चित स्थान होता था। यश्नमाप्ति तक यज्ञमान वहीं गहता था। आवस्थ को ही जावन्य्य कहते थे।

मन्य- यज्ञ की कियाएँ मन्योच्चारण के माथ की जाती हैं। यज के प्राप्म के पूर्व स्वित्तवाचन और पुण्याहवाचन किये जाते थे। स्वित्तवाचन-मन्न का अग्र भाष्यकार ने उर्षृत किया है। मन्ने जिल्या की पाणिनि ने मन्त्रकरण कहा है। मन्ने जिल्य देवता की स्तुति, आवाहन या आहुति के लिए प्रयुक्त होता था, उसी के आयान पर ऋचा का मन्त्र का नाम पड जाता था— कैसे ऐन्द्री या आप्नेयो ऋचा। देशी प्रकार यज्ञ विशेष मे प्रयुक्त मन्त्रों का नाम भी उन यज्ञों के आयार पर होता है। अग्निप्टोम में काम आनेवाले मन्न भी अग्निप्टोम कहनाते हैं। इसी प्रकार राजमूब, वाजपेय आदि यज्ञों के मन्त्र राजमूब और वाजपेय कहे जाते हैं। मिन्याओं के आयान में जिन मन्त्रों का विनियोग होता है, वे सामियेन्य मन्त्र सा सामियेनी क्रांगों कही जाती है। ऋचा के प्रयुक्त शब्द के विशेष के आयार पर भी उनवा नाम पत्र जाता था।

१. हिगो कृती गर्गतिरातः, चरकपञ्चरात्रः, कुमुरविन्दसप्तरातः । ---६-२-९७, का०

२. याहितान्यादिषु-आहितान्वि अन्याहितः। ---२-२-३७ गा०।

३. आवनवान् प्टल्-४-४-७४ तया आवसय एव आवनव्यम् । --५-४-२३ का० ।

४. मन्त्र वीचेमान्त्रये । -- ३-१-८६, पु० १४६ ।

५. अनुवन्ती माव्हेभान्वस्तपे । ---३-१-८६, पु० १४६ ।

६. उपान्मन्त्रकरणे-गेन्द्रेय्यागार्ह्यन्यमुपतिष्ठते, आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते । —-१-३ -२५ सार ।

७. मन्त्रे भवेषु कृत्वश्तस्यः सन्तिष्टोमे भवी मन्त्रोऽनिष्टोम राजपूरः बाजरीम ।---४-३-६, बाठ ५, पुरु २८० ।

८. ममियामापानी मन्त्र मानियेन्यो मन्त्र. मानियेन्युक् ।-४-३-१२०, षा० १०, प्र २५२।

९. अपिपतिको। जुहीति ।-८-२-६५, पुर ३३९ ।

किया जाता है। अन्यत्र यज्ञ-कार्यों मे एक श्रुति होती है। वौषट् का उच्चारण अधिक केंचे स्वर से किया जाता है और एकश्रुति भी। पर यह नियम वैकल्पिक है। वैश्वेद वैदिक अध्ययन मे आवश्यक था। आह्मणों में उद्मृत वेद-मन्त्र एकश्रुति या एकतार ही बोछे जाते थे। पाणिनिकाल से ही त्रैस्वर्यों ज्वारण का नियम ढीला पड चला था। विश्वेद्वाण्या निगद से वैकल्पिक एक श्रुति नहीं होती। इसमें प्राप्त स्वरित के स्थान में उदात्त कर त्रैस्वर्यों ज्वारण होता है। वश्वेद्वाण्या श्वेद्वाण्या निगद से वैकल्पिक एक श्रुति नहीं होती। इसमें प्राप्त स्वरित के स्थान में उदात्त कर त्रैस्वर्यों ज्वारण होता है। अद्वारण श्वेद्वाण्या श्वेद्वाण्या श्वेद्वाण जाता है। इसके अन्त में भीतम श्वेद्वाण के अनन्तर जितने दिन की सुत्या हो, तदनुसार 'श्वयहे, या त्र्यहे सुत्याते' आदि जोडा जाता है और उसके पञ्चात् 'देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छता गच्छत' बोळना चाहिए। इसमें ब्रह्मन् शब्द ऋत्विग्वाची है। सुन्नह्मण्या का उच्चारण सदा अध्वर्यु का प्रैय पाने के बाद ही किया जाता है। 'सुन्नह्मणों ३ सिन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ यद्यातिये मेय वृपणश्वस्य मेने गीरावस्कन्दिश्वहत्याये जार कौशिक ब्राह्मण गौतम श्वुवाणश्च सुत्यामागच्छ मधवन् आदि सुन्नहम्या निगद हैं। सुन्नहम्या में ही 'देवा ब्रह्माण 'पठित है। उनमें भी स्वरित के स्थान में अनुहात उच्चारण किया जाता है।'

यज्ञ

मत्र के पूर्व ओम् का प्रयोग किया जाता है। यह प्रारम्भ-द्योतक ओम् शब्द प्लुत होता है। "यज्ञ-कर्म से प्रयुक्त होनेवाला 'ये' शब्द भी प्लुत होता है जैसे 'ओश्म् अग्निमीडे पुरोहितम्' बादि। कात्यायन और पत्जिल के मत से बाह्मण-मत्रो मे सर्वत्र 'ये' को प्लुत नहीं होता। यज्ञ-कर्म मे मत्र की टिको प्रणव बादेश हो जाता है। जैसे 'अपारेतासि' जिन्वतोश्म्। देवान् जिगति सुम्न-

१. यज्ञकर्मणि जपन्युङ्ख सामसु ।-१-२-३४; जपोऽनुकरणसन्त्रः—समाग्नेर्वच्चों . स्वस्तुन्यूङ्गला ओङ्काराः घोडशो-तेषु केचिवुवात्ताः केचिवनुवात्ताः—सामानि वाक्यविद्यस्या गीतय उच्यन्ते ।-वही, का० ।

२. उच्चैस्तरा वा वषट्कारः-वषट् शब्देनात्र वीषट् शब्दो लक्ष्यते । वीषडित्यस्यैवेदं-स्वरिवधानम् ।-१-२-३५ काशिका ।

३. विभाषा छन्दसि-स्यवस्थितविकल्पोऽयमिति केचित्-स्यवस्था च चेदे भन्त्रदले नित्य त्रंतवर्यं बाह्मणदले नित्यमैकश्रुत्यमिति।—१-२-३६ का०।

४. १-२-३७ ३८, ३९, पू० ५१४, ५१५।

५. ऐन्द्री आग्नेयी वा ऋक् सुब्रह्मण्या भवति।-लाट्या० श्रौ०सू० भा०, १-२-१८।

६. सुन्नहाण्योमिति त्रिरुक्तं वा निगदं बूयादिन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेघातिये मेष वृषणश्वस्य मेने गौराविस्कलहत्त्यायै जार कौशिक ब्राह्मण गौतम बुवाणतावदेहे सुत्यामिति यावदेहस्यात् ।-वही, १-३-२।

७. देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतेति गौतमः।-वही, १-३-३ ब्रह्मन् शब्दो ऋत्विग्वचतः।-वही, भाष्य।

८. अध्वर्युसम्प्रेषं सर्वत्राकाङ्गक्षेत सुब्रह्मण्यायाम्। --वही, १-२-१८।

९ १-२-३७, ३८, ३९, पृ० ५१४, ५१५।

१०. सोमन्यादाने । ---८-२-८७।

योशम्। यदि उन्हों मत्रों का प्रयोग यह से निय कार्य में किया जाय, तो 'ङ्मारेनामि जिलानि' जादि बोला जायगा। प्रभवदिश का अर्थ है'—प्रचा के पाद या अर्थ भाग ता अन्तिम उक्षार हार र उससे पूर्व के बने हुए अक्षर के आगे तीन मात्रा का अंकार या ओजार आदेश करना। देने प्रात्त पहित हैं। याज्याकाण्ड में पठित तीन मन्त्रों को याज्य कहते हैं। यजन्त्रमें में पड़े जाने गोल याज्य-मत्रों को अन्तिम दि ज्ञुत होती हैं। जैसे उक्षात्राय बंगात्राय सोमप्रठाय वेगने। (कृत् ८-४३-११), स्त्रोमिवयेनाग्नेयेश। जिह्नामन्त्रमण हत्यवाहान् शां कृष्ठ राज्या गाम की प्रचाएँ वाक्यमम्दाय-रूप है। उनमें ज्ञितने वाज्य होते हैं, उन नवको टि ज्युट मही होतो, सिनु अन्तिम दि ही पहुत होती है। यज-कमें में प्रयुक्त होनेवाले सूहि, प्रेप्स, अनेपर्-बोपर्य और जादः शब्दों का आदि ज्युत होती है। इन जब्दों का प्रयोग उम प्रकार होता है—

प्रैय--- व कर्न प्राप्तम होने ही अध्वर्षु होता को 'प्रैय' या आदेग देना है कि यह एव देवता की प्रश्नमा में, जिसे प्रमन्न करने के लिए यह किया जा रहा है मन पढ़े। देगा की स्मृति के लिए पढ़ी जानेवाकी जाना पुरोन्वास्या कहलाती है। पुरोन्वास्या प्राय एक ही जाना है। है। यह एकश्रुति में पढ़ी जानी है। पुरोनुयास्या के बाद याज्या, जो बाग्नियक आहीत देने के लिए पढ़ी जानेवाली ऋचा होनी है, पढ़ी जानी है। पुरोनुवास्या और याज्या का एक सुम्म होना है।

इनके गम्नान् जुह और उपभून हाथ में लेकर अपने स्थान पर बैठा हुआ अगायुं आगी प् को 'आद आद यय' पर द्वारा देवताओं को यह मूनित करने के दिए कि कब कुछ निविध्न हो गण है, वे पयारे, यह आदेश देना है। अध्वर्युं का यह आदेश अग्नीत्मेषण या आआवण गहण्याना है। उन आश्रावण का उत्तर 'अस्तु श्रोदण्द' कहकर देना है, जिसका नात्पर्य है 'देना को मिश्रि है'। अग्नीन् के उस उत्तर को प्रत्याश्रवण या प्रत्याश्रन कहने है।

छन्दम्य—उपनीच् ने प्रत्याश्रयण पाकर अध्वर्ष् होता को 'यज्,' अर्थात् प्रजन प्रारम्भ परो, यह प्रैय देता है। तदनुसार, होता याज्या (आहृति-मत्र)पटता है, किन्तु उनके पूर्व 'यं ३ गणा-महे' यह कहा जाता है। याज्या वे अन्त मे बीयद् बोल्य जाता है। असे 'ओश्म् यं परामहे सिम्य मिन्योजन आज्यस्य व्यन्तु३ वीश्मद् ('उस प्रापः) याज्या वे, यो प्राम पर्मिये मिन्य प्राम्य व्यन्तु३ वीश्मद् ('उस प्रापः) याज्या वे, यो प्राम पर्मिये मिन्य प्राम्य व्यन्तु३ वीश्मद् ('उस प्रापः) याज्या वे, यो प्राम पर्मिये मिन्य प्राम्य वाल्या वा

१ प्रयासको —प्रणय इत्युच्यते क प्रणयो नाम ? पादस्य वार्यवेश्य यादस्यमधरम् ग्राह्म्य मदाराधरकोत्रस्य स्थाने जिमाजनी द्वार विस्थान सं प्रणय इत्याः गराने ।—८-२-८९, प० ३१६।

<sup>7. 6-7-</sup>tos, 90 8001

साण्यान्त --गाण्या नामभी वाष्यगमुदायम्त्रय यार्वानः वाष्यानि मर्थेषा रे. गाः। प्राप्नोति प्रायाने गाल्यम्य स्थादिनि नच्यानारेण यन्त न निष्यत्रीत्येयमणसम्बद्धणम् ।--८-२-४०, प्र ३९६ ।

४. ब्रिजीर्गायाच्याच्या भयन्ति ।--८-२-१७, पृत ३३८।

में करता है! याज्या का उच्चारण अपेक्षाकृत मन्द स्वर में होता है। वौपट् के उच्चारण के साथ ही अव्वर्यु अग्नि में आहुति छोड़ता है। सोमयाग में इसके वाद पुन. "गवेन्द्रयज्ञें वीहि या सोमस्याग्ने वीही दे वौश्पट् बोला जाता है। इस मत्र के पूर्व माय को वीत और उत्तर माग को अनुवपट्कार कहते हैं। वीत भाग का अन्तिम स्वर लुन्त होता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया सत्रह अक्षरों के प्रजापित छन्दस्य (अक्षर-समूह) में पूर्ण होती है। ये सन्दर्शक्षर इस प्रकार हैं—अशिश्रावय (वार) अस्तु श्रीपट् (चार) ये यजामहे (पाँच), यज (दो) वपट् या वौषट् (रो)। सत्रह अक्षरों के इस छन्दस्य को छन्दस्य भी कहते हैं। भाष्यकार ने यह छन्दस्य तैतिरीय ब्राह्मण-काण्ड से उद्वृत किया है।

यज्ञ मे प्रवरण (यजमान का प्रवरोच्चारण) के वाद निगद (ऋग्वेद मे विहित यजुर्मन्त्र) पढा जाता है। निगद-पाठ के बाद होता देवता के आवाहन के लिए मन्त्र पढ़ता है— अनिना३ वह। इसे देवतावाहन कहते हैं, जिसमे आवह का आदि स्वर प्लुत होता है।

यज्ञ मे सामगान की प्रया रही है। सामो मे अवभ्य यज्ञ के लिए जानेवालो के रक्षा-विनाश के लिए गाया जाता था। रयन्तरादि साम तृच या तीन ऋचाओ के समाहार है, जिन्हें परिसाम कहते हैं। परिसाम का गान प्रस्तोता करता है। भाष्य मे रयन्तर; वामदेव्य और बृहद् इन तीनो सामो का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त रौक्क यजुप्, वहिष्णवमान, अपोनप्त्रीय सुक्त प्रमाथ आदि की चर्चा माष्य मे आयी है।

एक सुति—भाष्यकार ने उच्चारण में सात स्वर वतलाये है। उदात्त, उदात्ततर, अर्थात् अतिशय उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्ततर, अर्थात् अतिशय अनुदात्त, स्वरित का अनुदात्त- युक्त उदात्तभाग तथा एक श्रुति। उच्च स्थान में निष्पन्न स्वर उदात्त कहलाता है। वणों की निष्पत्ति ताल्वादि स्थानों से होती है। ताल्वादि के अवयव होते है। उनमे अपरी अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त होता है। उदात्त का अर्थ ऊँचे स्वर से उच्चारण नही

१. उच्चेस्तरां वा वषट्कारः ।--१-२-३५।

२. गवेन्द्रयज्ञेबीहि।-६-१-१२४, पृ० १७७।

३. अक्षरसम्हे छन्दसे उपसंख्यानं कर्तन्यम्। ओश्रावयेति चतुरक्षरम्। अस्तु श्रीविडिति चतुरक्षरम्। ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम्। यजेति द्वयक्षरम् द्वयक्षरो वयद्कारः। एव व सप्तदशाक्षरद्यः प्रजापितिर्यज्ञमनुविहितः।—४-४-१४०, वा० १, पृ० २९१ तया ५-४-३० वा० २, पृ० ४९०-९१।

<sup>8. 6-7-98 1</sup> 

५. लाट्या० श्री० सू०, १-५-२ भाष्य।

६. तएते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्तस्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्ततः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः।—-१-२-३३, पृ० ५१४ ।

७. उच्चेरितियुतिप्रकार्यो न गृह्यते। ताल्वादिषु हि भागवत्सु स्यानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र य समाने स्याने कर्ष्वभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसंत्रो भवति यस्मिश्चच्यार्थमाणे गात्राणा-मायामनिप्रहो भवति। रुक्षतोऽस्निग्यता स्वरस्य, संवृततो कष्ठविवरस्य येतेके।—१-२-२९, काशिका।

है। उदात्त के उक्कारम में गान के आसाम पर नियन्त्रण रहना है। जिससे स्वर गुष्ठ रणा भेर अस्मित्य होता है। उससे कण्ठ-विवर अपेक्षाकृत सबूत रहणा है। ये, ने के उदात्त है। असित उक्क भाग से उक्कारित वर्ष उदात्ततर कहलाता है। अनुदात्त और बनुवात्तर वर्ष रणेर कीए उन्तरे होते हैं। वे उक्कारण गात्र के नीचे भाग से उत्तर होते हैं। इसके उक्तारण में गात्र में अस्त्रमण और मार्वव रहना है जिससे स्वर में मृद्ता निक्चता और गरमता उत्पन्न होती है। इसके उक्तारण में कार्य है। इसके उक्तारण में कार्य है। इसके उक्तारण में कार्य है। इसके अदि गर्मा और क्षेत्रमण में कार्य-विवर में उत्ता और फैलाव रहना है। इसके ममा निम्न नेम आदि एन्या है। स्वर्त में उदान और अनुदात्त बोग स्वर्ति का विभाग नहीं प्रतीत होता, अर्थाप्त भेर का निरोचान हो। जाना है। उन्तर अनुदात्त और स्वरित के समान एक प्रति भी स्वर्ण मानाम है। जान प्रतात के समान एक प्रति भी स्वर्ण मानाम है। जान प्रतात के समान एक प्रति भी स्वर्ण मानाम है। जान प्रतात के समान एक प्रति भी स्वर्ण मानाम है। जान प्रतात के समान एक प्रति भी स्वर्ण मानाम है। अस्वज्ञायम के अनुमाण उदान, अनुरात भी स्वर्ण मानाम है। अस्वज्ञायम के अनुमाण उदान, अनुरात भी स्वर्ण मानाम है। अस्वज्ञायम के अनुमाण उदान, अनुरात भी स्वर्ण मानाम है। अस्वज्ञायम के अनुमाण उदान, अनुरात भी स्वर्ण मानाम है। अस्वज्ञायम के अनुमाण उदान, अनुरात भी स्वर्ण मानाम है।

विस्ता—दक्षिणा यज्ञ वा महत्त्वपूर्ण भाग है। नुत्रों को छोडकर, निनमें ब्राह्म र रा स्वात्मकस्याणार्थं यज्ञ वाने हैं. अन्य यज्ञों ने दक्षिणा देने का स्थिम है। प्रत्येक मंत्राक्षित के अलग-अलग नाम है। यथा—आन्तिस्टोमिसो, राजगृथिकी, वाजगेथिकी, नाम्यिकिंक, वाम्यिकिंकी, पाक्ष्योदिनिकी, दास्पितिकी आदि। दिक्षिणा से गाय नो अवस्य ही वी उत्ती भी। जिन यज्ञों से हजार गाय की दक्षिणा का वियान है, उनमें विद्याप्ट सक्षण की एक गाय (१ उप् की, ४ वर्ष की या बृद्धा) चुनकर जेने महत्त्वतमी मज्ञा दो जानी थी, और उपता विधिष्ट शि से दान किया जाना था। पश्मेसी से ज्ञित्वा यो पश् ही दक्षिणा से मिन्ता था। याजित की स्वयं और वैयाकरण की हानी दक्षिणा से देने की प्रथा भी मामान्य मानुक होती है। अनेर गाय प्रान्त न होने पर एवं ही गाय का बार-पार दान करने ने अनेक गायों के दान का पृष्य प्रान्त होने का भी उन्लेख भाष से मिन्ना है।

१ समाने स्वाने नोचमार्ग निधान्नोऽच अनुदातः । यम्मिश्च च्यायंमाणे गात्राणाग्याणां मादेव भवनि रवरस्य मृहुना, स्निग्वता यण्डवियरस्योगना सहता-त्रनमशियनेम इन्यनुच्यानि ।— १-२-३० ९७० ।

ण. तो ममाद्वियेने यहिमत्रचि तन्य स्थरिन इत्येषा गृहा वियोगने ।—१-२-३१ मार ।

३ स्वराणामदात्तादीनामविजातो नेदनिरोधानदेशवि ।--१-२-३३ वा०।

४ एरखूनि रवरनाम यया नरुगराजिल्लानाम।---६-४-१७४, बार ८, प्र ५०६ ।

५ सरवान विरापा यनाइनेशा-काणानप्रहण किमवेम् ? सस्य दौंशना पतेन्य दर्गः स्वृत्यमानेयाप्रमातानुनकायमान्त्रा ज्ञानिक स्वाप् अधिनद्धीनस्य राजसूर्यस्य, साहपेषिष्य । यस या प्रशास्त्रोजन्य पात्रपरिषय नावपित्रस्य । इह न स्वाप् पात्रीविन्तर्य वाहोदिष्य । - - ७-१-९७, प्र ३८० ।

६ मालिशस्य वैज्ञावनगणिता।--६-३०५२, जार ७, प्र २६९ ।

७ जोने क्रिनिस्समेश विभाजनेषेश्यः महस्यक्ष वा दन्ता सवा गर्ने ने महस्यक्षितः मगरका १—आ० २. पुर ४१ ।

विध्या बैल भी दक्षिणा मे विधे जाते थे। अस्वयुक्त रथ, जिसमे अनेक अस्व जुते रहते थे या केवल अस्व, घोडी खच्चर, खच्चरी (अस्वतरी) गर्दमादि अवि, मेप, वस्त्र, ग्रीहि, यत्र, तिल, माप आदि को दक्षिणा मे देने का उल्लेख श्रौतसूत्रों में है।

यज्ञफल जाहाण-प्रत्यों मे यजो के विभिन्न फलो का सविस्तर वर्णन है। भाष्यकार ने इनमे लिनिन्दोम के प्रसंग में कहा है कि वसन्त में ब्राह्मण को लिनिन्दोमादि क्लुओं से यजन करना चाहिए। इस सास्त्रीय विधान का कुछ प्रयोजन भी है। जो इस प्रकार यज्ञ करता है, उसे स्वर्ग में अप्तरा-पित्तयों की प्राप्ति होती है। काम्येष्टियों का फल उनके नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। निष्टक्यों िन और समृद्ध को चयन पशु-समृद्धि के लिए कियाँ जाता था। ये यो वे द्वारा लग्न, लोपित, धन लादि की समृद्धि की प्रार्थना की जाती थी और वही उसका फल था। सुसस्या लोपित्रयों जौर पुष्टि अनेक यज्ञों का लक्ष्य था। कभी-कभी वर्षा के लिए सिहता-पाठ का लायोजन किया जाता था। जाकत्र ब्राह्म सुप्रणीत सहिता को सुनकर पर्जन्य वरस पद्धा, ऐसा विद्वास समाज से था। यज्ञ से राजि-जागरण से वैदिक विद्याओं की प्राप्ति मानी जाती थी। ये यज्ञ पत्रजलि के समय में साधारण समाज में बहुत प्रचलित हो चुके थे और लोग प्राय उनका लनुष्ठान करते थे। यह वात उनके अनेक कथनों में स्पष्ट है। वयों कि, जैसा कि भाष्यकार ने उद्युत किया है—यज प्रतिष्ठा (स्थिरता और सम्मान) का प्रदाता माना जाता था। अनिन्दोम का फल तो पूर्नजन्म से मुक्ति माना जाता है। इसीलिए, भाष्यकार ने लिनिटोम का फल तो पूर्नजन्म से मुक्ति माना जाता है। इसीलिए, भाष्यकार ने लिनिटोमयाजी के साथ जिनता के प्रयोग पर आपिता की है। "

भाष्य में वेदों और ब्राह्मणों से ऐसे अनेक वाक्य उद्घृत मिलते हैं, जिनमें यज्ञ के फल के रूप में ऋत्विज् सन्तान की कामना की गई है या पत्नी के साथ स्वर्गमन की 1 महान् सीभाग्य,

१. महानिरष्टो दक्षिणा दीयते-।---६-२-३२, पू० २५८ ।

२. वसन्ते बाह्मणोऽन्निष्टोमभिः ऋतुभिर्यजेतेतीज्ययाः किञ्च्तिः प्रयोजनमुक्तम्। किम्? सवर्गे लोकेऽप्सरस एवं जाया भूत्वोपद्यारते इति।——६-१-८४, वा० ५, पृ० ११८।

३. निष्टकर्य चिन्वीत पशुकाम. ।— ३-१-१२३, वा० १, पृ० १९१ तथा समूह्यं चिन्वीत पशुकामः पश्चो चै पुरीयं पशूचेवास्मै तत्समहति ।—३-१-१३१, वा० ३, पृ० १९५।

४. मुसल्या जोषघोस्कृषि, सुविप्यला ओषघीस्कृषि ।—६-१-८६, पृ० १३३, वा० ६।

५. रियमान् पुष्टिवर्धनः अरि वा नेतुं नी विशः।---६-१-३७, वार् ६, पृं० ६८।

६. शाकल्पेन सुकुता सहितामनुनिश्चम्यदेवः प्रावर्षत् ।---१-४-८४, पृ० २००।

७. यो जनागार तमृचः कामयन्ते।---६-१-८, वा० १, पृ० २४।

८. श्वीजनीनावास्य मानेन, श्वः सोमेन यस्यमाणेन ।---१-४-९, पृ० १३६।

९. यज्ञेन प्रतिष्ठा गमेयम्।---३-१-८६, पृ० १४६।

१० कृतो नु खल्वेतदानिक्टोमयाजीत्येतादुवपदम् भविष्यति न पुनर्जनितिति।—-

याज्वों की अवस्थिरता, सम्पत्ति की वृद्धि, देवों से अपने नीभगत्व में सामान्य दिस आदि की सहमागिता यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त करने की कामनाएँ की गई है।

पारिसायिक पातिक शब्द—यज्ञास्त्र और उसकी प्रक्रिया में अनेक ऐसे तहरी ना प्रयोग प्रचलित या, जो पारिसायिक कहे जा सकते हैं। ये शब्द विशेष अर्थ में रूड हो गये ये और याजिकों में भी उस रूड अर्थ में प्रचलित थे। ऐसे बहुत-से शब्दों की ज्यान्या करन ही जा चुकी है। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण शब्दों की, जो भाष्य में मिलते है, न्यार्था नीचे दी जा रही है:

अघरपरिवाह—यन के लिए वेदी तैयार करने के निमित्त वेदि-स्थान से मिट्टी नाफ की जानी है। अध्वर्यु के आदेश पर आग्नीझ तीन बार मिट्टी लेकर उत्तर में उालता है। तब कुण्ड की मिट्टी लाफ हो जाने पर अध्वर्यु आग्नीझ को प्रैय देता है और आग्नीझ वेदी के दाहिने अग से प्रारम्भ कर दक्षिण श्रोणि तक वेदी के दक्षिण प्रान्त का स्प्रय से स्पर्श करता है और उनी प्रशार दिख्य श्रोणि ने प्रारम्भ कर उत्तर श्रोणि तक वेदि के परिचय प्रान्त (छोर) का, उत्तर श्रोणि ने प्रारम्भ कर उत्तरांस तक वेदि के उत्तर भाग का स्पर्श करता है। स्प्रय से वेदि के प्रान्त भाग का यह स्पर्शन अधरपरिव्राह वा पूर्वपरिव्राह कहलाता है।

उत्तरपरिप्राह—अवरपरिप्राह के बाद मन्त्र-जप के साथ तीन बार वैदि-गान ग्रादा जाता है और खुदी हुई मिट्टी उठाकर आग्नीझ उत्कर में उालता है और फिर ऊरर वतलाये हुए ढग ने रम्प द्वारा अन्य तीन मन्नों के साथ वेदी के प्रान्त भागों का स्पर्श करता है। रमर्ग की यह दितीय किया उत्तरपरिग्राह कहलानी है।

उद्प्राभ—सुक् को उठाने की किया उद्ग्राभ कही जाती है। निप्राम—चुक् को नीचे रगने की किया की निग्राभ कहते हैं।

शयुवाक—शयुवाक विशेष कथा की सज्ञा है। शंयु पद-युवत होने में इसे शयुगा करते हैं। यज्ञ-प्रक्रिया में तृष-प्रहरण के बाद अध्वर्षु का प्रैष पाकर होता इस प्रन्ता की गध्य में अयनान देकर विमा प्रणय के एक श्रुति ने पढता है।

न्वतवाम्—प्रस्तराजन-विधि के बाद अध्वयुँ होता को मत्र पढने के किए करणा है। अध्ययुँ ते प्रेरित होता जो मत्र पहता है, उसे सुक्तवास् कहते हैं।

१. प्रजां विन्ताम ऋतियाम् ।—६-१-१२७, वा० १, प्० १८१; एहि स्यं जामे स्मा शोहाव।—६-३-१०९, वा० ६, प्० ३६१; वर्षेन्तुस्या मुद्धतयो विरो से, ब्ह्नपनिष्ट्वा, मुन्ने रम्मानु, अने सर्वे महेने सोमगन्याय।—६-४-५२, पू० ४२९-३०; अवस्विरो तनुनियानुसम्, विनुति यर्गे विनुति यन्नवितम् सेन माभागिनं कृष्हि।—६-४-१०६, वा० १, प्० ४५९।

२. परो यते---उनम्पन्यान्, अधरपन्यातः।---३-३-४७ बाजिका।

<sup>3.</sup> उद्यामः निप्राम इतीमी शरो छन्दिम वस्तरयी सुगृहसन निप्रतापीर्ग्यंते. उद्यामं च निपामं च बहादेवा अवीमूबन् १—३-३-३६, वा० ३, पू० ३०३ १

४. २-४-२९, बार १, पूर ४७६।

धाय्या—दर्श-मौर्णमासादि में १५ सामिषेनी ऋचाएँ होती हैं, जो ऋग्वेद (३-२७-१ से११) से ली गई हैं। इनमे प्रथम और अन्तिम ऋचा के तीन-तीन बार पढ़ने से पन्द्रह सख्या पूर्ण होती है, किन्तु सामिषेनियों की सख्या यज्ञानुसार बढ़ती रहती है। सत्रह या इक्कीस सख्याएँ भी स्थिरता आदि सम्पादन के लिए बतलाई गई हैं। ऐसी स्थिति में यह सख्या बाहर की ऋचाएँ मिलाकर पूरी की जाती हैं। अतिरिक्त ऋचाएँ चतुर्थ (सामिष्यमानवती—३-२७-४) और ग्यारहवी (सिमध्वती ३-२७-११) के बीच में मिलाई जाती है। ये बाहर से मिलाई हुई ऋचाएँ याय्या कहलाती है। यह रूढि शब्द है। वाय्या सामिषेनी से बाहर भी प्रयुक्त हो सकती है।

प्रस्तर---प्रकृति-इष्टियो मे चार मुट्ठी दर्म काटे जाते हैं। प्रथम दर्म-मुष्टि मन्त्रो से संस्कृत की जाती है। जिस वेदी पर जुहू रखी जाती है, उसी पर यह भी रखी जाती है। उसे प्रस्तर कहते हैं।

प्रवाज-प्रधान याग से पूर्व जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें प्रयाज कहते हैं। प्रकृति-यज्ञों में पाँच प्रयाज होते हैं। इनमें चार के देवता वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद् तथा पचम के हेमन्त और शिशिर होते हैं।

अनुयाज-प्रधान याग के पश्चात् जिन मत्रो से होम किया जाता है, वे याज्या-मत्र अनु-याज कहे जाते हैं।

वैषयजन—'देवा इज्यन्ते यस्मिन्' इस व्यत्पृत्ति के अनुसार देवताओं को उद्देश्य मान-कर जिस स्थान में यज्ञ किया जाता है, वह यागभूमि देवयजन कही जाती है। 'देवयजन का उत्तर और पूर्व भाग नीचा होना चाहिए। यह स्थान तृणौपिववहुल तथा वृक्षहीन और सम होता है। इस बात का ष्यान रखना चाहिए कि उसके सामने जल हो और जल न होने पर कोई महावृक्ष कूप या महापथ (दूरगामी मार्ग) सामने हो, किन्तु पास में ऊँची भूमि या पर्वत न हो।

पवित्र—नेको से न काटे हुए, अग्रभाग-सहित, आदेश (वालिश्त) भर लम्बे, मन्त्रो से सस्कृत, बरावर लम्बे, प्रोक्षणादि मे काम आनेवाले दो दर्भ पवित्र कहे जाते हैं।

१. पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यामानहिर्विनिवास सामिन्नेनीषु ।---३-१-१२९; सामि-घेनी शब्द ऋग्विशेषस्य वाचकेः तत्र च घाय्येति न सर्वा सामिन्नेन्युच्यते । कि तर्हि ? काचिदेव । रुविशब्दोऽयम् । तथा चासामिन्नेन्यामिष दुश्यते ।---३-१-१२९ कोशिका ।

२. प्रे स्त्रो यज्ञे।---३-३-३२।

३. जमविन्नर्वा एतत्पञ्च मम वदानमवाद्यत्।—१-१-४४ बा० १७, पू० २६४।

४. समाप नाम देवयजनम्।---६-३-६७ पू०, ३५६।

५. प्रागुदकप्रवर्ण देवयन्तरं लोमशमवृक्षं समम्-पुरस्ताच्चास्यापःस्युः-तद्भावे महावृक्षे चदपानो महापयो वा--- चास्ये स्यलतरमदूरे स्यात्।---लाट्या० औ० सू०, १-१-१४, १७।

E. 3-7-8681

पंचहोता--अन्तिहींना उत्यादि पाँच को पचनेत् वहते है। इनका अनिम वासः 'वानायं ईवनश्रत' आदि है।'

प्राधित—उपमृत में रुपे हुए अज्य की जुह में करके जुह और उपभूत को ग्याम्यार रखकर नथ ने प्रयम प्रधान द्रव्य-सम्बन्धी प्राधित्र को अव्य कर प्रणीता-पाय के परिचय में जारे हैं। यह प्रयान द्रव्य का माग प्रशिता (ब्रह्मा) का भाग होने के बारण प्राधित करा जाता रै।

स्यालीपाक—स्याली में पकाया हुआ ओदन, जो गृह्यजो में आर्र्जात के काम आर्जा । व्रत—पन्नी और यजमान व्रतस्यपागार (यज का रसोईपर) में पर्युपिन्स्वादि दीना में रहिन घी या दूप मिला जो पदार्थ खाते है, वह मक्षणीय द्रव्य व्रत कहलाता है।

मिन्न-भिन्न परिवारों में विशेष प्रकार के चल्लों का प्रचलन था। उदाहरणार्थ, अधिग्ये। में हिरात्र, गर्मों में त्रिरात्र, अत्रियों में चतुरात्र, जमदग्नियों में एक मित्र प्रकार का चतुरात्र और उदालक कुमुर-विन्दवों में गप्तरात्र का विदोष प्रचार था।

१. २-१-५२ तथा १-१-५८।

२. प्रातिता प्राप्ती.स्य प्रातित्रम्।---५-१-१८, पु० ३४४।

इ. ४-१-८५, बार १, गृह ९५1

८. प्रवोत्रशं साहायः।--आ० १. प्० १९।

一 ディーナンママー 175年 一章

## मूर्ति, पूजा और भित्त

अर्चा और प्रतिकृति पर्तजिल ने सामान्य मूर्तियो को 'प्रतिकृति' और पूजार्य बनाई गई मृत्तियों को अर्चा कहा है। प्रतिकृति मूलवस्तु का प्रतिरूप या प्रतिच्छन्द होती है। हार्यों, घोडे, गर्वे आदि के खिलौने उनसे विलकुल मिलते-जुलते बाकार के बनाये जाते थे। े ये प्रतिकृति कहलाते थे। अश्व की प्रतिकृति अश्वक, उप्टू की उष्ट्रक और गर्दम की गर्दमक कहलाती थी। प्रतिकृति वतलाने के लिए मूल वस्तु के बाचक शब्द के आगे 'क' लगाया जाता था। प्रतिकृति न होने पर भी यदि कुछ आंकृति-साम्य दिखाई पडा, तो समाकृति वस्तु का नाम मूल वस्तु के आगे 'क' लगाकर रख दिया जाता थां। इस प्रकार अक्व से मिलते आकार की वस्तु यदि सज्ञा हुई, तो अरवक कही जाती थी। भले ही वह उसकी प्रतिकृति न हो। र प्रतिकृतियाँ खिलीनो या कलाकृतियो के रूप मे प्रचलित थी। वे खुले वाजार मे विकती थी।

इनके अतिरिक्त चित्र कर्म मे और ध्वज पर भी प्रतिकृतियाँ अकित की जाती थी। काँशिं-काकार ने अर्जन, दूर्योघन आदि के चित्रो का तया कपि, गरुड, सिंह आदि की व्यज-प्रतिकृतियों का उल्लेख किया हैं। गरुड-प्रतिकृति-मय-ध्वज प्राचीन वैज्यवमन्दिरों में लगायें जाते थे। मेह-रीली, सिसुनियाँ आदि स्थानो मे गरुडध्वज स्थापित करने सें सम्बद्ध शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पतजिल ने व्वजो मे अकित प्रतिकृतियो का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि चित्रकर्म की चर्चा उन्होंने की है और कुष्णपक्षीय और कैसपक्षीय चित्रों की विशेषता का वर्णन लिया है।

ं देवताओं की भी मूर्तिया वनती थी। इन्हें शुद्ध अर्थ मे प्रतिकृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे किसी विद्यमान कृति का प्रतिरूप नहीं होती थी, अपित घासिक ग्रन्थों में देवविशेष के कल्पित स्वरूप के आवार पर वनाई जाती थी। भाष्यकार ने इन देवमृत्तियो को अर्चा कहा है। उन्होंने तुगनासिकी और दीर्घनासिकी अर्चाओं का भी उल्लेख किया है। " ' े े े

अपण्य और पण्य अचिएं-अचिएँ पूजा की वस्तु थी। वे मन्दिरो या सार्वजर्निक स्थानो पर भी प्रतिष्ठित की जाती थी। कुछ-लोग अर्चीओ से जीविका भी कमाते थे। जीविका कमाने

<sup>8. 4-3-851</sup> 

<sup>₹.</sup> ५-३-९७।

३. अर्चासु जीविकार्यासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपर्यादिषु ।---५-३-१००, काशिका।

<sup>,</sup> ४. चित्रेष्वप्युद्गूर्णा निपतिताश्च प्रहाराद्दृश्यते कंस-कर्षण्यश्च । --- ३-१-२६, पृ० ७९ । ।

<sup>4.</sup> १-१-५४, प० ६६।

ने दी प्रकार रहे होंगे। कुछ लोग देवपूर्णियों को घर-पर ले जावर उन पर चढावा प्रान्त करेंगे, जैसा कि सभी तक कुछ लोग करते हैं और यह चढावा उनकी जीविना का मारत होता होगा। कुछ लोग घरों में मूर्ति रचकर भवतजनों द्वारा चढाये गये द्वारा ने तिर्धा वस्ते होंगे। सार्वजनिक मन्दिरों में प्रतिष्ठित देवपूर्तियों के पुजारियों को जीविका का मायन भी अचिए ही थी। ये अचिए जिम देवता की होती थी, उसी के नाम में पुरारी जातीथी। जैसे जिब की मूर्ति (पूजायं) शिव ही कही जाती थी। इस प्रकार, आशि की एक श्रेणी पुजारियों के उदर-निर्वाह का साथन थी।

दूसरे प्रकार की अविष् वे थी, जो लोगों की व्यक्तिगत पूजा के काम आती थी। के विगुद्ध पूजा की वस्तु थी। ये मूर्तियाँ भी जिस देवता की होती थी, उसी के नाम में पुराकों जाती थी। उदाहरणायं-शिव, स्कन्द या विशास की ये मूर्तियाँ भी शिव, स्तन्द या विशास ही कही जाती थी। पतजलि ने उक्त दोनों प्रकार की मूर्तियों को पूजार्य कहा है।

नीसरे प्रकार की मूर्तियों ये थी, जो पूजार्य नहीं, अपिनु निकपार्य बनाई जारी, गी। मीय राजाओं ने राज्य की आप के लोग से देवताओं की मूर्तियों ढलवा कर उन्हें वाजार में येचना प्रारम्भ किया था। पण्यार्थ बनाई गई मूर्तियों का नामारण सम्बद्ध देवों के आगे 'र' प्रत्य लगाकर किया गया था। उदाहरणायें—विकी के लिए बनायी गई निज, राज्य या विज्ञान आदि की मूर्तियों शिवक, सकन्दक या विज्ञानक आदि कहलाती थी। उसप्रार, उन मूर्तियों की अस्वादि की प्रतिकृति के समान मामान्य विलीनों में की गई है। ये गव प्रशामण्य भितर पोली रहती थी।

शिय, स्कन्ब, विशास—भाष्यकार ने अनीओ के प्रमाग में शिव, रक्तर और विशास का री उत्लेख किया है। इसमें यह तो निविवाद है कि उन देवताओं की मूर्तियों की पूजा का भार या। उनके अतिरिक्त अन्य किन देवनाओं की मूर्तियों पूजी जाती थी, इस यान का रक्तर परिशा भाष्य में नहीं है। 'देवता इन्द्रें न' (६-३-२६) तथा 'इन्द्र रह्स्यमर्थादां क' आदि (८-१-१७) मूत्र के भाष्य में पत्जिल ने स्वत्त्र और विशास की अस्य स्वत्रित तथा को ए-विशास देव करा है।' इसमें यह अनुमान होना है कि इन दोनों की मूर्तियों पूजा रूप में भी पूर्ती कार्य में।

<sup>8. 4-3-991</sup> 

२. पर्रो।

३. याग्रवेना मन्त्रनि पूजार्यात्नामु अधिव्यति।---५-३-९९, पू० ४७९।

४. शपण्य इत्युचयते सत्रदे न निष्यति शित्रः स्वत्य विशापः इति वि वारणम् १ मीर्ने हिरण्यामिभिण्या प्रविचिता । मधेसायु न स्यात्—वहा ।

५. वर्षे ।

६. सा० १, पुर १०१

अस्त्रक्रायम् (त्रवर्षयक्ष्य), स्वर्गावतात्री—इत्य इत्यनुवर्णन्ते पुनर्देन्द्र प्रमानि साप्रयोगन—श्रीकविद्यों इत्यन्त्रय यथा स्थान् । कदन श्रीकदेववीर्द्रश्च ते वेदे ये स्थान निविद्या म भैते वेदे मक्ष्यापनिविद्या ।—६-३-२६, पृ० ३१० तथा ४-१-१५, पृ० ३४०

यह मी सम्भव है कि इनकी मूर्तियाँ युग्म रूप मे ढलती भी हो। यही बात ज्ञिव और वैश्रवण के विषय मे कही जा सकती है। माध्यकार ने इन दोनो युग्मों को द्वन्द माना है, किन्तु वेद में ये सह-वाप-निदिष्ट नहीं हैं। इससे इनकी एक साथ पूजा होना आवश्यक नहीं है। 'देवता द्वन्द्वे च' सूत्र के ही भाष्य मे द्वन्द्व रूप से निर्दिष्ट ब्रह्मा और प्रजापित की मूर्तियाँ पूजी जाती थी या नहीं; और पूजी जाती थी, तो द्वन्द्व रूप में या पृथक्-पृथक् यह बात भी भाष्य से स्पष्ट नहीं मालूम होती।'

पतजिल के अनुसार इस युग में शिव-मिक्त का प्रचार सर्वाधिक जान पडता है। यहाँ तक कि शिवोपासको का अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक वन चुका था और वे शिवमागवत कहलाते थे। ये लोग शिव-चिह्न के रूप में अपने पास त्रिशूल रखते थे। भाष्य में इसे अय शूल कहा है। इसके रखनेवाले आय शूलिक कहे जाते थे। यो, आय शूलिक उन साहसिक लोगों को भी कहते, थे जो मृदु उपायों से करने योग्य कार्यों को तीक्षण उपाय से करने के अभ्यस्त होते है। इस अर्थ में अय शूल का प्रयोग लाक्षणिक था।

काश्यप—काश्यप की भी मूर्ति पूजी जाती थी, इस बात का सकेत 'सरूपाणामेकशेष-एकित्मवती' (१-२-६४) सूत्र के भाष्य में मिलता है। इसमें काश्यप की प्रतिकृति को काश्यप ही कहा है और यही प्रयोग लोक में प्रचलित माना है। यह काश्यप शब्द अच् प्रत्ययान्त है, जिसके आगे प्रतिकृति अर्थ में कन् प्रत्यय होता है, किन्तु अपण्य जीविकार्थ मूर्ति होने के कारण शिव, कन्द्र आदि के समान 'कन्' का लुप् (लोप) हो जाता है। स्पष्ट है, कश्यप की मूर्ति भी शिव की मूर्ति के समान पुजारी की जीविका का साधन थी। काश्यप वरण या विष्णु का भी नाम है। कहा जाता है कि परशुरान ने क्षत्रियों का विनाश कर अश्वमेध करने के बाद पृथ्वी काश्यप को दान कर दी थी। इसीलिए, पृथ्वी को काश्यपी देवी कहते हैं।

द्यनपति, राम और केशव — पतंजिक के समय में जनपति या वैश्रवण की पूजा होती थी, यह वात स्पष्ट है। राम और केशव की पूजा का भी चलन था, किन्तु ये राम और केशव कीन है? वलराम और कृष्ण अथवा परशुराम और विष्णु? परशुराम का उल्लेख भाष्य में अन्यत्र कही नहीं है। जमदिन और जामदम्य का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु क्रमण पचावत हवन करनेवाले ऋषि विशेष तथा उनके गोत्रापत्यों के अर्थ में। परशुराम से उनका कोई सम्बन्य नहीं वत्लाया गया है। केशव शब्द का भी अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं है। माध्यकार परशुराम के विषय में उदासीन जान पड़ते हैं। वलराम का उल्लेख उन्होंने अन्यत्र भी कृष्ण के

१. वही ।

२. ५-२-७६, पृ० ३९८; कि योऽयःशूलेनान्विच्छति स आयःशूलिकः? कि चातः? शिवभागवते प्राप्नोति।

३. मोनियर विलियम्स डिक्शनरी।--पृ० २८१।

४. मृदङ्गशङ्खपणवाः पृथङ नदन्ति संसदि प्रासादे धनपतिरामकेशवानाम् ।—-२-२-३४, प्० ३८९ ।

५. १-१-४४, पृ० २६४ ।

माय किया है। इन्होंने एक ब्लोकार्ड भी उद्युत किया है, जिसमे सकर्पण के नाथ उनगी बर वृद्धि की कामनाकी गई है। उसक्लोक मे राम और कृष्ण के प्रति भवित एव उनकी जय-रामना नो परिलिधन होती ही है, उनके युग्म रूप मे पूजित होने का भी आभास मिलता है। भाग ने 'स्वप्नवासवदत्त' का प्रारम्भ बलराम की स्तुति से होना है। कृष्ण के अतिरिक्त प्रामुद्रा भव्द मा उल्लेख भाष्य मे अनेक बारहुआहै, किन्तु सर्वत्र महाभारत के बीर बोद्धा, अर्जन के गरक और कम के घातक ने रूप में। इन समस्त प्रमुगों में उनका वृष्णिन्यम के नेता अग्रा गरं या पदाविरोप के नायक के रूप में समरण किया गया है। उनके पक्षपाती लोग थे, किन्तु कम के पप पानी लोग भी थे। भाष्यकार ने कहा है कि नाटक में कम का वघ होने के समय कम-भना। है चेहरे उदानी ने काले पड जाते हैं। और कृष्ण-भक्तों के मृत्य कोब ने लाल हो जाते है। इगर गर पता चलता है कि पतजलि-काल में कस के समर्थकों की सम्या भले ही कम-मही, विद्यमान पै। इन प्रकार, भाष्य के वानुदेव-मन्वन्धी उल्लेखों में उनकी विष्णुत्व-प्रतिष्ठा नहीं मिठनी। ही, भाष्यकार ने एक स्थान पर अवय्य न केवल उन्हें अर्जुन से बड़ा ही बतलाया गया है, अपिन शिक में अपर उठाकर तथभवान, अर्यात देवता रूप में प्रतिष्ठित स्वीकार कर लिया गया है। योर. यदि हम 'सक्तपंगद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम्' (२-२-२४ प्० ३६९) को अथरा 'मर्जेग तप्रभवत ' (४-३-९८ पु॰ २४५) के माच मिलाकर पढ़े, तो इम निष्कर्ष पर अवस्य पहुँ गँगे जि पतजलि-काल में कृष्ण में देवत्व का आरोप हो चुका या और बलराम के गाय उनकी पूजा तीने लगी थी, यद्यपि ऊपर उद्घृत वाक्य का 'अथवा' जो कि भाष्यकार के ध्यान मे देर से आया, रस ओर मोन करता है कि कृष्ण वासुदेव में विष्णुत्व का आरोप अति प्रसिद्ध बात गर्ही यो और यदि वे पूजे जाने लगे भी थे, तो भी शिव, स्कन्द, विशास के गमान सर्वमान्य देवता के रूप में पूर्ण प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे।

देव-मन्दिर—देवताओं के स्थान को उपर्युक्त उद्धरण में प्रामाद कहा है। मन्दिर मा प्रमिष्ठान शब्द का प्रयोग देवगृह ने रूप में भाष्य में नहीं तुआ है। प्रामाद का भी मन्दिर स्थ में नियल एक बार ही उन्लेख मिलता है। उसमें भी अनुमान होता है कि पत्रजलिन्दार देवि कर्म राप्यों का युग था। जिन्न का प्रारम्भ उस नमय हो उन्लेख प्रायोग प्राया की गाणिन का प्रारम्भ उस नमय हो उन्लेख प्राया और यज्ञात्याओं की है की मन्दिरों की मन्या नगण्य थी। पाणिनि ने 'मिलनार' अबद की निष्पत्ति विशेष एप से पाल कि मार्थ है। भित्ति बदद का प्रयोग पत्रजलि ने उस अर्थ में कही नहीं किया है, जिस का में आप कि पाय से आप का प्रायान-प्रमुख से यह उत्पादन हुआ। पाणिनि और पत्रजलि दोना ने उसे अंग की संगति हैं

१. मनार्वगद्विनीयस्य यत कृष्णस्य वर्षताम् ।---२-२-२४, प् ० ३६९ ।

र जवात वीम विक्य वागुरेय ।---दे-२-१११, पू० २८७ तथा ४-द-१०४, पू० २०८ तथा ४-द-१८, पू० २४५ तथा ४-१-११४, पू० १३९।

<sup>3. 11711</sup> 

८. इर मिन प्रशेष्टन बागुदेवशस्त्रम्य पूर्वनिपानः वस्मामि । अगवा गेपाः स्विपान्याः। मगोषाः सपः भवनः ।----४-३-९८, पूर्वः २४५ ।

<sup>4 2-2-28 1</sup> 

'लॉयल्टी' शब्द के अर्थ मे प्रयुक्त किया है। इसिलए, 'वासुदेवार्जुंनाम्या वृन्' (४-३-९८) के आघार पर 'वासुदेवक' शब्द का अर्थ वासुदेव का भक्त (उपासक) मान लेना श्रम होगा; क्योंकि जनपदों के साथ भी इस शब्द का प्रयोग भाष्य मे वार-वार हुआ है, जहाँ जनपद भक्त का अर्थ उनके प्रति 'लॉयल' मात्र होना है।

देवमह—देवताओं के उत्सव मनाने की प्रथा थी। उत्सवों को 'मह' कहते थे और एतदर्थ एकत्र समाज को ससद्। घनपति, राम और केशव के प्रासाद की ससद् में मृदग, शख और पणव वजने की चर्चा ऊपर हुई है। माज्यकार ने इन्द्र और गगा के निमित्त होने-वाले 'मह' का भी उल्लेख अन्यत्र किया है एतदर्थ काम में आनेवाली वस्तु ऐन्द्रमहिक और गागामहिक कही जाती थी। इन 'महो' को 'कृत्य' भी कहते थे।

१. ४-३-१००, पृ० २४६ तथा ४-३-९६ से ९९।

२. ५-१-१२, पु० ३०२।

## अच्याय ११

## दर्शन

दर्शन का लक्ष्य—समस्त धर्मों एवं दर्शनों का उद्देश दु स-निवृत्ति और सुग-पालि है। अभाव, रोगादि पोडा तथा मृत्यु का भय, ये मनुष्य को जीवन के दोनों होनों से परे मोंगरे को विषय करते हैं। काल प्राणियों को वृद्ध बनाकर जनका महार करना जाता है। भाषापर ने मृत्यु को और हमारा ध्यान आहण्ट किया है। जन्होंने मनुष्यों को मरणवर्मा परा है। उन्होंने जहीं ने एक कारिया उद्वृत को है, जिनमें मृत्यु को 'दुमंदी' कहा गया है। जिन प्रभार समाधी रात-दिन मय पीकर भी उनमें तृष्य नहीं होता. उनी प्रकार वैयस्यत (काल) रात-दिन गो. परा, पुरा और जन्म प्रजों की बलि लेकर भी नृष्य नहीं होता। दीतोंग्य मृत-पुरा और जनन-गरा कि इन्द उनकी दृष्टि में थे। फिर भी, उनरा दृष्टिकोण निरासायादी नहीं था और ग थे नीम मी परस्य ही मानते थे। राज्यय (सिष्यि काल) के स्त्रीम का एक चरण प्रश्ना राग हुए उन्होंने नहा है जि यदि मनुष्य को कीर्स रोग न हो, तो यह भी वर्ग की आयु के धार भी जीवन रा रम या जातन्द प्राप्त करना है।

दार्शनिक—जीवन और जगन् के तस्यों पर विचार करनेवाले गिढानों को गाउन के वीच और स्थानवन्त करा है। वे प्रजान या विज्ञानवुक्त वाणी बीलने हैं। पूर्व विचारण प्राप्त वर्षा प्रणानवान, विज्ञिनवेदिनव्य और व्यविग्यमानिक्य करणां के। वे पार्थाणिए धारी क्रियमानिक्य करणां के विचारण प्राप्त धारी कि कि विचारण के अवस्थानिक के अवस्थानिक प्राप्त के विचार के विचार

- १. ३-३-१६७, पू० ३३९।
- २. जा० १, पू०७।
- ३. अनुसूर्वयमानी गामद्वं पुरवं पत्तु, वैवन्त्रतो न मृप्यति मुनाया द्वयं हुमेरी।----
  - ४. यही, युव ३८० ।
  - ५. गृति जीवननागन्दो नाग्य चिञ्चिद्यनगैनि।—१-३-१२, प्० ५६।
  - इ साट १, पृत्र ।
- ७. आ० १. व० २८।
- ८ आ० १, प्रधा
- आठ १, पुर १५१
- १० इत म एयं मनुष्यो हुन्तानी भवीत मोज्यानि हुन्तान्यक्तिसम्य नियमणानेव ज्यायो मृत्यति (—१-४-५० प० १७५)

परत्र प्रतिष्ठा—भाष्यकार ने इहलोक और परलोक दोनो मे सुख की चर्चा की है। ऐहलीकिक सुख को वे पर्याप्त नही मानते। वास्तव मे 'परत्र' प्रतिष्ठा तया काम-पूर्ति की चिन्ता उन्हें 'अपुत्र' से अधिक थी, फिर भी वे जानते थे कि कामो का कही अन्त नही है।

उपनिषद् और पतञ्जिल-महाभाष्य के पूर्व उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, जिनमें काम, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ब्रह्मा, जीव, जगत् और मृक्ति-सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन है। फिर भी, पतजिल को उपनिषदों की जानकारी थी, ऐसा महाभाष्य से प्रतीत नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मावीं और ब्रह्मज्य बब्दों का ज्यवहार किया है, किन्तु वेदवादी तथा ब्राह्मण्पीडक के अर्थ में। ब्रह्म जब्द का उपयोग उन्होंने उपनिषद्-मान्य अर्थ में कहीं नहीं किया है। साख्ययोगादि दर्शनों से भी वे अपरिचित मालूम होते हैं। ऐसे महान् वेदक कर्मकाण्डी का उपनिषदों से इस प्रकार अपरिचित होना इस बात का पोषक है कि उपनिषद् का दर्शन वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध से पल्लवित हुआ था। अत, यह स्वामाविक था कि वैदिक लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। उनका काम्य आत्म-ज्ञान नहीं, स्यूल सुख था और यज्ञ था उसका साधन। इसिलिए वे ब्रह्माचितन के पचड़े में नहीं पढ़े। पत्रजिल ने ब्रह्म चट्ट का प्रयोग वेद या ब्राह्मण के ही अर्थ में सर्वत्र क्यों किया है, यह बात उक्त पार्श्वभूमि में स्पष्ट समझी जा सकती है।

आत्मा—आत्मा के विषय में भी भाष्यकार ने जो कहा है, वह वडे स्यूल ढग से कहा है। उन्होंने आत्मा के दो प्रकार माने है—शरीरात्मा और अन्तरात्मा। जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप शरीरात्मा सुख-दु ख का अनुभव करता है, उनका कर्ता अन्तरात्मा होता है और जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप अन्तरात्मा सुख-दु ख का अनुभव करता है, उनका कर्त्ता शरीरात्मा होता है। इस परिभाषा के अनुसार शरीरात्मा और अन्तरात्मा दोनों कर्त्ता है और फलभोक्ता भी। इस प्रकार आत्मा आत्मा को मारता है, यह कथन भी युक्तिसगत हो सकता है। अन्तरात्मा के कार्यों से अन्तरात्मा को कष्ट पहुँच सकता है और शरीर के कार्यों से अन्तरात्मा को कष्ट हो सकता है। भाष्यकार ने यह स्पष्ट नही किया है कि विना अन्तरात्मा के आदेश से शरीरात्मा किस प्रकार कर्म कर सकता है। कार्य का मूल इच्छा है और इच्छा केवल चेतन मे ही रह सकती है। यह बात भाष्यकार को सम्यक् अवगत थी। ' 'धातो कर्मण समानकर्त्तृकादिच्छा याज्या' (३-१-७) सूत्र का भाष्य करते हुए उन्होंने इस विषय पर भी विचार किया है और कहा है कि इच्छा की उप-

१. सोऽनन्तमाप्नोतिजयं परत्र ।-आ०१, पृ०५।

२. स्वर्गे लोके च कामचुग्भवति---६-१-८४, पृ० ११९।

३. न वै कामानां तुप्तरस्ति—वही।

४. ३-२-७८, पृ० २२८ तया ३-२-३, पृ०२०५।

५. हन्त्यात्मानमात्मा-आत्मना हन्यत बात्मेति । कः पुनरात्मानं हन्ति को वात्मना-हन्यते । द्वावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च । अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा मुखदु खे अनुभवति । शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदु खे अनुभवति ।——३-१-८७, पृ०१५३ ।

E. 3-8-6,40 561

स्थित प्रमृति में होती है। जो व्यक्ति नटाई बनाने जाता है, यह यह पोपना गरना नहीं प्रमार उमें रज्ज, नील, पूल हाथ में लिये तैयार देवकर लोग उनकी उन्छा नमज लेते है। यह पूर्व की बात हुई। पराओं में भी यही बात देखी जाती है। मुमूर्व हुत्ते एहान्त में पडे रहते है और उनहीं आंग बाहर कट जाती हैं। अनेतनों में भी प्रवृत्ति कहनी है। नदी पा जो विभाग विक्नेशक होता है, उसके कोप्ट बीर्ण हो जाते है, फट पड़ते है और एवं स्थान से दूसरे स्थान पर गरे जाने है। उन प्रकार, अनेतनों में भी चेतनों वे नमान उच्छा दियाई पड़ती है। अदवा गर्भा रूप चेननायान् है। कीटियां पानी में चलतो है। यिरीप नीचे युक्तर मोता है, सूर्यमगी बूदे रा प्रत्मरण करती है, लोहा चुम्बक की ओर सरकता है। बेद में भी कहा गया है-'ग्रावाप्रा गर्ना'। उनमें पता चलना है कि अनेतन गुढ़ नहीं है। इसी बात को दृष्टि में रखकर उन्होंने 'स्यानेररराम ' (१-१-५०) मूत्र के भी भाष्य में कहा है कि चेतन-अचेतन सभी में सद्दा के पास रहने की प्रमुक्त देखी जाती है। डेले को पूरी परित ने उठाकर फेका जाय, तो यह न उपर जाता है और न निस्छा, अपितु पुट्यी वा विकार होने के कारण पृथ्वी पर ही आ जाता है। उसका पृथ्वी के माय सार्ट है। अन्तरिक्ष में नूक्ष्म जल का विकार धूम-सद्य कुहरा निवात आकाश-रेश में न निरक्षा जाता है, न नीने आता है, अपितू जल का विकार जल मे ही मिल जाता है। इसी प्रकार, ज्योगि का विकार रिरण निवान आबाध देश से जलने पर न निरछा जाना है, न पीछे आना है, अपिरू ज्योनि गा बितार होने के कारण ज्योति में ही मिल जाना है, नवीकि इन दोनी में साद्य्य है। भाग के इस क्यम में भी प्रतीन होता है कि पनजलि असेतनों में भी प्रवृत्ति और इसका स्वीसार परते थे।

भावविकार—भाष्यकार ने भगवान् वाष्यायिण का मन उद्गृत किया है, जिन्होंने मना वान् या यनंभान वन्नुओं को भाव नहा है। उनमें छह प्रकार में विकार उत्तप्त हों। है—उपनि, विद्यमानता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनास। समस्य भाव उन छह परिवर्षनों से गूलर है। यहां मृतिह को परिवर्णने जिल्हा है। कहीं की प्रवृत्ति उत्पादन-किया से समय अन्य प्रशास ही। सेविव वस्तु वह होती है, जो भार, मृतिह ही। होती है, जो भार, मृतिह हिता हो। क्षाय-उपकान-विकार-रहित, उत्पत्ति-यृद्धि-क्रयम-होन हो। किसी-रिमी विचार के अनुसार यह साम समार कूटर्य है। उससे कहीं कोई नेष्टा या व्यापार नहीं है। यह कहता कि समार परिवर्षने की नहीं नहीं है। यह कहता हुआ वाण नामहर की किस कहता है। यह कहता हुआ वाण नामहर की एक किस कहीं, स्थान करा है। यह वह साम का साम है। हिता है। इससे परिवर्षने हों। है। हिता अधित है। हिता है। साम का साम है। हिता अधित है। हिता कि समार कहता है। हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की हिता की हिता की हिता की हिता की हिता की है। हिता की है। हिता की हिता है। हिता की हिता है। हिता की हिता की हिता की हिता है। हिता की हिता है। हिता

१. अने पोध्यपि । नक्षमा-गोष्टः निष्नो बाहुवेशं मत्वा नीव विवेत्तरणी गोप्येमा-गोर्टात पुरुवीविकारः प्रयोभेवावगरण बालतवेत ।—१-१-५०, गु० ३१० ।

२. तिकासमध्यवे । बृद्रस्यभावया यात्रायोगकात्रिकाते कृतन्यवृद्धिर्ध्ययपीषमण् व्रिचम ।--आ० १. प०१७ ।

३, ३-२-१२३,ष् २५६।

जल जाते है, किन्तु जलते दीख नहीं पडते। उसी प्रकार ससार में जो परिवर्त्तन होते है, उन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। केवल त्रिकालज्ञ योगी ही उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सामान्य जन तो बनुमान से ही उनको जान पाते हैं।

अनुमान-प्रमाण—पताजिल अनुमान-प्रमाण से अभिज्ञ थे। उपर्युक्त कथन के अति-रिक्त भी उन्होंने अनुमान का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही नैयायिकों के प्रसिद्ध उदाहरण धूम को देखकर अग्नि के अनुमान का उल्लेख भी। उन्होंने इसमें एक उदाहरण और जोड़ दिया है और वह है त्रिविष्टव्यक (त्रिदण्ड) को देखकर परिज्ञाजक का अनुमान, किन्तु वात यो नहीं है। पहले अग्नि और धूम का तथा त्रिविष्टव्यक और परिज्ञाजक का अत्यक्ष सम्बन्ध देखा जाता है। फिर, उन्हें अन्य स्थान में भी देखकर जान लिया जाता है कि यहाँ अग्नि है या यहाँ परिज्ञाजक है। आकाश में सूर्य और चन्द्र के न दिखाई देने पर भी आकाश को प्रकाशित देखकर उनका अनुमान हो जाता है। अनुमान प्रत्यक्ष से अधिक वलवान् होता है। जैसे, अलात्चक (धुमाये जाने या गोलाकार दिखनेवाले जलते काष्ट) प्रत्यक्ष दिखाई देते है, किन्तु अनुमान से माल्म होता है कि वे वास्तव में चक्र नहीं होते।

प्रत्यक्ष — प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय-जन्य होता है। इसीलिए, इन्द्र या आत्मा के इन ज्ञान-करणों को इन्द्रिलंग कहते है। ये कारण ही आत्मा के भी अनुमापक है। विना कर्ता के करण नहीं हो सकता। इसलिए, इन्द्रियों से आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। आत्मा ने इन्हे स्वय देवा है, इसलिए इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट कहलाती है। इनमे आत्मा ने स्वय के लिए उत्पन्न किया है, इनका स्वय वरण किया है और वह स्वय उन्हें भिन्न विषयों को प्रत्यक्षार्थ प्रदान करता है। इसलिए, इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट, इन्द्रमुष्ट, इन्द्रजुष्ट और इन्द्रदन कही गई है।

प्रत्यक्ष के बाधक—प्रत्यक्ष से छह वाधक होते है—वस्तु का अत्यन्त सिन्नकर्ष, वस्तु की बहुत हूरी, हच्टा और वस्तु के बीच किसी अन्य वस्तु का आ जाना, वस्तु का अन्यकार से आवृत होना और प्रत्यक्षेन्द्रिय की दुर्वछता। इन्द्रिय-दीर्वेख्य मे इन्द्रियो का साविहत न होना भी सिम्मिछत है। यह आवश्यक है कि मन इन्द्रियो से सयुक्त रहे। मन और इन्द्रियो का सान्निष्य न होने

१. पड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् बार्ष्यायणिः। जायतेऽस्ति विपरिणमते-वर्षतेऽपक्षीयते विनश्यतीति। अन्यया हि कारकाण्यस्ती प्रवर्त्तन्तेऽन्ययाहिन्नियते ।——१-३-९, पृ० १४।

२. धूर्म दृष्ट्वाऽन्तिरत्रेति गम्यते त्रिविष्टव्यकं दृष्ट्वा परिवाजक इति । विषम उपन्यातः । प्रत्यक्षस्तेनाग्निधूमयोरिमसम्बन्धः कृतो भवित त्रिविष्टव्यकपरिवाजकयोश्य । स तिहिदेशस्यमिष दृष्ट्वा जानात्यग्निरत्र परिवाजकोऽत्रेति । भवित व प्रत्यक्षादनुमानवलोय-स्वम् । अलातचक प्रत्यक्षं दृश्यतेऽनुमानाच्य मन्यते नैतदस्तीति ।——३-२-१२४, पृ२५ तथा ४-१-३, पृ०१९ ।

३. वही ।

४. ५-२-९३।

५ षड्भिः प्रकारं. सतां भावानामनृपलन्धिभवंति-अतिसन्निकर्पादितिविप्र-इष्टान्यूर्त्यन्तरव्यवधानात्तमसावृतत्वादिन्द्रियदौर्वेल्यादिति ।-४-१-३-पृ० १८ ।

पर रामने उपन्यित वस्तु का भी पत्यक्ष नहीं होता। इसोलिए, स्पारदायन सामर सुपति इ वैवारत्य को राज्यामें में बैठे रहने कर भी सामने के निरालमेवारे अरहशार्य का पाति व कला। क्रमीन्त्रमी अन्य कारणों में भी मत्त्वा अपन्यक्ष और अमन् का प्रत्यक्ष हो जाता है।

त्वसं मृत्याण आर राज्यंनगर, जो घारण वेदानियों से सुप्रसिद्ध है, भाग से भा व्यवहत हुए हैं। प्याने मृग दालू में पानी की पाना देखते है, किन्तु पर वर्रो नहीं होती। एक प्रकार, गर्ययंनगर हुए हैं दिखाई देने हैं, किन्तु पान जाने पर नहीं मिरने। यह अगत् अग् का प्रत्यक्ष है। व्यक्तित की गति विद्यमान होती हुई भी नहीं दिखलाई पहती। यह गत् का जा अप्रत्यक्ष है। प्रभी-क्ष्मी एक ही बन्तु का अनेत स्वानों में तथा अनैवाधिकाणों में एक भण ही प्रत्यक्ष विद्या जा ककता है, यद्यपि एक ही क्ष्मी प्रकार नहीं है।

आप्त्रप्रमाण—प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त प्राप्त्रप्रमाण का भी उत्तेत भार में है। उन्होंने यद्यपि भाष्य में आप्त की परिभाषा नहीं दी है, तथापि ये शिष्टों का प्राप्त मानते हैं, ऐसा उनके जयन में प्रतीन होता है। आर्यनिवास, कर्योत् आयिकों में करनेपारि अवत्या, प्रम्मृशी, जिनेन्द्रिय, किसी विशेष विद्या में पार्यक्त प्राक्षण उनकी दृष्टि में शिष्ट थे। भाषा मान की यह वाक्य की मानकर ही उत्तरा हिए। भाषा प्रमुख्य प्रतीन प्राप्त-व्यक्ति की प्रमाण-क्ष्म व उद्युव किया है। प्रमानवीत (यनन) की लेक्य जन्म जोगी के यनन क्ष्मिक र करने में उन्हें आपित नहीं है।

अन्ययस्वितिक—उनी अनिनित्त पनानि हुछ ऐसे पादों नेना उपमानी मा भी भनार उपने हैं, जो न्याय-वैदेषिक से विदेष राप से व्यवद्न होने है—पदा अन्वयापित है। इन्। प्राप्त उपने हुए उन्होंने कहा है वि वृक्ष पहने पर एक घटर मुनाई देना है—समाना एए प्रदास होर मु प्रत्यया। एक अर्थ का भी बीप होता है—स्वयनक्तर-स्वाय-फराम् और ए। ।। पृथी काले पर मुद्ध अर्थ इह जाना है, हुए नेमा जुए जाना है और हुए उपी-फर्न्या, नर्मा है। एक प्रत्या है। समान एक प्रत्या है। स्वर्थ प्रत्या है। समान प्रत्या है। इन्हें पान प्या है। इन्हें पान प्रत्या है। इन्हें पान प्रत्या है। इन्हें पान प्रत्या है। इन्हें पान प्रत्या है। इन्हें प्रत्य है। इन्हें प्रत्य है। इन्हें प्रत्य है। इन्हें पान प्रत्य है। इन्हें प्या है। इन्हें प्रत्य है। इन्हें प्रत्य है। इन्हें प्रत्य है। इन्ह

१. अयवा भवति वै विध्वजनात्रज्ञवि बसँमान कार मोत्रहेने । शि मुत वारमें तापकी वर्णमान कार मोत्रहेने हैं माना मधुक्तातीन्त्रियाच्युक्तस्यी वारकावि भवति माणीः मानिस्वार् ।——२-३-११५, ५० २५० ।

<sup>5.</sup> X-1-3, 50 20, 201

<sup>3</sup> वर्गाः

x 6-3-104, go 349)

५. वानित पर्यक्षतम्त्र, अध्याव १ ।

आ० १.पू० ५६ । एक आशियो विद्योधिकरणायो मुनवर्दसपुक्केषपुरण्य विद्यालयो ।--आ०२, पु० ४० ।

वह अर्थ होता है, जो छूट जाता है। जो अर्थ कढ जाता है, वह वढे हुए शब्द का अर्थ होता है और जो अर्थ स्थिर रहता है, वह स्थिर रहनेवाले शब्द का होता है। अन्वयव्यतिरेक की यह परिभाषा नैयायिकों के अनुसार ही है।

गुहा—उपनिपदो में प्रयुक्त 'गुहा' शब्द महाभाष्य मे भी आया है और उसी अर्थ मे; किन्तु जिस श्लोक मे यह शब्द मिलता है, वह अन्यत्र से उद्घृत है। निर्वाण का उल्लेख पाणिनि और पतजिल दोनो ने किया है, किन्तु इससे अविक वौद्धदर्शन-सम्बन्धी कोई जानकारी हमें महाभाष्य से नही प्राप्त होती।

कार्य का लक्ष्य—मनुष्य के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य किसी-न-किसी फल की प्राप्ति होता है। समझदार व्यक्ति पहले बुद्धि-पूर्वक किसी बात को देखता है। देखकर उसे पाने की कामना करता है। कामना के पश्चात् तदर्थ प्रयत्न प्रारम्भ होता है। प्रयत्न का फल कार्यारम्भ, उसका परिणाम काम का सम्पादन और कार्य-सम्पादन से फलावाप्ति होती है। फलावाप्ति से हीन कोई कर्म नहीं होता। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को मृत्यु के बाद दूसरा गरीर प्राप्त होता है। इसे पाणिनि और पतजिल ने परक्षेत्र कहा है। कािशका ने भी परक्षेत्र का अर्थ जननान्तर-शरीर बतलाया है।

अन्य दार्शनिक मत-प्यतजिल ने अनेक दार्शनिक मतो का भी उल्लेख किया है। आस्तिक, नास्तिक, दैप्टिक, लोकायत, अय शूली और सस्करी सम्प्रदायों से वे परिचित थे।

आस्तिक, नास्तिक और दें िड्डिक—परलोक मे विश्वास रखनेवाले लोग आस्तिक कह-लाते थे और परलोक मे विश्वास न रखनेवाले नास्तिक। 'अस्ति नास्ति दिप्ट मिति.' (४-४-६०) सूत्र का भाष्य करते हुए पतलिल ने शका की है कि क्या जिसमे मित हो (यस्यास्ति मिति.), जसे आस्तिक कहना चाहिए दे तव तो चोर भी आस्तिक कहा जायगा। इसलिए, 'है', यह जिसका विश्वास हो, जसे आस्तिक और 'नही है', यह जिसका विश्वास हो, जसे नास्तिक कहना चाहिए। इसी प्रकार, 'दिप्ट या भाग्य ही सब कुछ है', यह जिसका विश्वास हो, जसे दैष्टिक कहते है। इससे यह स्पप्ट है कि पत्तजिल के समय तक आस्तिकता का ईव्वर या वेद से कोई सम्बन्व न था। 'नास्तिको वेदनिन्दक 'आदि वाते बहुत पीछे की है। भाष्यकार के समय मे ये तीनों मत विद्यमान थे। बुद्ध के समय मे जो छह आस्ता—(सघी, गणी, गणावार्य और तीर्यंकर)

१. १-२-४५, पू ५३३, ३४।

२. गुहा त्रीणि निहिता। —आ० १, पृ०७; य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारीभवति स बृद्ध्या तावत्किञ्चदर्यं पश्यति। सन्दृष्टे प्रार्थना, प्रार्थनायासध्यवसायोऽध्यवसाय आरम्भ आरम्भेनिवृत्तिनिवृत्ती फलावाप्तिः। — १-४-३२ पृ०, १६८।

३. ५-२-९२, पृ० ४०२ तथा परक्षेत्रं जननान्तरशरीरम् ।—वही, का० । ४. वही ।

५. कि यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः ? कि चातः ? चोरेऽपि प्राप्नोति । एवं तर्ही-तिलोपोऽत्र द्रप्टव्यः । अस्तीत्यस्य मतिरास्तिकः । नास्तीत्यस्य मतिनास्तिकः । दिष्टमित्य-स्यमतिर्देश्टिकः । —४-४-६०, ०० २८२ ।

प्रतिनिधारण्यत्य, प्रीतस्या, परुषण्यत्यस्य, मक्याणियाण सर्वयोजिह्नित् भी जिल्ला सामुन थे उनसे निपरस्तितुत्र (जैनवर्म के प्रतिस्म दीर्थेक्ट) प्राप्तित्र थे। क्या प्रदेश क्षेत्र के उपलिय थे। क्षेत्र प्रति में स्वयंत्रियोगाल को छोउत्तर वार नाम्मिक थे। प्रतिपरिकारण के सन से न दान है न इदि, न हन, न मुक्त प्रोद न हुएल वर्म का क्याणियार है। न इत्या है, न प्रकोश न क्ष्माण्याय है जिल्होंने प्रमितान्य से प्रकोण्यारकोत जा क्ष्माण्याय है जिल्होंने प्रमितान्य से प्रकोण्यारकोत जा क्ष्माण्याय कि प्राप्ति के प्रदेश के प्रमित्त के प्रति क्षित्र के प्रति प्रमित्त के प्राप्ति (यप) प्रदेश के स्वीतिक्वार्थ के प्रमुख्य प्रीतिकान्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य

पुराल्यमा अञ्चानार्थ थे। उनके मन में न मों कमी ने पुर्व होता है कि पार कमी ने पार कमी ने पार । कमी ना पन्न परार्थ है में प्रान्त नहीं होना। पहुंच स्वायन अहाता है है ए पर्य थे। उनके मन में उम जानि से मान पदार्थी की मना है—पूर्वी, आप तेक, बाद, शृह है । धीर जीवन। उन्हें वे सम्मान पहने थे। ये सम्मान अहत, अवीद् गृत-हु प ने पोप करें। है। यहाँ न जीई हमाहै, न पानिवात, न श्रीता न श्राविता, न शाना, न जापिना। श्री कि पर्योध पर प्राप्त में किए भी गांदें, नी भी की किया में नहीं माना। सम्य मान कार्यो से अपि कि कि निवास है। ये करने हैं कि परवें। हरता, पर्योग आदि के जिपन है। महत्व का मन अनिध्वितावाद है। ये करने हैं कि परवें। हरता, पर्योग कार्या है कि परवें। हरता, पर्योग कार्या । में ऐसा भी नहीं करना और वैसा भी नहीं कहना।

मन्त्री—मन्त्री दैष्टिंग दे। मन्त्रमन्त्रीयो वेपुरियाणामे (६-१-१५) दृष्ठ ने माण से एउड़ित ने रहा है जि मन्त्र वेपु की रहते हैं, सिन्तु मनारी मना देण रण जिला नहीं करी है। जो तेप कि मन मन तरी, जाम मन तरी, वाला के। वे लिए सिर्फ देण के हैं। है स्वर्ण परिवारण करणाने हैं। उस मन वे प्रवर्ण पीमाण के। वे लिए सिर्फ पा के स्वर्ण पितार के पा के स्वर्ण पितार के पा के स्वर्ण पितार पा कि मन्त्र के पा के स्वर्ण के लिए से स्वर्ण पी के स्वर्ण के स्वर्ण के सिर्फ के स्वर्ण के सिर्फ के

१. दिग्रानिकाय जिल्ही , पुर १०९ में २२।

२. मान्यरेष बीद्धपर्य-साम, पुरु ८ ।

म वं मन्द्रनीतम्बान्तीनि बारवर्गः चित्राप्रकः। माद्रनवर्गातः सङ्ग्रहातिन रागित्वः सेवमीत्वास्ताः सम्बन्धः चनिद्राप्तवः ।—६-१-१५५ वृदः १९८।

द, वर्गा ।

६. शाककपारीली मन्कवी कर्मारवादिन्द्राराशिकामक प्रधारे 1-4-१-१-१ कि: १

कर्मों के परित्याग की शिक्षा देनेवाला कहा है। वगुत्तरिनकाय (जि॰ १, पृ॰ २८६) मे भी उसका सिद्धान्त 'कर्म नही है, किया नहीं है, वीर्य नहीं है वतलाया है। व

मनखिल मस्करी का प्राकृत रूप है। माकरण के उपदेश के कारण गोशाल मस्करी के नाम से पुकारे जाने लगे। ये आजीवक सम्प्रदाय के प्रवत्तंक थे। "ये अचेलक थे और अनेक प्रकार के कष्ट तय करते थे। जेतवन के पीछे उनका एक स्थान था। ये प्रवाग्नि तापते थे, उत्कुलिक थे और चमगादड की माँति हवा मे झूलते थे। 'पालिनिकाय' मे इन्हे मुक्ताचार कहा है। एक सुत्रान्त मे इनको 'पुत्तमताय पुत्ता' कहा है, अर्थात् यह उस माता के पुत्र हैं, जिनके पुत्र मर जाते है।" सम्भवत. कमं और कर्मफल दोनो का प्रतिपेच करने के कारण ही इन्हे ऐसा कहा गया था।

वौद्धों और जैनो ने आजीवकों की निन्दा की है। वुद्ध समसामयिक गास्ताओं में सबसे वुरा आजीवकों को मानते थे। फिर भी, समाज में इनका आदर था। महावीर के समकालिक, कठोर आलोचक और प्रतिस्पर्धी होने के कारण प्राचीन जैनसाहित्य में इन्हें अतिनिन्दित चित्रित किया गया है। सोमदेव ने भी यशस्तिलक में जैनों को आजीवकों, बौद्धों, नास्तिकों आदि से दूर रहने का उपदेश दिया है। इसी प्रकार सद्धमंपुण्डरीक में कहा है कि बोधिसत्त्व चरकों, परिद्राजकों, आजीवकों और निर्ग्रन्थों (जैनो) का सग नहीं करते। प

बृद्ध और महावीर के बाद भी शताब्दियों तक आजीवको की प्रतिष्ठा देश में कायम रही। दिक्षण भारत तक इनका विस्तार था। "प्रसिद्ध तिमल महाकाव्य 'मणिमेखलड' (Manime-khalai) में, जो ईसा के प्रारम्भिक शतक की रचना है, अन्य सामयिक. दाशं निक सिद्धान्तों और मतो के आजीवको का भी वर्णन है। इसी समय के रचित (Silappadi karam) नामक एक अन्य तिमल महाकाव्य में उसकी नायिका कष्णांकि के पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति के आजीवको को वाँट देने का वर्णन है।" अशोक के तीन शिलालेखों में आजीवको द्वारा राज्य के दान प्राप्त करने का तीन वार उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान होता है कि बुद्ध के वाद शताब्दियों तक इस सम्प्रदाय का स्थान देश में महत्त्वपूर्ण वना रहा। यथितिकक में आजीवको की चर्च दसवी सदी तक उनके अस्तित्व की सुचना देती है। छठी शती में कुमारदास ने जानकी-

१. अयं माकृत अयंमाकृतेत्युपकम्य शान्तितः काम्यकमं प्रहाणिर्युष्माकं श्रेयसी-त्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते, वही ।——प्रदीष ।

२. नित्य कम्म निस्य किरियं नित्य किरियं।

३. नरेन्द्रवेष: वीद्धवर्म-वर्शन, पृ० ४।

४. गोपनि (gopani) आजीवक सेक्ट ए न्यू इक्टरप्रिटेशन इन भारतीय विद्या, जिल्द २, भाग २।

५. ट्रान्स० कर्न (kern), पृ०२६३, सेकेट बुक्स ऑफ् ईस्ट।

६. के० के० हैंग्डिबिब: यशस्तिलक ऐंग्ड इण्डियन कल्चर, पू० ३७५ ।

७. वही।

८. रीज डेविड्स : डायलॉग्स ऑफ् दि बुद्ध, भाग १, पू० ७१।

हरण में उनका उल्लेस किया है। गोनाए के अनुवासी आजीवक मरक्की करणाने थे। ये जोह बटी-बडी जटाएँ रणने थे। इसीलिए, हुसारक्षण ने साधुबेग्यारी रायण को मरकरी-सकूत (उनके बाला कहा है।

'उवानगदमाओं' और 'भगवतीसून' बादि जैनेप्रत्यो तथा बीद जिनिहाते के उनुमार गोनाल का पिना भी मन्करी था। इसकी माला का नाम भन्ना था। में दोनो निस् थे। पृत्ते पूमते एक बार वे गोवहूल नामक ब्राह्मण के अतिथि हुए और वहीं उनकी गोनाला में इता। जम हुआ। उनीलिए, ये गोनाल कहलाये। ये मनय के रहनेवाले और महावीर के प्रथम तथा ये भनत शिष्य थे। बाद में मिदान्त-भेद हो जाने से वे महावीर में पृथक हो गो और उन्होंने आजीवक नाम में अपना नया मन चलाया। जीवन-काल में इनके ६ प्रमृत जिन्य नने—१. जात, २ कलन्द, ३ किंग्लकार, ४. अच्छिद्ध, ५. अग्निवैश्वमायन, ६. गोमावृतुत अर्जून। वे सब महावीर में ही रुष्ट हो कर उनकी जमात में मिले थे। उनीलिए जैन 'गहार' के अर्थ में गोशान्य मन्य महावीर में ही रुष्ट हो कर उनकी जमात में मिले थे। उनीलिए जैन 'गहार' के अर्थ में गोशान्य मन्य महावीर का अनुशीलन 'अष्ट तरमवाद' का प्रतार किया। ये आठ तरम (अन्तिम) बाते ये है—१. तरमाना, २. वरमगान, ३. वरमनृत्य, ४ घरम अञ्चलकर्म, ५. तरम पुरार गवर्तक महामेष, ६ चरममेननक गव्यहस्ती, ७. तरम महावित्रा कटा गगाम, ८ नरम सीचीरर। महावीर की मृत्यु ने १६ वर्ष पूर्व ही इनकी मृत्यु ही गई।' भगवाीमून में तथा पलना है कि गोशाल निवयट अपने नाम रुपते थे। महावीर का शिव्यल करों ममय का बर्गुओं के नाथ यह विवयट भी उन्होंने बाहाणी को दान कर दिया था।'

लोकायत—नार्वोक का भीतिकवार लोकायती का गम्प्रदाय था। भागार में सभा में को कायती पा मन काफी फैला जान पड़ना है। यह नास्निक उन्हें राखी सम्प्रस्य था, मूं के जनन्त्र आत्मा का अन्तित्र स्थीकार नहीं पचना था। इनके मा की व्यार स्था में के जनन्त्र आत्मा का अन्तित्र स्थीकार नहीं पचना था। इनके मा की व्यार स्थी में के पन पूमकर आने मा का प्रचार करने थे। भागकार ने भागुरी नामक परिव्यक्तिता का उन्हें भाग के जानक प्रचार है, में लोकायती में मा का वर्णन करने वार्ण और उनके द्वारा उपस्थित मामक के जानक पर्यान करने वार्ण के जानक पर्यान करने हैं। यह व्याप के जानक स्था मा वार्ण का वार्ण के पार के पर भाग कर की पत्र के जानक है। यह व्याप के जानक स्था मा कर भाग कर है। यह व्याप के जानक स्था मा वार्ण के पर प्रचार भाग कर भाग कर है। यह व्याप के जानक स्थान कर भाग कर है। यह व्याप के जानक स्थान का प्रचार का स्थान कर भाग कर है। यह व्याप के जानक स्थान कर भाग कर है। यह व्याप के जानक स्थान कर भाग कर स्थान स्था स्थान स्था

१. वस्त्राजीवरम्स् हृज्यमध्यतम्बरम्-कञ्चित्रमगरकन्तिः गोत्ता वरसीप्रमगा गतम्।—गावर्कारमः, १०-३६ ।

२. बर्र्यक प्रपाध्याव : बोद्धवर्तनमीमामा, प्र 23 ।

२. मारियाओं यपारियाओं य कृष्टिया औं अन्यास्था से य भिन्तक प्रथमान्य आर्पोर्थात :—भरवाशियाः

४, योज्या भागुरी योजायण्य स्तिका भागुरी योजायसम्बद्धाः ३०३०४ स्

को शिष्य को हृदयगम करा सकने मे सक्षम थे। इसीलिए, इनके सिद्धान्त सम्मानित और पिवत्र-पूजित थे। काशिकाकार ने लोकायत शिक्षक को ज्ञान का शिक्षण देनेवाला वतलाया है; क्योंकि प्रमेय का निश्चय करना ही ज्ञान है और लोकायत प्रमेय को तर्क से सिद्ध करता है।

१. नयते चार्वी लोकायते। चार्वी बुद्धिः तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी। स लोकायते । स्वाप्तिकारे पदार्यक्रयते। उपपत्तिभः स्थिरीकृत्य शिक्ष्येस्यः प्रापयति। ते युनितिभः। स्थाप्यमाना ।—१-३-३६ काशिका।

२. ज्ञान प्रमेयनिश्चयः। नयते चार्वी लोकायते। तत्र प्रमेयं निश्चिनोतीत्यर्थः।—

## अध्याय १२

# साधु-संन्यासी

वैसानम या वानप्रस्य--- यन त्रिल द्वारा उन्तियान नानुसाथम्य मे वानप्रस्य गरा हैता-तम तृतीय आश्रम है। भाष्यकार ने उसका प्रत्यक्ष नामील्टेंग न उसके इसके उसका की गर-तत्र चर्चा की है और बनस्य के लिए नपस्त्री प्रत्य का प्रयोग किया है। बास्त्रप्र में यह अध्यक्ष और गयम के लिए ही था। बालिक्समेंबूक में बनस्य की बिटल, चीक-अकिनाकी, याँ-रेता, प्राम ने बाहर रहनेवाला, अहरद्यस्य मृत, भार आदि गानेवाला और श्रामणा अगि पं हबन बारनेवाला कहा है। कायन्तम्बीय प्रमेनूष्य में बृहस्याश्रम का निर्वाह करने के बाद सदसीर गर्म प्राम में बाहर निवास करने का आदेश है। नाहें ती जरेता भी कर गरता है, कि एवं 'नहाप्ति' रहना चाहिए । 'शिलोञ्छ' इसको जीविका रा सायन है । हिन्तु मुळ, पण, पर्व भीर नुष ने प्रारम्भ कर अपू, बायु और आकार (निराहार) के मतारे जीवित रहने का उसे उनका करना चाहिए। स्वाध्याय, हवन, ब्रह्मचर्यादि बनी का पालन करना चाहिए। का में गृह देव शिल्होंन के लिए उत्योग में लाना चाहिए और स्थम जानाम के नीने विना बिनार और साज ने ही रायन राउना चाहिए। दोशायनयर्गनृत्र ने वानप्रस्य और वैयानन आधन को एक मन रण वैसारण को यन में रहनेदाला, मुलकतानी, तप भीए, अग्रास्त्रभोती, साम में एए स्पर्धी, श्रामजनामि रे हजन रहनेवाला, देव पित्-भत-मत्प्यपि-पूजा, ज्यारहण्डाामी या प्रीर विद्य-रार्द-वैद्यानेकी, जिल्ला, नीराजिनवानर और प्राप्त में न जानेवाका काराया है है या एकी में जनगर बानप्रस्य दी प्रशार में जीते है—यनमानर और अनुसानर । पामानर में पर ५ तर राहरे हैं, परित्र प्रकार के हाति है—सर्वार कार, वैकुषिक, कर्यम् अस्त, कारमक कीर स्थानभाष राजिस्यार की प्रकार के हीते है-उद्धावित्रम, अर्थानु बस्की गुण्याला कुल की गरणहर गणा 🖤 भीर देनोद्दिरमा, अर्थात् ब्हाझ कुर होना हो सहारक माम प्रकार कारेगाँ । १८००० ार्य किंग प्रभाव गानेवाको र भी बोच केंद्र है—इस्मात्रका, प्रकृताकी, मुनेवाक्षाती, भीते 🗥 और बायुरात । उसकार सीरा, बायर साहि छोतरर शास्त्र सीर रह प्राची रहे <sup>हर ह</sup>ै.

१. ५-१-१०४, पृत ३६८।

कानप्रकृति क्रिक्तियोगक्रमयानी याम स्वप्नितित् स व्याप्तृत्वमधिक्तित व्यक्ति ।

मृत्र या स्थित्योग-आर्थिता आम्मण्डेन्यानिमामामस्यानिमानि ।

स्वत्य ८ ।

३. झारत पर्याह्म, वन्युन्द्र ।

८. घोषा । धर्मपूष, प्रश्न २ पाट ६, गूप १७।

श्रयात् ये लोग भूनकर खा सकते हैं। प्रवृत्ताशी हाथ मे लेकर खाते है और मुखेनादायी हाथ का भी उपयोग नही करते। वे केवल पशुवत् मुख से ही लेकर खाते है। तौयाहार जल के सहारे निर्वाह करते है और वायुभक्ष निराहार रहकर जीवन विताते है। स्वाध्याय और पचमहायशो का अनुष्ठान गृहस्थो के समान वानप्रस्थ भी करते है।

चानप्रस्य के वैदिक कृत्य- उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि वानप्रस्य वैदिक धर्मानु गायियों का आश्रम था। और सूत्रग्रन्थों की रचना से पूर्व तिनेव और तिनर्ण के समान आश्रम त्रयों ही समाज में आद्त थी। सन्यास का प्रचलन वौद्ध आन्दोलन के पश्चात् हुआ। इसीलिए सूत्र-प्रयों में संन्यास और वानप्रस्य का वर्णन वहुत कुछ अस्पष्ट और अन्योन्पाश्रित-सा है। वैदिक्चर्मी यह और विल का परित्याग करने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार न थे। वे 'यावज्जीव जुहुयात्' में विश्वास रखते थे। छान्दोग्य की वर्म-स्कन्च श्रुति इस वात की समर्थक है। उसमें यह, अव्ययन, दान, अर्थात् गृहस्थाश्रम, तप, अर्थात् वानप्रस्य और आचार्यकुलावास या ब्रह्मचर्य थे तीन धर्म के स्कन्च वतलाये है। इसिलिए, वौषायन ने 'ऐकाश्रम्य', अर्थात् गृहस्थाश्रम का प्रायान्य स्वीकार करते हुए सन्यासादि विभेदों को अग्राह्म माना है। उनके मत से वेद-प्रतिपादित आश्रम देवाहृति-प्रधान है। पचयज्ञ का परित्याग करनेवाले आश्रम (सन्यास) को लेकर आश्रम-विभेद देवों के स्पर्धालु प्रह्लाद के पृत्र असुरक्षिल ने बनाये है। उनका लक्ष्य देवताओं को दी जानेवाली आहृति का विरोध करना है। अत, मनीवी को उनका आदर नहीं करना चिहिए। घान देने योग्य वात यह है कि वौधायन ने आश्रम-भेद का विरोध जिस यज्ञ-त्याग केवल सन्यास में ही विहित है। बत, सन्यास का अनादर ही वौधायन का लक्ष्य है। बहु यज्ञ-त्याग केवल सन्यास में ही विहित है। बत, सन्यास का अनादर ही वौधायन का लक्ष्य है। इस्वाह्य और वानप्रस्थ दोनों में स्वाध्याय और यज्ञ आवह्यक है।

तपस्वी—साय्यकार के वानप्रस्थ विषय के उल्लेख न केवल विषय की वृष्टि से, अपितु शब्दावली की वृष्टि से भी सूत्रग्रन्थों से मेल खाते हैं। कई स्थानों पर तो उन्होंने धर्मसूत्रों का अनुवादमात्र-सा उपस्थित किया है। वानप्रस्थ तप का आश्रम हैं। भाष्यकार ने वानप्रस्थ के लिए तपस्वी या तापस शब्द का व्यवहार किया है, जिनका लक्ष्य ही तपदचरण था। भी शिका-कार ने भी 'तापस तप करता है', इस वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपवासादिक तप तापस को तपाते है। अस्थिवमाविकाट तापस स्वर्ग-प्राप्ति के लिए तप करता है। स्वर्ग-प्राप्ति

१. वानप्रस्थी वैलानसञास्त्रसमुदाचारः-वैलानसो वने मूलफलाशो, तपश्शीलः सवनेषूदकमुपस्पृशन् श्रामणकेनाग्निमाचायाग्रास्यभोजी देवषितृभूतमनुर्ध्यावपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धदर्भभैक्षमप्युपभुञ्जीत न फालकृष्टमचितिष्ठेद् ग्रामं च न प्रविशेष्जटिलक्ष्वोराजिनवासा नातिसवत्तर भुञ्जीत।—वौधा० घ० सु०, २-६-१६, १७।

<sup>.</sup> २. बीधा० धर्मसूत्र०, प्रक्त २, ख० ११।

३. वही।

४. ३-१-१५, पु०५५ ।

५. ३-१-८८ काल।

वीरा धर्मान्यावियों को ही कान्य रही है, अत वे ही उन आश्रम को कहन करने थे। हम, धर दीक्षा ये जीवन के अभिन्त जग थे। भोजन पर नियन्त्रण नग का महत्वपूर्ण जग पा। उन्हें जबनक्ष (जल पर ही निर्वाह करना) और वायुभक्ष (रेपल वायु पीरूर, अवीर् विराहार रहा। होना गोरव की बात मानी जाती थी। भाष्यकार ने तापनी को पहिलक बहा है। दे 😁 अध्यापन-कार्यं करने थे। उपनिषद् और सूत्रकाल के अध्यापण प्राय वानप्रमा है। मही जटां, शिग्री ये नीन अवस्थाएँ ब्रह्मनयं वानप्रन्य और संन्यामी की होती भी । जटी या भी लोग कर्तच्यविहीन भी होने लगे और जटाओं के नाम पर लोगी हो भुताया देहर उनमें परित्राक्षा करने थे, यह बात भाष्यकार को अविदिन नहीं थी। पाणिनि न्यून (५-२-१००) भे भी और होना निन्दा की बान माना है। ज्यामाक, कण और नेर (बदरी) आदि अहाटपरा अस, पर आदि उञ्च में मामिल थे। भन्ने तपस्वी गृहस्याश्रम में ऑजत महान् नम्पति 🕦 भी प्रियाग कर उञ्चयत्ति ने प्राणयापन करते थे। भाष्यकार ने किमी ऐसे व्यक्ति के उञ्च्यति से निर्मं करने की चर्चा की है, जिनके जन्म का शुभ समानार मुनानेवाले ब्राह्मणों को उनके ममूद िया ने दम महन्य गाये दान में दी थी। " इस प्रकार, पत्रजलि के समय में बानप्रस्थ आक्षम एक किंदि सरका जान पटना है। जटिल होने के साथ तापस लोग चीर या अजिन धारण परने हैं। ' भाग में नुत्रप (दर्भ) वामकाभी उल्डेय मिळता है। ये लॉग स्वरिटलभागी तथा गामगग 🗥 🗥 भारत में स्विष्टिक्यायिनी का उल्केंग है, जो तापगी या बानव्रस्थ स्त्रियो का सुनार 🗥

वनस्यों के बत—बानप्रस्य लोग अने के प्रकार के कुच्छ प्रयोग का भी अनुष्ठान करने के उनमें में गुष्ट आत्मशृक्षि के लिए और कुछ प्रायम्बत्त के राग में होने के 1 चान्यायण जाति किया जाते हैं। में सूचकार ने अनुताप को भी तम कहा है। में यह गायिक, अर्थीय मान में पूर्व को याता है। उनका प्रारम्भ सुन्त चनुदंशी को विद्यस्थलोगनम् आदि करा। विद्यापित क

१. २-३-३६, पु० ३९०।

२. सा० १, प्०१४।

२. १-२-३२, प्० ५११।

Y. E-7-86, 70 091

५. वही तया १-१-१, प० १०५।

E. 8-2-2, 90 8381

७. र्यागम् व्यागम्याणि पुत्रे जाते गया दर्वे। बागुर्वेष्य प्रियारयेज्यः सोत्यम्ङ्कोत् शीवति।—१-४-३, पृ० १३६।

८. ३-१-१९. पृरु ५७ तथा ४-३-६०, पुरु २३८।

९. हाप्यमामा मीधून हापमीधूपः।---३-१-६९, मृ० ३३०।

३०. ४-१-१, पु० १० मधा ६-३-६९।

<sup>22. 4-2-32,</sup> ge 2331

<sup>\$5, \$-</sup>E-561

के समान होता है, पन्द्रह भाग कर छिये जाते है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को उनमे से १४ ग्रास लेकर प्रतिदिन एक कम कर दिया जाता है और इस प्रकार अमावस्या को फिर उपवास हो जाता है; क्योंकि उस दिन कोई ग्रास नहीं रहता। फिर गुक्लपक्ष की अमावस्या को एक ग्रास लेकर प्रतिदिन एक ग्रास बढाया जाता है और पौर्णमासी को स्थालीपाक से बाहति देकर पुर्णाहार के साथ वृत समाप्त होता है। पाणिनि ने चान्द्रायण के साथ पारायण और तूरायण का भी उल्लेख किया है, जिनमे पारायण और तुरायणतो दूसरा व्यक्ति भी किसी के लिए कर सकता है, पर चान्द्रायण व्यक्ति को स्वय ही करना होता है। इसीलिए, काशिकाकार ने चान्द्रायणिक को तपस्वी कहा है। बीबायनधर्मसूत्र (३-८) मे चान्द्रायण की विस्तृत विधि दी हुई है। बानप्रस्थो की यज्ञञाला को भाष्यकार ने 'आरण्यक विहार' कहा है। रे आपस्तम्य मे भी 'अग्न्यर्थ शरणम्' का विवान है।

स्त्री-वानप्रस्थ-वानप्रस्थो ने कुमार और कुमारियाँ भी रहती थी; वस्योकि कुछ लोग विमा गृहस्याश्रम मे प्रविष्ट हुए सीचे वैखानस बत ले लेते थे। आपस्तम्य मे इसका विधान हैं और इसीलिए अभिज्ञानशाकुतल में दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में जिज्ञासा करता है कि क्या वह विवाह होने तक ही वैखानस बत का पालन करेगी या यावज्जीवन। पाणिनि के 'कुमार-श्रमणादिमि.' (२-१-७०) के श्रमणादिगण में पठित श्रमणा, तापसी, प्रत्नजिता शन्द, जिनका कुमार (कुमारी) शब्द के साथ तत्प्रुवसमास का विधान किया गया है, इसके प्रमाण है।"

इस तप और सयम और कष्ट-सहन का परिणाम वानप्रस्थ के जीवन पर पडना स्वामा-विक था। व्यक्ति अपने तपोवल से न केवल अपना, अपितु अपने पूर्वजो का भी उद्धार कर सकता था। अपने साथ अपनी दो ऊपरी पीढियो (गाथि और कुिंक) की ऋपित्व प्रदान करनेवाले विज्वामित्र के तप का वर्णन भाष्यकार ने किया है। 'मैं अनृपि न रहूँ, अनृषि का पुत्र न रहूँ और अनृषि का पौत्र न रहूँ' इस उद्देश्य से किये गये उनके तप ने गाधि और कुशिक को भी ऋषि बना दिया, यह विश्वास पतजलिकालीन घार्मिक-वर्ग मे विद्यमान था।

अर्ध्वरेता-वासिव्ववर्मसूत्र (९-५, ६) मे नानप्रस्थ को क्याशय (मूमि पर सोने वाला) अनिकेत और ऊर्ध्वरेता कहा है। किर्ध्वरेता होते हुए सन्तान उत्पन्न करना या न

१. ५-१-७२।

२. ४-२-१२९, पृ० २१६।

३. २-९-२२, पू० २१।

४. श्रमणादिगण, २-१-७०।

५. अतएव ब्रह्मचर्यवान् प्रवचित अय वानप्रस्यः।----२-१-१९, १८।

६ अभि० ज्ञाकु० १-२७।

U. 7-8-60.

८. विश्वामित्रस्तपस्तेषे नानृषिः स्याप्तिति । तत्रमवानृषिः सम्पन्नः । सपुनस्त-पस्तेपे नान्येः पुत्रः स्यामिति । तत्रभवान् गाघिरप्यृषिः सम्यन्नः । स पुनस्तपस्तेपे नान्येः पोनः स्यामिति । तत्रभवान् कुशिकोऽपि ऋषिः सम्पन्तः ।—४-१-१०४, पृ० १३३ ।

९. ४-१-७९, पु०८८।

राजा उस्सी उर्धा पर निर्मेद या। माध्यसाद ने बद्धानी महल ऊर्मारेतम् स्थियो भी (क्रांय साजाय पंतानाय होने थे), जिनमे मे अगस्त्य-महित आठ स्थियो ने प्राप्त (गरानो प्राप्त) स्थो गर प्राप्त को है। इन आठ ने उत्पन्न अपत्य गीप्र कहराते है और उसमे भिन्न गोप्ता प्राप्त थे यो प्राप्त के मत ने वे आठ एपि श्रेष्ठ होने चाहिए; स्थोकि में 'प्रजननिश्चिता मनार सानने है और उनके मत ने तीन राजो में क्रणवान् प्राह्मा प्रजीत्यादन द्वारा ही पिर्माल ने गुर मानने है और उसमे प्राप्त के गुर से प्राप्त कराते हैं। कि स्पार्त का मत इनके विवासित है। उनके पुरार में दो स्थोक उद्युत करने हुए प्रजाबान् कृषियों की निन्दा की गई है और उस्स गया है। पर्यान कि प्राप्त का मत इनके विवासित है। उनके पुरार में दो स्थोन करने का प्राप्त के चार के प्राप्त है। प्राप्त है। प्राप्त है।

अवैदिक वैदानम—वृद्धगीतम (आ० ८, पृ० ५६४) द्वारा प्रविध्व वैदानम और गान-राजिक इन दो वैज्यव—मस्त्रवायों का उल्लेग सा सकेन भाष्य में नहीं है। वैदानक कर क्यांकि के के दलिया अप्यवीक्षित (पृ० ४५३) के अनुमार पानराजिक सस्त्रवाय वैदिक नहीं है। विदान में वृद्धगीतम द्वारा उल्लिगित वैदानस-सम्प्रदाय का वैदानस-अन्त्रय से कोई सम्प्रदा नहीं अर्थ प्रजा।

वैतानम वैदिक्त बर्मानुवायी बनवासी सपन्थियों का बर्ग था। याजारण की मिराधण दीला (३-४५) में बानप्रस्य की बन में प्रक्रस्ट नियम में रहनैवाला महा है। धीरणाधी के भी उन्हें बानजन्य में रहनैवाला बतलाया है। इन दोनों विद्वानों की बानजन्य की रणाधि में सर्वार होने पर भी साहायें में भेद नहीं है।

## संन्यास

परिवायक—गान्याम चतुर्व जाश्रम है। मान्यासर ने मन्यासी की परिवादक और विज्ञान को एक दिन के परिवादक और विज्ञान के कि गार्थ के गार्य के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्य के गार्थ के गार्य के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्थ के गार्य के गार्थ के गार्थ के गार्थ के

١, ١٠٠٠) ١

२ द्वीपाठ धर्मेन्ट, २-९-१ तथा स्वाध्यायेन प्राचीन् वृत्रयमामेन च गुरुष्टरेष्ट्रायाः च रिष्टा स्पतिनृत्रोदिशियोदिश—पट्नी, २-९-५ ।

१ १-९-१३-३ मे ६ वही।

८. पार्वः रिप्ट्रीक्षाक पर्वतात्र भाव २, प्० ९१७३

६ । यो प्रशासि रिकारत विद्यारि सम्तीति बन्द्रास्यः । जनप्रस्य तुर्वे नानप्रस्य । — <sup>हिन्दार</sup>ः २०४५ तस्य प्रति रिप्रोक्तिन सुद्रास्य । वनप्रस्ये अवी सार्व्यस्य , बैन्सास्तास्य —स्या<sup>स्त्र</sup>वर्तारे ।

<sup>4. 4-8-36, 6 3331</sup> 

कोई भी द्विज संन्यास ले सकता था<sup>९</sup> और वन्सुओं को छोडकर अपरिग्रही वनकर प्रवच्या ले सकता था। परिवाजक घर का परित्याग कर अरण्य मे रहते थे। वे कौपीन-मात्र पहनते थे। उनके बस्व काषाय रग के होते थे। जिस समय घर मे कूटना-पीसना नहीं चलता था और चूल्हे की बागवुझ चुकती थी तथा जुटे वरतन मले जा चुकते थे,उस समय परिवाजक गृहस्थो के घर से मिक्षा मांगकर खाता था, जिससे किसी गृहस्य को असुविधा न हो। वासिष्ठधर्मशास्त्र मे कहा है कि मुनि सब भूतों को अभय प्रदान करता चलता है, इसलिए उसे भी किसी मृत से भय नहीं होता। वौघा-यन मे उसे बाक्, मन, कर्म और दण्ड से मृतो का बढ़ोही बतलाया है अौर थोडे से अन्तर से उक्त कारिका का उल्लेख किया है। संन्यासियो मे पुरुष भी होते थे और स्त्रियाँ भी। पाणिनि ने श्रम-णादि गण मे प्रव्रजिता का परिगणन कर कुमारी प्रव्रजिताओं के अस्तित्व की सूचना दी है। भे और, पतजिल ने शकरा नाम की परिव्राणिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुणरवाडव उसे शगरा कहते हैं। सन्यासी एकैंदण्डी भी होते थे और त्रिदण्डी भी। भाष्य मे दोनो का उल्लेख मिलता है। दिण्डमती शाला और दिण्डन्याय एक दण्डवाले सन्यासियो के सूचक है। तीन दण्डो का समूह त्रिविष्टब्यक कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि सन्यासी न होने पर भी यदि किसी के हाथ में दण्ड हुआ, तो उसे दण्डी कह देते हैं, किन्तु त्रिविष्टब्धक केवल परिव्राजको के पास ही होता है। त्रिविष्टब्यक देखकर सन्यासी पहचाना जाता है। जिस प्रकार घुआँ देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। परिवाजक लोग तीन दण्हों को सूत की रस्सी से बाँवकर त्रिवि-प्टब्बक बनाते थे। इस वात की पुष्टि बीधायन ने परिवाजक को इच्छानुसार एक या तीन दण्ड भारण करने की अनुमति देते हुए, की है। " परिव्राजको को भिक्षु और मुनि भी कहते थे।" वीधा-यन ने उसके लिए भिक्षक शब्द का प्रयोग किया है १२ और आपस्तम्व मे मुनिक। ११

१. यवहरेव विरमेतदहरेव प्रव्नजेत्। जावालोपनिषद्। -४।

२. वासि० घ० सू०, १०-२।

३. वौघा० धर्मसू०, २-११-१७ से २५।

४. बासि० घ० सु०, २-११-२५।

<sup>4. 3-8-601</sup> 

६. ३-२-१४, पु० २१२।

७. ५-२-९४, पृ० ४०८ तथा ८-२-८३, पृ० २८८।

८. घूर्म वृष्ट्वाग्निरवैति गम्यते त्रिविष्टव्यकं च वृष्ट्वा परिन्नाजक इति।—-२-१-१, प्०२४३।

९. १-१-१, पृ० १२० । -

१०. वौषा० घ० सू०, २-१०-१।

११. साप० घ० सू०, २-९-१।

१२. भिक्ताबलिपरिश्रान्तः पक्ष्वाद् भवृति भिक्षुकः ।---वौघा० २-१०-१७ ।

१३. अाप० २-९-१।

काचन और धर्माधर्म, सत्यासत्य, शुद्धचिवशुद्ध आदि द्वैतो से कपर होते थे तथा सव वर्णों के यह से भिक्षान ग्रहण करते थे। पाणिनि ने इन्हें सर्वाज्ञीन कहा है।

अपच भिक्षु — सभी भिक्षु अपच होते थे। वे पकाकर भोजन नहीं करते थे। वृद्ध होने पर भी वे अज्ञक्त होने के कारण नहीं, अपितु ज्ञास्त्र-विघान के कारण ही अपच होते थे। काशि-काकार ने 'अच्कावज्ञक्ती' (६-२-१५७) सूत्र के भाष्य में इस बात की स्पष्ट किया है।

अहंत्-कत्तंव्यानुष्ठान करनेवाले सिद्ध परिव्राजक 'अहंन्' माने जाते थे। कात्यायन और पतजिल ने 'अहंत्' की स्थिति को आहंन्त्य या आहंन्ती कहा है।

श्रमण-श्राह्मण--पतजिल ने विभाषावृक्ष मृग० आदि (२-४-१२ पृ० ४६७) का भाष्य करते हुए 'श्रमण वाहनणम्' को 'येषा च विरोध शाश्वितक.' (२-४-९) का उदाहरण माना है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि पतजिल से पूर्व शताब्दियों से श्रमणों और ब्राह्मणों में घोर विरोध चला आता था और इस विरोध से सारा समाज इसी प्रकार परिचित था, जिस प्रकार काक-उल्क या विह-नकुल-नैर से था। और इसका कारण था। श्रमण अवैदिक थे। वे यज्ञ-पागादि किया-कलाप को महस्व नहीं देते थे। इनकी दृष्टि से या तो इनका क्षुद्र फल है या ये निर्धंक और निष्प्रयोजनीय है। श्रमण आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के थे। इनके कई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महस्व देते थे। जो आस्तिक थे, वे भी जगत् का कोई खण्टा, कर्त्ता नहीं मानते थे। 'पालिनिकाय' से जिन श्रमणों का उल्लेख है, उनमें प्राय नास्तिक ही है। ब्राह्मण और श्रमण थे दो सस्कृति-परम्पराएँ प्राचीन काल से चली आती है। ये एक दूसरे से प्रभावित हुई हैं। 'इनमें नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मुण्ड-दर्शन को अशुभ मानते थे। ब्राह्मण सासारिक थे। श्रमण अनागरिक होते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यह बात स्पष्ट समझ लेने पर बौधायन के इस कयन का कारण कि "वास्तव में गृहस्थाश्रम ही प्रमुख है, परिब्राजकादि अन्य आश्रम प्र ह्लाद- पुत्र किपलासुर ने देवों से स्पर्ध करने के लिये चलाये है, जिससे उन्हे यशांश न मिल सके। विद्वानं को इन आश्रमों का आदर नहीं करना चाहिये" सरलता से समझा जा सकता है।

वैद्ध और वैविक आश्रमो का परस्पर प्रभाव—इतना विरोध होते हुए भी बाह्मण, बौद्ध तथा जैनवमों ने इस विषय मे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है। "बाह्मण धर्म के अन्तर्गत तापस भी होते थे, जिनको वैखानस कहते थे। वौद्ध भिक्षुओं मे भी ऐसे भिक्षु होते थे, जो वैखानसों के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'बृत्तग' कहते है। वृक्षमूल्जिकेतन, अरण्यनिवास, इमशानवास, अम्यवकासवास, पांशुकूलवारण आदि धृतग हैं। वैखानसों से प्रभावित होकर वौद्धधमें भे भी यति होने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब वौद्धधमें पूर्व से पित्वम की ओर गया, तव इस प्रकार के परिवर्त्तन हुए। पश्चिम देश मे पूर्व की अपेक्षा ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था।" वास्तव से वैदिकों से तीन आश्रमों की ही प्रथा थी। चतुर्य आश्रम वाद

१. ५-२-९ काशिका।

२. नरेन्द्रदेवः वौद्धधर्म-दर्शन, पृ० १।

३. वौधा० धर्मसूत्र, २-११।

४. बौद्धधर्म-स्र्शन, पु० २।

### अध्याय १३

## धर्मकृत्य और विश्वास

पाप-पुण्य

धार्मिक भाष्य मे चतुर्वर्ग के स्थान पर धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग का ही उल्लेख है। मोक्ष की चर्चा भाष्य मे नहीं है। वैदिक पण्डितों का लक्ष्य स्वर्ग था, मोक्ष नहीं। निर्वाण का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु दार्शनिक अर्थ में नहीं। धर्म स्वर्ग्य माना जाता था और अधर्म अन्यतमसावृत लोकों को ले जानेवाला। धर्म का आचरण करनेवाला धार्मिक और अधर्म का अनुष्ठाता आधींमक कहलाता था। पणिनि ने सुकर्मकृत्, पुण्यकृत् और पापइत् शब्दों की निष्पत्ति के लिए पृथक् सूच का निर्माण किया है। आधींमक और अधार्मिक में भाष्यकार ने अन्तर किया है।

धर्म—धर्म के प्रति भाष्य मे गम्भीर श्रद्धा का भाव व्यक्त हुआ है। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र के अधीन था। कामचार की स्थिति मे शास्त्र नियमन करता था और तदंनुसार किया गया अधिए वस्युद्धकारी माना जाता था। अशास्त्रीक्त कर्म विगुण होता है और विगुण कर्म करने से फल को अवाप्ति नहीं होती, यह बारणा थी। शास्त्र का काम ही धर्मोपदेश है। वह जो कुछ वतलाता है, धर्म माना जाता था। धर्म का निर्णय एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता था। जहाँ शास्त्र मौन या अस्पष्ट हो, वहाँ ऋषि-सम्प्रदाय से प्रचलित आचार प्रमाणित और धर्म माना जाता था। पूर्व-पुरुषो द्वारा आचरित पत्य, जिन्हें पूर्विण या पूर्व्यं कहते थे, शास्त्रवत् प्रमाणित माने जाते थे। काशिकाकार ने कहा है कि पूर्व पुरुषो द्वारा दिखाये गये मार्ग प्रशस्त होते है। सुत्रकार ने उनकी प्रशसा की है और तदर्थ पृथक् सुत्र वनाया है। धर्ण

१. २-२-३४, पू० ३९०।

२- ५-१-१११, मू० ३४५।

३. ८-२-५०, पूर्व ३६८।

४. ४-४-४१, यु० २७९।

५. शास्त्रेण धर्मनियमः ।--आ० १, पृ० १८।

६. आ० १ ,पृ० १९ ।

७. अशास्त्रोक्ते कियमाणे विगुणं कर्म भवति । विगुणे च कर्मणि फलानवाप्तिः।—— १-२-६४, पृ० ५८९ ।

८. घर्मोपदेशनिमदं शास्त्रम् ।—६-१-८४, पृ० २१७ ।

९. ऋषिसम्प्रदायो धर्मः।—आ० १, पू० २०।

१०. ४-४-१३३ काशिका।

वच और सुरापान मे महान् दोष वतलाया गया है। यह कहते समय निश्चय ही उनकी दृष्टि धर्मसूत्रो की ओर थी। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि धर्मशास्त्र की प्रवृत्ति इसी ओर है कि ब्राह्मणवय और सुरापान नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति अनकान में भी ब्राह्मण को मारता है या सुरा पीता है, वह भी पतित हो जाता है। ब्राह्मण के लिए तो सुरापान का सर्वया निषेध था। सुरापी ब्राह्मण पितलों को नहीं प्राप्त होती, धर्मशास्त्र के इस कयन को भी पतलिल ने भाष्य में उद्घृत किया है।

गुरुतल्प-गमन--धर्मशास्त्रो द्वारा विणित अन्य पातको मे गुरुतल्प-गमन भी महत्त्वपूर्ण है। भाष्य मे गौरुतल्पिक का उल्लेख किया है 'और कहा है गुरुतल्पग का सर्वथा ध्वस हो जाता है। 'परदार-गमन भी पाप माना जाता था। समाज पारदारिक को घृणित दृष्टि से देखता था। बाह्यण के लिए बाह्यणेतर स्त्री का सयोग शिष्ट व्यवहार से सर्वथा वाहर था।

अत्य पातक— ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, माता-पिता और मार्ड का वय भयकर पापो की श्रेणी मे था। भ्रूणहत्या का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार हुआ है और इस सन्दर्भ मे भाष्यकार ने वैदिक प्रमाण भी उद्घृत किये हैं, जिनसे स्पष्ट है, कि वैदिक काल मे ही इस पातक के विरोध का प्रारम्भ हो चुका था। " श्रूणहा के कर्म के लिए श्रीणहत्य तथा उससे सम्बद्ध अन्य वस्तुओं के लिए भाष्य मे श्रीणघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है। " पाणिनि ने भी पृथक् सूत्र द्वारा इन शब्दों की निप्पत्ति प्रतिपादित की है। ब्रह्महा, मातृहा, पितृहा और श्रूणहा इन चारों के प्रति समान घृणा का भाव था। पत्रजलि ने इनका एक साथ उल्लेख किया है। "

अनृत--इन महापातको के अतिरिक्त अनृत-कथन भी पाप या अधर्म माना जाता था। अनृत दो प्रकार से वोला जा सकता है-प्रच्छन्न और व्यक्त। भाष्यकार ने दोनो की ओर सकेत किया है। और उसे अग्राह्म कहा है। भाष्य से यह भी व्वनित होता है कि सामान्य जनो की प्रवृत्ति

१. ब्राह्मणवधे सुरापाने च महान् दोष उनतः।—वही, पृ० २१८ ।

२. १-२-६४, पृ० ५८७ ।

३. आ० १, पू० ५।

४. या ब्राह्मणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।---३-२-८, पू० २१० ।

५. ४-४-१, पृ० २७३।

६. ध्वंसते गुरुतल्पगः ।---३-२-४८, पृ० २१७ ।

७. १-३-५५, पृ० ६९ ।

८. १-१-३९, पृ० २४८ तया ३-२-८७ तया ८-२-२, पृ० ३१५।

९. वही।

१०. तां प्राणहत्यां निगृह्यानुचरणम् अस्यै त्वां भ्रूणहत्यायै चतुर्थं प्रतिगृहाण।——
३-१-१०८, पू० १८४, ८५।

११. ६-४-१७४, पूर ५०६।

१२. ३-२-८७, पृ० ३२५।

१३. ८-२-४८, पू० ३६६।

एक भी गास्त्र-शुद्ध शब्द स्वर्ग और लोक में कामवुक् होता है। इस प्रकार 'काम-तृष्ति' इन वैदिक पिछतो की काम्य जान पडती है। यही उनके वृष्टिकोण से तपश्चरण का लक्ष्य है। काशिका-कार ने 'सिघ्यतेरपारलोकिके' सूत्र का माज्य करते हुए इस वात को और भी स्पष्ट किया है। पाणिनि के मत से 'षिष्' घातु का रूप अपारलोकिक अर्थ में साययित और पारलोकिक अर्थ में 'सिघ्यति' होता है। काशिकाकार ने इस प्रसग में 'तपस्तापस सेघयति' (पारलोकिक) उदाहरण देकर कहा है कि तपस्वी को उसके अपने ही कर्म ऊपर उठाते है। यहाँ 'सिघ्' का अर्थ में पारलोकिक ज्ञानविशेष है। तपस्वी ज्ञानविशेष प्राप्त करता है। तप उसे उस ओर प्रयुक्त करता है। वह ज्ञानविशेष उत्पन्न होकर जन्मान्तर में परलोक में अम्युदय-रूप फल में परिणत होता है और इस प्रकार परलोक-प्राप्ति का कारण बनता है।

स्वर्षं कार्य—भाष्यकार ने ऐसे कार्यों को, जो परलोकजय के साधन हैं, स्वर्यं कहा है। इसे अनिज्योमादि यज्ञ तो है ही, अनेक प्रकार के तप और जपादि भी है। इसीलिए, ब्राह्मण अधिक जप करते थे अप अग्न के सामने तप करते थे। धर्म-कार्यों मे उपार्जित सम्पत्ति का व्यय करते थे। इस प्रकार का सद्व्यय 'उपयोग' कहलाता था। अनेक ऐसे कार्य, जो सार्व-जिनक रूप से निन्दित माने जाते थे, यज्ञ से सम्बद्ध हो जाने पर स्वर्ग के साधक बन जाते थे। फिर भी, अनेक लोक इस बात को स्वीकार नही करते थे। सौत्रामणि यज्ञ से सुरापान इसी प्रकार का कृत्य था। भाष्यकार ने पूर्वपक्ष के रूप मे एक क्लोक उद्वृत किया है, जिसका अर्थ है 'यदि उदुम्बर वर्ण की सुरा से मरी अनेक कल्लियाँ पीकर कोई स्वर्ग नही पहुँच पाता, तो यज्ञ मे थोडी-सी सुरा पीकर कैसे पहुँच सकेगा। भाष्यकार ने तर्क द्वारा इसका खण्डन न कर प्रमत्तगीत कहकर बात को टाल दिया है। भाष्य मे नरक का भी उल्लेख मिलता है।

गापोध्दक् (३-२-८ पृ० २१०) सूत्र का भाष्य करते हुए पतजिल ने उदाहरण-स्वरूप कहा है 'जो स्त्री सुरापा या सुरापी होती है, उसे देवता पितलोक नहीं ले जाते।' पितलोक से ऋषि का बाज्य परलोक मे पित के साथ से हैं। (६-३-५३ पृ० ३११) के भाष्य मे भी पतजिल ने एक वैदिक मत्राश उद्वृत किया है 'आमागन्ता पितरा मातरा च मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात्'। इममे अमृतलोक या अमृतत्व की चर्चा है। यह अमृतलोक स्वर्ग से ऊपर मुक्ति की स्थिति है या नहीं, तुछ स्पट ह्य से कहा नहीं जा सकता। भाष्यकार ने अन्यत्र कही मोक्ष का उल्लेख नहीं

१. ६-१-८४, पु० ११९।

२. ६-१-४९, काशिका।

३. ५-१-१११, प्० ३४५।

४. ३-१-३२, पृ० ६४।

५. तपस्यते लोकजिगोषुरग्नेः। ---२-१५, पृ० ५५।

६. १-३-३६ तया १-३-३२ का०।

७ वही।

८. आ० १, पु० ५ ३

९. ६-१-७, पु० २३।

भोजन करने जाते थे, किन्तु श्राह्मभोजन नहीं करते थे। ये अश्राह्मभोजी कहलाते थे। इनका अलग वर्ग था। इनके विपरीत श्राह्मभोजन करनेवाले श्राह्मी या श्राह्मिक कहें जाते थे। किन्तु, श्राह्मी या श्राह्मिक किसी की स्थायी सजा नहीं होती थी। जिस दिन जो श्राह्म भोजन करता था, उसी दिन उसके लिए इन विशेषणों का प्रयोग होता था। आज श्राह्म खानेवाले के लिए कल श्राह्मिक जन्द नहीं प्रयुक्त हो सकता था। इस अकार, युक्त विशेषण विशेष काल में विशिष्ट किया के परिणाम थे। अश्राह्मभोजी लोग वती होते थे, अर्थात् वे किसी विशेष कारणवश्च जैसे सासारिक भोगों का परित्याग कर देते थे, वैसे श्राह्मभोजन का भी। कुछ लोग श्राह्म खाने के लिए वहुत उत्सुक रहते थे। २-३-१७ सूत्र के भाष्य में दिये गये उदाहरण से जिसमें कोई ब्राह्मण अन्न को ललकारता है। इस वात का सकते सिलता है।

श्राद्ध-विरोध समाज में सब लोग श्राद्ध के विषय में एकमत न थे। कुछ लोग उसके विरोधी भी थे। भाष्य के 'श्राद्धाय विर्महते' उदाहरण से यह व्वनित होता है। सम्भव है, श्राद्ध न करने या ठीक दग से न करने के कारण व्यक्ति निन्दा का पात्र माना जाता हो। एक अन्य स्थान पर भी एक व्यक्ति पर आक्षेप किया गया है, जो इतना कुपण है कि उससे इस वात की भी आशा नहीं कि वह जब मरेगा, तब अपने पितरों के श्राद्धादि के लिए कुछ छोड जायगा। प

मंगल्यामंगल्य—वार्मिक विधियों में जिस प्रकार यजादि कृत्य आम्मुदियक या मंगल्य माने जाते थे, उसी प्रकार श्राद्धादि अमगल्य। श्राद्धादि का अनुष्ठान भयवश अनिष्ट-निवारणार्थ किया जाता या और यज्ञादि का अम्मुदय-कामना से। पितर लोग कव्य न पाकर रुष्ट होते हैं और अनिष्ट कर सकते है, यह भय श्राद्ध में समाविष्ट हो गया था। इसीलिए, जहाँ यज्ञादि में उत्साह परिलक्षित होता था, वहाँ श्राद्धादि में विवगता का भाव। इसीलिए, यज्ञादि में अधिका-िषक देना अच्छा माना जाता था, किन्तु श्राद्धादि में हर बस्तु थोडी-थोडी दी जाती थी।

श्राद्ध के प्रति यहाँतक भय-मिश्रित आदर का भाव था कि श्राद्ध-भोजन के लिए निमित्रत श्राह्मण भोजन से इनकार नहीं कर सकता था। हृद्य तथा कृद्य के लिए बुलाना निमन्त्रण कृहलाता था और उसके प्रत्याख्यान या अस्वीकृति मे अवमं माना जाता था। अन्य अवसरो पर बुलाया जाना आमन्त्रण कहा जाता है। आमन्त्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति आमन्त्रित की इच्छा पर निर्भर थी।

१. १-१-४३, पु० २५७।

र. ५-२-८५, पूठ ४०१ ।

३. ३-२-८०, पु० २२९।

४. २-३-१७, पु० ४१९ ।

५. १-४-३२, पू० १६८ ।

६. अय चेन्मरिष्यति न च पितृम्यः पूर्वम्यो दास्यति ।—८-१-३०, पृ० २८८ ।

७. ५-४-४२ वृ० ४९४

८. ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्तेऽघर्मः प्रत्यास्यातुः क्षामन्त्रणे कामचारः।—-

ारण माना जाता था। र स्नानानुलेप दैनिक कार्य था। रस्नान को लोग अम्युदयकारी मानते थे, रोपनाज्ञक तो वह है ही। रे सम्यक् स्नानादि किया करनेवाला पुरुष मोगवान् कहा जाता था। र प्राह्म बस्तुओं के स्पर्ज से उत्पन्न होनेवाले अज्ञौच की निवृत्ति के लिए हस्तादि-प्रक्षालन के अति-रेस्त तीन वार आचमन का भी विधान था। दस्तधावन भी जीच का अग है। प्रात स्नाम से पूर्व दस्तधावन भी सामान्य प्रथा थी। र

प्रत्येक पुरुप सबेरे उठकर शोच, दन्तवावन, स्नानादि शारीरिक कियाएँ पहले करताथा और तब उसके बाद अपने मित्री और सम्बन्धियों के कार्य करता था। इस प्रकार, शरीर-गृद्धि को अन्य सब कार्यों में प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

अशीच--जन्म और मृत्यु के समय दस दिन तक परिवार मे अशीच माना जाता था। सीलिए पुत्र का नामकरण दस दिन बाद ही करने की प्रथा थी।

एकस्वला-धर्मं—रजस्वला स्त्रियों के शौच के विशेष नियम थे, जिनका पालन उन्हें प्रतिमास तीन विन तक करना पडता था। भाष्यकार ने तैत्तिरीयसहिता (काण्ड २, प्रपाठक ५, अनुवाक १) ते ऐसे कुछ नियमों को उद्घृत किया है। तैत्ति तथा स्नान के बाद भी उसकी अनिच्छा होने पर उससे यौन सम्बन्ध बाल है। रजस्वला को तीन दिन तक स्नान, शरीर में अम्यजन (तेल लगाना) कघे से बाल बनाना, अजन लगाना, दन्तवावन करना, नल काटना या चारा काटना, सूत कातना, रस्सी बटना, पलाज-द्रोण से अथवा पकाये हुए पात्र से जल पीना आदि कियाओं से विरत रहना चाहिए। जो ये कियाएँ करती है, उसकी सन्तान को उसके दोषों का फल भोगना पडता है। उदाहरणार्यं, रज काल में उपभुक्ता की सन्तान अभिगस्त (सन्दिग्धचरित्रा या पापदोपमयी) अरण्यसगता की स्तेन, पराची (इच्छा के विरुद्ध सगता) की शर्मीली (ह्रीत-मुक्षी) वही अयीर, असाहसी (अप्रगल्भ), स्नान करनेवाली की जल में द्वकर मरनेवाली, तेल लगानेवाली की दुश्चर्याया कुट्ठी, कघी करनेवाली की गजी और अपमारी (दुर्मरणयुक्त, दुर्वल), काल लगानेवाली की का कानी, दातून करनेवाली की का विरुत्त स्ति। बटनेवाली की उन्नवित या चर्ला चलानेवाली की नपुसक, रस्सी वटनेवाली की उन्नवित वित वटनेवाली की उन्नवित या चर्ला चलानेवाली की नपुसक, रस्सी वटनेवाली की उन्नवित वित वटनेवाली की उन्नवित की जिल्लानेवाली की निष्ठ स्ति। चटनेवाली की उन्नवित की जिल्लानेवाली की निष्ठ स्ति। स्वित वटनेवाली की उन्नवित की जिल्लानेवाली की निष्ठ स्ति।

१. बा० २, पू० ६६२।

२. आ० २, पू० ४८ ।

३. आ० १, पू० २४।

४. भोगवानयं ब्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यक् स्नानादीः क्रिया अनुभवति। — ५-१-९, पृ०३००।

त्रिहृदयङ्गमाभिरिद्भरशब्दाभिरुपस्पृशेदित्युपस्पर्शनं शौचार्यम् । —५-१-८४,
 ११८ ।

६. २-३-६२, पृ० ४४९।

७. १-१-५७, पृ० ३६१।

८. सा० १, पृ० ९१

देशाचे की क्लाह

इसी सूत्र मे विसष्ठ ने आगे कहा है कि ऐसी स्त्री इसी छोक मे घूमती रह जाती है और क्षीणपुण्या होकर पानी मे जोक या सीपी (कीट) वनती है।<sup>१</sup>

सुरापान के सम्बन्ध मे पतजिल का दृष्टिकोण अन्यत्र कठोर था। यहाँतक कि विना जाने भल से भी सुरा पी लेनेवाला उनकी दृष्टि मे पतित था।

सुरा केवल सीत्रामणि यज्ञ मे विहित थी। भाष्यकार ने भ्राजक्लोक के नाम से पूर्व-पक्षी का कथन उपस्थित किया है—-उदुम्बर वर्ण की अनेक सुरा-मरी घटी पी जाने पर भी यदि कोई स्वर्गनही जाता, तो कलु मे थोडी-सी पीने से स्वर्ग कैसे जा सकता है। यह कथन इम बात का प्रमाण है कि श्रोतिय लोग यज्ञ मे सुरा पीना श्रेयस्कर मानते थे। मनु ने भी इस बात की पुष्टि की है।

पलाण्डु—पलाण्डु को सभी घमंसूत्रकारों ने अभक्ष्य माना है। वसिण्ठ ने (१४-३३) उसके भक्षण का प्रायिच्यत अतिक्रच्छूत्रत द्वारा वतलाया है। भाष्यकार ने पलाण्डुभिक्षती का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो उसके प्रति घृणा का परिचायक है। विश्वल लोग पलाण्डु का भक्षण करते थे। कोई-कोई सुरा भी पीते थे। किन्तु, पलाण्डु के साथ सुरापान सामान्य वृषल तक नहीं करते थे। घोर वृषल ही ऐसा करते थे और समाज में नीची दृष्टि से देखे जाते थे। सुरापायी दुर्मदी व्यक्ति सुरा से कभी तृष्त नहीं होता, इस कारण भी सुरा हेय मानी जाती थी।

सास—मास-भक्षण का प्रचार था, किन्तु ग्राम्यकुक्कुट और ग्राम्यशूकर अभक्ष्य थे। वासिष्ठ वर्मशास्त्र से भी श्वावित्, शल्यक, शशक, कच्छप और गोचा ये पाँच पचनल प्राणी भक्ष्य वतलाये गये है। खग और ग्राम्यशूकर के विषय से सतभेद था और ग्राम्यकुक्कुट वसिष्ठ के भी मत से सामान्यतया अभक्ष्य माना जाता था। वाल्मीकीय रामायण ने भी इस क्यन की पुष्टि की है। भाष्यकार का पिक्क पक्र्चनला भक्ष्या 'और 'अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटो मक्ष्यो ग्राम्यशूकर.' क्यन सुन्नगत्यो के अनुकूल ही हे और रामायण का उद्धरण-मात्र है। '"

१. या बाह्मणी च सुरापी भवति न तां देवाः पतिलोके नयन्ती इहैव साचरित क्षीणपुण्यासु लुम्मर्वित शुक्तिका वा ।—वासि० घ० झा० २१-११ ।

२. आ० १, पृ० ५।

रे. वही ।

४. सीत्रामण्यां तथा मद्यं श्रुतौ मध्यमुदाहृतम्। — मनु० ५-५०।

५. २-२-३६, पू० ३९२।

६. वृषकरूपोऽयम्—अप्ययं पलाण्डुना सुरां पिवेत् ।—५-३-६६, पृ० ४६०।

७. २-२-२९, पु० ३७९।

८. वासि० घ० ज्ञा० १४-३९, ४७, ४८।

९. पञ्च पञ्चनला भक्ष्या ब्रह्मसेत्रेण राघव। शत्यकाः स्वाविषा गोपाः शशः कर्मश्च पञ्चमः॥—किञ्किः० का० १७-३९। १०. आ० १, पृ० ११।

## मानवेतर योनियाँ

मानवेतर योनियों में भाष्यकार ने असुर, म्लेच्छ, रक्षस्, पिशाच, भूत का भी उल्लेख भिन्न-भिन्न प्रसगों में किया है। इनमें असुर देव-विरोधी के रूप में चित्रित हुए हैं। वे यज्ञ करते थे। किन्तु, गुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। इन्द्रशत्र वृत्र नामक असुर तो यज्ञ में अशुद्ध स्वर बोलने के कारण नष्ट हो गया। भाष्यकार ने यज्ञ में अपभाषण के कारण अन्य असुरों का भी पराभूत होना वंतलाया है। उन्होंने कहा है कि व्याकरण के न जानने से आर्य म्लेच्छ हो जाते है। तब क्या थे असुर और म्लेच्छ एक ही थे। पाणिनि में पर्वादिगण में असुर शब्द का परिगणन किया है। रक्षस् शब्द भी इसी गण में पठित है। वसुर और रक्षस् श्वायुवजीवी सघ थे, जो आर्यविरोधी अथवा अपेक्षाकृत कम सस्कृत थे। भाष्यकार में इन आयुवजीवी सघो की स्त्री को रक्षस् और असुरी कहा है। सम्भवत घीरे-धीरे आर्यों और असुरों का विरोध अधिक वढ गया। वे आर्य देवों का विरोध करने लगे और देविवरोधी माने जाने लगे और काशिका-काल तक आते-आते वे अमनष्य योनियों में गिन लिये गये और प्रतयोनि के समकक्ष आ गये।

ऋग्वेद मे (२-३०-४ तथा ७-९९-५) असुर शब्द का प्रयोग देव, श्रेव्ठ, वरुण आदि विव्य अर्थों मे भी मिलता है, यद्यपि ऋग्० (८-९६-९) मे देविवरोधी के रूप मे असुर शब्द वार-वार आया है।

राक्षस असुर से मिन्न है। भाष्यकार ने आयुधजीवी सच के अतिरिक्त अर्थ में भी रक्षस् भव्द का उल्लेख किया है। ये रक्षस् या राक्षस नृचक्षा (मनुष्यों की ताक में वैठनेवाले) होते थे। उनका असुरों से साहचर्य सम्वन्ध था। देव इनके विरोधी थे। भाष्य में देवासुर का विरोधी और रक्षोत्तर का मैं युनिक के रूप में उल्लेख हैं और रक्षोत्तन का भी। र रक्षोत्तन से भाष्यकार का सकत किस ओर है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। काशिकाकार ने 'द्वितीये चानुपाख्ये' (६-१-८०) सूत्र की व्याख्या में अनुपाख्य को अनुभेय या अप्रत्यक्षलम्य का पर्याय मानकर उसका उदाहरण सपिशाचा वात्या और सराक्षसी का शाला दिया है। इससे स्पष्ट है कि वे पिशाच और राक्षसऐसीयोनियो को मानते ये, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, किन्तु जिनका अस्तित्व है। काशिका

१. तेऽसुरा हेलयोहेलय इति कुर्वन्तः परावभवः ।--- अ१० १, प० ४।

२. आ० १, पृ० ४।

३. बा० १, पू० २५।

४. आ० १, पृ० ४।

<sup>4. 4-3-8801</sup> 

६. ४-१-१७७, पू० १६५1

७. अमनुष्यशन्दो रुढिरूपेण रक्षः पिशाचादिष्वेव वर्त्तते।

C. 7-8-48, 90 890 1

९. ४-३-१२५, पृ० २५३।

१०. ५-४-३६, यु० ४९३।

यह सब अनुभव पर आश्रित था। प्राकृतिक उत्पात की सूचना पूर्व लक्षणों से प्राप्त कर ली जाती थी। उदाहरणार्य, पीली विद्युत् का चमकना तेज वायु चलने का, अत्यन्त लोहित वर्ण की विद्युत् का चमकना तेज आतप का, पीली का चमकना अच्छी उपज का और सफेद विद्युत् का चमकना दुभिक्ष का निमित्त माना जाता था।

शकुन-लक्षण—िलस प्रकार दिख आदि गुभागुम के निमित्त माने जाते थे, उसी प्रकार कुछ आगिक लक्षण या चिह्न भी। अगो से मनुष्य की प्रकृति, भाग्य और भविष्य का अन्ययन पतालि-काल में इतना समुप्रत हो चुका था कि अगविद्या के नाम से अध्ययन की एक स्वतन्त्र नाला प्रतिष्ठित हो गई थी, जिसमें निष्णात ज्यक्ति आगविद्या कहलाता था। पाणिनि ने 'लक्षणे जायापत्योष्टक्' और 'अमनुष्यकत्तृंके च' (३-२-५२, ५३) सूत्रो में अग के इन चिह्नों को जो किसी विशेष वात के निमित्त माने जाते थे 'छक्षण' कहा है। किन्तु, वे लक्षण 'अमनुष्यकर्तृंक' होने चाहिए। इन लक्षणों में निष्णात ज्यक्ति लाक्षणिक कहलाता था। लाक्षणिक का क्षेत्र व्यापक था और मनुष्य के अतिरिक्त गो, अद्व आदि भी उसकी ज्ञान-परिधि के अन्तर्गत थे। पतजिल ने अग-लक्षण का जदाहरण देते हुए विशेष तिलकालक (तिल या मस्से) को जायाक अरोर विशेष पाणिलेखा को पतिष्नों वतलाया है। यद्यपि उन्होंने यह निर्देश नहीं किया है कि किस स्थान का और कीन-सा तिलकालक जायाक होता है और कीन-सी हस्तरेखा पतिष्नी, तयापि इतना तो स्पष्ट ही है कि तिलो, मस्सो और हस्तरेखाओं का अध्ययन अगविद्या का अग या और लाक्षणिक जनके आवार पर बहुत-सी वाते वतलाया करते थे। पाणिनि का 'राघीक्ष्यो- यंस्प तिप्रकृत , (१-४-३९) सूत्र भी इस वात का सूचक है कि लोग शुमागुम पूछने के लिए नैमिन तको या शकुनजों के पास जाते थे और वे विचारपूर्वक उनके प्रकृत का उत्तर देते थे।'

#### मगल

अगुभ के निवारण के लिए वहुत-से उपाय काम मे लाये जाते थे। ग्रन्यकर्त्ता विष्न-निवारण के लिए ग्रन्य के आदि मे मगलसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे या मंगलार्थ किसी देवता की स्तुति करते थे। उनका विश्वास था जिन ग्रन्थों के प्रारम्भ मे मगल किया जाता है, वे अधिक प्रसिद्ध होते हैं। उनके पढनेवाले वीर आयुष्मान् और सफलमनोरय होते है। सिद्ध, वृद्धि, अय आदि शब्द मगलसूचक माने जाते थे। इसीलिए, पाणिनि ने वृद्धि, वात्तिककार ने सिद्ध और पत्रजिल ने अय शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में किया है।

१. वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी। पीता भवति सस्याय दुर्भिकाय सिताभवेत्॥—२-३-१३, पृ० ४१७।

<sup>7. 8-7-40,</sup> To 8201

रे वही।

४. जायाध्नस्तिलकालकः, पतिघ्नी पाणिलेखा।—३-२-५२, पृ० २१८।

५. १-४-३९ काशिका।

६. आ० १, पृ० १५ ।

प्रत्यभिवाद अभिवादन 'अमुकनामाञ्च्मिभवादये मो' कहकर किया जाता था और प्रत्याभिवाद 'भो आयुष्मानेघि देवदत्त' आदि कहकर किया जाता था। अभिवादन के नियम निञ्चत थे। प्रत्यभिवाद मे जो वाक्य वोला जाता था, उसके अन्तिम शब्द की टि का प्लुत उदात्त उच्चारण किया जाता था। उदाहरणार्थ, ऊपर के वाक्य मे 'देवदत्त ३' का अन्तिम स्वर प्लुत उदात्त रहता था।

स्त्री स्रोर चाडू --- इस नियम के कुछ अपवाद थे। स्त्री, जूद तथा असुयक की दिये गये आशी-वाद या प्रत्यिभवाद की टिप्लुत नहीं रहती थी। उदाहरणार्थ, आयुष्मती 'भव गागि' में अन्तिम स्वर प्लुत नहीं होता था। शूद्र के अभिवादन का उत्तर उसकी कुशल पूछकर ही दिया जाता था। यया 'कुशल्यसि तुपजक' इसमें भी टि भाग प्लुत नहीं रहता था। असूया या अविनय-प्रदर्शन के साथ किये गये प्रत्यिभवाद का उत्तर भी प्लुत-विहीन दिया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य के अभिवादन के उत्तर में अन्तिम भाग का प्लुत करना या न करना प्रत्यभिवादक की इच्छा पर निर्मर था। कुछ लोगों का मत था कि अभिवादन को अपना नाम लेकर अभिवादन करना चाहिए, किन्तु उत्तर देनेवाले को आशीर्वाद देते समय अभिवादक का नाम न लेकर उसके स्थान पर 'भो' ही कहना चाहिए। इनके अनुसार 'अभिवादये भवन्स देवदत्तोऽह भो' का उत्तर 'आयुष्मानेधि भो ३' कहकर देना चाहिए।

स्त्रियों को अभिवादन करते समय इस औपचारिक पद्धति की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि वे उनका औपचारिक उत्तर नहीं दे पाती थी। आपस्तम्बादि ने परदेश से लौटने पर अभिवादन का जो विधान किया है, वह दैनिक अभिवादन से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उस समय भी स्त्रियों से 'असावह भी' (यह मैं आ गया) कह देना नमस्कार के वरावर माना जाता था। यही प्रथा अन्य अशिक्षित जनों के लिए भी थी।

कुशल-प्रश्न—पाणिति ने अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद पानेवाले व्यक्ति के लिए चतुर्यी विभक्ति का विधान किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वडे लोगों में प्रणाम के उत्तर में छोटों को आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, कल्याण, हित आदि का आशीर्वाद करने की प्रथा थी। अगत या अतिथि-जनों से कुशल संमाचार के समान ही उनकी सुख-सुविधा पूछने की प्रथा भी अभिवादन जैसे उपचार के ही अन्तर्गत है। आपने अच्छी तरह स्नान तो कर लिया? आपकी पात्रि तो सुख से बीती? आपको नीद तो अच्छी तरह आई? आत्मजनों की इस प्रकार की चिन्ता रखना सामान्य उपचार था। प्रश्न करनेवालों के लिए सौस्नातिक, सौखरिक, सौखरात्रिक, सौखरात्रिक आदिक आदि शब्द निश्चित थे, जो इस वात के सूचक है कि इस तरह के कुशल-प्रश्नों की औपचारिक शब्दावली का सर्व-सामान्य रूप भी निश्चित था।

१. ८-२-८३, पृ० ३८७, ८८।

२. प्रोव्य च समागमे।--आप० १-२-५-१४।

<sup>₹.</sup> आ० १, पु० ६।

४. २-३-७३।

५. ४-४-१, पृ० २७३।

ब्राह्मण लोग पायस (खीर) में अधिक रुचि रखते थे। उनके आतिथ्य में पायस का उपयोग होता होगा।

अतिथि की विदाई—अतिथि की विदाई भी सत्कारपूर्वक की जाती थी। विदा होने-वाले व्यक्ति की ग्रामवन के अन्त में या ग्रामसरित्, ग्रामसरस अयवा, मार्ग में जहाँ भी जल हो, वहाँतक भेजने जाने की प्रथा थी। यदि अतिथि या विदा होनेवाला व्यक्ति विशेष पूज्य अयवा प्रिय हुआ, तो उसे दितीय या तृतीय वनान्त या उदकान्त तक भेजने जाते थे।

### व्रत-उपवास

वत और दीका—भाष्य मे तत शब्द का प्रयोग नियम के अयं मे हुआ है। काशिकाकार उसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शास्त्रपूर्वक नियम का नाम वत है। पाणिनि ने वाक्-निग्रह को वत माना है। शास्त्रों मे विशेष आश्रमों में अयवा विशेष अवसरों पर भिन्न-भिन्न वर्ता का प्रावचान किया है। उदाहरणार्य, मौन वत तृतीय और चतुर्य आश्रमों में तथा यज्ञादि दीक्षा के दिनों में विहित्त है। वत रूप में मौन ग्रहण करनेवाले वाच्यम तथा अत्य किसी कारण से न बोलनेवाले वाच्याम कहे जाते थे। भूमि पर सोना, श्राद्ध-भोजन न करना, लवण-भोजन का परित्याग और ब्रह्मचर्य ये सामान्य वत थे, जिनका पालन दीक्षित व्यक्ति को शुभानुष्ठान के अवसर पर करना पडता था। ये नियम कामचार पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से निश्चित किये गये थे। उदाहरणार्थ, खट्वा विद्यमान होने पर भी भूमि पर सोना व्रत का अग माना जो सकता था, अत्यथा नही। इसी प्रकार, भोजन होने पर भी अश्राद्ध ही खाना व्रत के अन्तर्गत था। भाष्यकार ने अश्राद्धभोजी का अर्थ श्राद्ध का न खानेवाला वतलाया है, श्राद्ध खानेवाला नही, क्योंकि ऐसा मानने पर अश्राद्ध न खाने की स्थिति में व्रतमग होने लगेगा। ये नियम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए थे। यज्ञ से यजमान के साथ उसकी पत्नी को भी इन नियमों का पालन करना पडता था। भाष्य में स्थिण्डलशायी के साथ स्थण्डलशायिनी का भी उल्लेख मिलता है। जो

१. ६-२-१६, का०।

२. १-४-५६, पृ० १८७, ८८।

३. वत इति शास्त्रतो नियम उच्यते वार्चयम आस्ते। वत इति किम्? वाग्यामः।—
३-२-४०, का० ।

<sup>¥. ₹-₹-¥0 1</sup> 

५ वही।

६. कामचारप्राप्ती नियमः सति शयने स्थण्डिल एव श्रेते नान्यत्र । सति भोजने अश्राद्ध-मेव भुक्ते न श्राद्धमिति स्थण्डिलशायी अश्राद्धभोली ।——३-२-४० का० ।

७. वही, पृ० २२९।

८. यदा सावधादं न भुक्तते तदास्य व्रतलोपः स्यात् ।---३-२-४०, पू० २२९ ।

<sup>8. 8-8-8, 40 80 1</sup> 

ভদ

मानना चाहिए।' सम्भवत , इन्ही क्षिप्टो को पतजिल ने कल्याणाचारया कल्याणाचारा (स्त्री०) और कल्याणक्षम कहा है।<sup>२</sup>

शिष्ट व्यवहार-शिष्ट जनो के व्यवहारों के कुछ उदाहरण भी भाष्य में उपलव्य होते हैं। उपाध्याय और शिष्य की साथ-साथ जाना हो और यान या वाहन में एक ही व्यक्ति के वैठने भर का अवकाश हो, तो गुरु को वाहन से भेजना चाहिए और शिष्य को पैदल जाना चाहिए। जो न्यक्ति इसका उलटा करता, अर्थात स्वयं तो सवारी पर जाता, किन्तू उपाध्याय को पैदल भेजता है. वह आचारभेद या शिष्टाचार का भग करनेवाला माना जाता था। इस आचार-भग को क्षिया या वर्मव्यतिकाम भी कहते थे। बैठकर मोजन करना और बैठकर मल-मुत्र त्याग करना शिष्टो मे प्रचलित था। लेटे-लेटे या चलते हुए खाना शिष्टो मे अनुचित माना जाता था। खड़े होकर मत्रत्याग करना भी अशिष्टता का परिचायक था। यवनो मे ये प्रथाएँ प्रचलित थी। पक काल में यदि एक किया हो सकती हो या एक वस्तु प्राप्त हो, तो उस किया या वस्तु पर पहले अर्ह का अधि-कार हो सकता था। वाद मे अपेक्षाकृत अर्ह को अवसर दिया जाता था। उदाहरणार्थ, ऋद्ध, दरिद्र और मूर्व मे पहले ऋद्ध को मोजन कराया जाता था, वाद मे दरिद्र और मूर्व को। ब्राह्मण और नृपल में ब्राह्मण को नाव से पार जाने का अवसर पहले प्राप्त होता था। वृपल तवतक प्रतीक्षा करता था। इस प्रकार, अहं और अनहं दोनो के आचार निश्चित थे। ब्राह्मण का वृष्ली या दासी से सम्बन्ध शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध माना जाता था। शिष्टाचार के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी से ही प्रेम-सम्बन्व रख सकता था। घ्यान देने योग्य वात है कि तत्कालीन समाज मे इस प्रकार के अनुचित सम्बन्धों को दण्ड्य नहीं माना जाता था, केवल अशिष्ट कहकर टाल दिया गया था।

शास्त्रिशिष्ट—कुछ वार्ते शास्त्र द्वारा शिष्ट या विहित थी। उनके विरुद्ध आचरण अशिष्ट माना जाता था। घी और तेल वेचना निषिद्ध था। मास वेचना भी वर्जित था। गो, सर्पेप आदि की विकी पर प्रतिवन्व नही था, यद्यपि घी, मांस और तेल इन्ही से वनता था। सोम-

१. सचानक्यं किष्टप्रयोग उपास्यः।---१-३-१, पू० १७ ।

२. ३-२-१, पु० २०४।

३. क्षिया धर्मेच्यतिक्रमः आचारमेदः—स्वयं हि रथेन याति उपाध्यायं पदाति गमयति ।— ८-१-६०, का० ।

४. ३-२-१२६, पु० २६४।

५. ३-२-१२६ काशिका।

६. २-३-३६, पृ० ४३०।

<sup>6. 8-3-44,</sup> To ER 1

८. तैलं न विकोतव्यम्, मासं न विकोतव्यम् इति व्यपवृक्तं च न विकोयते व्यपवृक्तंच गावश्च सर्पपाञ्च विकोयन्ते ।—आ० २, पृ० ६२ ।

# सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

आपस्तम्ब धर्मसूत्र (हरदत्त टीका) विष्णुवर्मसूत्र वैदिक संहिता वाशिष्ठ धर्मसूत्र कौशिक गृह्यसूत्र ऋग्वेद (सायण-भाष्य) वाराह गृह्यसूत्र यजुर्वेद काठक-सहिता मैत्रायणी सहिता तैत्तिरीय सहिता (सायण-भाष्य) वाजसनेयी सहिता (महीघर-भाष्य) सामवेद अयर्ववेद ऐतरेय बाह्यण शतपथन्नाह्मण गोपथवाह्यण ताण्ड्य महाब्राह्मण पचिंवण ब्राह्मण पड्विश ब्राह्मण कीशीतिकव्राह्मण छान्दीग्य ब्राह्मण तैतिरीय बाह्मण (सायण-भाष्य) काठक ब्राह्मण शाखायन ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण आदवलायन श्रीतसूत्र शाखायन श्रीतसूत्र काट्यायन श्रीतसूत्र काल्यायन श्रोतसूत्र दीवायन वर्मसूत्र

पारस्कर गृह्यसूत्र (हरिहर-भाष्य) द्राह्यायण गृह्यसूत्र (रुद्रस्कन्द-वित) गोमिल गृह्यसूत्र बोबायन गृह्यसूत्र आरवलायन गृह्यसूत्र सत्यापाढ सूत्र (उज्ज्वला-टीका) वैखानससूत्र तैतिरीय आरण्यक घृहद् आरण्यक ऐतरेय आरण्यक छान्दीग्योपनिपद् मुण्डकोपनिपद् जाबालोपनिपद् प्रातिशास्य-निरुक्त ऋक्-प्रातिशास्य (उन्बर-भाप्य) कात्यायन-प्रातिशाल्य तैतिरीय-प्रातिमास्य साम-प्रातिगाल्य अयर्व-प्रातिगाच्य ऋक्तन्त्र सामतन्त्र

विष्णुपुराण भागवतपुराण हरिवज्ञपुराण ब्रह्माण्डपुराण कालिकापुराण पाराज्ञरजपपुराण देवीपुराण

दर्शन

योगदर्शन वेदान्तदर्शन

मीमासादर्शन (शावर-भाष्य) योगसूत्रवृत्ति (भोजराज)

शास्त्र-संहिता

अर्थशास्त्र (कीटिल्य) अर्थशास्त्र (अनु० शामशास्त्री) कामसूत्र (यंशोघर-भाष्य)

नाट्यशास्त्र (भरत) चरकसहिता (चऋपाणिटीका)

**गार्गवरस**हिता

स्मृति

मनुस्मृति (कुल्लूकभट्ट-टीका) याज्ञवल्क्य-स्मृति (मिताक्षरा-टीका) याज्ञवल्क्य-स्मृति (विश्वजप-टीका)

लीगाक्षि-स्मृति

अन्य मूल प्रन्य

कयामित्सागर बृद्धचरित भगवतीसूत्र मिलिन्दपञ्हो अगुत्तरनिकाय विनयपिटक मज्झिमनिकाय दिश्घनिकाय सयुक्तनिकाय चम्मपद सामन्तपासादिका

सामन्त्रपासाय महावञ दिव्यावदान विसुद्धिमग्ग अवदानगतक

महावग्ग

वोघिसत्त्वावदानकल्पलता

सर्द्धमपुण्डरीक मजुश्रीमलकल्प विविध तीर्थंकल्प सुमगलविलासिनी प्रपचसूदनी योगिनीतन्त्र

गार्गी सहिता (युगपुराण)

बृहत्कयामणरी श्रीतत्त्वनिषि छाल्यतविस्तर बृहत्सहिता सगीतरत्नाकर चर्यापिटक रघुवश

मालविकाग्निमित्र

जातक--भाग १-६ (कावेल)

पबनदूत (बोयी) परिजिष्ट पर्व (हेमचन्द्र) नानार्थार्णवसंक्षेप (केशवस्वामी)

यज्ञफल (नाटक) पतंजलिचरित यशस्तिलक (चम्पू)

सरस्वतीकण्ठाभरण (हृदयहारिणी-टीका)

कविकल्पद्रुम

ई० जे० रेप्सन-कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया-माग १

ई० जे० रेप्सन-इण्डियन नवाइन्स

रीज डेविड्स-साम्स ऑफ् दि ब्रदरेन

रीज डेविड्स--डायलाम्स ऑफ् दि वृद्ध

किन्यम-नवाइन्स ऑफ् एनशियेट इण्डिया

किन्धम-दि स्तूप ऑफ् भरहुत

क्तिवम-एनशियेंट ज्याग्राफी आँक् इण्डिया तथा आर्कियालाँजिकल सर्वे रिपोर्ट-माग १, २

तथा ६, २०

मैकिण्डिल-एनिधियेट इण्डिया ऐज डैस्काइण्ड वाइ मैगास्थनीज ऐण्ड ऐरियन

मैकिण्डिल-इण्डिया एज डेस्काइव्ड वाइ टालेमी

मैिकण्डिल-वि इनवेजन ऑफ् अलेग्जैण्डर दि ग्रेट

पाजिटर-एनशियेट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन

पाजिटर—डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज

पाजिटर--मार्कण्डेयपुराण (सम्पा०)

विल्सन-विष्णुपुराण (सम्पा०)

कीय--रिलीजन ऐण्ड फिलासफी ऑफ् दि वेद

कीय-सस्कृत ड्रामा

वैटसं---जान युवाग चाग

लैसेन-पैण्टापोटेमिया इण्डिया

न्तूम फोल्ड--हिम्स ऑफ् दि अयर्ववेद

वेषर---ऑन दि डेट ऑफ् पतजिल (इण्डिरवस्टर्डान से वोयड द्वारा अनुदित)

ओल्डेनदर्ग---रिलीजन देर वेद

ल्ड्सं—लिस्ट ऑफ् ब्राह्मी इन्स्क्रिय्तिस्, फ्रॉम ऑलियेस्ट टाइम्स टु दि सेकेण्ड सेचुयेरी ए० डी० टॉर्ने—प्रीक्स इन वैक्टिया ऐण्ड डिण्डया

रॉलिन्सन-इण्टरकोसं विटवीन इण्डिया ऐण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड

रॉलिन्सन—दि डिस्टेस विटवीन दि स्टेजेज ऑन दि रॉयल रोड (परिविष्ट)

वाट--एकनामिक प्राडक्ट्स ऑफ् इण्डिया

ह्वोलर-हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया-माग १

वर्नेट-एण्टिनिवटीज ऑफ् इण्डिया

पीटर्सन-दि रिपोर्ट ऑन संस्कृत मैनस्किप्ट्स

वील--बुद्धिस्ट रेकार्डस ऑफ् दि वेस्टर्न वर्ल्ड

गिवन-डिक्लाइन ऐण्ड फॉल

मार्नल-ए गाइड टू साची

के॰ के॰ हैण्डिक्वो—यजस्तिलक ऐण्ड डण्डियन कल्चर

वे० के० ठाकुर—मालविकाग्निमित्र (गुज० अनु०)

## अनुक्रमग्गी

| अ                                | ४५१, ४५३, ४६६, ४९४ (टि०),    |
|----------------------------------|------------------------------|
| अकित—२८९                         | ५११                          |
| अग (चून्पा)—१०९                  | अद्यक्वीना—-२८६              |
| अगुत्तरनिकाय१०६, १०७ (टि०) ११२,  | क्षचरपरिग्राह—५४८            |
| १२०, ५६३                         | अधिजन—७४                     |
| अजनागिरि—७७                      | अन्वग्—३७७                   |
| अकेसाइन्स९६                      | अष्वर्यु—५३८, ५३९, ५४४, ५४५, |
| अक्षरतन्त्र—४                    | ५४८                          |
| अगार—१८२, १८३                    | अघ्वर्युऋतु—–५२०             |
| अग्निचित्—५३३                    | अध्वर्युवेद५१९, ५२०, ५३८     |
| अग्निचित्या—५२७                  | अनाथसभा—१८१                  |
| अग्निपुराण—८८                    | अनुगवीन—२८८                  |
| अग्निमाठर—४४१                    | अनुपदीन—३२२                  |
| अग्निमित्र—५९, ६०, ६२, ६५, १२७   | अनुयाज—५१६, ५४९              |
| अग्निवेश५३, ५४, ४४८              | अनुशतिक—३९८                  |
| अग्निवेश-सहिता५४                 | अनुश किटायन—७                |
| अग्निवैशम्पायन५६४                | अनृच१६४, ४१८                 |
| अग्निष्टुत्—५२५                  | बन्तपाल६०                    |
| अग्निप्टोम—५२०, ५२२, ५४२, ५४७    | बन्तरीय१९९                   |
| अग्निण्टोमिक५१३                  | अन्तर्गृरि- <b>—</b> ७८      |
| अन्याहित— ५४२                    | अन्तर्घन—१०४                 |
| अप्रायण६                         | अन्तर्वत्नी१७४               |
| अग्रेवन—८०<br>अच्छिद्र—५६४       | अन्तियोक्स६१                 |
| जान्छद्र—-५६४<br>जजऋद१०३         | अन्तियोको६१                  |
| अवाय १०३                         | अन्तेवासी—१६१, १६२           |
| अजपय२९८, ३३७                     | अन <del>्दखुर्ड—</del> ्३८७  |
| नजमीड—१०३, ११८<br>नजरिता—२०१     | अन्यकवर्त्त—७७, ३८७          |
|                                  | अन्छक—६५                     |
| अजातशयु—१२६<br>अजितकेशकम्बरु—५६२ | अन्नाद२०७                    |
| वट्स —२३८                        | अपच—-५७३                     |
| वितात्र—-५२५                     | अपण्य५५१                     |
| अतिव्यथन—२४३                     | अपमित्य—३३१                  |
| अयर्नेचतुरध्यायी४                | अपरान्तक—११३                 |
| अयववेद (सहिता)-४, ३४, १२४, १८३,  | अपरार्क५७४ (टि०)             |
| २४५ (टि०), २५२, २६५, २६९,        | अपस्किरण—२९१                 |
| २७०, २९६ (टि०), ३३०, ४३८,४५०,    | अपामार्ग—५२२                 |
| 1- 1 (3-100), 000, 000, 840,     | अपोलोडोट्स६२                 |

| बाख१९४, १९५                             | वापिगल३१                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| बाखनिक—-१९४                             | आपिशिलि५, ९, १०, ११, १२, १३, १६,    |
| आसिनकवक१९४                              | २०, ४५०, ४६१                        |
| अखर—१९४, १९५                            | वापीनकव—२२३                         |
| आगरा गाइड (गजेटियर)—८८ (टि०)            | आप्रपदीन—१९९                        |
| आगवीन१८७, २८८, ३७०                      | आमलको१८४                            |
| आगस्त्य१३                               | आमिक्षा २११, २१६, २३०, ५३१, ५४१,    |
| अग्निवेश्य१३, ४६३                       | 488                                 |
| क्षाग्निवेश्यायन—१३                     | आम्नाय४५४                           |
| बाग्नोध-४९२, ५२७, ५४०, ५४८              | अोम्रवन८०                           |
| नाग्रायण—६                              | आय ज्ञालक५५३                        |
| अ।चार्यकरण१६१                           | <b>यायुर्वेदसहिता</b> —५४           |
| बाचार्यभोगीन—४२२                        | मारह—७२                             |
| माचित३३३, ३४७                           | आरण्यक विहार ५६९                    |
| अाचितीना१९२, ३४५                        | आरम्मक५००                           |
| आजीवक५६३, ५६४                           | आर० सी० मजूमदार६५                   |
| आढकीना१९२, ३४५                          | आहण४५७                              |
| बाह्यकरण ३५२                            | आर्हणिन्४४२                         |
| आतिकी१६९                                | वारीहणक—१०८                         |
| आत्रेय५, १३                             | वार्कि० सर्वे रिपोर्ट५५ (टि०), ९७   |
| अात्रेय पुनर्वसु—-५३                    | (হি০), ९९ (হি০), १०१ (হি০),         |
| <b>बानेयस</b> हिता—५३, ५४               | १०२ (टि०), ११७ (टि०), ११८           |
| अष्यर्वण४५६                             | (टि०), १२२ (टि०), १२८ (टि०)         |
| आयर्वणिक४५१                             | बार्चा (याँ) मिन्—४५२               |
| आदिवकुपत्थान जातक५६                     | अ्गित्वजीन५६, ६६, ४१५, ५१४,५३८      |
| वादित्वारम्भण५२६                        | बोर्य४३३                            |
| आदित्योपस्थान जातक—४६७                  | अार्भव—५२ <b>६</b>                  |
| लाधमिक५७५, ५७६                          | आर्य१४३, १५५                        |
| नॉन दि डेट ऑफ् पतजिल६५ (टि॰)            | आर्य् कीत१५५                        |
| वॉन युवान चाग८९ (टि०), ९३ (टि०),        | आर्युनिवास—१५६, १८५                 |
| ११९ (टि०), १२६ (टि०)                    | आर्यस्वामी१५५ (टि०)                 |
| वानाट्य५२९                              | वार्यावर्त्त५५, ७१, ७२, ७३, ७८, ८०, |
| नान्यतरेय१३                             | ८२, ९२, ९३, १००, १०९, १११, १५३      |
| नापण—१८९                                | ृ १५६, ४१६, ५९४                     |
| अापमित्यक३६६                            | आर् <u>प</u> म्य—२९०                |
| आपराधिक—३९२                             | वावटिक४४५                           |
| नीपस्तम्ब—५६९, ५७०, ५७४, ५८६            | बावरमम्ब४९१                         |
| अपिस्तम्ब (गृह्य) सूत्र—५६, १५८, ४५२,   | आवरममिक—३६६                         |
| ५२१ (टि॰), ५२२, ५२३ (टि॰),              | आवसय५२७, ५४२                        |
| ५२४ (टि०), ५३६ (टि०), ५६९,<br>५७२ (टि०) | आवमयिक—१३४, १६५, १८३, ५२७           |
| विकासीय सर्वेश्वर १९६० १००० १५००        | आवसय—१६५, १८३, ५४२                  |
| लीपन्तम्बीय वर्ममूत्र—५६६, ५७१ (टि०),   | लाव्यव्याचानमृत्र—५२९ (टि०)         |
| ५८४, ५९० (हि०), ५९१ (हि०)               | वाविक२९८                            |

उदक---१९४ उदकवीवध---१८७ उदकहार--१८५ उदकोदचन---१९४, २५७ उदगाह---१८७ उदयन---१२६ उदवीवच---१८७ उद्दिवत्----२१८, २२४, २८७, ३२८,३३३ उदहार---१४०, १८५ उदोच्य--७२, ७४, ९७, ११५, ११६, ११७, १४३, २४८, ४४५ उद्म्वरावती---८५, ८६, १०२ उद्गाता---५३९, ५४० उद्ग्राभ—५४८ उद्घन---३१३ उद्योत-टीका----४२४ उन्मत्तगग---१११ उन्मान--३४०, ३४३ उपचायय----५२९ उपदशन---२२० उपधान-मत्र---५२८ उपनयन कर्म--३६८ उपभृत---५३६, ५४४, ५५० उपमन्यु---९ उपयोग----५७९ उपला—५३५ उपवर्ष---२२ , उपसस्यान---१९८, १९९, ३२९ उपसर---२८६ उपसर्या--२८६ उपसिनत---२२८ उमा--२६७, २६९, ३२९ जमाकट----२६७, २६८ डमापुष्प---२२५ उमास्वाति--६६ उम्मदन्ती जातक--९७ वरम्र---२९८ उदि---९१, ११६ उनेई—८५ चलुप---४५६ उवामगदशाओ---५६४ जन्बट--५३

उशीनर---१००, २०१, २११, २२३, ३८७ उष्ट्रिका---१९५ उष्णक----३७१ उष्णका----२१२

雅

ऋक्--४२६, ४३९ ऋक्तन्त्र--४, ७, ८ (टि०), १३, ४६३ ऋक्प्रातिशास्य—५, १२, १३, २०, ५३, ४४१, ४६३, ४६५ ऋक्सहिता---९ ऋक्सर्वानुक्रमणी--४४० ऋक्षोद---७७ ऋग्-भाष्य---४५० ऋग्वेद—-४, ५, १५, २५, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ९७, ९९, १६९, १८१, १९३, २१३, २१४, २४५ (टि०), २५१, २५२, २५५, २६२, २६४, २६५, २७२, २७३, २९०, ३०२, ३४९, ३५०, ३५२, ३७५, ३९७ (टि०), ४०४, ४३८, ४३९, ४४०, ४४३, ४५४, ४६२ (टि०), ४६८, ४९२, ४९४, (टि०), ५०५, ५१०, ५२३, ५३०, ५३१, ५३४ (टि०), ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४५, ५४९, ५८७ ऋतुसहार—-४६९ ऋत्विज् (क्)---५३८, ५४० ऋर्य---३०१ ऋवाक---४५६ ऋषि--४५५ ऋपिक---१०७, ४५६ Ţ एकपरि---२४६

एकपरि—-२४६
एकश्रति—-५४५, ५४६
एकानिन—-५४१
एकानामिक शोडक्ट्स ऑफ् इण्डिया—-२६५
(टि०)
एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोग्नेम डन एल्लियेण्ट
इण्डिया—-२६४
एकाह—-५२४, ५२५
ए गाइड टू साँची—-३९९ (टि०)
एच्० ए० शाह—-५९
एच्० जी० रॉल्निसन—-३३८ (टि०)

| कपाटब्न१८४, ३९३                         | कात्यायन-श्रौतसूत्र—-२६, ५१९ (टि०),<br>५२०, ५२१ (टि०), ५२२ (टि०),   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| कपिजल१०२                                | ५२०, ५२१ (हि०), ५२२ (हि०),                                          |
| कपिशीर्पी४९२                            | पुरव (टि०), पुरुष (टि०), पर्ष                                       |
| कपिष्ठल११८, ४४७, ४४९                    | (टि०), ५३६ (टि०)                                                    |
| कमनीयभोजी९०                             | कानीन१७३                                                            |
| कमेत—८७                                 | कापिज्ञायन २४५                                                      |
| करक१९२                                  | कापिशी९१, ११६                                                       |
| कटियस९६                                 | कामसूत्र५२, ४९३, ४९५ (टि०), ५०३                                     |
| कणिकार—५६४                              | (हैं०)                                                              |
| कर्न५६३                                 | कारि—-ई२४                                                           |
| कर्मन्द—४५७                             | कासि४५०                                                             |
| कर्मन्दक१६६                             | कात्तिकेय—६७                                                        |
| कलन्द५६४                                | कात्स्नयं६                                                          |
| कलापी४४६, ४४७                           | कार्णखरकि—१५२                                                       |
| कलिनिपैक्स३३६                           | कार्मण—३८३                                                          |
| कलेक्टेड चर्क्स ऑफ् डॉ॰ भण्डारकर——६१    | कार्पापणिकी—३५६                                                     |
| (हि॰), ६२ (हि॰), ६८ (हि॰)               | कार्ष्यंवन—८०                                                       |
| कल्कविनीय२२५                            | कालाप६६, ६७, १७७, ४२८, ४४५,                                         |
| कविकल्पद्रम७                            | 886                                                                 |
| काकत४५७                                 | कालापक१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४,                                      |
| काकगृह—-२६६                             | 840                                                                 |
| काकतालीयन्याय२८०, ३०५                   | कालायसुचिक१३९, १४०                                                  |
| काकिणीक—३५९                             | कालिकापुराण—-८४                                                     |
| काकोलूकीय१६२                            | कालिदास५८, ५९, ६०,-७१, ७८, ११२,                                     |
| काकोल्कीयतन्त्र३०५                      | 800, 886                                                            |
| काठक१६३, ४३५, ४४५, ४४६, ४४७,            | कालीसिन्यु नदी६३                                                    |
| ४४९, ४५३, ४५४, ५२९                      | काव्यमीमासा१०, २२, ९८                                               |
| काठकसहिता१०८, २५२, २६६, ४०२             | काशकुरस्त९, १०, ११, १३, ३१, ४३६,                                    |
| कार्णे—५७० (टि०)                        | ४६०, ४६३                                                            |
| काणेर१७५                                | काशकृत्स्नी मीमासा११                                                |
| काण्डमायन१३                             | काशिका३, ७ (टि०), ९, १०, १२                                         |
| काण्य१३, ४५७, ४६३                       | (हि०), १३,,१५ (हि०), १८, (हि०),                                     |
| काण्वायन—६१                             | १९, २२, २४, ५३ (दि०), ७४ (दि०),                                     |
| कातन्त्र६६, ६७                          | ७७ (दि०), ८५, १०३, १०४, १०६,                                        |
| कात्यक्य६                               | ११९ (दि०), १३७ (दि०), १४० (दि०),                                    |
| कात्यायन३, ५, १३, १६, २२, २३, २४,       | १४१ (दि०), १४२ (दि०), १४५ (दि०),                                    |
| २५, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ५०,         | १५० (दि०)—१५३ (दि०), १६२                                            |
| પેર્રે, પેર્પ, ૬૬, ७૨, ૮૫, ૮૬, ૬૨, ૧૫૨, | (Fa) 953 (Fa) 957 (Fa) 950                                          |
| १६९, १७७, १८९, २२६, ४२२, ४४०,           | (टि०), १६३ (टि०), १६४ (टि०), १६६<br>(टि०),१६९ (टि०), १७८ (टि०), १८० |
| ४६३, ५०४, ५४३                           | (Fa) 2/2 (Fa) 2/2 (Fa)                                              |
| कात्यायन-प्रातिशास्य२६                  | (Eo), १८१ (Eo), १८४ (Eo),                                           |
| कात्यायन-सारहाजीय२६                     | १८६ (टि॰) —१८९ (टि॰), १९३                                           |
| कात्यायन-भाष्य५२३                       | (Eo), १९५ (Eo), १९७ (Eo),                                           |
| 11-                                     | २०१ (हि०), २०२ (हि०), २०४                                           |

| कुरुवाह्य१०२                            |
|-----------------------------------------|
| कुरुवाहोक—५ <b>५</b>                    |
| क्रम८३                                  |
| कुल—१३३, १७६                            |
| कुलदेवता—१५८                            |
| कुलभृत्य१४०                             |
| कुँलभृत्य—१४०<br>कुलमित्र—१३९           |
| बुलितिथि १३९                            |
| कुलिज-्-३४५                             |
| कुलीन—१३३, १७६                          |
| कुल्मापपिण्ड जातक                       |
| कुशीनारा३९९                             |
| कुंगल१९५                                |
| कुमीटक३६४, ३६५                          |
| कुसीदायी३६४, ३६५                        |
| कुहु८३                                  |
| कूपलनकन्याय२५७                          |
| क्रूपविल१९६                             |
| कूर्मपुराण१२४                           |
| कृत४६१                                  |
| कृशास्त्र४५७                            |
| क्रशादिवन्—४९८                          |
| कृत्णगग१११                              |
| कृष्णयजुर्वेद४४७, ४४८, ४४९              |
| कृष्णयजुष्२५, ५३, ५४, ४५२               |
| <b>शृत्पल—३४३, ३५४</b>                  |
| कें कें हैण्डिक्व५६३ (टि०)              |
| केगी११५                                 |
| केंदार२५३                               |
| केशक२०४                                 |
| केशसचु—२०५                              |
| केशचरण—२०५                              |
| केशचूड२०५                               |
| केशनखक—-२०५                             |
| নিহাৰ৬                                  |
| कैम्प्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया—९१ (टि०) |
| ९२ (टि०), १०६, ११७, ११८, ३९९            |
| (टि॰)                                   |
| कैयट१३, १९, २७ (टि०), ४९, ५२,           |
| ५६ (टि०), ५७, ६८, ४६४ (टि०)             |
| ५६२                                     |
| कोटरावन८०                               |
| कोमेरिया एकान१२९                        |
|                                         |

कोहेनूर---९१ क्रीक्क्रटिक--१६६ कीत्स---५, १३, २२, ४४७ कौयम---४२८, ४४६, ४४९ कौण्डिन्य-१३, ४४८, ४४९, ४६३, कौटिल्य--११६, ३३७, ३५५, ३५८, ३६०, ३६६, ३८५, ३९१, ४४९ कौण्डीव्स---३८६ कौपीन---५७६ कीमाख्याकरण--६७ कौलालक---३११ कौलेयक---३०० कौशिक--४५६ कौशिककल्प---४५७ कौशिक-सूत्र---४५७ कौहलीपुत्र--१३ कौशी (पी) तकी उपनिपद् (ब्राह्मण)-१२५, २०२, ४०२ क्रयण---५३३ क्रव्याद---२०७ किमिप-६५ क्रिवि---९७ कौड---४५७ की (को) जजतिक--१६७, ३३६, ३५०, 490 क्री (क्रो) व्ट्रीय--- १३, २५, २६ क्रीप्ट्कि---६ क्वाइन्स ऑफ् एन० डण्डिया--३८५ क्षत्रध्तियज्ञ-५२२ क्षय---१८१ क्षात्रविद्य---१५० क्षीरस्वामी--५७० क्षद्रक-मालव---७४, ९५, ३८६ संद्रहिमवान्-७८ क्षेमेन्द्र --- २३, २४ क्षरेय---२२९ क्षेरेयो---२१२ सौद्रक-मालवक---४co, ४o५ क्षीम---३१९ ख

सट्वास्ड—१६४ सण्ड—४७

| चतुर्दशान्यिक४३१               |
|--------------------------------|
| चतुँप्परि २४६                  |
| चत्वारिशद्राह्मण४५८            |
| चन्द्र६७,८३,९१                 |
| चन्द्रगुप्त५७, ६१, ६५          |
| चन्द्रगुप्त विकमादित्य१२६      |
| चन्द्रगोमी१८,६७,६८             |
| चमस२२५                         |
| चमसोद्भेद८५                    |
| चरक५४, २६६, ३४६, ३४८, ४३५, ४   |
| चरक-शाखा५४                     |
| चरकसहिता१२, ५२, ५३, ५४, २१     |
| २७०, ३४४, ३५४                  |
| च (चा) रकीण४३५,४४५             |
| चरण१६२<br>चरव्य५३१             |
| चरव्य५३१                       |
| चरसङ्ड-८५,९०                   |
| चर्५३१, ५३२                    |
| चर्मिशरा—६                     |
| चर्यापिटक१२४ (टि०)             |
| चलोर८५                         |
| चपाल५३६                        |
| चाऋवर्मण—-९                    |
| चाणक्य१६०                      |
| चातुराश्रम्य१६१, १६७           |
| चातुर्वंण्यं१६७                |
| चातृर्वेद्य१४४                 |
| पारवाल५२८                      |
| चान्द्र (व्याकरण)६६,६७         |
| चान्द्रवृत्ति२२                |
| भान्द्रायण५६९                  |
| चान्द्रायणिक५६९                |
| चारायण१३,४४७                   |
| चारायणीय४, १३, ४३६, ४४७        |
| चार्ल्म इलियट—९०               |
| चार्वाक५६४<br>चार्वी५६४        |
| चावा५६४                        |
| चित्य-५२९                      |
| चिदम्बर-क्षेत्र (तीर्थ)—४९, ५० |
| चिदम्बरम्५१                    |
| चिरण्टी—१६८, १७१               |
| चिन्वत्ति-१०४<br>चूर्णिवार-५३  |
| पू।णकार५३                      |
|                                |

चुणिग्रन्थ---६८ चुर्णी----२१६ चेलक्नोप--१९७ छग्ली (लि)--४४७, ४५६, ४५७ छदि---१८२ छन्दस्य---५४४, ५४५ छन्दोग---४५४, ४९८ ४५ छन्दोविचिति---४६५ छागल---४४७ १५, छान्दोग्य-१६३ छान्दोग्य आम्नाय-- ४५८, ४९८ छान्दोग्य उपनिपद्--९९ (टि०), १०५, १६९, २६६, ४५८, ५८६ जनपद---७३ जनपद-समृदाय-७४ जनी---१७० जन्या---१७० जम्बदीवपण्णत्ति---७८ जम्ब्रहीप---१०४ जयादित्य--१८, ६८ जंयापीड--६८ जरत्कुमारी--१७३ जर्नल ऑफ् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ्, वेगाल---५२ (टि०), ६५ (टि०), ८९ (हि०), ९६ (हि०), २६८ (हि०) जर्नल ऑफ् बगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसा-इटी--- ६२ (टि०), ६३ (टि०), ६४ (হি০), ६५ (হি০), ৩৭ (হি০) जनल बॉफ यू० पी० हिस्टा० सो०---८६ (E0) जर्नेल एशियाटिक---१०२ जातक---५६, ७७, ८९, १०४, (टि०), १०७ (टि०), १०९ (टि०), १२४ जातूकर्ष्य--१३, ४६३ 、 जानकोहरण—५६३, ५६४ जाम्बवतीविजय---२३, २४ जायसवाल (डॉ॰)---६२, ११४, ३८४,

३८५, ३८९, ३९७, ४०४, ४१०

(टि०)

२६६, २६७, २८७, ३३२, ३८८, ४४९, ४५३, (टि०), ४६३, ४६८, ४७०, ४९२, ५११, ५२७ (टि०), ५२८ (टि०), ५८३ तीम्बुरव-४४७, ४५७ तौरायणिक---५२१ तौत्वलि---२९८ त्रयोदशान्यिक--४३१ त्रिकाण्डशेपकोप---२२ त्रिगर्त्त--१०१ त्रिगर्त्तपष्ठ—३८७ त्रिदण्ड-१६६ त्रिपद्मिना---१९१ त्रिपरि---२४६ त्रिमुनिव्याकरण--- ३ त्रिविष्टव्यक—१६६, ५७१, ५७२ त्रिरावतीक---८४, १०४ वेगवाह्मण--४५८ त्रैयन्यिक--- ४३ १ नैविघ--१६७ वस्वर्य--४२६, ५४२, ५४३ थामसन--२६८ यियोफ्रेस्टस---२६८

ਵ

दण्ट्रा---६५ दक्षिणा---५४६ दक्षिणापथ---७२, ८८ दण्डमाथ---३३६ दन्तावल-४०० হলীত্তম—২০५ दम्य---२९० दरद---७८, ९२ दरदी----९२ दरात---३१४ देवंड---९२ दर्वनोड---९२ दिस्तान—३८७ ददॅ—९२ दर्ग-पौर्णमाम---५१७, ५३१ दनपेय---५२२ दाझात्य--१४३ दाझायण--११, २३, ४६४

दाक्षिणात्य---७३, ७४ दाक्षी---२२, ४६४ दाक्षीपुत्र---१२, २२, ४६४ दात्र-१९४, २५९ दाधिक---२१७, २१८, २२८, २२९ दाण्डा---२४४ दाण्डाजिनिक--४३७, ५७४ दारद---९२, ३८७ दारववृन्दारिका---९२, ३८८ दारदिका-- ९२, ३८८ दारदी---८६ दारुणाध्यापक---४२४ दार्घसत्र--५१९ दार्दे--९८ दार्दुरिक---३१०, ४९४ दार्वाघाट--३०६ दाल्भ्य--१३ दासभार---१५६ दासभार्य---१५६ दासीभार---१५५, १५६ दासेर---१७४, ३६९ दि आर्ट ऑफ् वार इन० इण्डिया---३९७ (टि॰) दि इण्डियन हिस्टा० क्वा०--३२ (टि०) दि एकाउस्टिक नॉलेज ऑफ् एन्जियेंट हिन्दज---४९३ (टि०) दि कात्यायन ऐण्ड पतजलि--२८ (टि॰), ३२ (टि०) दिग्धनिकाय--१०९, ११० (टि०), १२३ (তি০), १२४ (তি০) दिग्धनिकाय (हिन्दी)---५६२ (टि०) दि डिस्टेन्स विटवीन दि स्टेजेज ऑन दि रॉयल रोड—३३६ (टि०) दिघिपू----१७२ दिविष्पति---१७२ दि पेरिप्लस आंफ् दि एरिश्रियन सी---११३ दि फिलाँसफी ऑफ् संस्कृत ग्रैमर—१४ (टि॰) दिमित----६३, ६४ दि रिपोर्ट ऑफ् संस्कृत मैनिम्कप्ट्स--२४ (टि०) दिवोदान---४४० दिव्यावदान-- ६० (टि०), ६५, १०९

दिप्टि-- ३४८

नियुक्त----३७७ निरंवसित--७१, ७२, ९२, ९३, १११, १५३, ५१५, ५८६ निरुक्त—५, ६, ७ (टि०), ८, १३, १४, ५३, ८९ (टि०), ४४७,४५५, ४५९,४६२, ४६७ (टि०) निरुद्ध---५३३ निर्गदेश---१०४ निलीनक----२१८ निवर्त्तक--४५ निवास---७४, १८० निपद्या---१८२ निष्टक्योग्नि---५३०, ५४७ निष्पत्राकरण--२४३ निष्पाव---२६० निष्प्रवाणि--३१८ नीप---१०३ नीमसार (नीमप)---८० नेप्टा---५३९ नेगम---४६२ नंगी---१३ नेचक्य---१०३ नेदान---६ नेप्य---१०३ नैमिपारण्य---८० नैश्कत---६, ७, ४६२ नैलीनक---१०७ नैश---९१ नेश्य---९१ न्यास---१० न्यासवृत्ति--७ (टि०) न्युख---५४२ प पंचकपाल--३४७, ५३२ पंचनद---८४, ८५ पंचपादी उणादिम्य-७, २३ पचमहायज----१६४, १७१, ५६७ पंचलोहिन---३४७ पचित्रा ब्राह्मण--१०८, २१५, ३५०, ४५८ पचहोता---५५० पचावत---५५३

पंचावत्तीय---५२२ पचाशद्वाहाण---३८८ पचौदन सव---५१९ पजाव गजेटियर (अम्वाला जिला) --- ८५ (टि॰) प्रमुधकच्चायन---५६२ पक्वेष्टकचित---५२८ पणि----२१, २२ पण्य---- ३२७, ५५१ पण्यकम्बल---२०० पतजिल्ल---३, ५, १३, १४, १९, २४, २७, २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ४५, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६१, ६५, ६६, ६७, ७१, ७२, ७३, ७५, ७६, ७८, ७९, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७, ९८, १०५, १०९, ११३, ११५, ११६, ११८, ११९, १२४, १२८, १५५, १६१, १६८, १६९, १७१, १७७, १८८, १८९, २००, २०३, २०५, २२६, २५१, २६२, २६७, २७३, २८६, २९५, ३०३, ३४१, ३५५, ३५७, ३७५, ३७६, ३७७, ३८१, ३८२, ३८९, ३९९, ४०४, ४०७, ४१४, ४१६, ४२२, ४२३, ४२४, ४२६,४२८,४३१,४३५,४४०, ४४१, ४४३, ४४६, ४४८, ४५०, ४५१, ४५३, ४५६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४८३, ४८४, ४९६, ४९८, ५०२, ५०४, ५१०, ५१२, ५१४, ५३७, ५३८, ५४३, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५७, ५५८, ५५९, ५६१, ५६६, ५६८, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७६, ५७७, ५७९, ५८८, ५८९, ५९४, ५९५ ३0, ४९, ५१, ५४ पतिवरा--१६८ पतितदेश---७२ पतिद्रान (प्रतिष्ठान)---५५ पतिवत्नी---१७३ पत्नी-मयाज--१६५, १७१, ५१५ पदमंजरी---९, १०, ११ (टि०), १३, २० पद्मपुराण---८५, ९४, १२७ पभोसा---१२१ परमगोपुच्छ---४९३

## अनुक्रमणी

| पादीयन७८ पूर्वपरिग्राह५४८<br>पादीयन९२ पृश्रुदक११०                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| manua00 4444(\*                                                            |    |
| पार्दायनि—९२ पृश्रूदक—११०<br>पार्वतीपरिणय—२३ पृथातक—५१७                    |    |
| पार्वत (पारिषद)-प्रत्य-४, ५ पेण्टापोटेमिया इण्डिका-११७ (टि०)               |    |
| 3144 (111717) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                        |    |
|                                                                            |    |
| Allegiones (Graft 11 2 2                                                   |    |
|                                                                            |    |
| 30 (10-)/ 31 (10-)/ 31 (10-)                                               | 3. |
| (130))                                                                     | -, |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                      | ,  |
| 410/414(                                                                   | ٠, |
| पिगळ—२२                                                                    |    |
| पिचन्य-१९७ पैल-४३८, ४३९                                                    |    |
| पितृदेवत्य५८० पैलेय४३९                                                     |    |
| पितृमोगीण१३७ पोता५३८                                                       |    |
| पिशल (डॉ॰)२९८ पौत्तिक२६७                                                   |    |
| पिण्टक—-२१३ पीरोडाशिक—-५१३                                                 |    |
| पिप्टिपण्डी२१३ पौष्करसादि५, १३, २६, ४६३                                    |    |
| पी० एस्० देशमुख (डॉ०)—५३९ पौष्पिजि—४४९                                     |    |
| पी० के० गोदे २१६ प्रम (मा) ह३४२                                            |    |
| पीटर्सन (डॉ॰)—२४, २५ प्रणवादेश—५४४                                         |    |
| पीयूक्षावन—८० प्रणीता-पात्र—५५०                                            |    |
| पी॰ सी० चकवर्त्ती—१४ (टि०), ३९७ प्रतिज्ञासूत्र—४                           |    |
| पी० सी० वागची६५ प्रतिशीन४७७                                                |    |
| पुँसानुज१७६ प्रतीच्य७२, ७३                                                 |    |
| पुत्रपुत्रादिनी—१७४ प्रदीप—१०, ११ (टि०), १३ (टि०)                          | ), |
| पुत्रपीत्रीण१६५ ५६३ (टि०)                                                  |    |
| पुष्पराज—११ प्रदीपोद्योत—११, १९ (टि॰), ४६४                                 |    |
| पुरगावन—८० प्रपचसूदनी—१०४ (टि०)                                            |    |
| पुरगावन—८० प्रपचसूदनी—१०४ (टि०)<br>पुरुप—३५१ प्रपचहृदय—४३९ (टि०), ४४८ (टि० | )  |
| पुरुपोत्तम—४४८ प्रया—१८७, १८९                                              | •  |
| पुरुपोत्तमदेव१८, २२ प्रयाज५१६, ५४९                                         |    |
| पुरोडाज५१३, ५२१, ५२६, ५३२, ५३५ प्रर्थभवन८१                                 |    |
| पुरोडाशिक—५१३ प्रवरदर्पण—५९                                                |    |
| पुरोनुवानया५४४ प्रवरमंजरी४४८                                               |    |
| पुलिन्द६५ प्रवरोच्चारण५४५                                                  |    |
| पुष्कला (रा) वती८५, ८६, ९०, ३३७ प्रवारक२९१                                 |    |
| पुष्यमित्र५५, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, प्रवेता२३४                               |    |
| ६२, ६३, ६४, ६५, १२४, १२७, प्रशस्तपाद६६                                     |    |
| ३८२, ४००, ५१२, ५३७, ५४० प्रजास्ता—५३९                                      |    |
| पूर्गतिय—३९० प्रशिता—५५०                                                   |    |
| पूनवव—-२६४ प्रस्तर्—५४९                                                    |    |
| पूर्णकस्सप—५६२ प्रस्तोता—५४५                                               |    |

| वैक्ट्रिया—४००<br>वैम्विक्—४६८         | भरहुत इन्सि॰—१२३ (टि॰), १२८ (टि॰)<br>भर्तृहरिः—३०, ३५, ५२, ५३, ६७, ६८, |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| वैम्विक शाला—५९                        | ४६४ (टि॰)                                                              |
| बोर्थालक                               | भर्त्तृहरि-टीका—-१२                                                    |
| बोधिसत्त्वावदानकल्पलता—१०४ (टि०)       | मस्त्रका—१९५                                                           |
| वीवायन४९२, ५६७, ५७०, ५७१, ५७४          | मस्त्रा—१९५, २४१, ३१४                                                  |
| बोवायन श्रीत-गृह्य (वर्म) सूत्र५६, ७१  | मस्त्रिका—१९५                                                          |
| (टि०), ७२, ७९, १२५, १५८, १६०           | भागीन१९७, २५४                                                          |
| (टि०), १६७, ५६६, ५६७ (टि०),            | भाग्य१९७, २५४                                                          |
| ५६९, ५७१ (टि०), ५७३ (टि०)              | मानितक२०८                                                              |
| वीद्धदर्शनमीमासा-५६४ (टि०)             | मागवत—६५                                                               |
| वीद्धधर्मदर्शन५६२ (टि०), ५६३           | मागवतपुराण-८७, ९४, ११८, १२१                                            |
| (হি০), ५७३ (হি০)                       | मागवित्ति—९४, ४४९                                                      |
| ब्रह्म—५५७                             | मागुरि१३                                                               |
| ब्रह्मचारी—१६१, १६२                    | मारद्वाज९, १३, २२, २५, ५९, १०६,                                        |
| ब्रह्मपुत्र१४९                         | ११३, ४६३                                                               |
| ब्रह्मपुराण१२० (टि०)                   | भाम्यंश्व—४४०                                                          |
| ब्रह्मवृक्ष२७७                         | भारतन४५७                                                               |
| ब्रह्मा—८, १३, ५३९                     | भाल्लवी४४९                                                             |
| ब्रह्माण्डपुराण६१, ११४ (टि०), १२८      | भाषा१६                                                                 |
| ४४०, ४४५ (दि०)                         | भाषिकसूत्र४                                                            |
| ब्रह्मावर्त्त८५                        | मास्त्रिक२४१                                                           |
| ब्राह्मणाच्छसी <del></del> ५३९, ५४०    | भा० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया—९१                                        |
| ब्राह्मणावाद९५                         | (टि॰)                                                                  |
| ब्राह्मी-शिलालेख१२१                    | भिक्षुसूत्र—-४५७                                                       |
| ब्रह्मोब—–५२४                          | भूमिमित्र६३                                                            |
| भ                                      | मृम्यस्व४४०                                                            |
|                                        | मैकुराट—४६०                                                            |
| मजनागिरि७७                             | भैरविभश्र५४                                                            |
| भक्तकर—२०९                             | भोजराज५२                                                               |
| भगवतशरण उपाध्याय-६३ (टि॰)              | ञ्राजक्लोक२९, ४६८, ४६९, ५६०, ५८५                                       |
| भगवतीसूत्र—११८, ५६४                    | भ्राष्टिक४४७                                                           |
| भगवद्दत्त-४४१ (टि०), ४४७, ४५२<br>महि३० | भ्रोणह्न५७७                                                            |
|                                        | भ्रीणहत्य५७७                                                           |
| भट्टोजि (दीक्षित)—९, १०, ४९            | म                                                                      |
| भण्डारकर (डॉ०)—२४, ५४, ६१, ६२,         |                                                                        |
| ६८, ९२, ३३२, ४०० (टि०)<br>महा—५६४      | मगा—३२९                                                                |
| मद्राकरण—१६१                           | मजुश्रीमूलकल्प—६५, ४६९                                                 |
| भरणीय-३६८                              | मनवलि—५६३                                                              |
| भरत3८७                                 | मक्बलिगोसाल—५६१                                                        |
| भव्हाज—८                               | मन्झिमनिकाय८३ (टि०), ९१, १२३                                           |
| भरहुत६०, ११९, १२२, १२८, ३९९            | (हिं०)                                                                 |
|                                        | मणिमेललई—५६३                                                           |

मालावत-७८, १०४ मालावत-प्रदेश---७४ माल्यवत--७८ माल्लवी---५१३ मापपचेलिम-----२१७ मामदेवता---१५८ माहाजनिक---३८३ माहिष्मती---१२७ माहेञ्बरसूत्र---४६ मितगम----२९५ मिताक्षरा---५७० मिनाण्डर---६०, ६१, ६३, ६४, १२३ मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया---३९७ (टि०) मिलिन्द--१०० मिलिन्दपञ्ही (मिलिन्दप्रश्न)—६२, ८५, 288 मिश्रकावन---८० मीमासक---१३, ४६३, ४६६ मीमासा-दर्शन---५२० (टि०) मुण्ड---४७ मुण्डकोपनियद्---४२९ मृद्गल---४४० मुद्राध्यक्ष---३५८ मृनित्रय—३, ४९ मुनिवृत्ति---१६७ मूजवन्त---५३३ मूलजन—४०४ मूलविभूज----२३४ मूलस्यान---९४ मृगरमण---२४२, २४३ मृतप---१५३, १८६, ५८६ मेगास्वनीज-१२०, ३३७ मेजर वास्ट---१२२ मेवातिथि--१८, ४४२ मेसिडोनियन---६१, ४०० महरीली (स्तम्भ-लेख)—८३, ९१ मैकडानल---५३९ मॅनसमूलर—६, २४, ३०, ५४, ६५, ६८ (to), ८५ (to), ९७ (to) मैकिण्डिल-७९,८३ (टि०), ९०, ९६, १२१ (E0), १२६ (E0), ४०० (E0)

मैत्रायणीय सहिता (प्रातिकाख्य)—४, १३, २६४, २६६, २९०, ३८८, ४४७, ४४९, ४६३, १६०, मैतिक—२४३, ३२४ मोक्षमहापरिषद्—११६ मोतीचन्द्र (डॉ०)—५५ मोनियर विलियम्स—८० मोनियर विलियम्स डिक्शनरी—५५३ मौख—३६२, ४३३ मौद—४२८, ४५०, ४५१, ४५७ मौक्रिक्य—१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४ मौलिक्य—३७७ मौल्य—२४४

य

यओ----२६४ यजमान---५४०, ५४४, ५४५, ५५० यजुर्वेद (यजु सहिता)---१५, ४३८, ४४३, ४४५, ५१३ ५३८, ५४२ यजुष्मती—५२८ यज्ञफल---५४७ यज्ञफलनाटक---११, १२ यज्ञसेन---६० यज्वनी----५४१ यज्वरी----५४१ यमसभीय---४६९ यमसू---५८६ यशस्तिलक---५६३ यशस्तिलक ऐण्ड इण्डियन कल्चर-५६३ (टि०) याजक---५८ याज्ञवल्क्य---२४,४४३, ४४८, ५१३, ५७० याज्ञवल्क्यवाह्मण---४५८ याज्ञवल्क्यस्मृति---४४७ याजिक---६, ४९८ याज्या---५४४, ५४५ याज्याकाण्ड---५४४ यायजूक---५४१ यायावर---५४ याप्टीक---२०२ यास्क---६, १३, १७, २५, ३४, ८९, ४६२, ४६३, ४६७

| (C) (C) (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (टि॰), ५२५ (टि॰), ५३६ (टि॰),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वर्नेल८, १४, १७                     |
| ५४५ (हि०), ५४९ (हि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वर्ष२२                              |
| लाटचायनसूत्रभाष्य—२१३ (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वलीक१८४                             |
| लालाटिक—-३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वल्लमदेव२४                          |
| लाहुर—-२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वसिष्ठ५८५                           |
| लियाल२६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वसुज्येष्ठ६५                        |
| लिस्ट ऑफ् सदर्न इन्स्क्रिप्शन्स—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वसुवन्धु६६                          |
| स्रीपजिग—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वसुमित्र—६२, ६३, ६५                 |
| लुण्ठाक—-३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वस्तक—३८५                           |
| लूटर—९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बस्निक—३३४                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| लूडसं—५, १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वहा—२३२                             |
| लूडर्स इन्स्क्रियान्स—९० (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वाकोवाक्य४३८                        |
| लूडर्सिलस्ट—९४ (हि०), १२८ (हि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाक्यपदीय—३, ११, १२, (टि०), ५१      |
| लेक्चर्स ऑन पत्रजलि—२२ (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (टि॰), ६७, ६८                       |
| लेगी — १२६ (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वाक्यप्रदीप४६४ (टि०)                |
| लैसेन (प्रो०)—५४, ६०, ६८, ९४, ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वाग्याम५९३                          |
| (टि०), २६८, २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाचिक—३८२                           |
| लोक—१४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाजपेय५२२, ५४२                      |
| लोकायत५६१, ५६४, ५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वाजपेविक५१३                         |
| लोहितगग१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वाजप्यायन२४, ४७, ४६४                |
| लोहितगिरि—७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बाजसनेय (ब्राह्मण)—४, ४५८           |
| लोहितपादिका—१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाजसनेथि (यी) सहिता (प्रतिशास्य)१३, |
| लीगाक्षी१५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 206 206 202 (Fr. ) 200           |
| लीगाक्षि-स्मृति४४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५, १०५, ११५, १९३ (टि०), २४५,       |
| The state of the s | २६४, ४०२ (दि०), ४३८, ४४५,           |
| ন্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४९, ४६३, ४९३, ५२४ (टि०)            |
| वशक्ठिन३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बाट२६५ (टि०), २६९                   |
| वस्य—१४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाडमीकर—१३                          |
| विजन५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाडव२६                              |
| वज्रमित्र—६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बातग्ड१७६                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वातमज३०१                            |
| वतण्ड—-३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वात्सक—४५७                          |
| वस्टी१६८, १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बारसप्र१३                           |
| वनसह्य ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बात्सीय४४१                          |
| बरतनु—१७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बात्स्य४४०                          |
| वरतन्तु४४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वात्स्यायन-५२, ६६, ४९५              |
| वरत्रा—३२१, ३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वानप्रस्थ५६६, ५६८, ५६९, ५७०         |
| वरदा (वर्षा)—६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाप२६४                              |
| वररुचि २२, २९, ३०, ४४३, ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वामनपुराण—८८                        |
| 1 165 61 2 Jum ( 4 4 ( 150 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वामनीय लिगानुशासन—१९                |
| वराहमिहिर१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वामरथ—३८४                           |
| वरणप्रवास५१७, ५२१, ५२६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वायपुराण-६१, ६५, ९९ (टि०), १०६,     |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११३ (हिं०), १२० (हिं०), ४४६,        |
| वर्ध्यरव—४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 885, 408                            |
| ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0, 100                             |

| वैद्यानसप्तत्र—५७२ वैजवाप—१५७ वैद्यां—८९ (टि०), ९३ (टि०), ११९ (टि०), १२२, १२६ (टि०) वैदिक इण्डेक्स—९३ (टि०), ९७ (टि०), २७२, २९४ (टि०), २९८ (टि०), ३७९ (टि०), ३९७ (टि०), ४६७ (टि०), ४९३ वैदिक वाड्मय का इतिहास—४४१ (टि०), ४४७ (टि०) वैश्वेय—१७६ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैक्षेत्र—२७८ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैक्षेत्र—१४० वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—३ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूषा—२१ वैद्याकरणम्यूष्या—२१४ वेद्याकरणम्यूष्यानी—५७ व्याह्यपद्य—४६३ वित—५५० व्याह्यपद्य—४६३ वित—५५० व्याह्यपद्यानी—५७ व्याह्यपद्यानी—५७ व्याह्यपद्यानी—५७ व्याह्यप्यानी—५७ व्याह्यपद्यानी—५७ वित्यप्यानी—५७ व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० व्याह्यपद्यानी—५७० | शकुळा—१९४, १९५, ३१४ शख—१५८ शगरा—५७१ शयुवाक—५४८ शकटसार्थं—५६० शतवार—३१६ शतपवाह्मण—३२, ९१, ९९ (टि०), १०८, ११५ १२४, १६५, १९४ (टि०), २०२, २६४, २६९, ३५४, ३७८, ३७९, (टि०), ३८८, ३९७ ४०२, ४४५, ४५१, ४५७, ४५८, ४६७, ४६८, ५२१, ५२३ (टि०), १२४ (टि०) ५२७, ५२८, ५२९ (टि०), ५३० (टि०) शिवक—१९९, ३३१ शत्य—१९९, ३३१ शत्य—१९९, ३३१ शत्या—१११ शवरस्वामी—६६, ६७ शव्दकौस्तुम—३, ७, (टि०), १०, ५१३ (टि०) शव्दानुशासन—१८ शम—३४९, ३५० शम्या—५३५ शरवन—८० शर्णजह—२६५ शर्ववर्मी—६७ शालायन (औतस्त्र)—१३, १५ (टि०), २६६, ४४२, ४४३, ४६५, ५२२ शालायन न्राह्मण—५२० शाकटायन—६, ७, ९, १३, १६, २६, ३१, २३३, ३१५, ४६३, ४६४, ५६० शाकट्यन—५, ९, ६४, १००, ११७, ११८, ४४० शाकत्य—५, ६, ९, १२, २६, ४४०, ४५२, ४६४, ५४७ शाकत्यास्त्रा—४४० शाकत्यास्त्रा—१३ शाकत्य—५, ६, ९, १२, २६, ४४०, ४५२, ४६४, ५४७ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| स                                   | सहवाल१७०                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| सक्पंकाण्ड—११                       | सहस्रतमी—५४६                                     |
| सखादक—-२३१                          | साकाश्य३८७                                       |
| सग्राह—-२४४, ३९६                    | साकृत्य१३                                        |
| सघतिय३९०                            | साख्यायन (श्रीतसूत्र)—८५, १०५                    |
| सघुप्टक२९१                          | ११३, १२४                                         |
| सचाय्य५१९, ५२०                      | साँची३९९                                         |
| सजय वेलद्विपुत्त५६२                 | सावहित्र—२४०                                     |
| सयुत्तनिकाय१०७                      | साकुमेंच५१७, ५२१                                 |
| सवाह१८५                             | साकेत५८, ६०, ६३, ६४                              |
| सबोढा२४०                            | साड२०३, ३०८                                      |
| सस्कृत-इगलिश-डिक्शनरी-—८० (टि०)     | सातकर्णी६०                                       |
| सस्कृत-ड्रामा६६                     | सातवाह्न६७, १२८                                  |
| सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास-४८५ | सारयमुग्रि५, ४३२, ४५०, ४६१                       |
| (ਟਿ॰)                               | साम्राय्य—५३२                                    |
| सगोत्र१४१                           | साम (वेद)१५, २५, ४३८ ४४९, ४९२                    |
| सजनपुद१४२                           | साम—२४१, ५४५                                     |
| सतीययं१४२, १६३, ४१७                 | सामतन्त्र—४                                      |
| सतेव्य१०७                           | सामवेनिक—५१६                                     |
| सत्यकार—३२८                         | सामन्—५४२                                        |
| सत्याकरण—३२७                        | साम-प्रातिशास्य४                                 |
| सत्यापाढसूत्र-४४९                   | सामस्हिता—५                                      |
| सत्र५२५                             | सामिघूनी५३०, ५३१, ५४२, ५४९                       |
| सद्धमंपुण्डरीक५६३                   | साम्पत्तिक३९२                                    |
| सपत्राकरण—-२४३                      | साम्स ऑफ् दि बदरेन-१११ (टि०)                     |
| सपिण्ड—१४०                          | सायण (भाष्य)—४४९                                 |
| सप्तसिन्धु—८३                       | सायण (सायणाचार्य)—४, २९, ४४१                     |
| समासन्त्रयन—३४७, ३८१                | सारस्वती इष्टि—५१३                               |
| सभास्यूण—२४५                        | सारिकावन—८०                                      |
| समन्त्रपासादिका—१२६ (टि०)           | सार्थ२४०, ३२६                                    |
| समाश—२३०<br>समीन—३७१                | सार्थवाह—३२६                                     |
| सम्द—-३७१<br>सम्द्र७५               | सार्व—३८३                                        |
| समुद्रगुप्त-शिलालेख—१२१             | साल्वकागिरि७७                                    |
| समूह्य-५२९, ५४७                     | सिकन्दर—२५, ६१, ९१, ९६, ९८, ९९,                  |
| समूह्यानि——५३०                      | ११७, ११८, ३३७, ४००                               |
| सरस्वती—८२, ८३, ८५, १०५             | सिन्नकावन—८०                                     |
| सरस्वतीकण्ठाभरण-११, १९              | सिद्धान्तकीमृदी३, १८ (टि०)<br>सिद्धान्तशिरीमणि८५ |
| सवचमाण—३२२                          | सिनहा—१२३ (टि०), १२८ (टि०)                       |
| सर्वाजीन—१६६                        |                                                  |
| सव५२४, ५२६                          | सिन्यु—८२<br>सिन्युक्षित—८२                      |
| मवन५२०, ५२६                         | सिन्बुवाहीक—११६                                  |
| नस्याद२०७                           | सिवइ (सिवोइ)—९७                                  |
| •                                   | 144 (14415)-10                                   |

## अनुक्रमणी

| हस—५७२ हियगुम्फ-शिलालेख—६३ हरण—१७२ हरदत्त—९, १३, ५८६ हरप्रसाद शास्त्री—१२, ५९ हरिवशपुराण—५९, ९२, ११४ (टि०), ११८, १२० (टि०), १२१, ४६८ हर्षवर्ति—२५, ५९ हस्ती—३५१ हाग—५३८ हायन—२०८, २६२ हारिवच—४४७ हारिवच—४४७ हारिवचक—६ हारीत—१३ हालाहला—५६४ हिद्द्-३८७ हिन्द्रव्यांलिटी—३८६, ३९७ (टि०), ४०० (टि०), ४१० (टि०) | होता—५३८, ५४°<br>ह्याडिककी—-१९२                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिन्दू पॉलिटॉ—२८६, ४५० (८०)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हैयगबीन—³२८<br>डोना—५३८, ५४४                                                                                |
| हिमथय—७६<br>हिमानी—७६<br>हिमेलु—७६<br>हिम्य—७६<br>हियर—२६४                                                                                                                                                                                                                                                  | ह्वीलर—३९७<br>ह्विनसाग—८९, ९०, ९३, ९४, १०३, ११६,<br>ह्वेनसाग—८९, १२१, १२२, १२४,<br>११७, ११९, १२१, १२२, १२४, |
| 1647 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |

## ন্যুদ্রি-দঙ্গ

| पृष्ठ | पक्ति      | अगुद्ध                | शुद्ध                     |
|-------|------------|-----------------------|---------------------------|
| -₹    | 6          | पातजलि                | पतजिल                     |
| Ę     | २३         | गाह्य                 | गह्यं                     |
| 83    | २५         | घृत रौटीय             | <b>घृ</b> तरीढीय          |
| 83    | २६         |                       | रोढिशाखा                  |
| १५    | 6          | प्रचलित               | अप्रचलित                  |
| १७    | ११         | सनन्त                 | सन्नन्त                   |
| १८    | 6          | ३९८५                  | ३९९५                      |
| २०    | २          | प्राची                | प्राचीन                   |
| २०    | १५         | चिरव्यासायाम्         | चिख्यासायाम्              |
| ₹१    | 3          | वाडमय सस्कृति         | वाडमय एव संस्कृति         |
| २१    | 23         | डू आन                 | टु अस                     |
| २१    | 74         | शुचावकाशे             | शुचाववकाशे                |
|       | अन्तिम पनि |                       | व्यर्थ है                 |
| २७    | ø          | यम                    | <b>羽</b> 科                |
| २७    | ३०         | दृष्ट्वा सूत्रेण      | दृष्ट्वा सूत्रे           |
| 32    | २५         | कृपाचार्यंस्य         | ह्याचार्यस्य              |
| 38    | २६         |                       | कम्बोजेप्वेव              |
| 38    | २६         | विकारमस्यार्थेपु      | विकारमस्यार्येषु          |
| 30    | १०         | एक पतजिल              | एक मे पतजलि               |
| 30    | २४         | उपादीयमाने सदेह       | <b>उपादीयमाने</b> ऽसन्देह |
| 36    | १८         | तृपिता अयोवारा        | तृषिताः पयोवाराः          |
| 36    | २५         | रङ्गग                 | रङ्गगता                   |
| 38    | १९         | सपन्ती                | सपैन्ती                   |
| 80    | ঙ          | प्रासादवासग्रहणेन     | प्रासादवासिग्रहणेन        |
| ४०    | १६         | <b>हिव</b> स          | द्विवद्धं                 |
| ४०    | १९         | नैकामाना              | न वै कामाना               |
| 80    | २६         | <b>ब</b> व्दगुडमात्रम | गव्दगडुमात्रम्            |
| ४१    | ঙ          | <b>सरीदने</b>         | खोदने                     |
|       |            |                       |                           |

## जुद्धि-पत्र

|              | Ę   | षाटियो                       |   | घटियों                   |
|--------------|-----|------------------------------|---|--------------------------|
| १९२          | १६  | विकास                        |   | विकार                    |
| १९७          |     | सौनमि                        |   | सौशमि                    |
| २०१          | 88  |                              |   | प्राग्गुल्फा             |
| २०६          | ₹   | प्रागुल्फा<br>सीमान्तिनी     |   | सीमन्तिनी                |
| २०६          | 3   | सामान्यमा<br>जाना भी होता है |   | जाना भी सिद्ध होता है    |
| २२५          | 58  |                              |   | यन् रथ                   |
| २३३          | २२  | यद्रस्य                      |   | दृढवूरक्ष                |
| र३६          | 33  | दृढपूरक्ष.                   |   | उदकोदञ्चन                |
| २५७          | 8,5 | <b>उदकोदवन</b>               |   | महोषा                    |
| २५७          | १२  | महोघा                        |   | गच्छन्ति                 |
| २५८          | २६  | गच्छति                       |   | मद्र                     |
| २५९          | 6   | भद्र                         |   | ग्य <b>द्ग</b> ुल        |
| २६०          | 9   | अगुल                         |   | पक्तव्य                  |
| २६१          | Зo  | पक्तव्य                      |   | नीहयश्च मे               |
| २६७          | २०  | त्रीह्यश्च मे                |   | अवलेपो                   |
| २७०          | २०  | अवलेखो                       |   | मुञ्ज                    |
| २७०          | ₹0  | मूज                          |   | समा समा                  |
| २८७          | 75  | समा समा                      |   | वृषस्यति<br>-            |
| २८९          | ११  | वृषस्पति                     |   | यावन्योन्य               |
| २९१          | 28  | यान्यन्थोन्य                 |   | गौरिवाकृतनी <b>ञ्चार</b> |
| २९१          | इर  | गीरिवाकृतनोशार               |   |                          |
| २९५          | २   | मिलगम                        |   | मितङ्ग म                 |
| २९६          | ą   | उष्ट्रसर                     |   | उष्ट्रबर                 |
| २९८          | \$  | महात्र                       |   | महाज                     |
| २९९          | 88  | परवर्जयो                     |   | पश्व द्भयो               |
| 005          | ११  | शीयाविष                      |   | शीवाविध                  |
| ३२९          | ۶   | मगार                         |   | भगार                     |
| ३३५          | 90  | प्रतिकियाओ                   |   | आदि ऋियाओ                |
| 336          | र्ड | रोडोफा नगर                   | ~ | रोडोफा                   |
| 388          | 3   | त्रदहेति                     |   | तदहंति                   |
| 388          | ₹0  | उन्तपरिमाणानाम्              |   | अन्तपरिमाणानाम्          |
| 385          | १७  | दुवय                         |   | द्रुवय                   |
| ₹ <b>४</b> ५ | १९  |                              |   | नाम पड जाते थे           |
| 385          | 58  | •                            |   | कुम्म भर                 |
| 38£          | २२  | वह                           |   | 'बह'                     |
|              |     |                              |   |                          |

## शुद्धि-पत्र

|     |            | _                          | C                          |
|-----|------------|----------------------------|----------------------------|
| ४१४ | 6          | रक्षा के विना              | रक्षा विना                 |
| ४१४ | २१         | एतदासी                     | एतदासीत्                   |
| ४१५ | 6          | अन्य दोप                   | जन्य दोप                   |
| ४१५ | १८         | म्लेच्छितवे नापमाषितवे     | म्लेन्छितवै नापभाषितवै     |
| ४१५ | २७         | स्त्रीष्वायमह              | स्त्रीष्विवायमह            |
| ४१९ | १९         | व्रह्मचारी                 | सब्रह्मचारी                |
| ४२५ | १५         | पक्षान्त                   | पक्षवन्त                   |
| ४२५ | 78         | अर्था                      | अयो                        |
| ४२५ | <b>#</b> # | अभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो | अभिरूपौ दर्शनीयौ पक्षवन्तौ |
|     | १२         | टक्                        | पट्क                       |
|     | १९         | •                          | शुष्कैयो                   |
|     | १६         |                            | छन्दस्                     |
|     | २४         |                            | क्रुशो                     |
| ४३३ | २०         | _                          | अनेक                       |
| 858 | 6          | _                          | कुल-कुलीन                  |
| ४३४ | 9          | स्वासापि, स्वासीप स्वस्रीप | स्वासीयि, स्वासीय स्वसीय   |
| 838 | १०         |                            | कापिञ्जलादि                |
| ጸ϶ሄ | •<br>१२    |                            | ক্তব                       |
| 836 | २०         |                            | चतुर्वा व्यस्य             |
| ४४१ | 86         |                            | समानीव                     |
| 883 | १६         | या शवल्क्य                 | याज्ञ वल्क्य               |
| 886 | १७         | तिष्ठित                    | <b>স</b> বিডিব             |
| 840 | 2          | रामायण और सात्यमुनि        | राणायण और सात्यमुग्नि      |
| 840 | १४         | अपना ऐतरेय                 | ऐतरेय                      |
| 840 | 28         | मोदक                       | मीदक                       |
| ४५५ | २२         | कृतवर्माणि                 | कृतवर्माण                  |
| ४५५ | २७         | वसूव                       | वभूवु                      |
| ४५७ | 3          | ञानुरीप                    | अम्बरीप                    |
| ४५७ | ११         |                            | और काण्व ब्राह्मण          |
| ४५७ | १७,२१      | पण्टिपय                    | पष्ठिपय                    |
| ४५८ | २०         | ताण्डव को                  | ताण्ड्य को                 |
| 850 |            | सौप, तैंड                  | सीप, तैंड                  |
| 856 | 68         | पतजलि-काल के               | पतजलि-काल                  |
| ४६१ | २४         | निकम्पित                   | विकम्पित                   |
| 865 | १          | उपहान की                   | उपहास का                   |

|  | 4 | .) |  |
|--|---|----|--|
|  | , |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |

#### গুৱি-দঙ্গ

| ५३३ | १७,२०       | भूजवन्त            | मूजवन्त            |
|-----|-------------|--------------------|--------------------|
| 436 | 3           | प्रदूपित           | अदूपित             |
| 480 | १           | अग्निघ             | आग्नीध             |
| 480 | 6           | व्यास्या की जाती   | व्यवस्था की जाती   |
| 488 | 8           | ऋचा का मत्र        | ऋचा या मत्र        |
| 484 | १२,१३       | रक्षा विनाश        | रक्षोविनाश         |
| ५४६ | १२          | सूत्रो को छोडकर    | सत्रों को छोडकर    |
| ५४६ | ३२          | वैयाकरणहस्तो       | वैयाकरणहस्ती       |
| ५४६ | 33          | <b>कसिलामेमैकश</b> | कपिलामेकैकश        |
| ५५१ | .84         | कैसपक्षीय          | कसपक्षीय           |
| ५५२ | 80          | मूर्तियो की        | मूर्तियों की गिनती |
| 447 | 80          | कस्यप की           | कार्यप का          |
| ५६३ | ч           | कष्ट तय            | कष्टतप             |
| ५६३ | 88          | मनों के आजीवको     | मतो के सव आजीवको   |
| ५६६ | <b>શ્</b> ષ | पैक्षसेवी          | <b>भैक्ष</b> सेवी  |
| ५६६ | २२          | अर्थ विना पकापे    | अर्थात् विना पकाये |
| ५६९ | १९          | गाथि               | गावि               |
| ५७३ | १           | वर्णों के यह       | वर्गी के घर        |
| ५७३ | 8           | श्रमणवाहनणम्       | श्रमण-ब्राह्मणम्   |
| ५७५ | 8           | वार्मिक भाष्य मे   | भाष्य मे           |
| ५८३ | २२          | दुश्चर्या          | दुश्चर्मा          |
| 460 | १९          | रक्षोतुर का        | रक्षोऽसुर का       |
| 488 | १२          | अभिवादन को         | अभिवादक को         |
| 483 | Ę           | को र के            | को घर के           |
| ५९२ | १६          | श्रोत्रिय था       | श्रोत्रिय या       |
| 484 | १२          | वपेक्षाकृत वर्ह    | अपेक्षाकृत कम अर्ह |
|     |             |                    |                    |

विशेष: इस गृद्धि-पत्र में केवल उन प्रमुख अगृद्धियों का गृद्ध रूप दिया गया है, जिनसे अर्थ-प्रहण में विशेष दावा हो नकती थी। सामान्य प्रूफ की भूलों, विशेषत. सस्कृत-उद्दरणों में मुद्रण की भूलों को पाठक कृत्या नुवारकर पढेंगे।——लें o